| XX       | KXXXXXX          | (XXXXX | XXXXXX           | XXXXX       |
|----------|------------------|--------|------------------|-------------|
| XXX      | वीर              | सेवा   | म निद            | ₹ 🖔         |
| XXX      |                  | दिल्ल  | ी                | 8           |
| XXX      |                  |        |                  | Ž.          |
| XXX      |                  | *      | 6                | ×           |
| XXX      |                  | 33     | \$ 2 M           | ۶ ۵         |
| XXX      | क्रमसम्या        | 243    | _ <del>2</del> 4 | इस 🎘        |
| ×        | काल न०           |        |                  | ×           |
| XXX      | खण्ड             |        |                  | X<br>X<br>X |
| Α.)<br>Χ | * <b>A</b> AXXXX | (XXXXX | XXXXXX           | X<br>Yaxxx  |

## श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरस्रमालाया अशीतितमं रह्मम् (८०)

पूज्यश्रीमङ्कदासगणि-नाचकविनिर्मितं

# वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम्।

तस्याऽयं प्रथमोऽशः ।

(धम्मिळहिण्डगर्भितः)

सम्पादकी संशोधकी च-

बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविद्मशास्त्राया आद्याचार्य—न्यायाम्मोनिधि— गंत्रिशचृहामणि-सिद्धान्तोद्धपारगामि-श्रीमहि जयानन्दसृरीश-शिष्यरत्नप्रवर्त्तकश्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां शिष्यप्रशिष्यां चतुरविजय-पुण्यविजयो ।

प्रकाशियत्री---

भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

मृत्यं सार्धकप्यकत्रयम् ।

# बाबूजी पं• जुगलिकशोरजी मुख्तार महाशयको संपादकों की ओरसे अभिप्रायार्थ सादर समर्पित मुनि पुण्यविजय

## श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालाया अश्रीतितमं रत्नम् (८०)

पूज्यश्रीसङ्घदासगणि-वाचकविनिर्मितं

# वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम् ।



तस्याऽयं प्रथमोंऽशः।

( धम्मिछहिण्डिगर्भितः )

सम्पादकी संशोधकी च-

बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविमशाखाया आद्याचार्य-न्य याम्भोनिधि-संविमनूडामणि-सिद्धान्तोदधिपारगामि-श्रीमद्विजयानन्दसूरीश-

> शिष्यरत्नप्रवर्त्तकश्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां शिष्यप्रशिष्यौ चतुरविजय-पुण्य<u>विजयौ</u> +

> > प्रकाशयित्री---

भावनगरस्या श्रीजैन-आत्मानन्वसमानाः

वीरसंवत्-२४५६. मूल्यम्— विक्रमसंवत्-१९८६ आत्मसंवत्-३४. सार्धरूप्यकत्रयम् । ईस्वीसन्-१९३०. Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nırnaya Sagar Press, 26-28, Kolbhat Lanc. Bombay.

Published by Vallabhadas Tribhuvandas Gandhi, Secretary Shri Jain Atmanand Sabha, Bhavnagar, Kathiawar.

### आस्ताविक निवेदन.

प्रकाशन—प्रस्तुत वसुदेवहिंडी ग्रन्थने "श्रेष्ठिवयं श्रीमान् देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड" नरफथी प्रसिद्ध करवाना इराशाथी तेना कार्यवाहकोए न्याय—च्याकरणनीर्थ प० वेचरदाम जीवराज भाई दोसीने पसंद करी तेना संपादनने लगनुं सर्व कार्य तेमने सोंप्यु हतुं पग्न्तु पाछळथी अमुक आर्थिक प्रश्नेने कारणे ते कार्य उपरोक्त फड तरफथी पडतुं सूकार्ता सं० १९८२ मां अमे तेनी तयार थएल कॉपी प० वेचरमाई पासेथी लड्ड लीबी, अने तेना सम्पादननो सर्व भार अमे खीकारी लीघो. आजे चार वर्षने अते अमे नेना प्रथम खडना प्रथम श्रीकाने विद्वानोना करकमलमां अपीए छीए.

यसुदेवहिडी श्रने तेना कर्ता—प्रस्तुत प्रंथ ने खड, सो (१००) छमक अने तेना अंतमां उिछाबित प्रन्यामं (श्राकसंख्या) ने आधारे २८००० श्राकमां समाप्त थान छे पहेंच्ये खंड २९ छंमक अने १९००० श्रोक प्रमाण छे तथा नीजो खंड ७१ छमक अने १९००० श्रोक प्रिमित छे. बच्चे य खड एक आचार्यना रचेला नथी परन्तु जुदा जुदा आचार्ये रच्या छे प्रथम खडना कर्ता श्रीसंघदास गणि व चक छे अने हितीय खडना कर्ता श्रीभमंसेनगणि महत्तर छे. अत्यार सुचीना अमारा अवलोकनने आधारे एम जणाय छे के प्रथम खड वचमा तेम ज अंतमां खडित थइ गयो छे. प्रथम खंडना अंतमा जे १९००० श्रोकसंख्या नोधवामा आवेल छे ते अमारी अक्षर अक्षर गणाने करेल नवीन गणति प्रमाणे लगभग १००० श्रोक जेटली ओछी थशे. आ उपरथी एम अनुमान करी शकाय के—प्रथम खडमां खटतो भाग तेटलो ज होवो जोइए जेटलो अमारी नवंगन गणतिनामा तटशे

अत्यारे प्रासंद्ध करातो प्रथम अंश श्रीस्प्रदासगणिवाचककृत प्रथम खंडनो अंश छे. आ खड़नो सेम ज नेना कर्तांनो परिचय द्वितीय अंशमां आपवानो अमारो सकरप छे. अहीं टुकमां फक्त एटलु ज निवेदन करीए छीए के—प्रस्तुत प्रथम खड़ना कर्ता आचार्य, भाष्यकार पुज्य श्रीजिनमद्रगणि क्षमा-श्रमण पहेलां थड़ गया छे. आ बात आपणे भाष्यकार विरचित विद्रोषणवनां ग्रन्थमा आवता प्रस्तुत प्रस्थना उल्लेखने जोड़ने जार्ण श्रकीए छीए

प्रथम अंश-अलार प्रकट करातो प्रथम अंश सात लग्भक सुधीनो छै. अर्थात प्रम्थकारे प्रस्तुत प्रम्थना आरम्भमां ( पृष्ट १ पिक १७) जे मुख्य छ विभागो पाड्या छे ते पैकी कहुत्पत्ती पेढिया मुद्द अने पर्टिमुद्द आ चार विभागो पूरा थई पांचमा सरीर विभागना २९ लभक पंकी सात लग्भकोनो आ अंशमा समाचेश थाय छे.

धम्मिलहिडी—प्रस्तुत प्रन्थनु नाम वसुदेवहिंडी छे छतां आमां धम्मिलहिडी अने वसुदेवहिंडी एम वे हिडीओ वर्णवायली छे. कहुप्पत्ती पूर्ण थया पछी लागली ज धम्मिल्लहिण्डी चालु थाय छे छतां प्रम्थनो वधारे भाग वसुदेवहिण्डीए रोकेल होवाथी आ प्रन्थनुं नाम वसुदेवहिण्डी कहेबामा आवे छे.

प्रतिओ-- आ प्रन्थना संशोधनमां अमे नीचेनी प्रतिओनो उपयोग करेल छे--

९ छीम्बडीना संघना भडारनी ली० संज्ञक. २ त्रिस्तुर्तिक उपाध्यायजी श्रीमान् यतीन्द्रविज-षजी महाराजनी य० संज्ञक १ अमदावादना डेलाना भडारनी डे॰ संज्ञक.

भा त्रण प्रतिओ परस्पर समान होवाश्री पार्ठातर लेती वेळा वारंवार ली० य० डे० लखबुं भ पडे माटे एनी दुकी संज्ञा अमे ली ३ राखी छे

- १ प्रवर्त्तक प्रज्ञाश श्रीमान् लाभविजयजी महाराजनी कु० संज्ञक. २ पाटणना मोदीना भंडारनी मो० संज्ञक. ३ पाडणना संघना भडारमी स्नं० सज्ञक आ ब्रज प्रतोनी दुकी संज्ञा क ३ राखवामां आबी छे
- १ गोधाना संघना भंडारती गो० संज्ञक. २ पाडणना वाडीपार्श्वनाथना भंडारती चा० संज्ञक. ३ खंभातना शेष्ट अम्बाहाल पानाचन्द्रनी धर्मशालाना युस्तकसंग्रहनी खं० संज्ञक. आ व्रण प्रतिनी ढंकी संग्रा जो ३ सम्बोक 8.

- १ अमदावादना शेठ उमाभाईना भडारनी उ० संज्ञक. २ खभातना शांतिनाथना ताढपत्रीय भंडारनी शां० संज्ञक. आ प्रतोनी दंकी संज्ञा उ २ राखेल छे.
  - 🤋 लीम्बडी संघाडाना स्थानकवासी मुनि श्रीमेघजीस्वामिनी मे० संज्ञक.

उपर जणावेल बार प्रतो पैकी खभातना शांतिनाथना भंडारनी प्रति ताडपग्रीय है अने संवत् १३८६ मां लखायेल है. ते सिवायनी बीजी बधीये प्रतो कागळ उपर लखायेल तेमज उपरोक्त ताड-पन्नीय प्रति करता अर्वाचीन है. आ सर्व प्रतिओनो परिचय, पाठान्तरोनो क्रम, प्रंथमां वधती अञ्चित्ति ओ तथा पाठान्तरोना प्रकारो अने कारणो आदि बाबतो अमे प्रथम खडना द्वितीय अंशमां आपीशुं.

#### अमारा संकेतो-

- १ प्रस्तुत ग्रन्थमां अमने ज्यां ज्यां प्रतोमां अञ्चाद्ध ज पाठो मळ्या छे त्यां त्यां अमे अमारी मिति-कल्पनाथी ते ते पाठोने सुधारीने ( ) आवा गोळ कोष्ठकमां मूक्या छे. जुओ पृष्ठ ९ पक्ति २— १०~२०-२७, पृ० १५ प० १३-१४-२० इत्यादि
- २ मूळ प्रतोमां ज्यां ज्यां पाटो खण्डित मळ्या छे तेचे स्थळे सम्बन्ध जोडवामाटे दाखल करेल पाटो अमे ि आवा कोष्टकमां आपेल छे. जुओ पृष्ठ १० पक्ति २२, पृ १३ पं २८, पृ ३४ पं १.
- ३ लिखित प्रतोमां जे पाठो अमने लेखकना प्रमाद्धी पेसी गण्ल जणाया छे ते पाठो अमे प्रारम्भमां [ ] आवा कोष्ठकमां आपी टिप्पणीमां "कोष्ठान्तर्गतमिद प्रामादिकम्" एम जणाज्यु छे, जुओ पृष्ठ १६ प २४, पृ २५ प ९, परतु आगळ चालता आ पद्धांतने जती करी तेवा पाठोने अमे [ \* \* ] आवा फूलडी सहित कोष्ठकमा मुक्या छे. जुओ पृ ४२ प १६, पृ ५० प २०
- ४ जे जे स्थळ अमने पाटो संदृहवाळा जणाया छे त्या अमे आवुं ( ? )चिह्न मुकंछ छे. अने ज्या छांबा फकराओ असत्त्यम्त जणाया छे त्या तेना आरम्भ अने अंतमा आवु ( ? ? ) चिह्न मुकेछ छे.
- ५ पाठान्तरोमां प्रतिओना नाम साथे ज्यां सं कोटायेल होय. जेम के—कसं० ससं० गोसं० भादि, खां समजबुं के ते पाठों ते ते प्रतिना बिहान् वाचके मार्जिनमां अगर अदर सुधारेला छे
- ६ प्रस्तुत प्रकाशनमां , घणे य स्थळे () कोष्टकमा आपेल मीडारूप पूर्णविराम नजरे पढशे ते अमे एटलामाटे पसंद करेल छे के—''वसुदेवेण भणियं '' 'मए भणियं' इत्यादि स्थळोमां ते ते व्यक्तिनु कथन क्यां समाप्त थाय छे ए स्पष्ट रीते जाणा शकाय. अथां ए एक व्यक्तिनु कथन पांच के दस वाक्यमा पूर्ण थतुं होय ते दरेक वाक्यमें अते। आबु पूर्णविराम करवाथी केटलीक वार जे गोटा कानो संभव रहे छे ते आ चिह्नथी दूर थाय छे. ज्या एक व्यक्तिना कथनमां बीजी बीजी व्यक्ति- ओनों कथनो घणे ज दूर सुधी चालता होय त्यां अमे परिमाफ पाढी चालु। आ जातनां ज पूर्णविराम मुक्यों छे.
  - ७ दरेक पानाना मार्जिनमां जे इंग्लीश अंको आपवामां आच्या छे ते पक्तिओनी गणतरीमाट छे.
- ८ प्रस्तुत प्रन्थमां स्थाने स्थाने जे श्लोकसंख्या नोंधवामां आवी छे ते हस्तिलिखत प्रतोमां नथी, किन्तु अमारी अक्षर अक्षर गणीने करेल नवीन गणतरीने आधारे नोधेल छे.

प्रस्तुत प्रनथना संशोधनमां तेम ज पाठान्तरो छेवामां अमे गुरु शिष्ये सविशेष सावधानी राखी छे, छता य अमारा प्रज्ञादोषने कारणे स्खलनाओ थयेछी कोइ वाचकोनी नजरे आवे तेओ अमने आतृभावे सूचना करे. तेनो अमे द्वितीय अंदामां योग्य रीते उल्लेख करवा चूर्काशुं नहि.

निवेदको---

पूज्यपाद प्रवर्त्तक श्रीकान्तिविजयजी शिष्य-प्रशिष्य मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय.

## प्रास्ताविकं निवेदनम्।

प्रकाशनम्—प्रकृतोऽयं वसुदेवहिण्डिप्रन्थः ''श्रेष्ठिवर्य देवचन्द्र लालभाई जैनपुसकोद्धार फण्ड'' द्वारा प्रकाशनेष्छया तत्कार्यवाहकै. ''न्यायव्याकरणनीर्थं पण्डित बेचरदास जीवराज दोसी'' महाशयाय सम्पादनार्थं समर्पित भासीत् । किञ्चाधिकद्रव्यव्यवादिकारणैसीरेतःप्रकाशनं परित्यक्तमित्यसाभिः पण्डित-श्रीबेचरदासपार्श्वात् तत्प्रतिकृतिं (भेसकापी) गृहीत्वा तत्सम्पादनादिकः समस्तोऽपि कार्यभारः स्वीकृतः । अद्य वर्षचतुष्टयान्ते वयं तत्य प्रथमसण्डस्य प्रथममंशं विद्वत्यरूपसण्डेषु समर्प्यं कृतार्थीभवामः ।

चसुदे यहिण्डिस्तत्कक्तां रश्च-प्रभाव खण्डह्येन लम्मकातेन तत्प्रान्तोहिष्कितश्चोकसञ्चानुसारेणाष्टाविशिनिसहस्वविमितः लोकेश्च पूर्णो भवति । आद्यवण्ड एकोनिर्त्रेशल्लम्भकात्मक एकादशसइस्रक्षेकप्रमितश्च । द्वितीयः पुनरेकसर्थानलम्भकात्मकः सप्तदशसहस्वलोकप्रमाणश्च । प्रम्थस्यास्य खण्डद्वय नैकाचार्यविनिर्मितं किन्तु पृथकपृथगाचार्यसृत्रितम् । आद्यवण्डः श्रीमङ्कदासगणिवाचकसम्दर्भः,
द्वितीयः पुनः श्रीधर्मसेनगणिमहत्त्रग्विहितः । अद्यावधिकृतास्यवलोकनाधारेणत्वज्ञायते यन्-आद्यखण्डो मध्ये प्रान्ते च त्रुटितः । एतन्खण्डपान्ते या एकादशसहस्रमिता श्लोकसङ्क्ष्णोिलिखता वरीवृत्यते सा
प्रत्यक्षरगणनाविहितः सम्ब्ह्रोकमङ्क्षानुसारेण सहस्रक्षोकमिता न्यूना भविष्यतीत्यतदनुमीयते यत्-प्रथमन्वण्डमध्ये त्रुटितोंऽश एनावानेच स्थाद यावानस्वद्रणनायां त्रुटिष्यति ।

साग्यतं प्रकाञ्यमानोऽयं प्रथमोऽद्याः श्रीसङ्घदासगणिवाचकविनिर्मिनस्याद्यक्षण्डस्याद्यः। एत-त्रकण्डस्यास्य कर्त्तुश्च सविशेष परिचय द्विनीयेंऽशे कारपिष्याम । अत्र तावत् संक्षेपेणेतदेवावेदयामः, यन्-प्रथमस्वण्डविनिर्माताऽऽचार्यो भाष्यकारश्रीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणाचिरन्तन इति । एतच भाष्यकृ-द्विरचितविशेषणविनिग्रन्थान्तर्गतेनतद्वन्थाभिधानोह्यस्वर्शनेनावबुध्यते ।

प्रथमों ऽद्याः—अधुना प्रसिद्धि प्राप्यमाणोऽयमशो लम्भकसप्तकान्तो वर्त्तते । अर्थाद् प्रन्थारम्भे ( पृष्ठ १ पंक्ति १७ ) प्रन्थकृष्णिः प्राधान्येन निर्दिष्टा ये पद्यशेषिकाराः द्रीदृश्यन्ते तानाश्रित्य 'कहु-प्यत्ती पेदिया मुहं पदिमुह' इत्येते चन्वाराऽर्थाधिकाराः, एकोनन्निश्चाह्यस्मकारमकस्य पञ्चमस्य 'सरी-रा'ऽऽख्यस्यार्थाधिकारस्य सप्त लम्भका अस्मिन् समावेशिताः सन्ति ।

धिस्मिह्नहिण्डिः — यर्षाप प्रम्थस्यास्याभिधानं वसुदेवहिण्डितिस्यस्ति तथाप्यसिन् धिमह्नहिष् िष्डिवेसुदेवहिण्डितस्येव हिण्डियुग्म व्यावर्णित दश्यते । कहुप्पत्तीवर्णनानन्तर सय एव धिमह्नहिण्डि-धेत्तेते । किञ्च महान् प्रम्थसन्दर्भो वसुदेवहिण्डिसम्बद्ध इति प्रम्थस्यास्याभिधा वसुदेवहिण्डिरिति ।

सञ्चिताः प्रतयः-प्रनथस्यास्य संशोधनकर्मणि निष्नोद्भृताः प्रतयः सञ्चिता वर्त्तन्ते-

१ लीम्बडी-सङ्घभाण्डागारसरका ली० संज्ञका । २ त्रिस्तुतिकोपाध्यायश्रीयतीनद्रविजयजित्सरका य० संज्ञका । ३ राजनगरीय (अमदावाद ) डेलाभाण्डागारसत्का डे० संज्ञका ।

एतास्तिक्षः प्रतयः परस्परमतिसमाना इति पाठान्तरग्रहणावसरे मा भूत् ली० य० हे० इति युनःयुनरुक्तमश्रम इत्यस्माभिरासां तिसृणां प्रनीनां संक्षिप्ताऽभिधा ली ३ कृतास्ति ।

- १ प्रवर्त्तक-प्रज्ञांशश्रीकाभविजयजित्साका क० संज्ञका । २ पत्तनीय-मोदीसत्कज्ञानकोशगता मो० संज्ञका । ३ पत्तनश्रीसङ्कभाण्डागारसत्का सं० संज्ञका । आसौ प्रतीनां संक्षिसाऽभिधा क ३ विहि- तास्ति ।
- १ गोघा-श्रीसङ्गभाण्डागारसत्का गो० संज्ञका । २ पत्तनस्थवाश्वीपार्धनाथभाण्डागारसत्का वा० संज्ञका । ३ स्तम्भतीर्थीय ( सन्भात ) श्रेष्टिअम्बालालपानाचंद्रसत्कधर्मशालापुस्तकसम्रहगता खं० सं-ज्ञका । आसां संक्षिप्ताऽऽख्या गो ३ विहिताऽस्ति ।

- १ राजनगरीयश्रेष्ठिउभाभाईभाण्डागारसत्का उ० स्झका । २ स्तम्भनीर्थायश्रीशान्तिनाधप्रसुसत्क-ताइपश्रीयभाण्डागारगता द्वारं० संझका । अनयोः संक्षिप्ताऽभिधा उ २ कृतास्ति ।
  - ९ हीम्बडीसङ्गाटकान्सर्गतस्थानकवासिमुनिश्रीमेवजीऋषिसत्का मे० संज्ञका ।

उपरि निर्दिष्टासु प्रतिषु मध्ये स्वस्थानीशीयश्रीशान्तिनाथभाण्डागारसन्का अनिस्ताहपत्रीया संव १३८६ मितेऽन्दे लिखिताऽस्ति । एतद्विरिक्ता अन्याः प्रतयः कद्गलः परि लिखितास्ताहपत्रीयअनेरर्वाचीनत-राश्च वर्षन्ते । आसां विशिष्टः परिचयः, पाठान्तराणां क्रमः, प्रन्थेषु वर्द्धमानानामश्चद्वीनां पाठान्तराणां च प्रकारा कारमायि चेत्वादिक द्वितीयांशप्रकाशनावसरे सविस्तर दाखामः ।

#### अस्माकं संकेताः--

- १ प्रन्थेऽसिश्वसामियंत्र यत्र लिखिनप्रतिष्वशुद्धा एव पाठा उपलब्धास्त्रत्र तत्र ते पाठाः स्वकल्प-नया संशोध्य ( ) एतादृग्वकोष्ठान्तः स्थापिताः सन्ति-पृष्ठ ९ पक्ति २-१०-२०-१७, पृष्ठं १५ पंक्ति १३-१४-२० इसाहि ।
- २ इस्तिलिखितप्रतिषु यत्र यत्र खण्डिताः पाठा आसादितासत्र तत्र सम्बन्धयोजनार्थं निवेशिताः पाठाः [ ] पुतारकोष्ठान्तर्मुकास्मान्त पृ० १० प० २२, पृ० १३ प० २८, पृ० २४ प० १५ आहि ।
- ३ हस्तिरुखितप्रतिषु ये पाठा लेखकप्रमादादन्तः प्रविष्टा ज्ञातास्तान् यद्यपि प्रारम्भे [ ] एतादकोष्ठान्तिर्निवेदय टिप्पण्यां "कोष्ठान्तगेतसिदं प्रामादकम्" इत्यसाभिज्ञीपितम् ए० १६ र्ष० २४, ए० २५ प० ९ किन्दवनन्तरमेवना पद्धति विहास तादक्षाः पाठा अस्माभिः [ - : ] हैदक्षस-फूक्लिककोष्टान्सर्देशितास्सन्ति—ए० ४२ पं १६ आदि ।
- श्व प्रन्थेऽस्मिन् ये सन्दिग्धार्थाः पाठास्नद्पेऽस्मानिः एति श्रिष्ठः ( ? ) विहितम् । यत्र च क्रियांश्रिः इन्यसन्दर्भ एव सन्दिग्धार्थस्त्राऽऽदावन्त चापि एति इहं ( ? ? ) विहितिमिति ।

५ पाठान्तरेषु प्रतिनामभिः सार्घ यत्र सं० योजित स्याद्, यथा कसं० संसं० गोसं० आदि, तत्र ज्ञातस्यम्, यत्-त पाठासस्यासस्याः प्रतेः केनियिद्विदुषा वाचकेन मार्जनेऽन्तवः सशोधिता हॉन ।

त्रयस्त्रिंदात्तमप-त्रादारभ्य

६ मुद्रितेऽस्मिन् अन्ये, भूरिस्यलेषु (.) कोष्ठकान्तर्द्शितो विन्हाकारः पूर्णविरामो द्रक्ष्यते, स चासाभिरतद्येमङ्गीकृतो यत्—''वसुदेवेण भणियं'' 'भग भणियं' इत्यादिकेषु स्थानेषु तत्त्वहकुर्व-कृष्यं क समाप्यत हान स्पष्ट कायेत । अर्थादेकस्या व्यक्तंबक्तस्य पञ्चसु दशसु अधिकेषु त्रा वाक्येषु सन्न पूर्वते तत्र प्रतिवाक्यं । एताहरूपूर्णविरामकरणे क्रवित्वस्याचन भ्रान्ति, सम्भवान साऽनेनाः पाकृतेल । यत्र प्रतिवाक्यं विभाग (पारिप्राफ ) कृत्या । एताहरूप्रसिद्ध एव पूर्णविरामो विहित हृति ।

- प्रस्तिपत्रं मार्जने ये आहृा अङ्का दृश्यन्ते ते तन्त्रपत्रगतपङ्किसङ्ख्याबोतनार्थमिति ज्ञेयम् ।
- ८ ग्रन्थेऽस्मिन् स्थाने स्थाने या स्रोकसङ्ख्या निर्दिष्टास्ति सा न इस्तिलिखतपुरतकादर्शनता किन्तु प्रसङ्गरयणनाविहितासद्गणनानुसारिणीति ।

यन्यस्थास्य संशोधनं पाठान्तरसम्भव्यं चाप्यावाभ्यां गुरू-शिष्याभ्यामितसावधाननया कृतमस्ति तथाप्यसम्बद्धादोषेण सञ्जाताः स्वलना ये केश्चिद्धि वार्चकेदृश्यरन् ते ज्ञापयन्त्वसमान् आतृभावेन । द्वितीयेऽशे तदुक्केखविधानमायां न विसारिष्याय इति ।

## निवेदकौ---

पूज्यपाद प्रवर्त्तकश्रीमत्कान्तिविजय शिष्य-प्रशिष्यौ मुनी चतुरविजय-पुण्यविजयौ ।

## आभार प्रदर्शन.

---

आ वसुदेवहिंडी श्रंथ जैनोना प्राचीनमां प्राचीन कथासाहित्यमांनुं एक अणमोलुं रक्ष छे. तेनुं संपादनकार्य पूज्य प्रवर्तक श्रीमत्कान्तिविजयजी महाराजना विद्वान् शिष्य-प्रशिष्य सुनि श्रीचतुरविजयजी महाराज तथा सुनि श्रीपुण्यविजयजी महाराजे पोताना अमूल्य वखतनो भोग आपी अनेक प्रतिओ मेळवी घणी ज महनते कर्युं छे.

भा सपूर्ण प्रंथ छपावता जे सर्च थवानो छे तेना प्रमाणमां अमोने जे सहृहस्थो तरफथी आर्थिक सहाय मळी छे ते ओछी छे. अने आजना समयमां वधारे मदद माटे कोइने कहेवुं घणुं अयोग्य लागवाथी सहायकोनी आज्ञाथी आ प्रंथना उत्तरोत्तर भागो छपाय एवा उद्देशथी आ प्रथम खंडना प्रथम अंशनी पूरेपूरी किंमत राखवामां आवी छे. जे जे सखी सहृहस्थोए आ कार्यमां उदारता बतावी छे तेओनी शुभ नामावली नीचे आपीए छीए—

नामने नहि इच्छनार एक सद्गृहस्थे कागळोनो खर्च आप्यो छे.

१००० नामने नहि इच्छनार एक सखी गृहस्थ

2000 "" "

१२०० पृज्यपाद आचार्य श्री १८८ श्रीविजयकमलस्रीश्वरना शिष्य मुनिवर्ष श्रीनेमचि जयजी तथा मुनि
श्रीउत्तमचिजयजीना उपदेशथी
कपडवंजना शेठ मीठाभाई कल्याणचंदना उपाश्रय तरफथी. ह०
शेठ श्रेमचंद रतनचंद तथा शा०
न्यहालचंद केवळचंद.

५०० भा० हिम्मतलाल दलसुख नसवाडी.

५०० झा० जीवणहाल कीशोरदास वडोदरा.

५०० झवेरी मोहनलाल मोतीचंद पाटण.

२५० श्रीज्ञानवर्धक सभा वेरावल. ह० शेठ खुशालचंद करमचंद.

२५० शा० गोपालजी दयाळ सीहोर.

२०० संघवी नगीनदास करमचंद पाटण.

२०० संघवी मणिलाल करमचंद पाटण.

२०० शा० मोहनलाल चुनीलालनी पत्नी बेन समुवाइ पाटण.

१०० झवेरी बापुलाल चुनीलाल पाटण.

१०० सौभाग्यवती बेन पार्वतीबाई जामनगर.

आ प्रथम अंशने उंचा कागळोमां (कॉक्स्छी छायन छेजर) अने निर्णयसागर जेवा जगत्प्रसिद्ध सुद्राख्यमां छपाची प्रगटकरी विद्वद्वर्गना करकमछमां मूकवा अमी भाग्यशाछी थया छीए तेना बधो जस पूज्य संपादको अने सहायदाता उदार सदृहस्थीने ज घटे छे.

ही.

सेकेटरी— श्रीजैन आत्मानंद सभा भावनगरः

## प्रथमांशस्यानुक्रमः ।

| <b>विष</b> य•            | पत्रम्     | विषयः                  | पत्रम् |
|--------------------------|------------|------------------------|--------|
| कहुप्यत्ती               | १          | २ सामलीलंभो            | १२२    |
| धिमाल्लहिंडी             | २७         | ३ गंधवदत्तालंभी        | १२६    |
| पेढिया                   | ও ও        | ४ नील्जसालंभो          | १५६    |
| मुहं<br>प <b>डि</b> मुहं | १०५<br>११० | ५ सोमसिरिलंभो          | १८१    |
| सरीरं                    | ११४        | ६ मित्तसिरी-धणसिरीळंभो | १९५    |
| १ सामाविजयालंभो          | ११४        | ७ कविलालंगी            | १९८    |

## प्रथमांशस्य ग्रुद्धिपत्रम्

|             |               | _                          |                            |
|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| पत्रम्      | पंक्ति        | अशुद्धम्                   | शुद्धम्                    |
| 9 &         | २३-२४         | [सोऊण]                     | •                          |
| २४          | २९            | अजुत्ता                    | उ जुत्ता                   |
| २ ६         | 30            | °भविस्सं                   | °भविस्संति                 |
| २७          | २६            | ''धिम्मल'' इति             | "धम्मिल" इति               |
| ३९          | <b>२</b> १-२२ | चितियं—एयं प )<br>सत्थं…को | चितियं एयं — (<br>एस थक्को |
| <b>१५</b> ६ | 9 Ę           | नीळजलसा <sup>०</sup>       | नीरुजसा°                   |
| 3 8 0       | 38            | <b>यॅगार</b> ्             | रुवगा                      |
| १८२         | इ२            | प्वमग्रे                   | एचमञ्रे                    |
|             |               |                            |                            |



## सिरिसंघदासगणिवायगविरइआ

# वसुदेवहिंडी ।

। पढमं खंडं ।

5

## ॥ ॐ नमी सुयदेवयाए । नमी वीतरागाय ॥

\*जयइ नवनिलिणिकुवलय-वियसियसयवत्तपेत्तलद्द्वरथों।

उसमी गइंदमयगल-सुलिल्यगयिकिमी भयवं।। १।।

नमी विणयपणयसुरिदैविद्वंदियकमार्गवदाणं अरहंताणं।

नमी परिसुद्धनाणदंमणसमिद्धाणं सिद्धाणं।

नमी जिणपणीयायारिविहिवियक्त्वणाणं आयरियाणं।

नमी सीसगणपरमसुयसंपयऽज्झावयाणं उवज्झायाणं।

नमी सिद्धवसहिगमणकारणजोगसाहँगाणं साहणं।

10

#### पत्थावणा

एवं पंचनमोक्कारपरममंगर्रुविहिविविह्निउन्छाहो अणुओगधरे सिरसा पणिमऊणं विन्न-15 वेमि-अणुजाणंतु मं, गुरुपरंपरागयं वसुदेवचरियं णाम संगहं वन्नइस्सं।

तत्थ इमे अहिगारा, तं जहा-कहुप्पत्ती १, पेढिया २, मुहं ३, पिडमुहं ४, सरीरं ५, जबसंहारो ६।

१ °पत्तलंडहच्छो नस०॥ २ °च्छो कसं० स० ली० य०॥ ३ °रिंद्वंदिय° ६ ३॥ ४ °णप्प° ३०॥ ५ °हणाणं उ० विना॥ ६ °छडलंदि ली ३ विना॥

<sup>\*</sup> उ० पुस्तके नास्तीयं मङ्गलगाया । अस्माकमध्येषा प्रक्षितिवाऽऽभाति, "एवं पंचनमोक्कारपरममंगल-" इस्राविप्रम्थकुदुलेखदर्शनात्, कृषभमङ्गलानन्तरं पश्चनमस्कारमङ्गलोपन्यासस्यानौचित्यात् । बहुष्वादर्शेषु दृश्यत इति मूल आहता । मङ्गलगाया चेयं "उसभो" इति—स्थाने "वीरो" इति—परावर्तनमात्रा पाविष्ठसाचार्य-विरचितविष्ठिरस्तोचे मङ्गलस्या दृश्यते, प्रक्षिप्ता चेयं तत्रापि गीयते बुधैः, उद्धुष्यत दृदं स्तोत्रमञ्जलगच्छीये-स्तृतीयस्मरणरूपेण । तथा धर्मसेनगणिमहत्तरविनिर्मितवसुदेखहिष्डिद्वितीयखण्डे इत्यंप्रकारा मङ्गलगाया वरिष्ठस्ते—"जयह नवनविणिकुबळयवियवियवरकमलपत्तलडहुच्छो । उसभो सभावगुलवियमयगनगद्दलिय-पत्थाणो ॥" इति ॥

## [कहुप्पत्ती]

तत्थ ताव 'सुइम्मसाभिणा जंबुनामस्य पदमाणुओगे तित्थयर-चक्कबिट्ट-दसारवंसप-रूषणागयं वसुदेवचरियं किह्यं' ति तस्सेव पभवो कह्येखो, तप्पभवस्स य पभवस्स ति । जंबुसामिचरियं

अत्य मगृहाजणवओ धणधन्नसमिद्धदाणसिद्धयगृहवङ्कुलबहलगामसतसिन्नमिहओ, छायापुष्फफलभोज्जतरुगणसमग्गवणसंडमंडिओ, कमल्कुमुदकुवलयमोहितवलागपुक्खरिणि-वष्पसाहीणकमलानिलओ।

तत्थ मगहाजणवए रायिगिहं नाम नयरं दूरावगाढवित्थयसिळखानोवगूढ्दढतर-तुंगपराणीयभयदपागारपरिगयं, बहुविहनयणाभिरामजळभारगरुयजळहरगमणविघातकरभ-10 वणभरियं, अणेगैवाहपरिमाणपर्वेयं(१), दिवाचारपर्भेवं, भंडसंगहविणिओगर्सेमं, सुसीळ-माहणसमणसुसयर्णं अतिहिपूर्यैनिरयवाणियजणोववेय, रहृतुरयजणोघजणियरेणुगं, मयगळ-मातंगदाणपाणियपसियवित्थिकराषममं।

तत्थ रायिगिहे नयरे सेणिओ नाम राया, 'पयासुद्दे सुद्दं' ति ववसिओ, पिट्ट यपिट-वक्खपणयसामतमण्डमणिजुइरंजियसुपसत्थचरणकमलो. 'सीह-समुद्द-सिस-सूर-धणवाण 15 सत्त-गंभीर-कंति-दित्ति-विद्देविहें तुल्ले' ति लोकंसुद्दसतिबमलिकाईज्ञमाणिकत्ती। तैंस्स य रायणो पट्टमहादेवी चिक्लणा नाम। ताणं पुत्तो कोणिओ नाम।

तत्थ य \*मगहापुरे पुष्ठपुरिससमज्जियधणपगढ्मो, विणयविज्जवियक्स्वणो, द्यापरो, सम्बसंधो, दायवेष्कबुद्धी, अरहंतसासणरओ उसभदत्तो नाम ईंट्रेमो । तस्त य निरुवहयफिल्हिमणिविमलसभावा, सीलालंकारधारिणी धारिणी नाम भारिया । सा 20 कथाइ सयणगया सुत्त-जागरा पंच सुमिणे पासित्ता पिंडबुद्धा, तं जहा—विधूमं हुयवहं १, पडमसरं वियसियकमलकुसुदकुवलयउज्जलं २, फलमारनियंच सालिवणं ३, गयंच गलित-जल्बलाहकमंदुरं सैमूसियचउविसाणं ४, जंबूफलाणि य वण्णरसगंधोववेयाणि ५ ति । जहा दिद्धा य णाए उसभदत्तस्त निवेदया । तेण वि भणिया—पहाणो ते पुत्तो मिन

१ ली ३ गो ३ विनाऽन्यत्र—सस्सेसो प॰ मो० स०। तस्स सो प॰ क०। तस्सेसे प॰ उ०॥ १ ॰ग्नाह॰ ली० य०॥ ३ खं० विनाऽन्यत्र—॰व्यविव्याचार॰ क० व०। ॰व्यविव्याचार॰ ली ३ गो ३ मो० सं०॥ ४ ॰क्सअंड॰ की ३ क० मो०॥ ५ ॰क्सअंड॰ की ३ क० मो०॥ ५ ॰क्सअंड॰ की ३ क० मो०॥ ५ ॰क्सअंड॰ की ३ । ॰णाति॰ उ०॥ ७ ॰वा॰ डै० उ०॥ ८ कोलासुइ॰ उ० विना॥ ९ ॰इक्स्या॰ मोस० विना॥ १० उ० विनाऽन्यत्र—सस्स स सम्वाणा पहुसहादेवी। तर्म पुत्तो कोणिको नाम राया क १। तस्स य चेछणाए देवीए पुत्तो कोणिको नाम राया क १। तस्स य चेछणाए देवीए पुत्तो कोणिको नाम राया क १। तस्स य चेछणाए देवीए पुत्तो कोणिको नाम राया क १। तस्स प्रविच्या चित्र भो०। सत्तसमून सियावा॰ डे० संस०॥

<sup>•</sup> मगधापुरं राजगृहमिल्ययैः।तथाहि सुस्रानिपाते—"पावं च भोगनगरं वैसालि मागधं पुरं।" ५-१-३८. अत्य संख्रित्तपद्वणनना—"मागधं पुरं मगधपुरं-राजगहं।" इति ॥

स्सति जहा वागरिओ अरह्या। तओ तीसे परितोसविसप्पियहिययाए 'एनमेमं जहा भणिहि'—ित्त अहिल्सिओ। आहूओ से गन्भो देवो बंभलोगचुओ । समुप्पन्नो य से दोहलो जिणसाहुपूर्वाए, सो य विभवओ सम्माणिओ।

पुण्णदोहला य अतीतेमु नवसु मासेमु पयाया पुत्तं, सारयससि-दिणयराणुवित्तिणीई कंतिदित्तीई समार्लिगियं, सुपंतवरकणगकमळकंणियारसरसकेसरसवण्णं, अविस्त्रभुववण्णं, 5
पसत्यळक्खणसणाहकरचरणनयणवयणं । कयजायकम्मस्स य से जंबुफळलाभ-जंबुदीवाधिवतिकयसभेन्स्रनिमित्तं कयं नाम 'जंबु'ित । धाइपरिक्छितो य सुदेण विश्वो ।
कलाओ य णेण अणंतरभवपरिचिताओ दंसिअमेत्ताओ गिह्याओ । पत्तजोवणो य 'साणुकोसो, पियंवओ, पुष्ठाभासी, साहुजणसेवगो' ति जणेण परितोसवित्थिजनयणेण यसंसिज्जमाणो, अलंकारभूओ मगहाविसयस्स जहासुहमभिरमइ।

तिम्म य समए भयवं सुहम्मो गणहरो गणपरिवृङो जिणो विव भिषयजणमणप्यसा-वृजणणो रायगिहे नयरे गुणसिल्लए चेहण समोसिरओ। सोऊण य सुहम्मसामिणो आगमणं, परमहरिसिओ वरहिणो इव जलधरिननादं, जंबुनामो पवहणाभिरूढो निज्ञाओ। नाइदूरे पसुक्रवाहणो परमसंविग्गो भयवंतं तिपयाहिणं काऊण सिग्सा नामेऊण आसीणो।

तओ गणहरो(रेण) जंबुनामस्स परिसाए य पॅकिहओ—जीवे अजीवे य; आसवं, कंधं, 15 संवरं, निजरं, मोक्लं च अणेगपज्जवं। तं सोऊण भयवओ वयणवित्थरं जंबुनामो विराग्गमगमिसओ, समुद्विओ परं तुद्दिमुबहंनो, बंदिऊण गुरुं विज्ञवेद—सामि! तुन्मं अंतिए मया धम्मो सुओ, तं जाव अम्मापियरो आपुच्छामि ताव तुन्मं पायमूछे अक्तणो हियमा- यरिस्सं। भयवया भणियं—किश्वमंयं भवियाणं।

तओ पणिमिक्रण पवहणमारूढो. आगयमग्गेण य पिट्टओ, पत्ती य नयरदुवारं। तं ब 20 जाणजुँयसंबाधं पासिकण चितेइ—जाव पवेसं पिट्टवालेमि ताव कालाइकमो हवेर्जा, तं सेयं मे अनेण नयरदुवारेण सिग्धं पिट्टिसिंगे। एवं चितेकण सारही पर्भणिओ—सोम! परावत्तेहि रहं, अनेन दुवारेण पिट्टिसिंगे। एवं चितेकण सारही पर्भणिओ—सोम! परावत्तेहि रहं, अनेन दुवारेण पिट्टिसिंगे। तओ सारहिणा चोइया तुरया, संपाविओ रहो जहासंदिष्टं दुवारं। परसह य जंबुनामो रज्जपिट्टिबद्धाणि सिला-सत्तिधिक्तालचक्काणि लंब-माणाणि परवलपहणणिनिमित्तं। ताणि य से परसमाणस्स चिता जाया—'कयाइ एयाई 25 पेंटेज रहोविर्दे, तओ मे विसीलस्स मयस्स दुग्गइगमणं हथे ज्ञं ति संकृष्पिकण सारिहं भणइ—सारहि! पिट्टिपहुत्तं रहं पयदेृहिं, गुणिसिल्डयं चेइयं गिमिस्सं गुरुसमीवे। 'तह' ति तेण पिट्टिकां। गओ गुरुसमीवं, पयओ विन्नवेइ—'भयवं! जावज्ञीवं वंभयारी विहरिस्सं' ति गिट्टीतवओ रहमारुहिकण नगरमागतो, पत्तो य नियर्गमवर्ण।

१ तीपु परितोसवसविस° ७०॥ २ °क्कणिणया° ७०॥ ३ °सण्णं पस° ७०। °ससपुत्रवंबसपस° ५०। °ससपुत्रवं पस° सर्स०॥ ४ परिक° ही ३॥ ५ ही ३ ही० विनाडम्यन—श्रुवकासंबाधं गो०ना०। श्रुगी-धर्सवाधं क०स०॥ ६ क ३ ७० विनाडम्यन °क्र ही ३। °क्रं गो ३॥ ७ वावेजा क ३ गो ३ ७०॥ ८ श्वास्वर्णक ३॥

#### जंबुस्स अम्मा-पिअरेहिं संवादो

उइजो, पसन्ममुहवण्णो अम्मापियरं कयप्पणामो भेणइ—अम्मयाओ! मया अज्ञ सुहम्मसामिणो समीवे जिणोवएसो सुओ। तं इच्छं, जत्य जरा-मरण-रोग-सोगा नत्यि तं पदं गंतुमणो पषदस्सं। विसजेह मं।

5 तं च तस्स निच्छयवयणं सोऊण वाहसिळळपच्छाईजावयणाणि भणंति—सुदु ते सुओ धम्मो, अम्ह पुण पुष्ठपुरिसा अणेगे अरहंतसासणरया आसी, न य 'पष्ठइय'ति सुणामो। अम्हे वि वहुं काळं धम्मं सुणामो, न उण एसो निच्छओ समुप्पन्नपुष्ठो। तुमे पुण को विसेसो अज्ञेव उवळद्धो जओ भणिस 'पष्ठयामि'ति? । तओ भणइ जंबुनामो—अम्म-ताओ! को वि बहुणा वि काळेण कज्जविणिच्छैयं वच्च अवरस्स येवेणावि काळेणं 10 विसेसपरिण्णा भवति । पेच्छ, सुणह, साहुसमीवे जहा मया अज्ञ अपुष्ठमवधारियं—

#### विसेसपरिण्णाए इब्भपुत्तकहाणयं

एगिस्म किर नयरे का वि गणिया रूववती गुणवती परिवसइ। तीसे य समीवे महाधणा राया-ऽमझ-इटभपुत्ता उवगया परिभुत्तविभवा वर्चति। मा य ने गमणिनच्छए प्रभणइ—जइ अहं परिचत्ता, निग्गुणओं ता किचि सुमरणहे उं घेष्पउ। एवं भणिआ य ते 15 हार-ऽद्धहार-कडग-के ऊराणि तीय परिभुत्ताणि गहाय वर्चति। कयाइं च एगो इटभपुत्तो गमणकाले तहेव भणितो। सो य पुण रयणपरिक्खाकुमलो। तेण य तीमे कणयमयं पायपीढं पंचरयणमंडियं महामोहं दिहं। नेण भणिया—सुंदरि! जइ मया अवस्स घेत्तवं तो इमं पायपीढं तव पादसंसिगसुमगं, एएण मे कुणह पसायं। सा भणिति—कि एएणं ते अप्पमोहेणं?, अत्रं किंचि गिण्हसु ति। सो विदियसारो, तीए वि दिन्नं, तं गहेऊणं 20 तक्षो सविसए रयणविणिओगं काऊण दीहकालं मुहभागी जाओ। एम दिहंतो।

अयमुपसंहारो—जहां सा गणिया. तहा धम्मसुई। जहां ते रायसुयाई, तहा सुर-मणुयमु-हभोगिणो पाणिणो । जहां आभरणाणि, तहां देमविरितसिहयाणि तवोवहाणाणि । जहां सो इब्भपुत्तो, तहां मोक्खकंखी पुरिसो । जहां परिच्छाकोसहं. तहां सम्मन्नाणं। जहां रयणपायपीढं, तहां सम्महंसणं। जहां रयणाणि, तहां महब्वयाणि। जहां रयणविणिओगो, 25 तहां निवाणसह्त्याभो ति ।।

एवं अवधारेऊणं कुणह मे विसग्गं ति ॥

तओ भणंति—जाय! जया पुणो एहिति सुधम्मसामी विहरंतो नया पह्यस्सिस । तको भणद्द, सुणह---

### दुल्हाए धम्मपत्तीए मित्ताणं कहा

80 इंजो अईए काले किर केइ वयंसया उज्जाणं निगाया । तेहि य णाइदूरे तित्थयरी १ मणंतो हो १ ॥ २ °इयव° कस० मोस०॥ ३ °य न व° उ०॥ ४ ३० विनाज्यत्र— जहा पावपीढं उ०। जहा स्वणपीढं ली० य० क १ गो २ ॥

सुओ समोसिरिओ। तओ कोऊह्हेण पिट्टिया, परसंति य विम्हियमणसा सीहचक्क अपे गगणतलमणुलिहंते, धम्मचकं च तरुणरिविमंदलिनमं, छसाइच्छत्तभूसिअं च णभोभागं, चामराउ य हंसध्वलाउ आगाससंचारिणीउ. चेह्यपादवं च कप्परुक्त पिव नयण-मणहरं। छइगया य हेवा-ऽसुर-मणुयसोहियं समोसरणं, परसंति य भयवंतं देवविणिम्मिए सिंहा-सणे सुहणिसमं। तओ वंदिऊण परमविम्हिया परिसामच्झे उवविद्धा। सुणंति य भयवं को वयणं हियय-सुइह्रं धम्मकहाँ संसिअं। तं च सोऊण परितोसवियसियाणणा बंदिऊण गिहं पिट्टिया। तेसिं च अंतरा कहा ममुद्धिया।

तत्थेको भणइ—वयंस! अहो!!! अम्होहं मणुम्मजम्मस्म फर्ल सयलं गिँहीयं जं णे सायसओ तित्थयरो दिहो. सबभावविभावणं च परमकंतं सुयं भासियं, 'ण एतो अहरियं दृहवं मोयवं च अत्थि'त्ति मे मैयी। जो य संमारो तस्स य मुक्खोवाओ आमलगो विव 10 करतले दंसिओ भयवया सो तहाभूओ, न एत्थ वियारो । तं दुक्खं एरिसी संपंत्ती न होहिइ, तो पब्वयामो अविलंबियं तित्थयरपायमूले तिं।

अवरेण भणियं—सम्मेयं जं तुर्म भणिस, तं सुओ " ताव णे धम्मो, जओ पुणो एतं अत्रं वा तित्थयरं दुच्छामो तया पबइस्मामो ।

इयरेण भणियं—अम्हेहिं कह वि (प्रन्थाप्रम-५००) तित्थयरो दिहो, निरावरणो, 15 विगतिविग्धो, दुगगएहि व रयणरासी; नं कुणह वबसायं ।

इयरेण भणियं—कओ तुमे संदेही तित्थयरदंसणं पडुच, तं नियत्तामी, सबण्णू अरिहा छिंदिहिइ संसयं।

ते" गया तित्थयरं वंदिङण पुच्छंति—भयवं! अतीए काले तित्थयरा आसी, अणागया वा भिवस्सित धम्मदेसगा । भयवया भिणयं—भरहेरवएम ओसिप्पिन-उस्सप्पिणीणं दसमे 20 दसमे कालभागे चडिम तित्थयरा समुप्पज्ञंति। विदेहेसु पुण जहन्नपए चत्तारि चत्तारि जुगवं भवंति, उक्कोसपए बत्तीसं। तं एवं ताव तित्थयरदंसणं दुहमं, दंसणाउ वि दुहमं वयणं, तं पि सोङण कम्मगरुययाए कोइ न सहहइ, जो य कम्मविसुँदीय सहहेज्ञा सो संजमियवे निरुच्छाहो भवेजा। जो वा सचक्खुओ उदिए सूरिए मूदयाए निमीलियलोयणो अँच्छिति तस्स निरत्थओ आइबोदयो; एवं जो अरहंतवयणं सोउं न इच्छइ, सुयं वा न सहहइ, 25 सहहंतो वा सफलं न करेइ तस्स मोहमरहंतदंसणं। तो एवं भयवया समणुसद्धा ते तत्थेव समोसरणे पद्धद्या, तो" संसारंतकरा संवुत्ता॥

१ °ए काले गग° ली ह।। २ °विसिय सुणंति ली ह।। ३ °हाभासियं क० मो०।। ४ गहीयं ली० य०।। ५ साइसओ कस० मोसं० उ०।। ६ अइरिसं कस० मोस० उ०।। ७ मई कसं० मोस० । मदी उ०।। ८ °ती हो ° ली ३ गो० उ०।। ९ ले ति गी ३ स०।। १० °को निवण धम्मो क० स० सं० उ०।। ११ ते तिथा ली ३ गो ३ स०।। १२ °द्वीए स० क ३ उ०।। १३ अच्छिसि ही ३ क ३ गो ३ ॥ १४ ते सं० उ० विना।।

एवं अस्मतातो! अहमवि सुधम्मसामिसंदेसं जइ संपई न करेमि, तओ कालेण विस-यविक्सर्लंहिययस्य न मे धम्मे पिंडवत्ती संभविजा, तं विसज्जेह मं ॥

तओ भणइ उसभवसो—जाया! अत्थि ते विउलो अत्थो विसयसंपायणहेउं, तं परि-भुंजिकण पगामं पवहस्तिस । तओ भणइ, सुणह—

#### 5 इंदियविसयपसत्तीए निहणोवगयवाणरकहा

एगिस्म किर वणे वानरो जूहवई सच्छंद्पयारो परिवसइ । सो कयाइ परिणयवओं बलवता वानरेण अभिभूओं । तेसि च युद्धं लया-लिहु-कह-पासाण-दंतिनवापिहें संपल्यां । सो जूहवई पराजिओ पलाइउमालतो । इयरो वि अणुवइऊण दूरं नियत्तो । जूह-वती पुण चिंतेइ—'सो से पच्छओं चेव वत्तइ' ति पहारविधुरो तण्हा-छुहाभिभूओं एकं 10 पद्यगुहं पत्तो । तत्थ य सिंटाजडं परिस्सवति । सो भयभेलवियिदिही 'जलंति मन्नमाणो 'पाहं'ति मुहं हुन्भैति । तं बद्धं, 'तं च मोएयवं' ति हत्थे पसारेह । ने वि बद्धा. पाए हुभति । ते वि बद्धा, एवं सो अप्पाणं असत्तो मोएउं तत्थेव निघणमुवगतो । जह पुण मुहमेत्तवद्धो पयत्तं सेमेण सरीरेण अबदोण करेंतो तक्कों निस्सरंतो दुक्खमरणं।।

एवं अम्मयाओ! अहं संपयं वालभावेण भोयणाभिलासी जिन्भिद्यपिष्ठबद्धो. सहमोयगो 15 मे अप्पा । जया पुण पंचिदियविसयसंपलगो भवेजा तया जहा सी वानरो दुहमरणं पत्तो, एवं अणेगाणं जम्म-मरणाणं आमागी भवेजी। ता मरणभीइरं विमजेह मं. पष्ठइस्सं ॥

एवं भणंता कलुणं पर्रण्णा भणइ णं जणणी—जाय । तुमे कओ निच्छओ, मम पुण विरक्षालिंदिओ मणोरहो—कया णुँ ने वरगुहं पासिज्ञं नि । तं जह तुमं पूरेसि तो संपुण्णमणोरहा तुमे चेव अणुपष्ठइज्ञा । भणिया य जंबुनामेणं—अम्मो । जह तुम्मं एँमोऽभिष्पाओ 20 तो एवं भवउ, करिस्सं ते वयणं, ण उण पुणो पिडवंधेयहो ति कहाणदिवसेसु अनीतेसु । तओ तीए तुद्वाए भणियं—जाय । जंभणिस तं तह काहामो । अत्थि ण पुष्ठवरियाउ इट्मक्ष्मगाउ । अत्थि इह मत्थवाहा जिणसामणस्या, तं जहा—समुद्दपिओ, समुद्दनो, सागरदत्तो, कुबेरदत्तो, कुबेरसेणो, वेसमणदत्तो, वसुसेणो, वसुपालउ ति । तेसि मारियाउ, तं जहा—पउमावती, कणगमाला, विणयसिरी, धणिसरी, कणगवती, 25 सिरिसेणा, हिरिमती, जयसेणा य । तामि ध्याउ, तं जहा—समुद्दिसरी, सिंधु-मती, पउमसेणा, फणगिसरी, विणयसिरी, कमलावती, जसमती य । ता तुहाणुह्वाउ 'पुष्ठवरियाउ'ति करेमो तेसि मत्थवाहाणं विदितं । संदिष्टं च तेसि—पष्ठविद्दे जंबुनामो कहाणे निष्ठते, किं भणह ति । तेसि च णं वयणं सोऊण सह धरिणीहिं

१ °तिवित्तस्स छ०॥ २ सिलाजड कस० ही ३ उ० विना॥ ३ ° स्मिति क० सं० गो ३ । ° सित उ०॥ ४ से क३ उ०॥ ५ °ज्ञा कसं० मो०॥ ६ भणंतो क३ गो ३। भणिते उ०॥ ७ णं ही ३॥ ८ तमं ही ३। तक्सं उ०॥ ९ एस अभि ° उ०॥ १० जाय! जह भणित सह तं का ° उ०॥

संद्धावी जाती विसण्णमाणसाणं 'किं कायव्वं'ति । सा य पवित्ती सुया दारियाहि । ताओ एकेक(एक) निच्छयाउ अन्मापियरं भणंति—अन्हे तुन्हेहिं तस्स दिशाउ, धन्मधो सो ने य भवति, जं सो ववसिहीति सो अन्ह वि मग्गो ति । तं च तारिसं वयणं सोक्रणं सत्यवाहेहिं विदिशं कयं उससदत्तस्स ।

पसत्थे य दिणे पमिन्छको जंबुनामो विहिणा, दारियाउ वि सिगहेसु । तको महतीए इ रिद्धीए चंदो विव तारगासमीवं गओ वधूगिहातिं। ताहिं सिहओ सिरि-धिति-कित्ति-रुच्छीहि व निअगमवणमागतो । तओ कोजगसपिहं ण्हविओ सवार्टकारविभूसिओ य अभिणंदिओ पडरज्ञणेषं । पूजिया समणमाहणा, नागरया सयणो य पओसे वीसत्थो भुंजह । जंबुनामो व मणि-रयणपर्श्वुक्जोयं वासपरसुवगतो सह अम्मापिकहिं, ताहि य नववहृहिं ।

#### पभवसामिसंबंधो

10

पयम्मि देसयाले जयपुरवासिणो विंझरायस्स पुत्तो पश्ची नाम कलासु गहिय-सारो, तस्स भाया कणीयसो पृष्टु नामं। तस्स पिडणा 'रज्ञं दिश्नं' ति पश्चवो माणेण निग्गओ, विंझगिरिपायमूले विसमपपसे सिश्नवेसं काऊणं चोरियाए जीवह । सो जंबु-नामविभवमागमेऊण विवाहसविमिलिशं च जणं, तालुग्धाडणिविहाडियकवाडो चोर-भडपरिवृष्ठो अहगतो भवणं। ओसोवितस्स य जणम्म पवत्ता चोरा वत्थाऽऽभरणाणि 15 गहेउं। भणियाँ जंबुनामेण असंभंतेण—भो! भो! मा लिव निमंतियागयं जणं। तस्स वयणसमं थिंभिया दिया पोत्थकम्मजक्खा विवै ते निविद्या। पश्चेण य वहुसहिओ दिहो जंबुनामो सुहासणगतो तारापरिविद्यो विष सरयपुण्णिमायंदो।

ते य चोरे शंभिए दृदृण भणिओ प्रभ्वेणं—भइसुह ! अहं विंझरायसुतो पभवो जह 20 सुतो ते। मित्तभावसुवगयस्म मे तुमं हेहि विज्ञं थंभिणिं मोयणिं च, अहं तव दो विज्ञाओ देमि—तालुग्धाडणिं ओसोवणिं च। भणिओ जंबुनामेण—पभव! सुणाहि जो एत्थ सद्भावो—अहं स्रयणं विभवं च इमं वित्थिंगं चहुऊण पभायसम्प पषहउकामो, भावओ मया सव्वारंभा परिचत्ता, एवं च मे अप्पमचस्स न पभवति विज्ञा देवता वा। न य मे सावज्ञाहिं विज्ञाहिं पओयणं दुग्गइगमणणाहगाहिं। मया सुधम्मस्स गणहरस्स समीवे 25 संसारविमोर्येणविज्ञा गहिया।तं च सोऊण पभवो परमविन्हिओ उवविहो 'अहो! अच्छिर्मारां जं इमेणं एरिसी विभूई तणपूलिआ इव सबहा परिचत्ता, एरिसो महप्पा वंदणीड विज्ञायपणओ भणह—जंबुनाम! विसया मणुयलोयसारा, ते इत्थिसहिओ परि-भुंजाहि। साहीणसुहपरिचायं न पंडिया पसंसंति। अकाले पष्ठइं कीस ते कया बुढी १।

१ °या य जं° डे०॥ २ र्ष्यं° उ० विना॥ १ क १ विनाऽन्यत्र— °य सि ते नि° छी १। °व ति नि° गो १। °व नि° उ०॥ ४ °च्छिङ गो० मो० स० उ०॥ ५ °यणीवि° उ०॥ ६ आरहो इति डे० ड० विना न ॥ ७ जद्य हु° ली १॥ ८ प्रिसा ड० विना॥

परिणयवया धम्ममायरंतो न गरिह्या । तओ भणियं जंबुनामेणं—पभव ! जं पसंसिख विसयसुद्दं तत्थ सुणसु दिद्वंतं—

### विसयसुहोवमाए महुबिंदुदिइंतं

कोइ पुरिसो बहुदेस-पट्टणवियारी अडिवं सत्थेणं समं पिवट्टो। चोरेहि य सत्थो 5 अन्माहतो। सो पुरिसो सत्थपरिभट्टो मूढिदिसो परिन्मसंतो दाणदुहिणसुहेण वणराएणाँभि-भूओ। तेण पलायमाणेण पुराणकूनो तेण-दन्भपरिच्छनो दिहो। तस्म तडे महंतो वड-पायनो, तस्स पारोहो कूनमणुपिनद्दो। सो पुरिसो भयाभिभूओ पारोहमवलंनिकण ठिओ कूनमच्झे, आलोएइ य अहो—तत्थ अयगरो महाकाओ निदारियमुहो गसिउकामो तं पुरिसमवलोएइ। तिरियं पुण चउिह्मिं सप्पा भीसणा डिसउकामा चिट्टंति। पैरोह-10 मुनिर किण्ह-मुक्तिला दो मूसया छिदंति। हत्थी हत्थेण केसग्गे परामुमति। तिम य पायने महापरिणाहं महुं ठियं। गयसंचालिए य पायने नातिथ्या महुविंद् तस्म पुरिसस्स केइ मुहमानिसंति, ते य आसाएइ। महुयरा य डिसउकामा परिनयंति समंतओ।।

तस्स एवंगयस्स जं सहं मन्नसि तं भणाहि ॥

चिंतेऊण पभवी भणइ—जंबुनाम! जे महुबिंदू अहिलसइ तत्तियं तस्म सुहं तकेमि, 15 सेसं दुक्खं ति।

जंबुनामेण भणिअं--एवमेथं । उवसंहारो पुण दिहंतस्स--

जहां सो पुरिसो, तहां संसारी जीवो । जहां सा अडवी, तहां जम्म-जरा-रोगमरणवहुला संसाराडवी । जहां वणहत्थी, तहां मधू । जहां कूवो, तहां देवभवों मणुम्सभवों
य । जहां अयगरो, तहां नरगै-तिरिअगईओ । जहां सप्पा, तहां कोध-माण-माया-लोभा
20 बत्तारि कसाया दोग्गइगमर्णनायगा । जहां परोहो, तहां जीवियकालो । जहां मूसगा,
तहां काल-सुक्तिला पक्का राइं-दियदमणहिं परिक्लिवंति जीविञं । जहां दुमो, तहां
कम्मवंधणहेऊ अन्नाणं अविरित मिच्छत्तं च । जहां महुं, तहां सह-फरिस-रस-रूव-गंधा
इंदियत्था । जहां महुयरा, तहां आगंतुगां सरीकग्गयां य वाही ॥

तस्सेवं भयसंकडे वट्टमाणस्म कओ सुहं?, महुबिंदुरसँमाययओ केवलं सुहकप्पणा ॥
25 जह पुण पभव! कोइ रिद्धिमं पभवंतो गगणचारी भणेज्ञा—एहि सोम! गिण्ह मे हत्थे,
जा ते नित्थारेमि । पभव! सो इच्छेजा? । पभवो भणित—कहं न इच्छिहिति दुक्खपंजराउ मोइज्जंतो? । जंबुनामो भणड—कयाइ सो मृह्याए मिधुगाही पभणेज्ञा—होउ
ताव मे तित्ती मधुस्स, तो मे नित्थारेहिसि नि । कओ पुण तस्स तित्ती? । परिच्छिन्नाधारो
अवस्स पडिहिति अयगरमुँहे । पभव! अहं उबल्द्धसन्भावो न भविस्सं पमादी ॥

१ °णऽ° गो ३ मो० ख०॥ २ तिण° क ३॥ ३ अइगरो क ३ गो ३॥ ४ पारो° क ३ उ०॥ ५ °गो ति° ढे० विना॥ ६ °णदाय° मो० स०॥ ७ °सासायओं क ३ उ०॥ ८ मधुमोद्दी क ३। मधुगेद्दी च०॥ ९ °सुदेसुय० ढे०॥

तओ प्रभणइ प्रभवो—एवमेयं। को पुण तुंब्भं निवेओ ? केण वा दुक्लेणे बाहियत्य ? बडो अकंडे बंधुवर्गा परिचयह। जंबुनामो भणइ—प्रभव! गब्भवासदुक्लं वियाणं(प)तो इसलस्स कि बहुणा निवेयकारणेण ?। एत्य दिद्वंतं सुविहिया बण्णयंति—

### मब्भवासदुक्खे ललियंगयणायं

वसंतपुरे नयरे सयाउहो राया। तस्स लिल्या देवी। सा किरै कयाइ ओलोय-5 णगिंद्विया किंचि पुरिसं रूविस्त परममाणी चिद्वह । चेडी य से 'अन्मासर्वेत्तिणि' ति तहा-गइं दृहूणे चितेइ—िकं मन्ने देवी परममाणी चित्तकम्मजुवई विव निचलच्छी ठिया?। तीर्य वि अवलोईओ, दिहो य णाए सो पुरिसो चक्खुरमणो। वित्तियं च णाए असंसयं एयिम पुरिसे (प्रथाप्रं २००) निवेसिया णाए दिही। विण्णत्ता य णाए देवी—नुन्मं दिहीए सिवम्हओ(यं) मया विनायं, जं आयरेण पुरिसं एयं परसह। कस्म व नाम चंदे दिही 10 न रमेजा?। देवीए भणियं—साधु सद्यं, को पुण एस हवेज धरणितलपुण्णचंदो देवो विज्ञाहरो व नि । सा भणइ—विसजोह मं, जाव णं जाणामि।

विसिज्जिया, गहियत्था नियत्ता साहइ—इहेव नयरे समुद्दिपियस्स सत्यवाहस्स पुत्ती सिल्यंगओ नाम कलाविहंण्णू गुणवं च।तओ सा लिल्या देवी तं वयणं सोऊण भणइ—हले! मंदभागयाए मे चक्खुपहे पिडओ, जओ अनिबुधं मे हिययं, एत्थ्र मे चक्खु अवरकाति।15 चेडीए मणिया—हेवी! मा विसायं वश्वह, अहं तुब्मं पियनिमित्तं केणय अविचायं आणेमि। तीए भणिया—करेहि जत्तं इमस्स सरीरस्स रक्खणिनिमत्तं। 'एवं' ति बोत्तृण सा गया लेहं देविसिहंहं गहेऊण लिल्यंगयसमीवं। निवेदिओ अ णाए देवीए दंसणुक्मको चित्तविगारी तओ सो तं वयणं सोऊण लेहगहियत्थो य चेडि भणइ—सुयणु! अईव मे पसाओ, चंदलेहं पुण को धरणितंलं गओ छिवेजा, अंणिदिओ वा सवं (सयं) पासेजा। ताए मणितो—'अस-20 हायस्स हत्थगतो वि अत्थो नाँसेज, सुसहायस्स पुण न किंचि दुल्हं, अम्ह एस मारो' ति बोत्तृण पिडिनियत्ता देवीए सबं कहेइ।

तती अभिगमणीवायं चितिकण कोमुइयवारे 'देवी सहय' ति तीसे विणोयहेउं छेप्पगणरंपरकवरेसेणं पवेसितो देवीए वासघरं चेडीएँ। तत्यऽसंकिओ सह देवीए परिवसइ
विसंतिकभोगविक्ततो । इओ य अंतेजरमहत्तरएहिं रायविदियं च कयं । विसोहेउं 25
पयत्ता । आगमितं च चेडीए निउणाए । तओऽनायं दोहि वि जणीहिं अप्परक्षणनिमित्तं
वीसत्यो अभेज्यकुवे र्क्षुहा(डो) मन्त्रो पविद्वो(१) ।

१ तुनं ही १। तुन्नं मो २॥२ °ण बाचाहि॰ क ३ उ०॥ ३ किरि ही १॥ ४ °वस्ति छ० विना॥
५ °ण बिर्चिते॰ क ३॥ ६ तीष् बि क १। °तीइ बि उ०॥ ७ °ह्यं उ०॥८ °ण्यविसाय दे०। °ण्यविसा च उ०॥ ९ °विषण्णू उ० विना॥ १० °णिगाओ ही १ गो १॥ ११ आणंदिओ कस० मोस० विना॥ १२ वासुओ पा॰ ही १॥ १३ नासेका ही १ क १। विकसेका उ०॥ १४ °दीय उ०॥ १५ °सकोव॰ क ३ उ०॥ १६ ही० व० विवाहन्य---शुक्षाहमसको प॰ दे०। शुक्सकाह्यार भी ३॥

तं च परमासुइं दहूण निंदंतो नियगविण्णाणं परमदुक्खिओ चिंतेइ—जइ इत्तो मे निग्गमो होजा तो अछं मे परिसपज्जवसाणेहिं भोगेहिं ति । ताओ य से अणुकंपणट्टा भुत्तसेसमाहारं पिखवंति । तं च छुहावसेण परिचयवसेण य तब्भाविओ अहिलसित । पाउसकाले मे-होदएण पुण्णो कूवो । निद्धमणोहयखायसंबद्धो उग्घाडिओ पुरिसेहिं । सिलल्वेगेण निच्छु- कभमाणो निग्गओ खाइतीरे । वाएण समाहओ मुच्लिओ, दिट्टो य नियगघाईए, पक्खा-लिऊण संचारिओ य मघरं पवेसिओ । पिडयरिओ कभेण जहापोराणसरीरो जातो ।।

एअस्स दिद्वंतस्स उवसंहारो—जहा सो ळळियंगतो, तहा जीवो । जहा देवीद्रिसण-संबंधकालो, तहा मणुस्सजम्मं । जहा सा चेडी. तहा इच्छा । जहा वासघरे पवेसो. तहा विसयसपत्ती । जहा रायपुरिसा, तहा रोग-सोग-भय-सी-उण्हपरिनावा । जहा कूवो, नहा 10 गव्भवासो । जहा अत्तसेमाहारपैरिक्खेवो, तहा जणिपरिणामियऽन्न-पाणा परिसवादाणं । जहा निग्गमो, तहा पसवसमतो । जहा धाई, तहा देहोपग्गहकारी कम्मविवागसपत्ती ॥

पभव! जइ तस्स देवी रूबिबिन्हिया पुणो पहुवेज्ञा तो पविमेज्ञा?।पभवो भणइ— कहं पविसिह्द तहाणुभूयदुक्खो?। जंबुनामेण भैणियं—अवि सो अन्नाणयाते विमयसं-भोगगरुययाए य पुणो पविसेज्ञाः जहा अन्नाणिणो सत्ता विसयपिडवद्धा गव्भवासं। अहं 15 पुण गहियवंध-मोक्खसब्भावो पुणो राग-दोसवितिणं न पविज्ञस्स।।

तओ पभवो भणइ—सोम ! मुणह, जहा तुब्भेहिं किह्यं तहा तं। एगं पुण विन्नवंभि—
होगधम्माणुवित्तणा भत्तुणा भज्ञातो पार्लणया लालणिया य। तं कयवि मवच्लराणि एयाहिं
समं वहूहिं सुहमणुह्विज्ञण तओ सोभिहह पबयंतां। जंबुनामेण भणिओ—पभव! न एस
नियमो ससारे—जा इह भवे भज्ञा माया वा मा भवतरे वि, किं पुण माया भगिणी भज्ञा
20 दुहिया वा हवेज्ञा। एवं सेमविवज्ञासो—भत्ता वि पुत्तो, पिया वि भाया परो वा, तहा
इत्थि(तथी) पुरिसो नपुंसगो य कम्मवसगो जीवो। जा पुण माया भगिणी दुहिया वा जम्मंतरे आसी सा कहं भज्ञायारेण लालणीया भवइ १। [पभवो भणइ—] भवंतरगओ
भावो दुविनेजो, वत्तमाणं पहुच भण्णइ—पुत्तो वि, पिया वि जओ। भणइ जंबुणामो—
एवमादी अन्नाणस्स दोसा, जेण अकज्ञे कज्जबुद्धीअ पवत्तइ जणो, अथवा भोगलोर्ल्याए
25 संपद्दसुहमोहिओ अकज्ञे पैवत्तिज्ञ जाणंतो वि। तं अच्छड ताव भवंतरगतीसवंधो, एकभववृत्तंतमन्नाणमयं सुणाहि—

## एगभवम्मि वि संबंधविचित्तयाए कुवेरदत्त∽कुवेरदत्ताकहाणयं

महुराए नयरीए कुबेरसेणा गणिआ पढमगब्भदोहळँखेदिया जणणीए तिगिच्छियस्त दंसिआ। नेण भणिया—जमलगब्भदोमेण एईसे परिवाहा, नित्थि कोइ वाहिदोसो दीसइ।

१ °पक्ले ° उ० ॥ २ अणिओ की श गो ३ ॥ ३ °तो ढे० मो० स० ॥ ४ °छोछ ° की ३ ॥ ५ पवत्तेजा की ३ ॥ ६ °णगतं सु॰ क ३ उ० ॥ ७ °छक्ले विमा की ३ ॥ ८ न एत्थ को ॰ उ० ॥

एवमुवलद्धत्थाय जणणीए भणिया—पुत्ति ! पसवणकालसमए मा णे सरीरपीडा भवेजा, गालणोवायं गवेसामि, तओ निरामया भविस्सिस, परिभोगवाघाओ य न होहिति, गणियाण य किं पुत्तभंडेहिं ?। तीए न इच्छियं, भणइ—जायपरिचायं करिर्स्सं। तहाणु-मए ये समए पसूया दारगं दारिगं च। जणणीए भणिया—उज्ज्ञिजंतु। तीए भणियं—दसरायं ताव पूरिज्ज । तक्षो अ णाए दुवं मुद्दाओं कारियाओं नामंकियाओं—'कुवेर-5 दंसी' 'कुवेरदत्ता' य।

अतीते वसराइण डहरिकासु नावासु सुवण्णरयणपूरिआसु छोहूण जरुणानैई पवाहियाणि । वुटमंताणि य भवियवयाण सोरियनयरे पश्मे दोहिं इटमदारणहें दिद्वाणि ।
धरियाउ नावाउ । गहिओ एगेण दारगो, इक्षेण दारिया । 'मधणाई' ति तुट्ठेहिं सयाणि
गिहाणि नीयाणि ति । कमेण परिबिद्धयाणि पत्तजोवणाणि । 'जुत्त संबंधो' नि कुबेरदत्ता 10
कुबेरदत्तस्म दिन्ना । कहाणदिवसेसु य बदृमाणेसु बहुसहीहिं वरेण सह जूयं पयोजितं ।
नाममुद्दा य कुबेरदत्तहत्थाओ गहेऊण कुवेरदत्ताण हत्थे दिन्ना । तीसे पेच्छमाणीए
सरिसघडणनामतो चिंता जाया—'केण कारणेण मन्ने नाम-सुद्दाकारममया इमामि
सुद्दाणं ?, ण य मे कुबेरदत्ते भत्तारचित्तं . न य अम्हं कोइ पुवजो एयनामो सुणिजाइ,
तं भवियवं एत्य रहम्मेणं' ति चितेऊण वरस्म हत्थे दो वि मुद्दांउ टावियाओ । नम्म 15
वि पम्ममाणस्म तहेव चिंता समुप्पन्ना । सो बहूण मुद्दं अप्पेउण माउसमीवं गतो । मा
य णेण स्वह्माविया पुच्छिया । तीण जहासुंतं कहिय । तेण भिणया—अम्मो ! अजुत्तं ते
(भे) जाणमाणेहिं कयं नि । मा भणइ—'मोहिया मो, तं होउ पुत्त । वधूहत्थग्गहणमेतदृसिआ, न एत्थ पावर्ग । अहं विसजेहामि दारिगं सगिहं । तव पुण दिमाजत्तातो
पिट्टनियत्तम्म विसिद्धं संबंधं करिस्सं ।' एवं वोत्तृण कुवेरदत्ता सगिहं पेमिया । तीई 20
वि जणणी तहेव पुच्छिया । तीए जहावत्तं कहियं ।

मा तेण निवेषण समाणी पश्चरया, पवित्तणीए सह विहरह । मुद्दा य णाए सारिक्खिया पवित्तिणिवयणेण । विसुद्धमाणचिरत्ताए ओहिनाणं समुप्पन्नं । आभोइओ अ णाए कुवे-रदत्तो कुवेरसेणाए गिहे वत्तमाणो । अहो ! अन्नाणदोसुं ति चितेऊण तेसिं सबोहण-निमित्तं अज्ञाहिं समं विहरमाणी महुरं गया, कुवेरसेणाए गिहे वैसिहं मिगऊण ठिया। 25 तीए वंदिऊण भणिया—अज्ञाओ ! अहं नाम गणिया कुळवहूचिट्टिया, असंकियाउ वस-हिर्त्तिं। तीसे य दारगो वाळो, सा तं अभिक्खं साहुणीसमीवे निक्खिवइ । तओ तेसिं खणं जाणिऊण अज्ञा पिडवोहनिमित्तं दारगं परियंदेइ—

१ °स्सामि ली है।। २ य पसवसमए कि मी० उ० ॥ १ °द्ते गो ३ उ०॥ ४ °नईए प° उ०॥ ५ °द्दों भो दावि° डे० के० मो० । °द्दा व(द)वावि° गो १॥ ६ ससवर्द्ध साहिया। तीए ली १॥ ७ °सुद्दं कि° गो १ सं०। सुयं तहा कि° उ०॥ ८ तीए कि १। तीय गो ३॥ ९ वसहियं म° ली १॥ १० °द्दा ति उ०॥

बैंक्य ! माबा सि मे, देवरो सि मे, 'पुत्तो सि मे, सवितिपुत्तो [ सि मे, ] मित-बाओ सि [ मे, ] पित्तिको सि [ मे; ] जस्स आसि पुत्तो सो वि मे माया, भता, पिया, पिआमहो, ससुरो, पुत्तो वि; जीसे गब्भजो सि सा वि मे माया, सासू, सविची, भाउजाया, पियामही, वधू।

5 तं च तहाबिहं परियंदणयं सोऊण कुबेरदत्ती बंदिऊण पुच्छइ—अजे! कह इमं च कस्स विरुद्धेमसंबद्धिकत्तणं? उदाहु दारगिवणीयणत्यं अञ्जजमाणं भणियं? । एवं पुच्छिप अज्जा भणइ—सावग! सम्बं एयं। तओ अ णाए ओहिणा दिहं तेसि दोण्ह वि जणाणं सपम्ययं किहयं, मुद्दा य दंसिया। कुबेरदत्ती य तं सोऊण जायतिवसंबेगो 'अहो! अनाणेण अपदं कारिओ' ति विभवं दारगस्स दाऊणं, अजाए कयनमोकारो 'तुम्हेहिं मे कओ 10 पिडवोहो, करिम्स अत्तणो पत्थं ति तुरियं निग्गओ, साहुसमीवे गहियिछिंगा-ऽऽयारो, अपरिविडयवेरग्गो, तबोवहाणेहिं विगिहेहिं खिवअदेहो गओ देवलोयं। कुबेरसेणा वि गहियगिहिवासजोगनियमा साणुकोसा ठिया। अज्ञा वि पवत्तिणीसमीवं गया।।

पभव ! तेसि एवं पचयं सोऊण विसयरागो होजा? । पभवो भणइ कहं भविस्सइ? । जंबुनामो भणति—अवि तेसि 'मृहया' एको तू इदाणीं 'परिहारो' ति पमत्तया होजा, 15 न य मम गुरुसयासे सपचये विसयदोसे सोऊणं भोगाभिलासो हवेजा ।।

१ सस० विना मर्वेष्वादरेष्वयं पाठ — 'पुत्तो सि, भत्तिज्ञओ सि; जस्म आमि पुत्तो सो वि मे भाया भत्ता पिया पुत्तो दि; जीसे गढमजो मि सा वि मे माया सास् भगिणी भाउजाया इति ॥ २ 'बुकित्त' की ३ गो ३ क ३ ॥ ३ 'बिछया अ' उ० ॥ ४ एवं सपखर्य सोऊण पुणो वि' उ० ॥ ५ गो ३ विनाऽन्यत्र— एकोअथ इ' कर्म० मोर्स० । एको व इ' डे० । एको तत्य इ' उ० ॥

<sup>\*</sup> एतदर्यविकासका इमे हेम खम्द्रीयपरिहिष्ट् एवंद्वितीयसणगताः श्लोकाः—
बुध्यते यो यथा जम्मुसं तथा बोधयेदिति । आर्या तरातिवोधार्यं तं बाकमुदलपयत् ॥ २९३ ॥
आताऽसि तनुजन्माऽसि वरस्यावरजोऽसि च । आतृब्योऽसि पितृब्योऽसि पुत्रपुत्रोऽसि चार्भक ! ॥ २९४ ॥
यश्च ते बालक ! पिता स मे अवित सोदरः । पिता पितामहो भर्ता तमयः श्वनुरोऽपि च ॥ २९४ ॥
या च बालक ! ते माता सा में माता पितामहो । आतृजाया वधः श्वपः सपत्नी च भवत्यहो ! ॥ २९४ ॥
या च बालक ! ते माता सा में माता पितामहो । आतृजाया वधः श्वपः सपत्नी च भवत्यहो ! ॥ २९४ ॥
कुत्रेरदृष्णः तच्छुत्वा जगादाऽऽवें ! किमीद्रमम् । परस्परिवृद्धार्यं भावसे ! बिकातोऽस्म्यहस् ॥ २९७ ॥
आयोंचे सम बालोऽसं आतेका जननी यतः । वदामि तञ्जकमानममुं मत्पतिस्रिति ॥ २९८ ॥
सार्योदं सोदर इति देवरोऽपि भवस्यते । आतुक्षनय इति च आतृष्यं कीर्तयाम्यमुम् ॥ २९९ ॥
पितृब्यक्षेत्र भवति आता मातृपतेरिति । पुत्रः सपत्नीपुत्रसेत्यस्म पेत्रो मयोदितः ॥ ३०० ॥
योऽस्य वता स मे आता माता द्वोका चदावयोः । अस्य तातक्ष मे तातो भर्ता मातुरभृदिति ॥ ३०३ ॥
पितृब्यस्य पितेलेनमुद्दोचामि पितामहम् । परिणीताऽहममुना द्वाक्षीति पतिरेच मे ॥ ३०२ ॥
समेच तनुजन्मा च सपत्नीकुक्षिभृदिति । देवरस्य पितेलेष भवति श्वनुरोऽपि हि ॥ ३०३ ॥
वाऽस्वाऽम्बा सा ममाऽप्यस्वा तथा जाताऽस्म्यहं यतः । पितृब्यकस्य मातेति सम साऽपि पितामही ॥३०४॥
आतृखायाऽपि भवति मङ्गातुर्गृहेणीत्यसी । सपत्नीतनयसीया गृहिणीति वध्रति ॥ ३०५ ॥
आता पणुर्मदीवस्रेक्षससौ अन्नुरसंदायस् । भर्तुर्भामां द्वितीयेयमिति आता सपत्रपपि ॥ ३०६ ॥

<sup>ा</sup> पोन्नोऽसीलयः ॥

पुणो पश्चो भणइ—देव! साविसएहिं ते वयणेहिं करस सचेतणस्स पिंडवोहों न होजा? तहा वि 'जुत्तं' ति भणाभि—अत्थो महंतेण जत्तेणं संपाविज्ञह, सो तुन्भं विवले अत्थि, तस्स परिभोगनिमित्तं संबच्छरं अच्छिज्ञव, छस्डुसु विणिजोए कए सुद्धु क्यं होक ति, पच्छा जुत्तं पद्महर्वं। जंबुवामो भणइ—पभव! अत्थस्स परिवायं पत्तेसु पंडिया पसंसंति, न कामहेवं। एत्थ सुणह अक्काणयं—

#### अस्थविणिओगविरूवयाए गोवदारगोदंतं

अंगाजणवर्षं गोवा पभूयगोमहिसा परिवसंति । चोरेहिं गोटं पेहिंयं । एगा तरुणी स्विस्तिणी पढमपसूया दारगं छड्डावियाँ हिया । सा तेहिं विक्कीया नगरे गणियाहट्टे । तीए वमणिवरेयणादीहिं परिकम्मेहिं परिचरिया जवयारं च गाहिया छक्खभूया जाया । सो य से दारओ वयविद्धओ जोवणत्थो जातो, घयम्म सगडाणि भरेऊण चंपं गतो । विक्कीयं 10 घयं । पस्सद य तरुणपुरिसे गणियाघरे सच्छंदं कीलमाणे । तेण चितियं—मज्जा य भणेण किं जद्द एवं न इच्छियजुवइसहिओ विहरामि ? ति । तस्स पस्समाणस्स गणियाउ माया चेव रुद्या । तेण इच्छियं सुंकं दिशं ।

सो संझाकाले ण्हायसमालद्धो पत्थिओ माउगणियासमीवं। देवयाए य अणु(मन्थामं— ३००)कंपियाए सवच्छं गावीक्वं काऊण पुरओ से दंसिओ अप्पा। 'पादो से असुइणा 15 विलित्तो' ति वच्छमुवरिं फुसिउमारद्धो। तेण वच्छेण माणुसीवायाए भणिया गावी—अम्मो ! एस को वि पुरिसो अमेज्झिलैंत्तं में (से) पायं उविर फुसित। तीए भणियं—'पुत्त! मा ते मञ्चू भवउ, एस मंदभागो जणणीए समीवं अकिषं सेविउं ववइ, न य एयस्स एयं गरुयं गोवदारगस्स' ति अवरिसणं गया। तेण वितियं—'मम माया चोरेहिं हिया सुदृष्ठ, किं मन्ने सा गणिया होजा? ति नियत्तामि। अहवा पुच्छामि णं गंतूणं' ति पत्तो गणि-20 यागिहं। तीए निमंतण-भोयण-गीय-वाइय-नवणेहिं हिययगहणसादराए उविगञ्जमाणो सो कज्जनिच्छयपरो भणइ—विटुउ ताव सवं, कहेहिं, तुञ्चं कहमुप्पत्ती?। सा भणइ—जंनि-मित्तमागतो सि धणं दाऊणं ममं महिलागुणवित्थरं पुच्छ, किं ते कुलकहाए?। सो भणइ— तुज्ज उप्पत्तीए पओयणं, तं अगूह्माणी कहेहिं, कुणसु पसायं। तीए वितियं—कहेमि?, से को वि दोसो हवेजा?। ततो तीए सवं कहियं अम्मापिउसयणणामकालं साभिकाणं॥ 25

पभव! देवयापिडवोहो जइ न होंतो तो केरिसो होंतो अत्थस्स उवओगो तस्स गोब-दारगस्स ! पभवो भणइ—नित्थ मे पत्थ किंचि वत्तवं, जहा भणह तहा तं चेवेति । [ जंबुनामो भणइ—पभव! ] एवं नायपरमत्थो भोगाभिछासी भवेजा ! पभवो भणइ—अभावो एस । जंबुणामेण भणिओ—पिडवुद्धाणं एस विसको, न सुत्ताणं, "सवत्थ नाणं परित्ताणं"॥

१ °ए गोणबिभूतए गोवा दे०॥ २ °क्किय एगा ली ३ ॥ ३ °या गहिया क ३॥ ४ °या ६° दे०व० विना॥ ५ °क्कमा वी ३॥ ६ °सं पायं सम स्वार्ट संत्रु॥ ७ विसंदण वी ३ ॥

पुणो क्यंजली विश्ववेद पभवो—सामी! लोगधम्मो वि ताव पमाणं कीरड, पिडणो उवयारो कओ होइ, तेसि पुत्तपश्चयं तित्तिं वण्णंति वियवस्वणा—''निरिणो य पुरिसो सग्गगामी होइ"। ततो जंबुनामो भणइ—न एस परमत्थो, पुनो पिडणो भवंतरग्यस्स अविजाणओ उवयारवुद्धीए अवगारं किर्ण्ञा। न य पुत्तपश्चया तित्ती पिडणो, 5''सयंक्यकम्मफलभागिणो जीवा"। जं पुनो देइ पियरं उदिसिऊण सा भत्ती। जहा जम्मणं परायत्तं, तहा आहारो वि सकम्मनिविद्धो(हो)। जे य खीणवंसा ते निराधारा अनित्ता सबमणागयकालं कहं विहिहंति ?। पुन्तमंदिष्टं वा भत्तपाणं अचेयणं कहं पिडसमीवमेहिति ?, तमुदिस्स वा जं कयं पुण्णं ?। जो पिता पितामहो वा कम्मजोगेण छुंशु पिपीलिया वा तणु-सरीरो जातो होजा, तम्मि य पदेसे जड पुनो उद्गं तिन्निमत्तं तम्म देजा, तस्स कहं 10 परससि उवगारं अवगारं वा ?। अहवा सुणाहि—

#### लोगधम्मासंगययाए महेसरदत्तक्लाणयं

तामिल्रित्तीनयरित महेसरदत्ती मध्यवाहो । तस्म पिया समुद्दनामी वित्तमंचय-मारक्खण-परिवृद्धिलोभाभिभूओ मओ मायावहुलो महिमो जाओ तिम्म चेव विमए । नाया
वि से उविह-नियहिकुसली बहुला नाम चोक्यवाइणी पड़मोकेण मैया मुणिया जाया

15 तिम्म चेव नयरे । महेसरदत्तम्म भारिया गंगिला गुक्तजणिवरित्ए घरे मच्छवा इच्छिण्ण
पुरिसेण सह कयसकेया पओमे त उदिक्यमाणी चिट्ठइ । मो य तं पएमं माउदो उवगतो
महेसरदत्तस्स चक्युभागे पिडओ । तेण पुरिसेण अन्तसंरक्यणिनिम्तं महेसरदत्तो
तिक्कओ विवाहेउं । तेण लहुद्द्ययाए गाढण्पहारीकओ नाइदूरं गतूण पिडओ चितेइ—
अहो!! अणायारम्म फलं पत्तो अहं मंद्रभागो । एवं च अप्पाणं निद्माणो जायसंवेगो

20 मतो गंगिलाए उयरे दारगो जाओ। संवच्छरजायओ य महेसरदत्तम्स 'पिओ पुत्तो मि' ति ।
तिम्म य समए पिउकिसे सो महिसो णेण किणेडण मारिओ । सिद्धाणि य वंजणाणि पिडमंसाणि, दत्ताणि जणस्स । वितियदिवसे तं मैंसं मजं च आसाएमाणो पुत्तमुच्छंगे काडण तीसे माउस्णिगाए मंसखंडाणि खिवड, मा वि ताणि परितृहा भक्खइ ।

साहू य मासखवणपारणए तं गिह्मणुपिबडो, पस्सइ य महेसरदत्तं परमपीतिमंपउत्तं। 25 तदवत्थं च ओहिणा आभोएऊण चितिअमणेणं—अहो!!! अन्नाणयाए एम सत्तुं उच्छंगेण वहुइ, पिडमंसाणि य खायइ, सुणिगाए देइ मंसाणि। 'अकजं' ति य बोत्तृण निग्गओ।

महेसरदत्तेण चितियं—कीस मन्ने साहू अगहियभिक्स्तो 'अकजं' ति य बोत्तूण निगाओ ?। आगओ य साहुं गवेसतो, विवित्तपएसे दृहूण, वंदिऊण पुच्छइ—भयवं! किं न गहियं भिक्स्तं मम गिहे ?, जं वा कारणमुदीरियं त कहेह । साहुणा भणिओ— 30 साबग । ण ते मंतुं कायबं। पिउरहस्सं कहियं, भजारहस्सं सत्तुरहस्सं च साभिण्णाणं

१ °का कुसका नाम की ३॥ २ सुया की ३॥ ३ साउहं की २ गो ३॥ ४ मंसं विकायं च की ३॥

जहाबत्तमक्खायं । तं च सोऊण जायसंसारिन होओ तस्सेव समीवे मुक्कितह्वासो पह्नइओ ।। प्रस्व ! एरिसी लोगसुई, तं पमाणं करेंतो अन्नाणयाए माणिणजं वा पीलेजा, अकजे कज्जबुद्धी निवेसिजा, कर्जं परिहरिजा, न पुण नाणी । तम्हा लोगदिङ्घी विसयाणु-कूलवाइणी ।।

ससारं च दुक्खबहुळं चितंतेण कायबो मोक्खत्थमुज्जमो । तत्थ नरगेसु निरुवमनि-5 प्पिडिगाराणि निरंतराणि दुक्खाणि, निरिण्मु सी-उण्ह-छुहादीणि सपक्ख-परपक्सज-णियाणि, मणुण्मु य दारिइ-दोहग्ग-नीअउचमज्ज्ञिमभाव-परवत्तब-पियविष्पओगादीणि, देवेसु किब्बिमिया-ऽऽभिओग-परिद्धिदंसण-चयणभयादीणि, तेसि उविअंतेण जिण-वर्मंहिद्दो निवाणपहो सेवियबो ।

तओ पभवो भणइ—सामि! विसयसहस्म सिद्धिसहस्स य किं अंतरं होजा?। जंबु-10 नामा भणइ—पभव! सिद्धिसहं निरुवमं, देवसहाओ वि य अणंतराण अवाबाहं ति चुचित। जाव य सरीरं नाव य तदस्सिया पीडा हवइ, जाव मणो नाव माणसापित्तजो य दुक्खमिणवाओ। 'इक्ले सरा णिवयंति' ति दिहंजा(दिहंता) य भेषण-पाण-विहेर्वणा-ऽऽमणाँदी(दि)परिभोण सहयुद्धी जणो परिकप्पेइ ते दक्लं पडिकरेति बोहेयहा।

एत्थ य दिष्टंतं सुणाहि---

15

### दुक्खे सुहकप्पणाए विलुत्तभंडरस वाणियगस्म दिद्वंतं

एको किर वाणियओं कोडीमंडसगडाणि भरिकण सत्थेण समं अडविं पविद्यो । तस्स य एको वेसरो संववहारिनिमित्त पणाण भरिओ । तम्स य उप्पहपडिवन्नस्स फालिओं भरओ, परिगलिआ पणा । तेण वट्टण रुद्धाणि नियगसगडाणि, स मणुम्सा य पणा मिना-ऊणं पवत्तो(त्ता) । पैत्ता य आइवाहिगा, तेहिं भणिओ—वचंतु रागडाणि, किं कागिणिनि-20 मित्तस्स कए कोडीं परिचयडकामो सि ? किं वा चोगण न बीहेसि ? । सो भणइ—लाभो सिद्द्धो. संतं कह परिचइस्सं ? । गतो य सेमो सत्थो। तम्स वि चोरेहिं विलुत्तं भंडं ॥

एवं जो विसयलोभेण मोक्त्यसुहसाहणपर्सकतत्ती सो संसारमावन्नो वहुं कालं सोइ-हिति, जहा सो वाँणियगो विणद्वभंडसारो ॥

तओ पभवो एवमादीणि सोडण पडिओ जंबुनामस्स पाएस, अहं तुन्झं सीसो,25 इंसिओ भे मोक्खमग्गो'। तेणावि 'तह' ति पडिवन्नं। विसिज्जिओ निग्गओ वेभारगिरिं समस्मिओ ठिओ।

१ नामो उ० संस्था २ ति । जाव ली २ ॥ ३ गो० वा० विनाऽन्यत्र— प्साए ति जो य० क ३ । १ प्सीए ति जो ली ३ उ० ॥ ४ विणासिणाणादी क १ ॥ ५ व्हीण परिभोए सुद्द बुद्धीअ जणो उ० ॥ १ व्हापिक ति उ० ॥ ७ पत्ताइयाहवाहि ली ३ गो ३ गो० संथ्या ८ व्हाभत्ती उ० विना ॥ ९ विण क ३ गो ३ ॥

मकारोऽत्र न विभक्तयंशः किन्लागमिकः ॥

विदितं काडण प्रभाताए रयणीए पवजनिन्छियैएहिं अम्मापिडहिं ण्हाविओ विहीए, कलंकियविभूसिओ जंबुदीवाहिवैतियसक्यसिक्कैं। पुरिससहस्सवाहिणी सीयबभिक्को ।

तओ कुळितिस्तओ विव जंबुकुमारो विन्हियमणेण जलेण पसंसिज्जमालो मिण-कणगव-रिसं वेसमणो विव वरिसमाणो मगहापुराओ महतीए इह्वीए पत्तो गणहरसमीवं । उइण्लो इसिविनाओ, विसक्षियकेसाभरणो य पिछ्यो पाएसु सुहम्मसामिणो, 'भववं! नित्थारेहिं मंसह सबलेणं' ति । तओ दिक्खियाणि विहिणा । जाओ वि य से भजाओ माया य सुद्धशाए अखाए समीवे सिस्सिणीओ । पभवो वि रायाणुकाओ दिक्रो सीसो जंबुनामस्स गुरुणा । सामाइयमाईयं च सुयं सपुवग्यं नाणावरणस्त्रओवसमस्द्धीए थोवेण कालेण गहियं जंबुनामेण । पभवो वि सामण्णमणुपालेइ ।।

10 भगवं पि पंचमो गणहरो सगणो विहरमाणो गतो चंपं नयरि । समोसरिओ पुण्णसहे चेहए । कोणिकी राया वंदिओ निजातो। कथपणामो य अंधुणामरूबदंसणविन्हिओ
गणहरं पुच्छइ-भयवं! इमीर्ए परिसाए एस साहू धयपरिसित्तो इब किसाणू दित्तो मणोहरसरीरो व, तं कि मझे एएफ सीछं सेवियं? तथो वा चिण्णो? केरिसं दाणं वा तिष्ठधं
दिन्नं? जओ से एरिसी तेयसंपयनि ति । तओ भयवया भणिओ-सुणाहि रायं!, जह
15 तब पिउणा सेणिएण रण्णा पुच्छिएण महावीरसामिणा कहियं—

#### पसन्नचंद-वक्कलचीरिसंबंधो

तिम्म समय अरहा गुणसिल्ह चेईए समोसिरओ। सेणिओ राया तित्थयरदंसणसम्सुओ वंदिवं निगाओ। तस्म वि अग्गाणीए दुवं पुरिसा कोडुंबसंबद्धं कहं करेमाणा
पर्सित एगं साहुं एगचलणपयिद्धयं समूसियबाहुजुगलं आयावेंतं। तत्थेगेण मणियं—अहो!
20 एस मह्प्या रिसी सुराभिमुहो तप्पइ, एयस्स सग्गो वा मोक्सो वा हत्थगओ ति। वीएण
प्विमिनाओ, तओ भैणह—किं न याणिस ?, एस राया पसन्नचंदो, कओ एयस्स
धन्मो ?, पुत्तो णेण बालो रा टेविओ, सो य मंतीहिं रा मोईजाइ, सो य णेण
बंसो विणासिओ, अंतेउरजणो य म नजाइ किं पाविहिति ? ति। तं च से वयणं [ सोकेण ] झाणवाघायं करेमाणं सुतिपहमुवगयं। तओ सो वितिषं पयत्तो—अहो!!! ते
25 जवाका अनवा, सया सन्माणिया णिषं पुत्तस्स में विपिडिपना। जह हं होतो, एवं च
चिद्धता, तो णे सुसासिए करितो। एवं च से संकप्पयंतस्स तं च कारणं वहुमाणिमव
जायं। तेष्टिं समं जुद्धाणि भैणिसा चेव काउमारद्धो।

१ व्यापु॰ का ३ गो २ ॥ २ व्यतिकय॰ का ३ विना ॥ ३ व्यक्ति का ३ ॥ ४ सिवियमारू विश्व ॥ ५ व्यक्ति की ३ विना ॥ ६ विवयमार्थ की ३ ॥ ७ विद्धि के विवय ॥ ८ व्यक्ति प्रिष्ट विश्व ॥ १० विद्यास की ३ ॥ ७ विद्धि के विवय ॥ १० विद्यास की ३ ॥ १० विद्यास की ३ ॥ १० विद्यास का ३ गो ३ ॥ १३ व्यवस्था की ३ ॥ १४ सि की ३ ॥ १५ सद्धा के विश्व की ३ ॥

<sup>\*</sup> कोष्ठान्तर्गतमिदं प्रामादिकमाभाति ॥

पसी य सेणिओ रावा वं पएसं, वंदिओं णेण विकाणं, पिच्छइ णं झाणिनवां। 'कही! अच्छिरायं!!! पहिसं तर्वसि सामस्यं रायरिसिणो प्रसम्भवंदस्य' कि विवयंतो पत्ती तिस्थवरसमीवं। वंदिऊण विणएणं पुच्छइ—भयवं! प्रसम्भवंदो अणगारी जिल्म समप मया वंदिओ जइ तिना समप कालं करेजा कं गति ववेज कि। भयवया भणियं—सक्तमपुढविगमणजोगो । राया वितेइ—साहुणो कहं नरकगमणं कि। पुणो 5 पुच्छइ—भयवं! पस्माचंदो जइ इयाणि कालं करेजा, का से गई भवेजा । भयवया भणियं—सबहुसिद्धिगमणजोगो इयाणि ति। तओ भणइ—कहं इमं तुविहं वागरणं नरका—ऽमरेसु (मन्त्रायं—४००) तबस्सिणो हि। भयवया मणियं—माणिवसेसेणं तिन्म इमन्मियं समप एरिसी तस्स असात-सातकम्मादाणता।सो भणिव—कहं । भयवया भणियं—तव अगाणियपुरिसमुहविणिग्गयं पुक्तपरिभववयणं सोऊण उिद्ययपसत्यद्वाणो तुमे वंदिजमाणो 10 मणसा जुज्झह भिष्यपराणीएण समं, तओ सो तिन्म समप अहरगइजोग्गो आसी। तुमन्मियं अवगए जायकरणसत्ती 'सीसावरणेण पहरामि परं' ति लोइए सिरे हत्थं निक्सवंतो पिडेबुढो. 'अहो!!! अहं सकजं पयहिऊणं परत्थे जइजणविरद्धं मग्नमोइमो' विंते-ऊण निद्ण-गरिहणं करेंसो, ममं पणिनेऊण तत्थं चेव आलोइयपडिकातो, पसत्यद्वाई संपयं। तं च लेण कम्मं खिवयं असुभं, पुत्रं अज्जयं, तेण कालविभागेण दुविहगितिनिहेसो।। 15

ततो कुणिओ पुच्छइ—केंह वा भयवं! बालकुमारं रज्जे ठविजण वसक्कचंदो राया पह्यको?, सोय्मिच्छं। तओ भणति—

पोयणपुरे सोमचंदो राया। धारिणी देवी। सा कइयाइ तस्स रण्णो उलोयणगयस्स केसे रयंती पिलयं दृहूण अणइ—सामि! दूओ आगओ ति। रण्णा दिही वियारिया, नेष पत्माइ अपुत्तं जणं। तओ अणित—देवि! दिश्वं ते चक्खुं। तीए पिलयं दंसियं 'धम्मदूतो 20 एसों ति। तं च दृहूण परुण्णो राया। उत्तरीएण य से अंसूणि धरेमाणी देवी अणित— जइ लज्जह वृष्टुत्तणेण, निवारिक्वंहिति जणो। ततो अणइ—देवि! न एवं. 'कुमारो बालो असमत्थो पयापालणे होज्ज' ति मे मंतुं जायं, 'पुत्रपुरिसाणुविशेण य मग्गेण न गओ हं ति ले बिचारो। तुमं पसन्नचंदं संरक्खमाणी अच्छस्न ति। सा निन्छियँगमणा।

तओ पुत्तस्स रजं दाऊण धाइ-देवीसहिओ दिसापोक्सियतावसत्ताए दिक्सिओ चिर-25 सुन्ने आसमपए ठिओ। देवीए य पुत्ताहूतो गव्मो परिवृह्दः, पसम्भवंदस्स य चारपुरि-सेहिं निवेदओ। पुण्णसमए य पस्या कुमारं, 'वक्केस ठिको' ति वक्कराचीरी। देवी सूहचारोगेण मया, वणमहिसीदुद्धेण य कुमारो वद्धाविज्ञह। धाई वि थोवेण कालेण काल-

१ झाणि नि° क २ गो १ ॥ २ °वस्पि सा° क २ गो २ । °वस्स सा° उ० ॥ ३ °गो । ततो स्वि° की २ उ० विना ॥ ४ °१थगओ चे° उ० ॥ ५ कई क २ उ० ॥ ६ °रिअहि° की २ । °रिजिबहि° उ० ॥ ७ °या गमणे कस० मोस० उ० ॥

गया । कढिणेण वैहइ रिसी वैंकलचीरी । परिविष्ट्रियो य आलिहिऊण दंसिओ चित्तगारेहिं सो पसन्नचंदस्स । तेण सिणेहेण गणियादारियाओ रिसिक्विणीओ 'खंडमयमोयय-विविहफलेहिं णं लोभेह' ति पट्टवियाओ । ताओ य णं फैलेहिं महरेहिं, महरेहिं य वयणेहिं, सकुमार-पीणुन्नयथणपीलणेहि य लोभेति । सो कयसमवाओ गमणेण जावै उवगतो तावसभं-5 डगं संठवेउं, ताव रुक्खाहिरूढेहिं चारपरिसेहिं सन्ना दिन्ना 'रिसी आगतो' ति । तातो दुतमवक्रंताउ । सो तासि पतिवीहिमणुगच्छमाणो अन्नउ गतो । सो अडवीए परिब्स-मंतो रहगयं पुरिसं दृहुण 'ताय ! अभिवादयामि' ति भणंतो रहिएण पुच्छिओ-कुमार! कत्थ गंतवं ?। सो भणइ-पोयणपुरं नाम आसमपयं। तस्स वि पुरिसस्स तत्थेव गंतवं, तेण भणियं—समगं वश्वामो । रहिणो भारियं 'तातं' ति आर्ख्यइ । तीए भणियं—को इमो 10 उवयारो ? । रहिणा भणियं-संदूरि ! इत्थिविरहिए नूणं एस आसमपए विद्वेओ न याणइ विसेसं, न से कुष्पियतं । तुरगे य भणइ—िकं इमे मिगा वाहिजांति ?। सारहिणा भणियं—क्रमार! एए एयम्मि चेव कज्जे उवउज्जंति, न इत्थ दोसो। तेण वि से मोदगा दिन्ना। सो भणइ-पोयणासमवासीहिं मे रिसिकुमारेहिं एयारिसाणि चेव फळाणि दत्तपुर्वाणि ति । वश्वंताण य से इक्कण चोरेण सह जुज्झं जायं। रहिणा गाढप्पहारो कओ. 15 सिक्खागुणपरितोसिओ भणइ—अत्थि विउलं धणं, तं गिण्हसु सूर<sup>†</sup> ति । तेहिं तिहि वि जणेहिं रहो भरिओ।

कमेण पत्तो पोयणपुरं नयरं, मोह गहाय (?) विसिज्जिओ—'उंडयं मग्गसुं ति । सो भमंतो गणियाघरं 'तात! अभिवादेमि, देहि इमेण मोहेण उडयं' ति । गणियाए भणि-ओ—दिज्जइ, निवेसह ति । तीए य कासवओ सद्दाविओ । तओ अणिच्छंतस्म कयं नह-20 परिकम्मं । अवणीयवक्कलो य वत्था-ऽऽभरणभूमिओ गणियादारियाए पाणि गिण्हाविओ । 'भा इमं रिसिवेसं अवणेहि' ति जंपमाणो ताहिं भण्णइ—जे उडयत्थी इह्मागच्छंति तेसि एरिसो उवयारो कीरति । तिओ य गणियाओ उवगायमाणीओ वहू-वरं चिहंति ।

जो य कुमारोवं होभणनिमित्तं रिसिवेसेण जणो पेसितो सो आगनो कहेड—कुमारो अडिबिमितगतो, अम्हेहिं रिसिम्स भण्ण न तिण्णो सहावेउं। ततो राया विसण्णमाणसो 25 भणित—'अहो! अकजां, न य पिउसमीवे जाओ, न इहं, न नजाइ किं पत्तो होहिइ ?' ति विंतापरो अच्छइ। मुणइ य मुयंगसहं. तं च से मुइपहदूमणं जाय। भणइ य—मए दुक्खिए को मन्ने मुहिओ गंधबेण रमइ १ ति। गणियाए य हिएण जणेण कहियं। सा आगया. पायवडिया रायं प्रसन्नचंदं विन्नवेइ—देव! निमित्तिसंदेसो मे—'जो तावसर्स्वी

१ वहह ही १॥ २ फलेहिं महुरेहिं वय° ली ३ उ०॥ ३ °व अङ्गतो उ०॥ ४ ततो क ३ गो ३॥ ५ °णुसज्जमा° ठी ३ विना ॥ ६ °वेह ही ३॥ ७ उडवयं उ० विना ॥ ८ ताओ डे० उ०॥ ९ ली ३ उ० विनाऽन्यत्र— °रिवर्को° क० मो०॥ १० मय° ली० य०॥ ११ °रूवो क ३ गो० उ०॥

वितायार्थकमेतत् पदम्, "वल्कलचीरिणम्" इत्यर्थ ॥

तरुणो गिहमागच्छेजा ता तस्स संमागमेव दारियं देजासि, सो उत्तमपुरिसो, तं संसि-या विउलसोक्समागिणी होहिइ' ति । सो जहा भणिओ नेमित्तिणा अज मे गिहमागओ । तं च संदेसं पमाणं केरेनीए दत्ता से मया दारिया, तिभित्तं उम्सवो, नै य णायं 'कु-मारं(रो) पण्डं(हो)'। एत्थ मे अवराहं मिस्सिह ति । रन्ना सिद्धा मणुस्सा जेहिं आसमे दिष्टपुत्रो कुमारो, तेहि यें गएहिं पश्चिमजाणिओ, निवेदितं च पिंइं। रन्ना परमपी-5 इमुद्यहंतेण वहुसहिओ सगिहमुवणीओ। सरिसकुल-कव-जुवणगुणाण य रायकन्नगाणं पाणि गिण्हाविओ, कयरजसविभागो य जहासहमभिरमइ।

रहिओ चोर्र्य्तं दबं विकिणंतो रायपुरिसेहिं 'चोरो' ति गहिओ । वक्कलचीरिणा मोइओ पसन्नचंदविदियं ति ।

सोमचंदो वि आममे कुमारं अपस्समाणो मोगसागरावगाढो, पसन्नचंदपेसिएहिं 10 नगरगयं वक्कळचीरिं निवेदितेहि कँह्वि मंठविओ, पुत्तमणुसरंतो अंधो जाओ। रिसीहिं साणुकंपेहिं कयफळसविभागो तत्थव आसमे निवसति।

गण्सु य वारससु वासेसु कुमारो अद्धरते पिडवुडो पियरं चितेत्रभारद्वो। 'किह मन्ने नाओ सया निग्विणेण विरिह्ओ अच्छइ?' ति पियदंमणस्मृसुगो पसन्नचंद्रसमीवं गंतूण पायविड विन्नवेइ—देव विस्कृतिं मं, उक्कंतिओं हं तायम्म। तेण भणिओ—ममगं 15 वचामो, गया य आसमपयं, निवेडयं च रिसिणो 'पसन्नचंदो पणमइ' ति । चलणो-वगओ अ णेण पाणिणा परामुद्दो 'पुत्त विरामओ मि ?' ति । वैकल्चीरी पुण अव-यामिय चिरकालधिरयं से वाह मुयंतस्म उम्मिल्लाणि नयणाणि, परसद य दो वि जणे परमतुद्दो, पुच्छइ य सबकालकुसलं। वक्कलचीरी यकुमारो अइगनो उड्यं, 'पस्पामि ताव नायस्स मंडयं अपेहिज्जमाणं केरिसं जायं ?' ति । तं च उत्तरीयतेण पिडलेहिजमारद्धो जई 20 विव पायकेसिरयाणे । 'कत्थ मण्णे मया एरिसं करणं कयपुत्रं ?' ति विहमणुसरंतस्स नयाव-रणखण्ण जायं जाईसरणं । सुमरित तं देव-माणुसभवे य सामन्नं पुराकयं, संभिरिजण वेरग्गमग्गमोइण्णो, विम्मज्ज्ञाणविसयादीओ विसुद्धमाणपरिणामो य वितियसुक्कज्ञाण-भूमिमइकंतो निद्ववियमोहावरणविग्यो केवली जाओ, निग्गओ य । पकिहीं ये धम्मं जिणपणीयं पिउणो पसन्नचंद्रस्त य रण्णो । ते दो वि लद्धसम्मत्ता पणया सिरेहिं केव-25

१ समागमे चेव कस० मोस०। समगमेव ३०॥ २ करिंतीए क ३॥ ३ व याण कु ३०॥ ४ य मणुएहिं प॰ क २॥ ५ पियं उ०॥६ ॰ दत्तदर्ध्व डे० उ० विना॥७ कसं० मोस० विनाऽत्यत्र—कहे सं० डी १। कहंचि सं० उ०॥ ८ ॰ मूसगो मोस० विना॥ ९ ॰ जोह ली ३ विना॥ १० अणुपे॰ य० विना॥ १० ९ रीयंने॰ ६३ उ०॥ १२ ॰ पुः भया कस० मोम० उ० विना॥ १३ ॰ सुज्जसमा॰ ली ३ उ०॥ १४ ॰ हियं ध॰ डे० उ० विना॥

प्रथमान्तमेतद् द्वितीयार्थकमिति "वस्कलचीरिणम्" इत्यर्थः ॥ † श्रिष्ट्वा इत्यर्थः ॥

<sup>‡</sup> धर्मध्यानविषयातीत इत्यर्थः ॥

िष्णो 'सुद्ध हे इंसिओ मग्गो' ति । वक्कलचीरी पत्तेयबुद्धो गतो पियरं गहेऊ में सहा-वीरवन्त्रमाणसामिषो पार्स । पत्तक्क मंदी नियगपुरं ।

जिणो य भयवं सगणो विहरमाणो प्रोधणपुरे मणोरमे उजाणे समोसरिओ । पस-भ्रमंदो वक्कलमीरिवयणजणियवेरग्गो परमसणहरितत्ययरभासियामयविद्वुउच्छाहो वालं ५ युत्तं रज्जे ठविजण पद्मद्भो । अहिगयसुत्तत्थो तव-संजमभावियमती मगहापुरमागओ सब पिडणा सायरं वंदिओ आयानंतो—एवं निक्खंतो ॥

जाव य भगवं नारगामरगतीसु उक्कोसिंद्धईजोग्गयं झाणप्रवयं पसन्न चंद्वस्स वनेइ ताव य देवा सम्मि पएसे ओवइया। पुच्छितो य अरहा सेणिएण रण्णा—किंनिमित्तं एस देवसंपाउ ? ति । सामिणा भणियं—पसन्न चंद्रस अणगारस्स णाणुष्पत्तीहरिसिया देवा उवैयंति ॥

10 ततो पुच्छइ-एतं महाणुभावं केवलणाणं कत्थ मन्ने वोच्छिजिहिति ?।

तं च समयं **बंभिंद**समाणो विष्जुमाछी देवो चउहिं देवीहिं सहितो वंदिउं भयवंत-मुवागतो उज्जोविंतो दसदिसाओ । सो दंसिओ भगवया, 'एयम्मि वोच्छिजिहि' ति ॥

राया पुणो वि पुच्छइ—कहं देवो केवली होहिति ?, मणुस्से तब्भवचरिमे केवलमंभवो तुन्भेहिं विण्णिओ विसुद्धचारिते । भयवया भणियं—एस देवो सत्तमे दिवसे चुओ 15 मणुस्सविग्गहलाभी । तओ पुच्छिति—चवणसमए देवा परिहीणजुतयो भवंति, एस पुण धाभिभवइ तेयसा सूरे, तं कहमेयं ? । भयवया भणियं—एस संपइ परिहीणजुई, पुषं पुण अणंतगुणविसिद्धा से तेयलेसा आसी । राया पुच्छिति—कहं पुण एएण कयं पुषभवे जेण एरिसी से तेयसंपया ? । भयवं कहेइ—

### जंबुसामिपुबभवकहाए भवदत्त-भवदेवजम्मसंबंधो

**30 इहेब जणबए सुरामामो नाम गामो । अजावो नाम रहुउडो आसि । तस्स रेवती** बाम भारिया । तेसि पुत्ता भवदत्तो भवदेवो य । तत्थ जेहो जोबर्णेर्मुँदए सुहियस्स अभावे पबहुओ, गुरुसमीवे विहरह ।

क्रिय सम्बुषा आयरिया विश्वविया—णायवसिंह् गिष्ठिडिमच्छे तुन्भेहिं अन्धणुन्नाओ। सस्य में कर्णीयसो भाया मि अईव सिणेहसंबद्धो, दहुण प्रवयहि ति । तेहिं विसिज्जिओ 25 महुसुक्साहुसहाओ । दहुण नायओ पिडिनियत्तो गुरूण आळोएइ—तस्स दारसंगहं काउ-कामा अन्धापियरो, छदा य से दारिया, तओ न प्रवद्को । भवद्क्तेण भणियं—ते कहं भाउगी वरकोडिंगे वि बट्टमाणो भाउगं दहूण चिरस्स पच्छओं न छगो ? ति । इयरेण साहुणा भणियं—दच्छामि तुन्भं (भन्थामं—५००) भाउगं प्रवयंतं । भवद्क्तेण भणियं— जह समासमणा तओ विहरंति तओ भाउगं मे विच्छह प्रवयंतं ।

१ °ण बद्ध के उ० विना ॥ २ °णो मणो दे० उ० विना ॥ ३ °यसध्वस्थी क ३ गो ३ ॥ ४ °वशय कि दे० उ० ॥ ५ °णसुद्धदुषु की ३ । °णसुदुदुषु कसं० छ० ॥ ६ °यसो मिय दे० ३० कसं० विना ॥

के विकारोद्रज्ञागमिकः ॥

विहरंता आयरिया य मगुहाजणबैयं गया, विभविया भवदत्तेणं-भयवं ! नायओ दुइ-विकाति वि । समहाओ होर्हे विसन्तिओ। अवडेवस्स य तं समयं नाग्दत्तस्स दृहियाए **आसमी**ए अतिनाए नाइलाए सह विवाहो वत्तो । भवदत्तो य नायसमीवं गओ। परितृहा नायओ भवद सागैमेण । तेण य क्रसलं पुच्छिया, आपुच्छिया य 'वशामि, कुने आडल' ति । निबंधे कए पडिलाभिओ विडलेणं भत्तपाणेणं । निवेद्वयं च भवटे-5 वस्स जेद्धस्स भाउणो आगमणं । सो य सिहसिहयं वहुं पसाहेइ । गुरुआगमणं सोऊणं च ससंभगमन्युद्धिओ महीहिं भणिओ—न ते अद्भपमाहियं वधुं मोत्तृण जुत्तं गृतुं। सो भणति-बालिया ! गुरुपणिवायं काऊण आगयमेव ममं दच्छिहह ति । सो निगाओ भवणातो. वंदिओ अ णेण जेट्रो भाया । तेण से धियभरियं भायणं हत्थे दिन्नं । पत्थिया साहवो । सो " णे अणुयाइ पत्तहत्थगतो । पढमं इत्थिजणो नियत्तो, पच्छा पुरिसा थोवं-10 तरं गंतूण, 'साह सावजं वयणं न भणई' ति नियत्तह । भवदेषो उण 'अविसजिओ कहं नियत्तामि ?' इति उवायपुत्रं दंसेइ से विष्पण-पोक्खरणि-वणसंटे नियए पैराण्य । सो वि भणइ 'सुमरामि, जाणामि' ति गतो गामसीमंतं, आमन्नो य गामो। ण भणई णं भवदत्ती 'नियत्तस्' ति । एएण कमेण वद्यमाणी पत्ती शुरुसमीवं । दिहो य वरनेव-त्थिओ । खुड्ढेहिं भणियं-जेटुजेहिं जहा भणियं तं कय । आयरिएहिं पुन्छियं-किं इसी 15 आगओ तरुणो ? । भवदत्तेण भणियं—'पबइय ति । गुरूहिं भणिओ—ए बं? 'मा भाउगस्य ओहावणा होउ' ति तेण 'एव' ति पडिसुयं । पदाविओ य साहसम्राहएण सह विमिजाओ । आगतो य सयणो, 'कहिं गतो ?' ति पुच्छिएण भवदत्तेण भिणयं-सो पत्तमित्तो चेत्र नियत्तो । ते एवं वृत्ता 'धुवमन्नेण मगोण गओ होहिति' ति सिग्धं नियत्ता । **भयतेवो** अकामयो नंतनं (नंभनं) चरइ भजं हियएण परिन्ततंतो । बहुणा स 20 कार्कण भवदसी कयभत्तपरिवाओं कालगती समाहीए सकसमाणी देवी जाओ।

इयरो वि 'सा मम भजा, अहं पि तीसे भत्ता पिओ, वश्वामि से वट्टमाणि वोहुं' ति थेरे अणाउन्छिय गओ। सुग्गामविह्या य आययणं सवस्यिदुवारं, तस्साऽऽसन्ने 'वीसमा-मि' ति सिठतो। तत्थ य एगा इत्थिया गंध-महं गहाय एगाए माहणीए सह आगया। तीए 'साहु' ति वंदितो। तेण पुच्छिया—साविए! तुब्भमवस्सं जाणिहिह इह वसंती-25 ओ, जीवइ अजावरहुउडो, रेवई वा?। तीए भणियं—तैंसिं बेंहू कालो कालगयाणं। ततो विमणो जातो पुणो पुच्छइ—भवदेवस्स वहू नाइला जीर्वैंइ? ति। तीए चिंतियं—

१ °वसंतं गया ली ३॥ २ °हो पारदो ली ३॥ ३ °गमणे डे०। 'गामे ड०॥ ४ कस० सम० विनाऽम्पत्र—सिवयमरियं भो०। समक्समिरिय उ०। से मिरियं ली ३ गो३॥ ५ से णे क ३ गो३ डे०॥ ६ °हूं
विभि° गो ३। °हूं नि° ली ३। °हूं, जह नि° उ०॥ ७ कसं० विनाऽन्यत्र— परायष् य उ०। परा य ली३
मो० स० गो ३॥ ८ °हूं हुणं भव° क ३॥ ९ हो हु सि उ० विना ॥ १० सोम! पत्तमे° ली ३॥ ११ व्यं सर्वं
उ०॥ १२ ति सो चेरे ली ३॥ १३ °हिसो ली ३॥ १४ तीसे वि उ० विना ॥ १५ बहुका° ली ३ उ०॥
१६ श्वित्त ली ३॥

होज एसो भवदेवो, पुच्छामि ताव णं। तओ भणति—तुन्भे भवदेवं कओ जाणह ?, किमत्थं वा इहं आगया ?। सो भणइ—अहं अज्जवपुत्तो कणिहो, बंधुमणापुच्छिय जेहस्स चित्ताणुवत्तीए पष्टइओ । भाउगम्मि उवरए 'मा अणभिजाओ होहं' ति तं दृहमागतो । तीए भणियं-अहं सा नाइला, तुन्भेहिं पुण बहुं कालं तवो चिण्णो, तं दहं जमेत्थ 5 इहमागया, ममं ता केरिसं वहन्तणं इमेण कालेण । सुणह इदं—तुन्भेसु पवइएसु साहुणो साहुणीओ य गुरुजणेण पृइज्जमाणाइं अयंति, सैगिहे वसंति। तेहिं कयाइ कहियं अक्खाणयं—

#### पमत्तयाए लद्धमहिसजम्मणो माहणदारयस्स कहा

एगो किर माहणो उवरयभज्जो डहरगं दारगं गहेऊणं निग्गओ गेहाओ, सुद्धमोक्खम-गगमन्नेसमाणो साहुसमीचे उवलद्धमन्भावो पबइओ । सो पुण दारगो सीयभोअण-विरस-10 पाणग-अणुवाहण(वाणह)-कक्खडसेज-असिणाणाइसु सीयमाणो सतेण जयणाए किंचि कालं बहुाविओ । अन्नया भणइ-वचामि संत!, अगारवास वसामि नि । तेण परिचत्तो, 'अलं मे तुमे निद्धम्मेणं'। सो गतो सहवास, तत्थ पश्चिमयाणियाओ, उवस्सिओ य एगस्स माहणस्स ठिओ घरे। केणय कालेण य से दारिया दत्ता. कुणइ कम्मं भोगपिवासितो। विवाहकाले य चोरेहिं मिहुणगं चेव वहियं। सो भोगिपवासिओ अट्टज्झाणविमण वट्टमाणी 15 कालगती महिसी जाओ ।

सो वि पिया से कयदेहैं बातो गतो देवलोगं। तेण पलोइओ पुनसिणेहेणं महिसो जातो। सीयरियरूवं च काऊण कीओ एंणं गोवहत्थाओ । तओ लउंडणं हणमाणा णिति णं सीय-रिया । खंतरूवं च काऊणं देवो दंसेइ से पुरओ अप्पाणं । तं च परममाणस्स चिना जा-या 'कत्थ मन्ने एरिसं रूवं दिहुपूर्व ?' ति. तदावरणिज्ञग्वओवसमेण जाइम्मरणं समुपन्नं। 20तओ 'खंत! परित्तायसु ममं ति रवति। खंतेण भणिया समतिवियण्पिया सोयरिया-एस में खुडूगो, सोयरिका! मा णं पीडेह । तेहिं भणिओ-एस तुज्ज्ञं न सुणइ, अवस-रस् । जाहे णेण जाणियं 'पडिवज्ञइ मर्गा' ति ताहे अट्मित्थएहिं मुक्को । अणुसासिओ देवेण । दिहुभओ पडिवन्नो वयाणि । कयभत्तपश्चक्खाणी सोहुम्मे कप्पे देवो जाओ ॥

पिउणा नित्थारिओ तिरियदुग्गईओ । तुःभं पुण जेहो भाया सुरलोगं गतो. तुःभं साहुक्रवे 25 दहुण न पुण पडिबोहणे चित्तं काहिइ ? । तुच्मे य पमत्ता अणियते जीविए कालं काऊण मा ससारं भमिहह, नियत्तह गुरुममीवं॥

एयम्मि देसवाले तीए माईणीए दारगी पायसं भुंजिङण आगती भणइ-अम्मी! आ-णेह कोलालं जाव पायस वमामि, ततो पुणो मुंजीहं अईविमहो, पुणो दिक्खणाहेउं अन्नत्थ भंजामि । तीए भणियं—पुत्त ! वंतं न भंजइ, पुणो अलं ते दक्कियणाण, वच्छ ! अच्छ-30स सहं ति।

१ से गि° ली ३॥ '२ °याणिओं ली ३॥ ३ °हपरिचा° ली ३ उ०॥ ४ ° डेहिं हु° उ०॥ ५ °णं। संतप्पमा° ली ३।°णं । तस्य पस्यमा° उ०॥ ६ °हणदार° सस० उ० विना॥

तं पि से बयणं सोऊण बुद्धी जाया—सुद्धु भणइ माहणी 'वंतासी दुगुंछिओ होहिइ' ति । तओ भणइ नायरुं—वज्ञामि गुरुसयासं अणुसासिओ तुमए, काहं परलोगिहियं, पस्सामि ताव सयणं ति । तीए भणिओ—िकं सयणेणं भे दिट्ठेणं वाघायकरेणं?, वंश्वह, सकज्ञे निच्छिओ होइहि । अहं पि साहुणिसमीवे पष्वइस्सं ति । तं च वयणं पमाणं कुणं-तो वंदिऊण जिणविवाणि पिडिनियत्तो । गुरुमगासे आलोइयपिडकंतो निविवारो सामण्णम- 5 णुचरेऊण कालगतो सक्कस्स देवरण्णो सामाणिओ जातो ।।

#### सागरदत्त-सिवकुमारभवसंबंधो

भवदत्तो ठिइक्खएणं चुओ पोक्खलावइ विजए पोंडरगिणीए नयरीए वहरदत्तस्स चक्कविष्टिणो जसोहराए देवीए गँदम उववन्नो । तीए य समुद्दमञ्जणडोहले समुपन्ने । ततो राया महया इड्ढीए सीयं महानइं समुद्दमूँयं गतो । तत्थ य जसोहरा देवी मञ्जिआ 10 विणीयडोहला तत्थेव पुण्णे पसवणसमए पस्या कुमार पसत्थलक्खणोववेयं । तस्स य डोहलगुणसूद्द्यं क्यं नामं 'सागरदत्तो' नि । सो मुहेण विद्वश्यो गहियकैलाकलावो य पत्तजोबणो तरुणजुवइविद्सहितो वणगओ इव करेणुपरिकिन्नो अभिरम्द ।

पासायगओ य कयाइ पस्सइ मेरुसरिमण्पमाणं बलाह्ग नयणमणोहरं। जह कहिजाइ रिसीहिं मेरू तारिमो इमो जलहरो। जह य एरिसो मेरू तो मचं देवरमणो। सो य तण 15 मपरियणेण दीसमाणो जलबुब्बुओ इच ग्वणेणं विलीणो। तं च उवसतो चितेइ—'एरिमी नाम सोहा नयणामयभृया खणेण विणदा. मणुम्साणं पि नृणं एरिमीओ रिद्धीओ विणा-सपज्जबसाणाओ। जो वि इमो सर्गरसमुदाओं सो वि न नज्जइ, किम्मइ समए पिडिहिइ। तं जाब देहो निरुवहवो नाव परलोयिहिअं कायवं निर्च्छियमनी अम्मा-पियरमापुच्छइ। तेहिं किहींच विसक्तिओं अणेगगयसुयसयपरिवागं अमयस।गरम्म र्कणगारम्म समीवे 20 पद्यद्दतो, गतो य सुआविहम्म पारं। विसुज्जमाणचरित्तस्स य से ओहिनाण समुप्पणं।

भवदेवो वि देवलोयाओ चइऊण तत्थ विजए वीयसोगाए नयरीए पउमरहम्स रण्णो वणमालाण देवीए पुत्तो जाओ सिबो नाम । कमेण परिविद्धिओ, जोवणत्थो य राय-सुयाहिं सरिसजोवण-लायन्नाहिं सहिओ पामायगओ अभिरमइ।

सागरदत्तो य अणगारो गणपरिवृडो विहरमाणो वीयसोगाए नयरीए उज्जाणे ममो-25 सरिओ। मासखवणपारणए य कामसिमिद्धेण सत्थवाहेण गिहागओ पिंडलाहिओ। तओ तस्म द्व-भाव-पिंडगाहगसुद्धिनिमित्तं वसुहारा पिंडया। सुयं च सिवकुमारेण। सो सायरं वंदिउं निग्गओ। सागरदत्तो य चउदसपुत्ती सिवकुमारम्म मपिरवारस्स केव- लिपणीयं धम्मं आयक्खइ। संसयतिमिराणि य जणस्म जिणो विव विसोहेइ।

कहंतरे य सिवकुमारो भणइ-भयवं! तुब्भं मे परसमाणस्स सिणेहो वहूइ, हिय-30

१ नाइस्रं उ०॥ २ वर्षेह सी ३॥ ३ गढभे उ०॥ ४ भूह उ० विना॥ ५ कलाविहाणो य उ०॥ ६ अणगारस्स इति कस० विना न ॥ ७ सुयउय° क ३॥

यस्स परा निबुई, तं किं मन्ने अत्थि कोइ पुत्रमिवजो स्वणसंबंधो तुन्मं मम य होजा?।
ततो सागरदत्तेण ओहिणा आभोएऊण भणिओ—सिवा! इजो तह्यमवे जंबुदीवभरहे मगहाजणवए तुमं सि मे माया कणिहो आसी, पाणेहि वि पिययरों। मया वि
सिणेहेण मंदसद्धो वि होऊण पत्राविओ। देवलोंगे वि णे अणंतरमवे तहेब पीई आसी।
5 इयाणि पुण वीयरागयाए न मे विसेसो सयणे परजणे वा।

तं च सोऊण सिवकुमारो भणइ—'भयवं! एयमेयं, जहा भणह तुन्मे अवितहबाहणो। रोयइ मे जिणवयणं, भीओ न्हि संसरियवम्स, तं जाव ताव अम्मा-पियरो आपुन्छामि, तओ तुन्मं पायमूले हियमप्पणो करिस्सं'ति बंदिऊण सगिहमागतो, अम्मा-पिर्यरो आपुच्छइ—सुतो मे धम्मो सागरदत्तस्स अणगारस्स समीवे। विसञ्जेह मं, पबद्दस्तं।
10 तेहिं भणिओ—पुत्त! किह तुमं अम्हे त्रिसञ्जेहामो, तुमायत्ता मे (ने) पाणा, मा मे
(ने) परिचयसु। तओ सो तेहिं निरुन्भमाणो कयनिच्छयमणो मणसा परिचत्तगिह्वासो
'सीसो हं सागरदत्तम्स अणगारस्स' ति सबसावज्ञजोगिवरओ मोणेण ठिओ। पसत्थज्झाणो वहुप्पयारं छंदिओ भोयणेण। जाहे न कस्सड वयणं करेति ताहे संविग्गेण पद्धमरहेण रण्णा सीलधणो दढधम्मो इन्भपुत्तो समणोवासओ सद्दाविऊण (प्रथामं–६००)
15 भणिओ—पुत्त ! सिवकुमारेण पबजाभिलासिणा अम्हेहिं अविसज्ञिएण मोणं पडिवन्नं, संपयं
भोत्तुं न इच्छति, तं जहा जाणसि तहा णं भोयावेहि, एवं करेतेण 'अम्ह जीवियं दिन्नं'
मणे ठिवऊण वत्तसुविहन्नभूमिभागो असंकियं उवसण्पसु णं ति।

ततो सो पणओ 'सामि ' करिस्सं जैसं' ति उवगतो सिवकुमारसमीवं। निसीहियं काऊण, इरियापडिकंतो 'वारसावत्तं' ति किडकम्मं काऊण, पमिज्जिडण 'अणुजाणह में' ति
20 आसीणो। सिवकुमारेण चितियं—एस डब्भपुत्तो अगारी साहूण विणयं पउंजिडण ठिओ,
पुरुशामि ताव णं। तेण भणिओ—इब्भपुत्त ! जो मया गुरुणो सागरहत्तस्स समीवे
साहूहिं विणओ पंउजमाणो दिहो सो तुमे पउत्तो, तं तुमं कहेह, किह न विरुद्धिति ! दहधम्मेण भणिओ—कुमार ! आरहए पवयणे विणओ समणाणं सावयाणं च सामन्नो। 'जिलवयणं सभ्यं ति जा दिही सा वि साधारणा। समणा पुण महबयधरा। अणुवैंइणो सावगा,
25 जीवा-ऽजीवाहिगमं वंध-मोक्खविहाणं च आगमे ति । सुए वि साहवो सम्मत्तसुवसागरपारगा। तवे दुवालसविहे के विसेसं ! ति । तं अहं सावगो तुब्मं समीवमागतो, कहेह
किनिमित्तं भोतुं न इच्छह ! सि । सो मणह—सावग ! ममं अम्मापियरो न विसर्जति
निक्खमिडमणं, ततो मया परिचत्तो भीवओ गिहावासो, जाव जीवामि ताव पहड्ओ हं।
तेण भणिओ—कुमार! जह तुब्मे मुक्कगिहावासा ता सुद्धु, कथकज्जस्स अञ्चता निराहारया,

१ सिव ली इ मो० स० उ० ॥ २ भीओ हि विह ली इ ॥ ३ °च्छामो कस० विना ॥ ४ °यरमा° क ३ उ० विना ॥ ५ °क्क्समा° ली० य० स० ॥ ६ अयं कस० संसं० उ० ॥ ७ साहुवि° उ० ॥ ८ पकुक्र ली ३ विना ॥ ९ °क्सते ते १ । दुढ° ली ३ ॥ १० °व्वयपणा सा क ३ ॥ ११ भावको हति कसं० उ० विना न ॥

साहगस्य पुण सरीरं घम्मैस्स साहणेहेतुं, तं आहारेण विणा विणसेजा, तेण अणवजों आहारो जइजणस्स अविरुद्धो, तं तुँक्भे फाँसुएसणिक्जं जवणमेत्तं भुंजमाणा निवाणफळ-साहगा भविस्सह। ततो भणति—इब्भपुत्त! कहमहं इहगए फासुएसणिक्जं आहारिस्सा-सि?। दृष्टधम्मेण भणिओ—कुमार! तुब्भे साहुभूया, अहं अक्रप्पभिइ तुब्भं सीसो इह अणवज्ञेणं पाण-भोयणेणं वेयावशं करिस्सं, कुणह मे विसग्गं। तओ सिवकुमारेण ५ भणिओ—तुमं सि जिणवयणविसारतो कप्पा-ऽकष्पविहिण्णू, तं जइ 'मया अवस्तभोत्तवं' मक्रसी तो छहस्स भत्तस्स आयंविलं पारणं होउ। 'तह' ति दृष्टधम्मेण पिंदसुयं। सो य से बंध-मोक्सकहं कहेइ। पारणगकाले य जहाभणियं भत्त-पाणसुवणित।

तम्सेवं [ सिर्वेकुमारस्स ] अंतेउरमञ्झगयस्स सारयगगणदेसस्सेव विमलसहावस्स अपरिविडियधिन्मयववसायस्स दुवालम वासाणि विर्विकंताणि । तओ ममाहीए कयदेहप-10 रिवाओ बंभलोगे कप्पे इंदममाणो देवो जाओ । जारिसी य बंभस्य देवरण्णो जुई तारिसी तस्म वि आसि । एस दमसागरोवभैंपरिकखण्ण चुओ तो मत्तमे दिवसे उसभ-दत्तम्स इट्भस्स धारणीं पुत्तो भविस्सति । एएण तवतेएण जुईसंपदा "गिसि ति ॥

ैं.वं च भयवओ सोऊण वयणं अणाढिओ जबुदीवाहिवई देवो परमपरितोसविय-सियहिययकमलो उद्विओ, तिवैंई वंदिऊण, अप्पोडेऊण, महुरेण मदेण भणति 'अहो !15 मम कुलं उत्तमं' ति ॥

तस्स य कुलपसंसावयणं सोऊण **सेणिओ राया पुच्छड--भयवं!** एस **देवो सकुलपसंसणं** कुणइ केण कारणेणं <sup>१</sup> ति । भगवया भणियं. सुणाहि----

### अणाढियदेवस्सुप्पत्ती

इहेव नयरे गुत्तिमई नाम इँटेभपुत्तो आसि । तस्स दुवे पुत्ता, उसमदत्तो जिण-20 दासो य । तत्य जेहो सीलवं, किणहो पुण जिणदासो मज्ज-वेस-जूयण्पसंगी । उसभद-त्रेण सयणविदितं काऊण परिचत्तो 'अभाया अज्ञण्पभिइं में ति । सो अन्नया बलवइणा ज्यकारेण सह रममाणो कायं विसंवायंतेण आउहेण आहओ । उसभदत्तो सयणेणाँऽणु-णीतो—जिणदासं वसणदोसदूसियं परित्तायसु, तओ जसभागी भविस्ससु ति । सो गतो तस्स समीवं । तेण य तत्वत्थेण भणितो—अविणीर्यंस्स मे अज्ञ । खमसु, परलोगपिट्टयस्स 25 उवएसमहातो होहि ति । उसभदत्तेण आसातिओ—जिणदास ! मा विसायं वच, अहं तह जत्तं किरसं जहा जीविस । सो भणई—'न मे जीवियलोभो, भन्तं पचक्वाइस्स' ति कए

१ °म्मस्साह° उ २ ॥ २ गो ३ उ २ विनाऽन्यत्र— °णाहेतुं ता क ३। °णास्थ तं ली २॥ ३ तुज्हों ली २॥ ४ °सुयं ए° क ३॥ ५ उ २ विनाऽन्यत्र— °जामित्तं भुंजह, निस्वा° ली० य०॥ ६ कुण में कम० उ०॥ ७ °स्सं भोत्तस्यं ति मक्षेसी उ २ ॥ ८ विह्कं ° उ २ ॥ ० °गक ° ली ३ ॥ १० °मकालपरि॰ उ २ ॥ १० °ए भा-रियाए पु॰ उ २ ॥ १२ एयं उ २ ॥ १३ °वतिं छिंदिजण कस० उ २ ॥ १४ °वो कुल ° उ २ ॥ १५ इस्मो का ७ २ ॥ १६ जायं क ३ ॥ १७ °णाऽणु॰ ज्ञा० ॥ १८ °ययं में ली ३ ॥ १९ °इ अङ्कां भ में ७ २ ॥

कोष्टान्तर्गतौऽयं पाठः टिप्पनकमन्तःप्रविष्टमाभाति ॥

व० हिं• ४

निबंधे वोसद्वारंभपरिग्गहो विहीए आराहियपैइन्नो कालं काऊण जंबुद्दीवाहिवई जातो । 'जेट्टस्स में भाउगस्स चरमकेवली पुत्तो भविस्सइ'तिं बुद्धीए कुलप्पसंसणं काऊण गतो ति ॥

विज्ञुमालीदेवे य गते देवीओ पसन्नचंदं केविं पुच्छंति—भयवं! अम्ह इओ विज्ञुमालिणा देवेण विज्ञाणं होज पुणो समागमो? ति । तेण भिणयाओ—'तुज्भे 5 इहेव नयरे वेसमण-धणद-कुबेर-सागरदत्ताणं इब्भाणं धूयाओ भविस्सह, तत्थ भे एतेण य देवेण मणुस्सभूएण सह समागमो भविस्सइ, सह तेण य संजममणुपालेऊण गेविज्ञेसु देवा भविस्सहं ति वागरिए वंदिऊण गयाओ।।

### **षसुदेवचरियउ**पत्ती

तविभूइं च से सेणिओ राया सोऊण पुच्छइ—भयवं! केवइया जीवा तवं इहं 10 काऊण तब्भव एव फलमणुभविद्सा ?, परभवे वा केवइया सुकयफलं? ति । भयवया भणिओ—'इहलोगफलतविस्सणो धिम्मिल्लाइणो अणेगेऽइक्कंता, परलोगे सुर-मणुयसुहं तबमोल्लकीयं ओसिपिणिकाले वसुदेवाइ' ति भणिए समुप्पन्नकोऊहलो पणतो पुच्छति— कहं भयवं! वसुदेवेण सम्मत्तं लद्धं ? कहं वा तवो चिन्नो ? कहं तस्स फलं सुर-नरेसु पँत्तं ? ति कहेह । ततो भगवया सेणियस्म रण्णो सबन्नुसग्गेण वसुदेवचरियं कहियं।

15 तं च पयाणुसारीहिं अणगारेहिं अभयाईहि य धारियं। ततो धम्म-अत्थ-काम-मोर्क्खे उबदंसयंतेहिं कहियं जहाधरियं अज्ञ वि धरइ ति ।।



१ प्यक्तो (क्रो) कम० उर विना॥ २ कि तुद्वीए उर॥ ३ प्स्सं ति प° शा० विना॥ ४ श्रादी अजेगा अद्गृष्ट र ॥ ५ भुतं उर॥ ६ व्क्लेहिं उबदंसियं तेहिं उर विना॥ ७ व्ही सम्मत्ता उर्॥



ततो भयवं सेणियस्स रन्नो सवण्णुर्मग्गेण धम्मिँहाचेरियं कहेउमारखो । तं ताव तुमं पि अवहिओ मुहुत्तागं निसामेहि त्ति—
धम्मिहाचरियं

अत्थ कुसग्गपुरं नाम नयरं बहुदिवसवन्नणिजं। नत्थ य जियस<sup>3</sup>सू नाम राया। तस्स य देवी धारिणी नाम। तत्थ य नयरे अन्नकुडंबिजणमणोरहपत्थणिजंबित्थिण्णविहवसारो, 5 थण-सील-गुण-सुएहि य सकम्मवित्थारियिकत्ती, सुरिदसारमरिमरूबिवहवो सुरिंददत्तो नाम सत्थवाहो। तस्स य भजा कुलाणुरूवसरिसी धम्म-मीलसपण्णा नामअं। सुभद्दा नाम। तीसे य किल उउकालविसेसेण गब्भो संभूओ। कमेण य से दोहलो जातो—सबभूतेमु अभयप्पयाणेणं, धम्मियर्ज्जणेण वच्लल्या, दीणाणुकंपया बहुनरो य दाणपसगो।

ततो सो नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धट्टमाण य राइंदियाणं वितीक्कंताणं जातो। 10 णामधेयं च से कयं. जं से माऊए धम्मे दोहलो जातो तेण होतु 'धम्मिल्लो' ति । ततो पंचधावीपरिग्गहिओ सुहंसुहेणं बिह्नुओ। कालेण य लेहाइयासु गणियप्पहाणासु सउणक्यप-जवसाणासु बावत्तरीसु कलासु अभिगमो णेण कतो।

उवारुहंतनवजोष्ठणस्स य से अस्मापिर्जेहिं कुल-सीलसरिसाणुरूवा तस्मि चेव नयरे धणवसुस्स सत्थवाहस्स भर्जांष धणदत्ताए धूया निर्धैयमेहुणया जसमती नाम दारिया 15 सिरी विव पउमरहिया, सिरिसमाणवेसा । तीसे सह कहाणं से वत्तं । ततो माणुस्सयभो-गरइपरम्मुहो सत्थैगहणरत्तिहयओ कमेणं कालं गमेइ ।

ततो अञ्चया कयाइ सस्सू से धूयदंसणत्यं सुयाघरमागया । सम्माणिया य घरसामिणा विह्वाणुरूवेणं संबंधसरिसेणं उवयारेण । अइगया य धूयं दट्टैण, पुच्छिया अ णाए सरी-रादिकुसछं । तीए वि पैंगतविणीयल्जोणयमुहीए लोगधम्मउवभोगवज्जं सब्वं जहाभूयं 20 कहियं । तं जहा—

१ °मएण ली १॥२ °चलियं शा०॥३ °चू रा° उर विना॥४ °रे इब्सकुर्द्धुं ली १॥५ °जाविह्य उर विना॥ ६ °जाणे व° सं० उर ॥७ मात्ये शा०॥ ८ °ण संव° उर ॥९ °ऊणं कुळ° उर ॥ १० °जाए भूया उर विना॥११ नियकप्पेश्वणया शा०॥१२ °स्थाराहण° उर विना॥१३ °ह्युं, पु° उर ॥१४ पगतिवि° उर॥

<sup>\*</sup> सर्वेष्नादर्शेषु क्रचिद् "धम्मिल" क्रचिच "धम्मिल" इति पाठो टश्यते । असाभिस्तु सर्वेत्र प्रसिद्धः "धम्मिल" इत्येव पाठ उपन्यस्तः ॥

पाँसि केप्पि चउरंसिये रेवाय(प)यपुण्णियं, सेडियं च गेण्हेप्पि ससिप्पभवण्णियं। मइं सुयं पि एक्कछियं सयणि निवण्णियं, सबर्ति घोसेइ समाणसवण्णियं।।

विकास से प्राप्त काल स्वाण निवाणिय, सबरात वासई समाणस्वाण्यय ।।

विकास से मां एयं सोऊण आसुरुत्ता रुट्टा छुविया चंडिकिया मिसिमिसेमाणी इत्थीसहाववच्छल्लयाए पुत्तिसिणेहेण य माऊए से सगास गंतूण सबं साहिउं पयत्ता। जहाभूयत्यं तं

5 सोऊण से माया आकंपियसरीर-हियया बाहंसुपण्यच्छी णिरुत्तरा तुण्हिका ठिया।
पच्छा य णाए ससवहं पत्तियाविया। ततो सा तं धूयं आसासिऊण अप्पणा नियघरं गया।

माया य से पैइणो मूळं गंतूण सबं जहाभूयं परिकहेइ। तेण य भणिया—अजाणुए!
जाव बालो विज्ञासु य अणुरत्तबुद्धी णणु ताव ते हरिसाइयवं, किं विसायं वश्वसि?।
अहिणवसिक्तिया विज्ञा अगुणिज्ञंती णेहरहिओ विव पईवो विणासं वश्वइ, तं मा

10 अयाणुगा होही। जाव बालो ताव विज्ञाउ गुणेउ। तीए पुत्तवच्छलाए भणियं—किं वा
अइबहुएणं पढिएणं?, माणुस्सयसुहं अणुभवउ। 'उवभोगरइवियक्त्वणो होउ' ति चिंतेऊण
पइणा वारिज्ञंतीए वि ललियगोद्धीए पवेसिओ। सो य अम्मा-पिउसलाबो धाईते से सबो
किहिओ। तओ सो गोट्टियजणसहिओं उज्जाण-काणण-सभा-वणंतरेसु विन्नाण-नाणाइसएसु
अण्णोण्यमतिसयंतो वहं कालं गमेइ।

#### 15वसंततिलयागणियापसंगो

इओ य सो सत्तुद्दमणो राया केणइ कालेण वसंतमेणागणियाध्याए वसंतितिल्याए पढमं नृहिबिहिदंसणं पेन्छिउकामो गोहियजणमहत्तरण भणइ—वसंतितिल्याए नृहिबिहिदंसणिव्छयं दहुकामो. पासणिए देह ति। तेहि य धिममल्लो नृहृपासणितो दिन्नो। अन्ने य रण्णो आयरिया(१)।ततो सहोविबिहेसु राया उविविहो।ततो तिम्म मणोर्रहदंसणीए 20 नृहुपसत्थे भूमिभाए कैयलायण्णसंगाराभरणिविलासावेसमहुरभणियणहृपसत्थं, सत्थोविहृपयनिक्खेवं, वण्णपरियह्यं हत्थर्भसुंहासुहं, विद्योय-णयणसंचारणजुत्तं, पसत्यनाइ-अच्चुअं, हत्थकरणसचारणविह्विहत्तं, तंती-सैर्य-ताल-गीयसद्द्यम्मीसं सा पणिवया वसंत-तिल्या। तिहं च दिवसमाणे णहावसाणे णिवष्ट सैव्यासणिएहिं 'अहो!!! विम्हउ' ति सहसा उक्कुहं। रण्णा य पुच्छिओ—धिमिल्लैं! केणं पगारेणं णिवय ? ति । तेण य 25 णहुरुगेण (प्रथामं—७००) पसंसिक्षण विन्नविओ—देव! सुरवहूणहुसमाणं णिवय ति ।

१ कप्प उरिवित्ता॥ २ °सिउ खोययपु° उरा॥ ३ ली ३ उ० विनाइन्यत्र—सो सा प्ण सोक शि०। तं सोक वा०॥ ४ पयणो डे०॥ ५ अजाणए ली ३॥ ६ उ२ विनाइन्यत्र— ेहिये उ० क ३ गो ३। विषय उ० ली ३॥ ७ य रिजक्षाय शा०॥ ८ णोहरसुहदंस उरा॥ ९ कमस्यका उरा॥ १० व्वादि ली ३॥ ११ कमस्यका विशा ११ व्हा उ०॥

पार्चे कल्मियत्वा (स्थापियत्वा) चतुरिक्षकां (पिष्टकां) रेवापयःपूर्णिकाम् (²), सेटिकां च गृहीत्वा शशिप्रमवर्णिकाम् ।
 सां सुप्ताम् एकाकिनी शयने निर्वर्ण्य अपि, सर्वरात्रि घोषयति स्वमानसवर्णितम् (समान-सवर्णिकम् ) ॥ इति च्ळाया ॥

ततो राहणा पैरिसुहेण रामाणुरूवेणं पृथाभिसकारेणं संपृश्या वसंतिक्वया विसक्तिआ 'सयं भवणं वस्तु' ति ।

तीए धिम्मिल्लो सिवणओवयारं विण्णवेडणं पवहणे आरुहाविओ, अप्पणा वि य आरुहा, गतो य तीए घरं। तओ सो तीए हसिय-भणिय-गीय-रैभिय-कलागुणविसेसेसु य कलागुणे अणुभवमाणो, नवजोवणगुणे य सोवयारे अणुभवमाणो अइकंतं पि कालं न याणइ। 5 ततो से अभ्या-पियरो नियगचेडीए हत्थे पैइदिवस अद्धसहस्स वसंतित्त्रसामाडए विसजंति। ततो से अणेगपुत्रपुरिससमर्ज्ञियविष्ठो कुडुंबसारो तस्स भवियवयाए सुक-सण्हवालुयासुद्धी विव विष्पंतो चेव ओसरिओ।

### सुरिंददत्त-सुभद्दाणं परितावगब्भो आलावो

ततो सा पुत्तवच्छला अम्मया दीहं निस्सिमिऊण 'हा पुत्त । हा पुत्त !' विलिक्ता 10 परुणा। सत्थवाहेण भणिया—पुत्तवच्छले ! किमिदाणि रोदिसि ?, ममं तदा न सुणेसि भण्णमाणी। ततो सा रुवंती भणह—मया पुत्तवच्छलअइग्तिहिययाण न नायं, अहो ! मे वंचिओ अप्पा। तओ तेण भणिया—अइ पुत्तवच्छले ! उज्ज्ञगा सि, तओ तणर्भारयं गहे- ऊण पिलत्तं अभिगम्मइ, मा सतप्पसु। अप्पणा चेव य ते कओ दोसो. जहा तेण कोंक- णएण वंभणणण कयं। ततो तीए मंलत्तं—िकं वा कोंकणएण वंभणेण कयं !। ततो तेण 15 लिवआ, सुणसु—

### सकयकम्मविवागे कोंकणयबम्भणकहा

अस्य मगहा नाम जणनओ । तस्संतिण पलासगामो नाम गामो । तत्य कोंकणओ नाम बंभणो परिवसति । तेण य खंतवभासे समिरुक्तो रोविओ । तत्थ य तेण देवया ठिवया । सो य बभणो विरसे विरसे तिम्म देवयाए हक्त्यमूले बंभण-किवण-वणीमगाणं 20 पभूयमन-पाण देइ, छगछं च निवेदेति । एव च मो कालेण बहुण्ण कालगतो । ततो गिद्ध-गढित-सुच्छित-अज्योववण्णो तव्वत्तियाए य तिरिक्तवजोणियनिव्वत्तियाउओ अप्पणो चेव घरे छगछियापुत्तो जातो ।

ततो केणइ कालंतरेण तस्स पुत्तेहिं 'अम्हाणं उवरओ ताओ' ति काऊणं भोयणं सध्या-वियं। ततो ते मित्त-वंधवसिंह्या उवाइउं जैइउं गया। छगलो वि य मंडेउं तत्थेव नीओ। 25 गंध-पुष्फ-मछ-पूराविसेसेण य अविया देवया। घरमहत्तरएहि य भणियं—छगल्अते उव-णिज्जड। ततो तस्तैं पुत्तो देवयदिष्णो णाम छगल्यं आणेडं गतो। सो य तं गल्लप् वंधिऊणे वेवयतं आणेड।

१ परस्रकुटे<sup>०</sup> उर विना॥ २ °रसिय° ली ३ ॥ ३ पयदि<sup>०</sup> डे० ॥ ४ अहुस<sup>०</sup> डे० उर ॥ ५ °जिओ वि° इर ॥ ६ मारंग<sup>०</sup> उर विना॥ ७ °भणेण ली ३ शा०॥ ८ विसर्क्स्सो शा०॥ ९ जिलेयं चर॥ १० °स्स देव° उर विना॥ ११ °ण बुड्युयंतं शा० विना॥

तेण य समएणं समणा समियपावा साहुजोर्गगदेसभाए हक्खाभासे वीसमंति । सो य तेण पएसेण आणिज्जइ । ततो अइसयसमावण्णेणं तत्थ साहुणा भणिखो—

सयमेव य रुक्ख रोविए, अप्पणियाए विति कारिया। उवाइयलद्ध्या य से, किं छगला! 'वे वि' ति वाससे ?।।

5 तं च साहुणो वयणं तस्स पुत्तेण सुँयं। सो य छगछओ तुण्हिको ठितो । ततो से पुत्तो साहुसगासे उवगंतूण भणित—िकं भयवं! तुब्भेहिं एस छगछओ भणितो जेण तुण्हिको ठितो?। ततो तेण साहुणा अणिठयवयणपरमत्थेण भणिओ—देवाणुष्पिया! एस छगछओ तुब्भं पिया भवति। एय तुब्भं साहति—अहं ते पिया, मा मं मारेह ति। तुब्भे न परियच्छह। ततो तेण बंभणपुत्तेण साहू भण्णितँ—िकहं पुण अम्हेहिं पत्तियद्वं? 10 जहां 'एस अम्हं पिया भवति' ति। ततो सो साहू पुष्ठवुत्तंनं साहइ, सहेउयं सकारणं साभिण्णाणं से परिकहेड।

ततो से पुत्तो तहरिसाविओ पायविडउद्विओ य, तेसि भाउयाण सबं जर्हाभूअत्थं माहह।
ततो ते परमविम्हयममावण्णा साहुणो पायमूलं गंतूण वंदित्ता. मित्त-वंधव-सयण-परियणसिहया सबे सवेगसमावण्णा सीलवयाइ चेतूण छगलयं च सघराइं गया। छगलओ वि
15 साहुपसाएण मुको। ताणं चिय तैष्पभिष्ठं अरहंतदेवया, साहुणो य दिन्खणेया।।

तं एयं जहा तेणं कोंकणयबंभणेणं सयंकयकम्मविवागजणियं दुक्खं संसारो<sup>°</sup> य संपत्तो, एवं तुमए वि<sup>°</sup> अप्पणो पुत्तो सयमेव संसारमहाकडिङ्ले छुढो ॥

नतो तीए बाहभरंतनयणाए सगगगकंठाए महयादुक्ख-सोगाभिभूयाए भण्णति—न मए नायं, जहा वसुभूर्यंग्म बंभणम्स पज्जतो भविग्मइ ति । ततो गेहबङ्णा भणिया— 20 को वा वसुभूर्यंग्स वंभणस्स पज्जतो ति ?। ततो सा भणइ—सुणसु अज्जउत्त!—

### चिंतियत्थविवजासे वसुभूईवंभणक्लाणयं

ते णं काले णं ते ण समए णं नंदपुरं नाम नयरं। तत्थ वसुभूई नाम बंभणो अज्ञानवओ पिरवसइ। भज्ञा य से जन्नदत्ता नाम। तीसे य दो पुत्तभंडाणि—सोमसम्मो पुत्तो. धूया य से सोमसम्मा। रोहिणी य से गावी। सो य बंभणो दिरहो। तस्स य 25 इक्केण धम्ममइणा गिहिणा खंत्तनियत्तणं दिण्णेह्यं। तेण य तिहं साली रुत्तो । रोवेडण य पुत्तं संदिसइ—पुत्त! अहं नयर गच्छामि, चंदगगहणं भविस्सइ। तत्थ किंचि साहुपुरिसं द्वनिमित्तं पत्थेमि। तुमं पुण एयम्स सोहणं परिरक्खणं करेज्ञासि। नतो एएणं धण्णेणं, जं च आणेहामि, तेण तुन्भं सोमर्संम्माए य विवाहधम्मो किरिहि त्ति। रोहिणी य वियाइस्सइ ति। एवं विदत्ता गनो सो।

१°मो दं° उ२॥२ अयस° क ३ गो ३॥ ३ सुणियं शा०॥ ४ °ण्णित्ति ही ३॥ ५ °ह भण उर विना ११ ६ °हाबुत्तं सा° उ२॥७ तयप्प° उ२॥८ °भतेणं ही ३॥९ °रो त सं° शा०॥१० वि अह्उ-जुयाणु अप्प° उ२॥११ °भूताणु हो ३॥१२ °भूह्स्स उ२॥१३ गिह्° ही ३॥१४ °भूह्सं° उ२॥ १५ °सम्मयाणु गो ३ क ३॥१६ कीरह स्ति उ२ विना॥

10

तत्थ य अन्नया कयाइ नडो आगतो । सो य तस्स पुत्तो नडसंसग्गीए नडो जातो । धूया य से वंठेण पडिवण्णा गुविणी जाया । रोहिणीएँ वि उक्कंतर्गहाए गन्भो पडिओ खेत्तसाली वि अक्कमिऊणं असोहिज्ञंता तणा जाया । सो वि यँ वंभणो अकयपुत्रयाए रित्तओ चेव आगओ सालिखेत्तस्स रोहिणीए य आसाए । वंभणी य दीणवयणा परि-तप्पंती अच्छइ । वंभणेण घरं पविदेण दिष्टा । सा अन्भुद्विया, दिण्णासण-पायसोएण 5 पुच्छिया वंभणी—कीस दुम्मण ? ति । ततो ताए नीमसिऊण जहाभूयत्थो परिकहिओ । ततो णेण विसण्णहियएण वंभणी भणिया—पिच्छसु कयंतस्स परतत्तीतत्तिहस्स, अम्हं च भवियवयाए अण्णहा चिंतिया अत्था अण्णहा परिणामिया ।

'साली कत्तो तणो जातो, रोहिणी न वियाइया । सोमसम्मो नडो जाओ. सोमसम्मा वि गब्भिणी ॥'

ततो सो एवं भणिऊण मुबहुयाणि य चितेऊण ठितो तुण्हिको ॥

ण्वं मण् वि अत्था अण्णहा चितिया अण्णहा होर्ये ति—जहा वमुभूड्वंभणस्म ॥
ततो सा गहवडणा भिणया—भहे । पुष्ठकयाणं निययाणं कम्माण सुभा-ऽसुंभफलविवागो
होति । ततो सो गहवती पुत्तविओगमोगसंतत्तिह्यओ काल्यता । माया वि य पुत्तविओयदुहृदिया पुडमरणेण य बिलययरं मोयदुक्खमतत्तिह्यया पुडमग्गगामिणी जाया ।

जसमई वि घरं विकेडण कुलहरं गया । महाभरणाणि य पडलण काऊण णियदासचे-डीए हत्थे सेयर्वत्थपच्छादिते गणियाघरं विसज्जंड । दिष्टा य ते वसंतसेणाण । पुच्छिया य णाण दासचेडी—'ए किमेयं ' ति । तीण भणियं—धिमिह्नस्स भज्जाए पेसियं । तीतो ताए विचितियं—एतिओ धिमाह्नस्म घरमारो ति । 'किं मे आभरणेणं ' ति दासचेडी भणइ—वर्षं, तहेव धिमाह्नस्मेव भज्जाते घर । ततो अंगपिडयारेण पह्नवएणं धिमाह्नस्स 20 वित्तैपरिक्खयनिमित्तं, पिउमाडविपत्तिकारणं, घरविक्कयं, जसमईए कुलघरगमण, आभर-णपेसणं च वंसतितिलयाए सिद्धं । पैंच्छा धिमाह्नेण सुयं ।

#### वसंतसेणाए वसंततिलयासण्णवणं

तओ अन्नया कयाइ गणियामाया वसंतितिलयं भणइ—पुत्ति! निष्फलं दुमं पिक्खणो वि पिरिचयंति, पिरिसुके य नइ-दह-नलायादी हंस-चक्कवायष्पिभयेंओ सउणगणा पिरचयंति, 25 किं पुण अम्हाणं गणियाणं निर्देवेणं पुरिसेणं ?। ता एम धिम्मिल्लो खीणविहवो जातो पिरिचइज्जंड त्ति । ततो तीए लवियं—"अंबो! मम अत्थेण न कर्जं. तिम्म गुणाणुगतो

१ °ए च उ ° क ३ मो ३ उ २ ॥ २ °महमाणु उ २ ॥ ३ य णं च ° डं० ॥ ४ हूय शा० ॥ ५ °भविवामा होंति ति शा० ॥ ६ °वसणप ॰ ही ३ ॥ ७ 'डी 'कि ॰ ही ३ उ २ ॥ ८ ताहे ताणु ही ३ । तसो तीए मो ३ ॥ ९ °च णेहि ध ॰ उ २ ॥ १० क ३ डे० विनाऽन्यत्र— चित्तपरिक्खयनि ॰ ही० य० मो ३ । चित्तपरिक्खणनि ॰ ड० ॥ ११ एत्तो ध ॰ ही ३ ॥ १२ °भितको उ २ ॥ १३ निद्धणेणं क ३ ॥ १४ अंव ! क ३ । असमो ! उ २ ॥

अधिकतरो य सिणेहो में । सेल-काणण-बणसंडमंडियाए पुह्चीए एयस्स सरिच्छयं अहमनं में पेच्छामि । किं वा अत्थेणं मलसमेणं १ । अज्ञान्तमंतरेण य मा मं किंचि पुणो भणे-कासि, जह ते मए जीवंतीए कज्ञं । एयस्स विष्पओगेणं हसिय-भणिय-रिमय-चंकमिते य से सुमरमाणी न जीविज्ञा हं । एएण य विरिह्याए मम जीविज्ञायं चितेहि ति । गणिया मणह—होड पुत्ति!, अलाहि, मज्झ वि य परमो मणोरहो, 'जो मुज्झं पियो सो मज्झं पियथरिउ'ति वायाए सकलुसा भणिऊण, हियतेण बहुँनियडि-कवड-मायाकुसला छिद्दोवा-बाई मग्गमाणी विहरह ।

ततो य काले वश्वमाणे अण्णया कयाइ वसंतितिलया ण्हाया मुइपयाया भविता आदंसैणहत्थगया अप्पाणं पसाहेइ । माया य णाए भणिया—अम्मो ! आणेहि ताव अलत्तयं

10 ति । ततो सो तीसे निँच्युसणलत्तओ पणामिओ। ततो सा भणइ—अम्मो ! किं एस अलतओ नीरसो ? । ततो सा भणइ—पुत्ति ! किं एएण कज्ञं न कीरइ ? । तीए भणिअं—
आमं, अम्मो ! । तओ सो भणइ—पुत्ति ! जहा एस नीरसो एवमेव धम्मिलो बि, नित्थ
तेण कज्ञं ति । ततो तीए लिवयं—अम्मो ! एएण तुमं न जाणिस किं पि कज्ञं कीरइ ?
ति । [सा भणइ—] आमं, न याणामि । तीए भणिया—अयाणिए ! एएण वत्ती बलिज्ञइ,
15 ततो दीवओ बोहिज्ञइ, मा अयाणिया होह, किह न कज्ञं ? ति । एवं भणिया निरुत्तरवयणा
तुण्हिका ठिया ।

ततो कइवएस दिवसेसु गएस सुहासणवरगयाए वसंतित्लयाए पंडुच्छुक्खंडे पीले-ऊण उवणेइ। ताए य गहिया, ग्वाइउं पयत्ता, निर्धं य िरा कोइ रसो । ततो सा भणइ—अस्मो! किं एए नीरसा?। ततो तीए लिवयं—जहा एए नीरसा एवमेव धिमालो 20वि। ततो तीए भणिया—अस्मो! एएहिं ताव कजं कीरति। [सा भणित—] किह कीरइ? ति । ततो णाए भणिया—देवकुल-धराईण लिप्पणत्थं चिक्खलो सखोहिजाइ, तत्थ उवओगं वश्चेति ति । एवं भणिया निरुत्तरवयणा तुण्हिका ठिया।

ततो पुणो वि काले वश्वमाणे तिलपृलयं सुँड्झोडियं काऊणं उवद्वाइ। ततो सा तं गहे-ऊण उच्छंगे झोर्डइ, नित्थ एको वि तिलकणओ । तनो मायरं भणइ—अम्मो । नित्थ 25 तिला, कीस ते एम तिलपृलओ आणिउ । ति। तीए भणियं—जहा एस पूलओ हैं झीडि-यपप्फोडिओ वि, एवमेव धम्मिलो वि। नित्थ एएण किंचि कर्जा, ता अलाहि एएणं। ततो सा भणइ—मा एवं भण, अम्मो ! एएहि वि कर्जा कीरइ (प्रन्थाप्रं—८००)। तीए भणियं—कहं !। सा भणइ—अग्गिणा डहित्ता खारो कीरइ, ततो वत्थादीणं सोहणनिमित्तं उवउज्जइ।

र जीवेंतीए ही ३॥ २ °हूणि निय° उ०॥ ३ °सयह° कसं० उ२॥ ४ निच्छूस° उ२॥ ५ सा पश्चित्र° उ२॥ ६ °स्थि एसिंक ३॥ ७ सुजझाडि° खं०॥ ८ झाडे° ली ३ उ२॥ ९ ततो सा सम्बद्धि जहाउ२॥ १० झाडि° उ२ विना॥

ततो एवं भणिए पडिभणइ—किं तव पुरिसा न भविस्संति ?। वसंतितिलयाए भणिया—अहो तुमं सि कथग्या, जहा वायसा तह ति । ततो तीए लवियं—कहं वायसा कयग्य ? ति । ततो वसंतिलख्याए भणिअं—अम्मो ! सुणसु लोईअसुई—
कथग्याए वायसक्खाणयं

इओ य किर अतीते काले दुवालसवरिसिओ दुभिक्खो आसी । तत्य वायसा मेलयं 5 काऊण अण्णोण्णं भणंति—किं कायसमम्हेहिं ?, वड्डो छुहँमारो उवद्विओ, नत्य जणवएस वायसपिंडियाओ, अण्णं वा तारिसं किंचि न लब्भइ उन्मणधिम्मयं, केहियं वचामो ? ति । तत्य वुर्द्धवायसेहिं भणियं—'समुद्दतन्नं वचामो तत्य कायंजला अम्हं भायणेजा भवंति, ते अम्हं समुद्दाओ मच्छए उत्तारिऊणं दाहिंति. अण्णहा नत्यि जीवणोवांओ' संपहारेत्ता गया समुद्दतन्नं । ततो तुद्दा कायंजला, सागय-ऽन्भागएण य सम्माणिया, कयं च तेसि पाहुण्णयं । 10 एवं ततो तत्य कायंजला मच्छए उत्तारित्ता देति । वायसा तत्य सुहेण कालं गमेंति ।

तत्तो वैत्ते वारससंवच्छरिए दुन्भिक्ते जणवएसु सुभिक्तं जायं। ततो तेहिं वायसेहिं संपहारेता वायससंघाडओ 'जणवयं पलोएह' ति पेसिओ, 'जइ सुभिक्तं भविस्मइ नो गमिस्सामो'। मो य संघाडओ अचिरकालस्स उवलद्धी करेना अगगते। साहति य वायसाणं. जहा—जणवएसुं वायसपिडिआओ मुक्कमाणीओ अच्छंति, उद्वेह, वचामो ति। ततो ते संप-15 हारेंति—किह गंतवं? ति। 'जइ आपुच्छामो निध्य गमणं' एवं परिगणेता कायंजले सहावेता एवं वयासी—भागिणेजा! वचामो। ततो तेहि भणियं—किं गम्मइ?। ततो भणंति— न सक्केमो पइदिवसं तुम्हं श्रहोभागं पासित्ता अणुद्धिए चेव सूरे। एवं भणिता गया।।

एवमेयं तुमं पि वायसमरिमाँ. जाणामि, धम्मिह्नसतिएण अत्थेण उद्ध्या समाणी भणसि 'छड्डेह धम्मिह्नं' ति । एवं च तीए भणिया छज्जियौ तुण्डिका ठिया । 2

तनो तीए ध्रुत्तीए अइरागरत्तं वसंतित्तलयं जाणिऊण 'न तीरइ मोएउं' ति परिगणे-ऊण कैंब्बडदेवयानिमित्तं काऊण घरे आणंदो सैंदाविओ। वसंतित्तलयाए य सबो सहिजणो निमंतिओ—गणियौंकी दारियाओ य। आमंतियाओ य गणियाओ। नतो गंध-धूव-पुष्फ-भत्तेणं जहेसुं घरदेवएसुं पच्छा धम्मिल्लो ण्हाओ पयओ, परमसुईभूओ, सबालंकारमूर्तियसरीरो छहे भोयणमंडवे खज्ज-भोज्ञावसाणे सिज्जए (?) सहियाजणपरिवारिओ वसंतितिलयाए 25 सहिओ पाणं अणुभवति।

# धम्मिल्लनिषासणं तिर्द्धता य

ततो अइपाणपसंगेण अचेयणमूओ जाओ, परिदुब्बलएगवतथी य नयरबाहिरियाएँ अ-

१ °हमं सुद्दं शां०॥ २ °ते हुवा° कसं० उ र विना॥ ३ °हामा° उ र ॥ ४ वासपिं° ही ३ ॥ ५ ही विनाऽन्यत्र—किं वि उ०। कहं वि क ३ गो १ ॥ ६ °हुकागेहिं ही ३ विना॥ ७ °उ ति सं० उ र ॥ ८ चिं सं ही ३ शां०॥ ९ वित्ते क ३ ॥ १० °सं जाणामि ही ३ ॥ ११ ° थींबेलया तु उ र ॥ १२ गो० वा० विनाऽन्यत्र—कव्यबदे किस० संस० सं० उ र । कडदे हैं ही ३ मो०॥ १३ सजावि उ र ॥ १४ °यावा° उ र ॥

दूरसामंते नेजण छिड्डिओ । पाभाइयसीयलेणं वाएणं आसासिओ समाणो पैरिबुद्धो अप्पाणं भूमीए पिडअं पेच्छइ । तओ य उद्घिओ समाणो चितिउमारद्धो—अहो ! मुहुत्तंतररमणीयं गणियाहिययं विसमिव विवागफलं. सा नाम तारिसी पीई, सा मधुरया, अणुयत्तणा, पणओवयारो य सबं कैयतवं. अवि य—

5 वैसविलयाण एसी, जाणामि कुलकमागओ धम्मी।
धवलं खणेण काउं, खणेण मसिकुषयं देंति।।
आसीविसर्स्त य भुयं-गमस्त रण्णे य वन्धपोयस्त ।
मश्रुस्त हुयवहर्स्त य, वैसाण य को पिओ नाम?।।
चोप्पड्डां यं मसिम-क्लिअं पि रामेंति अत्थलुद्धाओ।
सिरिवच्छलंछियंगं, मुहाए विण्हुं पि नेच्छति।।
अत्थस्त कए जाओ, वेसाण वि नियमुहाइं अप्पंति।
अप्पा जाणं वेसो, परो णु किह वहहो तासि?।।

एवं चिंतिऊण पच्छा गंतुं पयत्तो । बहुकालेण पुन्नदिहेण मग्गेणं किह् वि निययघरं गतो । सत्य वि अण्णाणयाए दारिन उत्तं पुरिसं पुच्छिति—भाय! कस्स इमं घरं?। तेण लवियं— 15 कस्स तुमं जाणसि?। [सो भणइ—] धिम्मिहस्स ति । सतो सो पडिभणइ—

माया सोएण मया, पिया य गणियाघरे वसतस्स । धिमालसत्थाहसुय-स्त कामिणो अत्थनासो य ॥

ततो सो तं वयणं सोडणं वजाहओं विव गिरिसिहरपायवो 'धस' ति धरणियले पिंडओं । मोहाबसाणे य उट्टेडण चिंतिउं पयत्तो—'पिउ-माउविष्पओगदुक्खियस्स विभवर-20 हियस्स का में जीविए आम?' ति हियएणं सामत्थेडणं नयराओ निगाओं । जीवपरिषा-गक्यमईओ एकं जिण्णुजाणं नाणादुम-लया-गुच्छ-गुम्मगहणं, विविह्विहगणादितं, परिस-डिय-भग्ग-ओसरियभित्तिपासं मरियबिनिच्छियमर्ता नं अइगओ । ततो अयसिकुसुमसिनिकासेणं तिक्खेण असिणा अप्पाणं विवाडेउं पयत्तो । तं च से आउहं देवयाविसेसेण हत्थाओ धरणियले पाडियं । 'न वि सत्थमरणं में' ति चितिडण बहुए दारुए साहरित्ता 25 आगा पविद्वो । सो वि महानदिइहो विव सीयलीभूतो । तत्थ वि न चेव मओ । ततौ तेण विसं खड्अं । तं पि य सुक्ततिणरासी विव हुयवहेण उद्गिणा से दहुं । पुणरिव चिंतेडं पयत्तो—'सत्थ-ऽग्गि-विसमक्खणेण नत्थि मरणं' ति तरुसिहरं विलग्गामि । ततौ च से अप्पा सुको, तूलरासिपडिओ विव उवविद्वो ठिओ । ततो केण वि अविण्णायह्रवेणं अंवरवायाए भणिओ 'मा साहसं, मा साहसं' ति । ततो दीहं निस्सिसेडणं 'नित्थ पत्थ अविवाओ' ति चिंतापरो क्रिययंतो चिद्वइ । एवं च ताव एयं ।

१ परिद्व<sup>0</sup> उ०॥ २ <sup>०</sup>ओ उव<sup>0</sup> उ२॥ १ कइत<sup>0</sup> उ२॥ ४ <sup>०</sup>स्स अपूर्व<sup>0</sup> झां० विना ॥ ५ **०० स नि** उरिना॥

20

### वसंततिल्याय पर्ण्णारुहणं

इयरी वि वसंतिति स्वा पभायकाले उद्घिए दिणयरे तेयसा जलंते मएण विष्पमुका स-माणी मायरं भणिति—अन्मो! किहें सो धिम्मिल्लो? ति । तओ तीए लवियं—को तेसिं जुण्णवंठाणमंतगमणं करेइ? ति. पुत्ति! न याणामि 'किहें गतो' ति । ततो तीए नायं, जहा—'एयनिमित्तं चेवं अउद्यो ऊसवो कतो, तो एतीए एस दोसो' ति चितिकण विमा-5 णिआ संती पदण्णमारुहइ—

> एसो वेणीबंधो, कओ मए घणियसप्पइण्णाए । मोत्तको य पिएणं, मत्तुण य आवयंतेणं ॥

एवं च वित्ता ववगयगंध-महा-ऽळंकारेंगुणा, णवरं सरीरअणुपालणत्थं सुद्धोदयविच्छ-िळअंगी कालं गमेइ।

### धम्मिहस्स अगडदत्तमुणिसमागमो

ततो धिम्मिह्नो वि उद्देडण तिहँ जिण्णुजाणे हिंडिउं पयत्तो । तत्थ य धणपत्तल-विसा-ल-गंभीर-नरुणपत्तपह्नविन्वद्धितंत्रंबभूयस्स, कुसुमभरोनमंतसंचयस्म । भगरमुहरोवगुंजिय-सिहरस्म, वायवसपकंपमाणनश्चंतपह्रवग्गहत्थस्स असोगवग्पायवस्स हिट्ठा निविद्धं, जिणसा-मणसारिद्धपरमत्थसब्भावं, बहुगुणमणंतसुमणं, समणवरगंधहित्थं पेच्छितं । तेण य मिउ-15 महुरपुद्धार्भिला(भा)सिणा भणिओ—धिम्मिहा! अबुह्जणो विव कि साहसं करेसि ?।

> तो वंदिऊण देविं-द्वंदियं तवगुणागरं साहुं। बेइ दुहिओ मि भयवं!, पुवि धम्मं अकाऊणं॥

ततो साहुणा लियं—िक ते दुक्खं ति । [ तओ धिम्मिहेण भणियं— ] जो य न दुक्खं पत्तो, जो य न दुक्खस्स निग्गहसमत्थो ।

जो य न दुहिए दुहिओ, तस्स न दुक्खं कहेयहं ॥ ति ।

ततो साहणा अणिओ---

अहयं दुक्खं पत्तो, अहयं दुक्खस्स निगाहसमस्थो । अहयं दुक्खसहाबो, मज्झ य दुक्खं कहेयवं ॥

ततो तेण भणियं—िकं पुण भयवं! तुन्भेहिं ममाओ वि अइरित्तं दुक्खं पत्तं १ ति। साहुणा 25 भणियं—आमं। तओ धम्मिल्लेण जहावत्तमप्पणो सत्तं परिकहियं। ततो साहुणा लिवयं— सुणसु धम्मिल्ल! अणम्रहियओ सह-दुक्खं जारिसं मए अणुभूयं तं ते परिकहेमि ति—अगडदत्तमुणिणो अप्पकहा

अत्थ प्रमुद्दयजणसद्वसारबद्दुविद्दनिप्पज्जमाणसद्वधण्णनिचओ विज्ञाविणीअविण्णाणणा-

१ व एस ऊसवो कभो उ०। व एस म्बेड्डभो कभो शा०॥ र तो तीए शां० विना॥ ३ रा णव° शा०॥ ४ व्निकुरंब॰ शां०॥ ५ व्युणगणं सवणं सम॰ उ०। व्युणमणसुमणं सम॰ शां०॥ ६ क्सिकासि॰ ही ३॥

णबुद्धी अवंती णाम जणकाो । तत्य य अमरावहसरिसलीकंविकंविया उज्जेणी नाम नवरी । तत्य य अणवए पयाणं परिपाछणंसमत्थो, संपुण्णकोस-कोहागारविभवो, बहुसाँहणबाहणो, अणुरत्तमंति-भिचवगो राया जियसन्तू नाम । तस्स य सारही ईस-ऽत्य-सत्य-रहजुद्ध-निजुद्ध-तुरगपरिकम्मकुसलो अमोहरहो नाम नामेणं । तस्स य कुलस-5 रिसाणुस्त्वा भज्ञा जसमती नाम । ताण य अहं पुत्तो अगंडदत्तो नाम नामेणं ।

ततो ममं भवियवयाए गुरुययाए य दुक्खाणं वालभावे चेव पिया उवरओ। भन्नुमरणदुक्खिया ममं च सोयमाणी माया में सुक्कोटररुक्खो इव वणद्वेण सोयगिणा अंतो अंतो डज्झइ। तं च तहादुक्खियं सरीरेण परिहायमाणी अभिक्खणं अभिक्खणं च रोवमाणी पासित्ता पुच्छामि—अम्मो कीस रोवित ति। ततो ममं निबंधे कए ग्रामाणे कहिउमारद्धा, जहा—एस अमोहप्पहारी नाम रिष्ठेओ, एस ते पिउडवरयमेत्तस्स संतियं सिरिं पत्तो. जइ ते पिया जीवंतो, तुमं वा ईस-ऽत्थ-सत्थकुसलो होतो तो न एस एरिसिसरीए भायणं होतो, एवं वा सिंघाडग-तिय-चडक-चघर-रच्छामुहेसु उवललंतो विहरेज ति. तं एयं पचक्खकडुय रहुं पिउडवरमं च ते सुमरमाणी अंतो अतीव डज्झामि। ततो मया माया भणिया—अत्थि अम्मो अम्हं कोइ वयंसओ अण्णो ईस-ऽत्थ-सत्थ-15कुसलो । ततो ताए कहियं—अत्थि कोसंबीए पिउस्स ते परमित्तो 'दहप्पहारि' ति नाम एकलेहसालिओ य, तमई एकं जाणामि। ततो मया माया भणिता—अम्मो ! गच्छामि कोसंबिं दहप्पहारिस्स रहियस्स पायमूलं, ईस-ऽत्थकलाओ सिक्खिङणागच्छामि। ततो तीए महया विमरेणं अब्भणुण्णाओ।

ततो हं गतो, पिबट्टो य कोसंबिं। तत्थ य मया दढण्पहारी 'ईस-ऽत्थ-सत्थ-रहच20 रियसिक्खाकुमलो आयरिउ ति विणउणएण उवगंत्ण पणमिओ। पुच्छिओ अहं तेण—
पुत्त! कओ आगओ सि?। ततो से मया कुलघरादीतो सबो पबंधो, पिउणो य नामधिजं,
अत्तणो य आगमणं सबं परिकहियं। ततो अहं तेण पिउणा पुत्तो विव समासासिओ.
भणिओ य—वच्छ! अहं ते जहासिक्खियं सबं निरवसेसं सिक्खावेमि ति। मया य
विण्णविओ—धन्नो मि. अणुगिहिओ मि ति। ततो सो भणइ—नवरं धितं करेहि नि।
25 ततो सोहणंसि तिहि-करण-नक्खत्तदिवसमुहुत्ते सडण-कोउण्हिं ईसर्त्थाउवविद्वो आरंभो
कओ। किहुआ सिलागा, गहितो पंचिवहो मुट्टी, जियं पुँण्णागं, लखो मुहिबंधो, ठिया
य जायलक्खिरण्या, दढण्पहारित्तं च, दुविहे ईस-ऽत्थे पाँहि( मन्थामं—९००) यरो
जंतमुके य निष्फण्णो, अण्णेसु य तक्षपडण-छेज्ज-भेज्ज-जंतफारचरियाविहाणेसु अवधारिजवदिहासु सत्थविहीसु।

१ °लाबरूं° शा॰ ॥ २ °णास° ली ३ ॥ ३ °सासण' शा॰ विना ॥ ४ °गलद् ° उ २ विना । प्रममेऽिष ॥ ७ व्यापु कस्मगुरुं शां॰ विना ॥ ६ मया भणि ली ३ उ २ ॥ ७ विर्ति क् ° शां॰ विना ॥ ८ °र्षाठ उदः उ २ विना ॥ ९ प्रणागं ली ३ ॥ १० पिंडियों ली ३ ॥

### अगडदत्तस्स सामदत्ताए परिचओ

ततो अहं अण्णया कयाई आयरियगिहरुक्खवाडियाए अइगंतूण जोगं करेमि । तस्स य गुरुभवणस्स सएउझयभवणे एगा वरतरुणी दिवसे दिवसे फळ-पत्त-सुमण-पुष्फदामिख-वण-लेड्डुएँहि य मे पहरेइ । ततो तं गुरुसंकाए विज्ञागहणलोभेण य इच्छंतो वि न तत्थ अणुरागं दंसेमि ।

तती कहबएसु दिवसेसु अहकतेसु जोगं करेंतस्स में तत्थेव हक्खबाडिगए पछंबछंबंतकसण-रस्तरपहेवस्स, कुसुमभरोणिमियअगासालस्स, भमर-महुकरिकुछोवैगिजंतमहुल्डवसहकुहरस्स, रस्तासोयवरपायवस्स हेट्टा साहं वामहत्थेण अवलंबिऊण एगुक्खित्तरुक्खंधचिद्वितचलणा णवसारभूयं जोवणयं बहंती दिट्टा में तरुणजुवती । सा य नविसरीससरसकुसुमोवमाणकंचणकुम्मसरिसएहिं चलणएहिं, अहबिल्भमँचिकेहणणं कयलीखंभसमाणएणं 10
ऊरुजुयलेणं, महानदीपुलिणेसघंसाकारणं जंघणां फालियमज्झमज्झंतरनंसुयसिकैंभं बत्यं
नियत्था, हंसायितसहसिक्तभेणं रसणाकलावएणं, ईसिसंजायमाणरोमराहे, कामरह्गुणकरेहिं
उरतहसोभाकरेहिं संघंसयपरिबद्धमाणेहिं सज्जणमेत्ति व निरंतरेहि य पओहरहिं, पसत्थलक्खणाहिं रोमोवचियाहिं बाहुलेतियाहिं, रस्ततलकोमलेहिं नाइरेहाबहुलेहिं अणुपुँविसुजातंगुलीगत्तनंवनहेहि अगगहत्थेहिं, नाइपलंब-रत्ताधरा, मुजाय-मुई-चाहदंतपंती, रचुप्पलप-15
त्तसिन्नगामाण जीहाए, जबुण्णयसुंगएणं नासावंसएणं, पसइपमाणैतिरियायतेहिं नीलप्रत्यत्तसन्छहेहिं नयणणहिं, संगयणणं भुमयाजुयलएणं, पंचमिचंदसरिसोवमेणं निहालपट्टएणं, कज्जल-भमरावलीसिन्नभेणं मिउ-विसैय-मुगंधनीहारिणा सबकुसुमाहिवासिएणं केसहथएणं सोभमाणेणं, मबंगोवंगपसत्थ-अवितण्हपेच्छणिजकवा दिट्टा मए।

वितियं च मे—िकं नु एयस्म भवणस्म देवया होज ? उदें हु माणुसि ? ति । ततो मए 20 इविं होती निज्ञाइया, नविं नयणा से णिमेसुम्मेस करेति, ततो मए नाया :न एस देवया, माणुसी एसं ति । पुन्छिया य मे—भहे ! कासि तुमं ? कस्स वा ? कुओ वा एसि ? ति । ततो तीए ईसीसिहसिंयैदीसंतरूवलद्वसुद्धदंतपंतीए वामपायंगुद्वएणं भूमितळं लिहंतीए अहं भणिओ—अज्ञउत्त ! एयस्म सएज्ञस्यभवणस्स गह्वइज्जक्खद्तस्स धूया हं सामदत्ता नाम. दिहो य मया सि बहुसो जोगं करेमाणो, सैंमं च मे हियए पविद्वो, 25 तैएपिभिइं च अहं मयणसरपहारद्वियया रइं अविंदमाणी असरणा तुमं सरणं पवजा.

र पहि हियम मे क २॥ २ व्हांतस्स उर विना॥ ३ व्हांपिकं वी २। व्हारिक क २ गो २॥ ४ भित्रक क्ष्यं उ०। भिष्य हिस्स हुएणं ली २ क २ गो २॥ ५ भित्र हुए क्षेत्र क्ष्यं क्ष्यं

मा य में समागमं इमं अर्बमण्णेजासि. अवमाणिया तुमें अहं तुह विरहृदुक्खिया खणं पि हुं न समल्या जीवितुं ति। एवं भणमाणी पाएसुँ में पिडिया। ततो मए उद्दावेडण भणियं—सुयणु! णणु एस अविणओ अयसो य. गुरुकुल्पा(वा)से न खमो विणयातिकमो ति। सा य में पुणो भणिति—मिट्टिदारय! न किर सो कामी वुष्वइ, जो जा य कुले इसिले य पष्टपायं च रक्खित। मया भणिया—एवमेयं ति, किंतु मम सरीरेण जीविएण सीविया कइवए ताव दिवसे पिडिक्खाहि, जाव उज्जेणीए गमणोवायं चितेमि। ततो कहें कह वि ससवहं पत्तियाविया गया नियगभवणं। अहमवि तं तीह रूवाइसयं हियएणं वहंतो अणंगर्परिसोसियसरीरो य तं चेव मणेणं वहंतो तीए समागमोवायं चितयंतो कह वि दिवसे गमेमि, गुरुजणलजाए अणायारं गृहेतो अच्छामि।

10 तओ अण्णया कयाइ गुरुजणाणुन्नाओ सिद्धविज्ञो सिक्खादंसणं काउं रायकुलं गतो । तथ्य य असि-खेडयँगहणं, हत्थिखेछावणं, भमंतचकं, गत्तंतरगयं, वाउछर्यवेयविज्झयादीयं सिक्खियं मधं जहा पंगयं दाइयं । ततो पेच्छयजणो सबो विम्हाविओ हयहियओ जाओ, मज्झं सिक्खागुणे आयरिए य पससित । राया भणइ—'नत्थि किंचि अच्छेरयं ति णेव विम्हितो । भणइ य—किं ते देमि ? ति । ततो मया विण्णविओ—सामि ' वुष्भे मम 15 साहकारं न देह, किं ते अण्णेण दाणेणं ? ति । ततो भणति—

किं सिक्खिएण तुन्झं ?, मन्झं सिक्खं तु अवहिओ मुणसु । इह चेव अहं नयरे. सिंहैंलिसुय नंदणो आसी ॥ सिरिओ दूयाणत्ती, आसविवत्ती य कुल्धरविणासो । निग्गमण खाइयाए, जा दुष्पर्हतैष्पणा बोही ॥

20 एवं च बिदत्ता साहि उं पयत्तो सी तीतं भवगाहणं । सुणसु देवाणुष्पिया !--

# जियसत्तुरायपुव्यभवसंबंधो

अत्थि इद्देव कोसंबीए नयरीए हिरसेणो नाम राया । तस्स य अगगमहिसी धारणी देवी । तस्स य रण्णो अमचो सुबुद्धी नाम । तस्स य भजा सिंहली नाम । तीसे य पुनो आणंदो नाम, सो य अहं आसी । तत्थ य मम असुहकम्मोद्धैंणं कुहरोगो जातो । ततो 25 तेण रोगेणं संतप्पमाणो अप्पाणं च निंदंनो आउं अणुपालेमि ।

ततो अण्णया केणइ कालेणं जवणिवसयाहिवेणं संपेसिओ दूओ आगतो इमं नयरं। रायकुलं च पविद्वी दूयाणुरूवेणं सकारेणं महंतेणं सकारिओ। ततो अन्नया कयाइ अम्हं पिउणा सभवणं नेऊण नाम-विभवसरिमं संपूर्ओ, उवविद्वा य आलाव-संकहाहिं राय-

१ °वमाणेजा° छ०। °वगणेजा° र्हा ६ ॥ २ हू ६ ३ गो ३ ॥ ३ °सु निविष्ट ३ २ विना॥ ४ सहिया आकृतिना॥ ५ किह किह शा० ॥ ६ °पिद्सो ° क ३ गो ३ ॥ ७ °यमह ° मो० स० वा० शा० ॥ ८ °यवेज्ञस्या ° उ२॥ ९ °यहागयं उ२॥ १० सीह °उ२। एवमप्रेऽपि॥ ११ ° हघेष्प ° शा० ॥ १२ भी वीयं भ ° उ२ विना॥ १४ °णं तजायरोगो शा०॥

देस-कुंसलबदृमाणीहिं अच्छंति। अहं च णेण नियघरं पविसंतो दिहो। तेण य पुच्छियं— कस्सेस दारओं ?। तातेण भणियं—ममं ति। ततो तेण लवियं—किं इह विसए ओसही नत्थि ? वेजा वा नत्थि ? ति। तातेण भणिओ—अत्थि ओसहीड, वेजा विं ति. एयस्स पुण मंदभागया अणोसहं चेव भवइ. नत्थिं य से उवसमो। ततो तेण लवियं—जो नवसंजा-तजीबणो आसकिसोरो तस्स रुहिरे मुद्दत्तं पैक्सितो अच्छड। एवं विद्ता गतो सो।

मम पिडणा पुत्तनेहेणं राउठओ आसो मारेडणं जहामिणयं सबं कयं। ततो पच्छा रण्णा सुयं, जहा—सुबुद्धिणा आसो मारिओ। तओ राइणा रुद्देणं सारीरो निग्नहो सबकुठस्स आणत्तो। तं च सोडण अहं खाईए पिडओ पिछायमाणो पिणियबाढं अइगातो। तेण य पण्णवाडसामिणा दिद्दो, पुच्छिओ य—को तं सि? किहं वा वश्वसि ति कस्स वा तुमं?। ततो से मया सबं जहावत्तं परिकिहियं। नतो हं तेणं साणुकंपेणं घरं 10 नीओ, आवासिओ य अच्छामि पिउ-माउ-सयण-परियणविष्पओगपरितप्पमाणसरीरो।

तत्थ य इरिया-भासासमिता इह-परलोए य निरवकंखा फासुयं उंछं गवेसमाणा समणा भगवंतो घरं पविद्वा, पणिमया य तेण घरसामिणा । वंदिया तता मया, धम्मं पुच्छिया । कहिओ य तेर्दि धम्मो अहिंसालक्खणो । उवगयं च मे जिणवयणं । ततो तेसि सगा-साओ सिक्खावया गहिया अणुवया य । गहियाणुवय-सिक्खावओ य कालगतो इह 15 चेव पुरवरीए राया जाओ 'जियसँसु' ति । साहवो य दहूण जाई सरिय ति । ततो अहं एत्तियाए सिक्खाए रायसिरिं पत्तो ॥

अस्ति च देसकाले सपुर-जणवएणं सो राया जियसत्तू विण्णविओ—देवाणुिपयस्स पुरे असुयपुत्रं संधिर्च्छेयं, संपयं च दबहरणं परिमोसो य केणइ कओ. तं अरिहेंतु णं देवाणुिपया! नयरस्स सारक्खणं काउं ति। ततो आणत्तो राइणा नगरारक्खो—सत्तरत्तस्स 20 अब्भंतरे जहा चोरो घेष्पति तहा कुणसु ति। तं च रण्णा भासियं सोऊण मया चितियं— 'ऐयं पसत्यं……को मम गमणस्स' ति परिगणेऊणं पुणो वि रण्णो पायवडिउद्विओ विण्णवेमि—जइ देवाणुिष्यया आणवेति, पसादेण वा बट्टंति, ततो अहं सामिस्स पसादेण सत्तरत्तस्स अब्भितरे चोरं सामिपादमूळं उवणेमि। तं च वयणं रीइणा पडिसुयं, अणुम-

### अगडदसस्स चोरगहणववसाओ

ततो हं हहमाणसो रण्णो चल्लोसु पणिमऊण निगाओ रायकुलाओ । चितियं चै मया सत्थनिहिट्टेहिं उवाएहिं--पाएण दुहपुरिस-तकरा पाणागार-जूयसालासु कुलिरियावण-पंढेंग-

परिवायगौवसह-रत्तंबर-वह-कोहय-दासीघर-आरामुज्जाण सभा-पर्वास सुण्णदेखल-विहारेसु संसिया अच्छंति. तत्थ य चोरा उम्मत्तपरिवायगनाणाविहालिंगिवेसपरिच्छण्णा. बंभणवे-सभारिणो, विविहसिप्पक्रसला य विगयविसरूवयाए य भमंति । ततो अहं एयाइं ठाणाई अप्पणा चारपरिसेहि य मगाविभि चाराविभि । चारावेऊण य उवायकुसली निगाओ । 5 निहाइऊण ईंकओ चेव अहं एकस्स नवहरियेपलवबद्धसाहसीअलच्छायस्स सह्यारपायबस्स हेट्टा निविद्वो दुव्बल-मङ्गलबत्थो चोरगहणोपायं चितयंतो अच्छामि । नवरि य धाउरत्तव-त्यपरिहिओ, एगसाडियाउत्तरासगो, संखखंडियबद्धपरिकरो, तिदंड-कंडिओलङ्यवामहत्य-संघपदेसो, गणेतियावावडदाहिणकरो. नवरइअकेस-मंसुकम्मो. किं पि मुणमुणायंतो तं चैव सहयारपायवच्छायमुवगतो परिवायओ । विवित्तभूमिभागे तिदंढयं अवलंबेऊण, अंब-10 पहानसाहं भंजिकण उवविद्रो । पेच्छामि य णं पदीहरूढणास, अंकड्रयसिरावेढियचळणं, ज्ब्बद्धियिदीहर्ज्ञघं । आसंकियं च मे हिययं तं दट्टण-तक्करजणपावकस्मसूयगाई च से इमाइं जारिसयाइं हिंगाइं दीसंति, नूणमेस चोरो पावकारि ति । भणइ य ममं---बच्छ ! की मि तुमं अधितिबलसंतत्तो ? किंनिमित्तं हिंडसि ? कत्तो वासी ? कहिं वा षबित कि । ततो मया तस्म हिययहरणदक्षेण भणिओ-भयवं । उज्जेणीओ हं परि-15 क्लीणविह्वो हिंडामि ति । ततो तेण परिचत्तहारिणा भणिओ हं-पूत । मा वीहेहिं, अहं ते विडलं अत्थसारं व्लयामि । मया भणिओ—अणुगिहीओ मि पिउनिविसेसेहिं व्रब्भेहिं ति । जार्वयं एवं अण्णमण्णं संख्वामो ताव य लोयसक्ती अदरिमणं गतो दिणयरो। अहकता य संझा । तेण य तिदंड (प्रन्याप्रं-१०००) गाउसत्थयं कड्किकण बद्धो परियरो । उद्विओ य भणइ भैमं--अइ! नगरं गच्छामो ति । ततो अहमवि ससंकिओ छेववैदीप-20 बारेण तमणुगच्छाति । चितियं च मण्-एस सो नयरपरिमोर्संओ तकरो ति । पविद्रा मो य नयरं । तस्य य उत्ताणणयणपैच्छणिज्ञं कस्सइ पुण्णबिसेससिरिस्यगं भवणं । तस्य ब जारासुहेण नहरणेणं संधि छिदिउं पयत्तो सहच्छेदभूमिभागे निविद्वो । सिरिवच्छसं-हाणं च छेत्तृण अहगती मज्झ वि य जिलयसंको । णीणिआओ य णेणं णाणाविहमंडमरि-याओं पेडाओं । तत्थ य मं ठवेऊण गतो । ततो चिंतियं च मे-अत्तगमणं से कोमि. मा 25 णं विणासे मं ति । ताव य सो आगतो जनखेदेउलाओ सत्यिष्टए दरिहपुरिसे घेतूण । ते य ताओ पेडाउ गेण्हाविया, निर्द्धांईया मो नगराओ । भणइ य ममं--पुत्त एत्य जिण्ण-जाणे मुहुत्तागं ताव निद्दाविणोयं करेमिं, जाव रत्ती गळइ तीव गमिस्सामि ति । तती

१ °गवेसहरत्तवहवहु° व २ विना ॥ २ °वासुण्ण क ३ उ२ ॥ २ °मि चारावे जण ले ० य० विना ॥ ४ इ्षानो कसं ० व० विना ॥ ५ व्यपत्तलपक्ष उ२ ॥ २ °मि जाणपदी उ० विना ॥ ७ द्वाहुद व ३ विना ॥ ८ समं भणह य, पुच्छति, वच्छ ! उ२ विना ॥ ९ कत्तो तुमं क १ । कतो तुमं नो ३ उ२ ॥ १० °व य पु लो ३ ॥ ११ ममं, मगरं सह्म उ२ ॥ १२ °दीय प उ २ विना ॥ १३ °सनी । पुवं पवि उ२ विना ॥ १४ °सेमि णंति शां० विना ॥ १५ मिहाहू उ० विना ॥ १६ °रेम शां० । रेमो छ० ॥ १७ सनो ग उ२ ॥

मया छिवयं—तात! एवं करेमी । ततो णे एकपासं अइकंता। ततो तेहिं पुरिसेहिं छिवयाउ पेडाउ, निदावसं च उवगया। सो य अहं च सेजं अच्छरिऊण अलियसइयं काऊण अच्छामि।

ततो अहं सहरं उट्टेडण अवक्रंतो रुक्खसंछण्णो अच्छामि। तेण य निहावसगए जाणिऊण वीसंभघाइणा निग्धणिहयण्ण ते पुरिसा मारिया। तो पच्छा मज्झ समीवमा-5 गतो, ममं रैत्तच्छयकुसुमपत्तमत्थरे अपेच्छमाणो मिग्गिउं पयत्तो। ततो मया तरुगहण-साहपच्छाइअसरीरेण पहाइऊण सिग्धयाए चक्खुं हरिऊण मम अहिवडंतो अंसदेसे असिणा आह्तो। ततो मो अङ्गिच्छण्णसरीरो दृढप्पहारीकओ पिडओ। पश्चागयसन्नेण य अहं भणितो—यच्छ! मह इमो असी, एयं च चित्तृण वश्च ममाणस्स पिच्छमभागं. गंतूण सितिर्जीचरस्स भितिभाए महं करेजासि ति. तत्थ भूमिघरे मम भगिणी वसङ् ताए 10 एयं असि दृष्णजासि. सा ते भज्जा भविस्सह, सबद्बस्स य सामी भविस्ससि, अण्णं च तं भूमिघरं. अहं पुण गाढप्पहारो अङ्कंनजीविओ ति।

ततो अहं असिजिह गहाय ममाण्यासे मण्णिविहं संतिज्ञधरं गतो। कतो य में महो। निग्गया य ततो भवणातो भवणवासिणी भवणवणदेवया पेच्छणिज्ञक्ता। सा भणइ—कतो मि नुमं? ति। ततो मया से असिल्ही दाविओ। विसण्णवयण-हिययाए य 15 मोयं निगृहंतीण मसभमं अंतिनीओ मित्ज्ञधर, आमण च मे दिशं। सुहवीमत्थोवार्यंचा-रुकुमलो भसिकयं से चिग्य अवलक्तेमि। गा य मम अवादिण कूरहियया सयणिजं रयह। भणइ य—ण्ल्य सरीग्वीमामं करेमि नि। ततो अह तत्य निहालक्त्वमुवगतो। विकायत्तिचाण य अण्णं टाण गंतृण दितो पच्छण्ण। निहं च मयणिजं पुवजंतजोगस-ज्ञिया मिला मा तील पाडिया, चुण्णिया य मा सेजा। सा य हट्ट-सुटुमणमा भण-20 ति—हा! हा! हतो भायधायउ नि। ततो अहं निहा(द्धा)इफण न वालेसु घेनूण भणामि—दासि! को मं घाण्डे नि?। ततो मा मम पाएसु पडिया 'सरणागया मि' ति भणित। महिलासहावभयविद्भला मए आसाभिया 'मा भाहि' नि। नतो नं घेनूण रायकुलं गतो। सबं च रण्णो जहावनं परिकहियं। मो य चोरो विवण्णसगरो रेण्णा आइट्टेण णयरजणेण दिहो। भगिणी से रायकुलं पवेसिया। जहासिलिह चं च दवजायं जणस्म ममझावियं। ततो 25 रेण्णा जणवण्ण य पूइतो हं। ततो पूया-सक्कारलद्धविह्वो कयजयसहो पुरीए अच्छामि।

### अगडदत्तस्स सामदत्ताए सद्धिं सदेमगमणं

तनो सामद्त्ताए अंगमुम्पूमकारिया दाँनिया संगमकारिया संगमिया नाम । सा य
१ 'रेमो । ततो ण एक्क्षपास णेमो । नतो ण एक्क्ष लाव वव शाव विना ॥ २ 'क्रं रहुकण ली ३ ॥
३ सत्त्रष्ठदपत्त शाव ॥ ४ 'क्राघ' उ. २ । एवनमेऽपि ॥ ५ भूमिगृहे मम उ. २ विना ॥ ६ 'सेक् णिवि' उ.२ विना ॥ ७ 'जीव भव' शाव ॥ ८ 'जणहिय' लो ३ ॥ ९ अयनी' शाव ॥ १० 'ययाह' ली ३ ॥ ११ उवल शाव ॥ १२ सम्बाद' शाव ॥ १३ 'एति उ.२ विना ॥ १४ रण्णो उ.२ विना ॥ १५ 'जणा पुरक्रण' उ.२ ॥ १६ 'रिगा आगया संगम' उ.२ ॥

मनं वैष्गंतृण भणइ-अज्जनत ! मयणसरपहारदूमियहिययाए सामदत्ताए नेवसमागम-कंसग्गीसंभोगसिक्छोदएण आसासेहि सरीरयं. किं बहुणा? इच्छामहस्रकहोले आसाव-रंगभंगपडरे कामसमुद्दे निबुड्डमाणीए समागमउत्तारणपोतो होहिति असरणयाए सरणं। वतो सा मए करतल्रसंपुडेणं घेतूँण हियए निबोदएणं (?) तीए अग्गहत्थे भणिया—'सुयणु! असाजो हं सदेसं गंतुं ति आणेह सामदत्तं ति भणिया । ततो सा गया, आगता य सामदत्ता । तं च अहं दहण नवपाउसकालकु सुमियकलंबरुक्वो विव कंटेइयस हरोम-कृषो जातो । ततो स्वविम्हयमयणसरसतत्तिहियएणं धणियं उवगृहिया । सा वि य अणं-वर्फंरतावसोसियसरीरा दहमिव अंगमंगेहिं मे अतिगया । ततो सुरायवतत्तमिव वसुहं आसासेंवो तीय विम्हयणीयरूवं पेच्छंतो न तिप्पामि । समासासेऊण सामदत्तं दढ-धिबंधणेमीयं, फ्सत्थलक्षणतुरयजुत्तं, तहत्तं, गमणजोगं, सक्षोबगरण-पहरणसज्जं रहं <del>वेतूण आगओ । आरुहिया य में सामदत्ता रहवरं । ततो में</del> नियगबलद्प्पमसहमाणे गं जणस्स कित्तिविवरं मग्गंतेणं नामतं पगडियं - 'जो भे देवाणूपिया! नवियाए माऊए दुई पाउकामो सो मय पुरओ ठाउ ति. एम अहं अगडदत्तो सामं घेतुण वश्वामि ति भणिता पत्थिओ उज्जोणि विविद्दुवगहियपाहेओ । निर्गया य मो नयरीओ, कतो य मे **\$5 विसादेवयाणं पणामो**, चोइया तुरया, तुरयवेअ-रहलहुयाए य दृरं गया मो । तत्थ य तुरगवीसामणनिमित्तं एगंते सीयलजलकासे [\* आसे \*] वीसमंतो सरीरजवणत्यं आहारं योवं योवं च अहिल्संतो सामदत्ताचित्तरक्लणनिर्मितं। सा वि य सामदत्ता बंधववि-ष्पओगदुहियहियया मम अणुरागेण सोयं निगृहमाणी कह कह वि आहारे आहारेइ। ततो एवं वशामो । पत्ता मो अंतियगामं वच्छाजणवयस्म । तस्म य गामस्स अदूरसामंते पाणि-🗯 यसमीवे बंधावेऊण तुरए चारेमाणो अच्छामि ।

पिच्छामो य गामसमीवे महंतं जणसमूहं। तओ दुवे पुरिसा आगंतूण मम भणंति— सागयं सामि!, कतो आगमणं? ति, कतो वा गम्मइ? ति। ततो मया लवियं—कोसं-बीओ आगच्छामि, उज्जेणीं वशामि ति। ते भणंति—अम्हे वि तुन्भेहिं समं वशामो उज्जेणिं जइ पमाओ अत्थि। मया भणियं—वश्चहं ति। ततो ते पुणो वि ममं भणंति— 25 सामि! सुणह, इत्थ किर पंथे हन्धी मारेति, दिहीविसो सप्पो. दारुणओ वग्घो, अज्जु-णओ चोरसेणावई पंचिहं निर्अंड्सएहिं सिद्धं सपरिवुडो सत्थे घाएमाणो अच्छइ ति किह गंतवं? ति। ततो मया भणियं—नविर मम छंदेण वश्चह ति, निर्थं मे पद्मयं ति। एवं भणिया संता 'जहा आणवेह' ति भणित्रण सहे गमणसज्जा जाया।

१ अवगं उर विना ॥ २ अवसं भो ० गो ३ ॥ ३ था हिषण् निवेदेऊणं तीण् शा० । था तीण् उ० ॥ ४ समायं शां ० ॥ ५ कंसुइ औ ३ ॥ ६ थसरसी शा० विना ॥ ७ थतं दहुण गम उर ॥ ८ आओ स न उर विना ॥ ९ हिसी उर विना ॥ १० निस्तुइस उर ॥ ११ ते (में) प शा० विना ॥

इत्यंतरे य तिदंड-कुंडियवग्गहत्यो एगो परिवायगो तेसि पुरिसाण समीवे आगंतूण अणित—पुत्त! कत्य भे गंतवं? ति । तेहिं भणियं—उज्जोणिं ति । ततो सो मणह—अहं पि तुन्भेहिं समं उज्जोणीं ववेजा । तेहिं भणियं—सामि! अणुग्गहो णे, ववेह । ततो से एगं पुरिसं सत्थमहत्तरयं उस्सारेजण भणित—'पुत्त! ममं एगेण भिक्तायरेण देवस्स धूबमुद्धं पंचवीसं दीणारा दिका' एवं भणिजण धुत्तीए कूडदीनारे तस्स दाइए । ततो सो उस्थमहत्तरओं भणित—भयवं! मा वीहेह, अम्हं बहुतराँ दीणारा अत्य. जं अम्हं होहिति तं तुन्भं पि होहिति । ततो सो परिवुहो समाणो आसीसं पउंजिज्ञणं मम सगासं आगंतूण तं चेव सबं परिकहेइ, कहिता य गतो । ततो चितियं मया—'न सोहणं एएण समं गमणं. निच्छएण एस तक्करो परिवायगो. जत्तं करेयवं, अप्यमाओ य' एवं परि-गणेजण दिवससेसं खवेमि ।

#### अगडदत्तस्स अडवीए गमणं

तती सूरत्थमणवेळाए तुरए पाणियं पाएऊणं जोइओ रहबरो । सामदत्ता य कयसरी-रपाणियकजा रहं विलगा । ततो मे तुरया दुयं विलंबिया । ततो य मे अडिविट्बंबणणं पणामो कतो. विलगो रहवरं. संगहिर्या आसरासीओ, चोइया तुरया, पयिष्टओ रहबरो गंतुं पयत्तो । ततो ते सत्थेलयपुरिसा तेण सह परिवायएणं पभूयगिह्यभत्त-पाहेजा रहवरं 15 मे समँहेंति । समइकंता र्यं तो जणवयं, पविद्वा य मो अडिवि. अप्पसुहाहिं वसहीिहं वससीणा वश्वामो । पत्ता य मो णाणादुम-लयगहणसंछण्णपायबुदेस एगं गिरिनिटं । तत्थ मे ठिवओ रहबरो रहपरिहिंडणसुहे भूमिभागे । सो वि य मत्थेलजणवओ अप्पणा जिन्हिं चिल्छयासु रुक्खच्छायासु आवासिओ ।

तती सो परिष्ठायओं ते भगइ—'पुत्त! अहं भे अज सबेसि पाहुण्णयं करेमि. एत्य 20 य अहवीते गोउल. तत्य मैया पयागं गच्छंतेण एजोणीओ आवंतेण विस्सारत्तो कओ. ते य मे गोवा परिचिया, तत्थ वश्वामि. तं तुन्भे अज मा रंधण-पयणं करेज' ति भैंणिकण गतो। तओ मण्झण्हदेस-काले पायस-दिह-दुद्धभंहए य विससंजुत्ते काऊणं आगतो। ते भणइ—पुत्त! एह, देवसतियं भत्त-पाणं भुंजह। ततो तेहिं मम समीवं एगो पुरिसो पेसि-ओ—सामि! एह, भुंजह ति। ततो मया भणियं—सीसं मे दुक्खइ ति. तुन्भे पुण एयं 25 अण्ण-पाणं मा भुंजेहैं जह मे सुणह। ततो सो पिडिसेहिओ। कहियं च णेण तेसिं पुरिसाणं, तस्स य परिष्ठायगस्स। ततो परिक्रायगो आगंतूण भणित—देवाणुप्पिया! गेण्ह देवकियं सेसं ति। मया मणियं—सविसेसं मे ण जीरह ति। तत्तो सो 'महादेंहो अयं'

१ मृष भ° क इ गो इ ॥ २ दापुहु उ २ ॥ ३ ° एया दी ° उ २ ॥ ४ कहेता उ २ ॥ ५ ° वाणं उ २ विना ॥ ६ ° या य में रस्तीओ शा० ॥ ७ ° छंति क ३ ॥ ८ य मो ख ° कस० उ २ ॥ ९ पस्स ° शां० विना ॥ १० ते उ २ विना ॥ ११ ° या गंगं ग ° छी ३ ॥ १२ माणि ° उ २ ॥ १३ भक्तपाणं छ० ॥ १४ ° व्ह विज्ञा छ वे विका ॥ १० के ३ गो ३ ॥ १५ ° क्हा इ मं विं ° शा० विना ॥

ति विंतेऊण गतो, तेसि पुरिसाणं सुहासणवरगयाणं तं भक्तमप्पणा एव परिकरबद्धो परि-वेसणं करेइ । ततो ते अण्णाणयाए विससजुत्तं भत्त-पाणं सुद्दंसुहेणं उवभुंजंति । ताव य सूरो अवरिदिसं अहिलसइ । ततो ते विसपरिगयसरीरा अचेयणा ठिया । ततो तिदंडक-हाओ असि किहुऊण तेसि सीसाइं छिंदिता असिहत्थो मम मूलं धावमाणो आगतो । 5 मम खंघे असि निसिरंतो मया खेडएणं वंचिऊण खग्गेणं निसिद्दमुहिएण रोसेणं आहतो, जहा से ऊरुजुयलो धरेणिवहे पतितो ।

तैतो सो भणइ—पुत्त ! अहं धणपुंजतो (प्रन्थाप्रम्-११००) नाम चोरो, न केणइ छिल्यपुत्तो. साहु तुमं सि सुपुरिसो एको माऊए जातो ति। पुणो य मे संख्वइ—'वच्छ । एयस्स पत्त्रयस्स पुरिच्छमिल्ले कीलंबे दोण्हं नतीणं मज्जदेसभाए अस्थि महइमहालिया 10 पत्थरसिला. तत्थ भूमिघर, तत्थ मया सुप्पभूयं धणं विडत्त. वच्च, नेण्हसु ति. मम य अग्गिसकारं करेहिं ति भणिना कालगतो। तनो अहं दाहते साहरित्ता झामेमि. ज्झामेत्ता, हृत्ये पाए य पक्खालेत्ता, रहवरं जोएता पट्टिओ। चितियं च मया—िकं मे धणेणं १ ति।

ततो में पंथं समोयारिया तुरया । सामदत्ताए सद्धि वद्यामि नि । पत्ता य मो णाणा-विहरुकसगहणं, वृंहि-लयाबद्धगुच्छ-गुम्मं, गिरिकंदरनिज्झरोद्गियभूमिभागं, णाणाविहस-15 उणर्डियसहाणुणाइयं, अईवभीसणकरं, भिगारविरसरसियपत्ररं, कत्थद्र वग्य-ऽच्छभह्नघुरू-घुरुघुरेतमुह्छं, वानर-साहामिएहिं रवमाणसद्दं, पुकारिय-दुंद्याइएण य कण्णसद्दालभी-सणकरं; पुलिंद्वित्तासिएहि य वर्णहित्थविंदएहिं गुलगुलेतवहलं कत्थः मडमडस्सभजं-तसल्हबणं, कत्थइ 'बोच्छिडियसमिति-तंदल-माम-भिण्णघयघडिया क्रूरऊखळीओ य पविद्धतेह्रभायणे य वहविधपयारे ईत्त्वउवाहणाउ य छहियाउ पासिऊण चितियं मया-ह-20 त्यिघोरभयवित्तासियस्स सत्थिहयजणम्म इह विद्वो नुणमासि नि । तत्थ उद्भासे पेच्छंता अडवीए वशामो । पेच्छामि य ज्हपरिभट्ट एकहमहत्तपलंबवालपमेयग पुरओ (?) मग्ग-ब्सासे ठियं वणहत्थि । तं च दहुण सामदत्ता भीया । आसासिया य मण सामदत्ता, भणिया य-भीर ! अम्हं रहसहं मीऊण आलड्यकण्णो रोमवमाइड्डो आहाइउकामी अइ-उग्गयाए य भूमिनिसण्णेणं जहणेण बढ़ो विव दीसद । ततो सो संवेद्धियगामोंडो. निहा-25 रियच्छिज्यको विरसं आरसिऊण अमाहत्थेण भूमितलं आहंतृण मम वहाए हबमागतो । ततो भैंए आहाबंतस्म सिग्धयाए अमृद्धयाए य निर्णिं सायगा कुंभीभागस्मि लाइया। तेहि य सो गाढपहारदूमियसरीरो खरं आरसिऊण नरुसाहाउ भजेतो विपलातो । ववगयभ-याए य भणियं सामदत्ताए--गतो सो गयवरो १ ति । मया भणिया--मुयणु । गतो ति ।

१ अहिवस° ही १ ॥ २ °णियट्ठे क ३ गो ३। °णियहे ही ३॥ ३ तो मो ही ३ गो ३॥ ४ काहं ° उ २ विना ॥ ५ वेश्वियाव शाव ॥ ६ °णाथह ° उ २ विना ॥ ७ वोस्छिटितसिम शाव ॥ ८ वधू य शाव विना ॥ ९ ° छं महंतं उ २ ॥ १० मे आवन ° शाव ॥ ११ °णिण वाणा साय ° उ० ॥ १२ मंजितो ३ २ विना ॥

ततो पिट्टया मो, गया य थोवंतरं, सुणामि य छोहाकरधम्ममाणधमधमेतसहं । आसंकिओ णे हियँएणं—सप्पेण य भवियद्यं ति । पेच्छामो य पंथिमि ठियं पुरतो, अंजणपुंजिनगरप्पयासं, निष्ठालियजमळजुयळजीहं, उक्कड-फुड-वियड-कुडिल-कक्खड-वियडफडाडोवकरणदच्छं, तिभागूसियसरीरं, महाभोगं नागं । भीया य सामदत्ता, परिसंठविया य
मे । तुरग-रहसहसंजणियरोसो आहाइओ भुयंगमो । आधावंतस्स य मया आयतजंतेपमु-5
केणं अद्धैयंदेणं सभोगं से सिरं यरणियले पाँडियं। तओ तं परलोयपाहणयं काऊण वश्वामो ।

पेच्छामो य अपरितंतकयंतिविडियदुक्खं, पुरतो पलंबंतकेसरसढं, महस्रविफालियनंगूलं, रत्तुप्पलपत्तित्यरितिझालियग्गजीहं, आभंगुर-कुडिल-तिक्खदाढं, ऊसवियदीहनंगूलं,
अइभीमणकरं वग्यं। अइभीमणं च तं दहूण सामदत्ता अदिहपुवभया भीया थरेहरायमाणसवंगी उविगाचित्ता वग्यं पलोण्ड । भणिया य मे—सुंदरि! मा बीहेह ति । सो वि 10
उच्छरंतो विव आहाइतो वग्यो। तस्स य मे आहावमाणम्स कणवीरपत्तसन्थसफला पंच
वाणा मुहे छूढा। ततो मो तेहिं वाणेहिं गाटप्पहारीकतो विपलाओ।

ततो पुणो य पिच्छर्माणं णाणाविह्पहरणावरणसंकुळं, न्क्षद्विपडिह थेछियरवुम्मीसं विविह्यहरणावरणगहियसञ्चाहं परवळं वं पत्तं । चितियं च मया—एए चोरा अम्हे परि-मुसिउकामा इओ आगच्छिति । ते दहुण विविद्देसधारिणो पकंपमाणस्वस्परीरा मममवग् 15 हिउं पयत्ता सामदत्ता । भणिया य मया—मा विभाय गच्छाहि, पेच्छ, मुहुत्तंतरे एते पउरचोरे सब जमतिलयं नेमि ति । ततो मा पयइकायरहियया मम वयणेण परिसंठिवया । अहमवि तेहिं स्मंतओ परिवारिओ । मए वि अत्थ-सत्थितिउणत्तणेण पद्धयत्तणेण य सरप्पह्रारवित्तासिया भगा समत्तो विष्पल्या । ततो तेमि सेणावती वायामकिष्ठणगत्तो धणुविक हुणपलवदिह्वाहुजुयलो चोरे आसार्मितो रह्प्पह्रारजोगे भूमिभागे सण्णद्वोवेद्विओ 20 अज्जुणओ नाम । अहमवि तुरए आसासेकण मवाउह्परिह्त्थं अप्पाणं काळण वाहिओ मे रह्वरो ततोहुत्तो । तेण वि य मर्महुत्तो पयद्वाविओ तुरओ । तओ सरपहकर-चडगर-परंपर्पिहं अण्णोण्णस्म छिहं मग्गमाणा जुज्ज्ञामो । ततो से अंतरं अल्अंतेणं वितियं मए—समत्थो एस चोरो. न एस सक्कइ एवं पराजिणित्ता. एस रहजुज्ज्ञकुसलो अण्णहा छलेषं न तीरइ. अत्थसत्थे य भणियं—

''विसेसेण मायाए सत्थेण य इंतबो अप्पणो विवद्वमाणो सत्तुं' ति ।

'इमं च एत्थ जुत्तं' ति एसा सामदत्ता सवालंकारविभूसिया रहतुंडे पिसिढिलअहो-बत्था ठायउ. एईए रूबावेसियचक्खू हंतवो । ततो मे ठविया सामदत्ता रहतुंडस्स पुरतो । ततो सो रूब-जोवग-विलासविम्हियहियतो तत्थगयदिद्वी । ततो से मया विहलं "दिद्वि

१ °ययो ति सप्पे॰ शां० विना॥ २ °ता पमु॰ उर॥ ३ °द्भ्यंदे॰ ठी ३॥ ४ पिकि॰ उर विना॥ ५ °द्भारा॰ उर॥ ६ °माणो उर॥ ७ च एंतं उर॥ ८ समं परि॰ उर विना॥ ९ °द्भो चिहि॰ उर विना॥ १ ° भमाहु॰ उर॥ ११ दिहं जाणिउं नी॰ उर विना॥

ज्याणिकणं नीलुप्परूसिकासिण जारामुहेण थणपएसे जाहतो । वसी सी तुरगाओ इयरिकण मणह—

> नाहं बाणेण हओ, हओ मि वाणेण मगरकेडस्स । जो भंडणे पयत्तो, महिलाण मुद्दं पलोएमि ॥

एवं च सो बदिता कालगओ । तनो तस्स ते चोरपुरिसा सेणावइं मारियं दृहूणं विव ण्णपहरणावरणा पलाया ।

#### अगडदत्तस्य गिहागमणमाइ

सो हं निजियसन् अजुणयं हंतूण सामदत्तं च समासासे उप पत्थिओ उजीणि, पत्ती य कमेणं, पिवहो य माउए घरं । निद्धाइया य मम आगमणं सो उप पुत्तवच्छला 10 में माया । रोक्साणीए य रहाओ उइण्णो अवयासिओ अग्धाइओ य सीसे । सा वि य सामदत्ता ख्यारिया रहातो, पिडिया अम्मोपाएसुं । आणंदियहिययाए य अवयासिया, अविहवमंगलेहि य अहिनंदिया, घरं च णाए पवेसिया । सयण-मित्त-बंधुवग्गो य पियपु- च्छतो आगतो जहाबिहवं संपूइओ । पेसजणेण य तुरया रहो य जहाठाणं पवेसिया अक्तिभया य । सबद्वा आउइ-पहरणोपकरणाणि य घरं पवेसियाणि ।

15 ततो अवरिवसे मिल्लय-जिमिय-पमाहिओ रायकुलं रायदिरसणनिमित्तं गतो । तओ पिहिहारसाविको पिविहो । दिहो य मे राया पणिमिओ य । किहयं च से 'अमुगपुत्तो' ति । ततो पिरतुहेण राइणा सक्ष मे पिउसंतियं कम्ममणुण्णायं, दुगुगो य पृयासकारो कओ । ततो अहं छद्धरायसकारो नियगघरं गतो माउसुम्सूमणपरायणो सामदत्ताए समं कालं गमेमि ।

ततो अन्नया कयाइ रन्ना पुरस्स उज्जाणजत्ता आणत्ता । निग्गओ राया । जणवओ य 20 जहाविहव-हिंद्धु-सक्कारिविसेसेहिं अण्गोण्णं अइसयमाणो नियगिविहवै-रूयए दायंतो निग्गतो । अहमवि निययमित्त-बंधुवगगपरियरिओ सविभववियाणसूएण इिंद्विहवेण सामदत्ताए सिंद्ध उज्जाणं गओ । तत्थ य विविह्खज्ञ-पेज्ञ-गीय-वाइय-हासरवसहवोमीसेणं उज्जाणे पीइसुहं जणो अणुहवृति, अम्हे वि ।

ततो जहामुहं अणुह्विज्ञण परियणसिहओ अवरण्ह्वेलाण तओ अइगंतुं पयत्तो पुर25 जणो । अम्हे वि य सज्जा नयरं पविसिउं, ताव य सामदत्ता अइमुत्तयविहिदोलाए खेहंती
काकोदरेण सप्पेण खइया । ततो घुणंती सा अग्गह्तथे आहाविज्ञण मम उच्छंगे पिहया
'अज्जउत्त! परित्तायह, अवरद्धा मि' ति भणित । ततो मया सभंतिहियएण 'मा भाहि' ति
भणिया, उवगूढा य । विसवेगपुण्णा खणेण य अवेयणा जाया । तं च दहूण जीयविष्यमुकं मोहमुवगतो हं । पच्छाऽऽगतो य बहुं विलवामि, ताव य अत्थंगतो दिवसयरो । विस30 जिओ मे परिकणो घरं अम्माए मूलं । अइकंता य संक्षा । अहमवि तस्स उज्जाणदेवकु-

१ °साहिओं शां ।। २ °राहुमों क १ गो १ ॥ ३ °स्क्रहुव ९ छी० य० दिमा ॥ ४ आसी शी १ ॥

लस्त तं घेषूण दुवारमूले अच्छामि विलवंतो 'हा सामदत्ते! बहुदुक्खसहाइए! कीस ममं परिषयित ?' ति सोयपुण्णहियतो ।

तत्थ य अद्भरत्तवेलाए अइक्समंतिवज्ञाहरजुयलस्स अम्हं चेव भवियवयाए अणुकंपा जाया। उवस्यं च मिहुणयं। भणिओ य णेहिं अहं—केण एसा विवण्ण ? ति । ततो मया भणियं—अहिणा खड्या। ततो तेण साणुकंपेण सहत्थेण लित्ता 'किं सुवसि ?' ति भणंतेण । 5 ततो सा उद्दिया। मया वि सो विज्ञाहरतरूणो पणिमओ, गतो अहंसणं गयणमग्नेणं।

अम्हे वि देव उलं उवगया। भणिया य मे सामदत्ता—मा बीहेसि, अच्छ मुहुत्तं जाव मसाणाओ अगिंग आणिमि। तती हं अगि घेत्त्ण आगतो, पेच्छामि य तम्मि देवकुले उज्जोवं। पुच्छिया य मे सामदत्ता—िकमेस उज्जोवं? त्ति। तती तीए छिवअं—हत्थग-यस्स ते अगिगस्स देव उले उज्जोओ संकंतो दीसइ। ततो मया छिवअं—असिलिंड ताव 10 गण्हसु जाव उज्जोवं करेमि ति। गिहया य तीए असिलिंड। ततो अहमवि अगिंग उज्जा-लेडं पयत्तो। अगाओ य मे असिलिंडी पिडिया। ससंभंतेण य पुच्छिया—िकमेषं? ति। ततो तीए छिवअं—संभमो मे जातो, जेण मे असिलिंडी हत्थाओ भट्ठ ति। ततो आगिं। जालेडण पिट्डा मो देवकुलं, बिसया य। गया य सा रयणी। विमलं प्रभायं जायं। तज्ञो य प्रभायकालें मित्त-वंधव-सयण-परिजणो य सोडण 'अणहयसरीरा जाया सामदत्त्व' ति 15 आणंदियाँ। हरिसिया य मो देवडलाओ घरमागया। अम्मा य ममं सामदत्तासिहंयं दृष्ण परं परितोससुवगया। विसयसुहं च अणुहवंतो सामदत्ताए सिंड अच्छामि।

अह अण्णया कयाइ रीइणा आणत्तो—वच्च दसपुरं अभित्तदमणस्स रस्नो दूयत्तणेणं ति। ततो ह तं आणं पिडिच्छिऊणं नियगपरिवारसंपरि(प्रन्थाश्रम्—१२००)बुडो गओ दसपुरं, पिबद्दो य, पिडहारसाँविओ य रायसगासं उवगतो। दिद्दो य मे राया। पणमिऊण य 98 अहासदेसं विष्णविओ। उवणीयाणि पाहुडाणि। दिण्णावसह-छद्धसकारो य अच्छामि।

तस्य य मञ्झण्हदेस-याले सुतोबिदिट्टेण विहिणा तस-पाण-बीयरहिएणं पंथेणं जुगंतर-दिही तबतणुइयसरीरो ममणसंघाडगो आवाँसं में भिक्त्वानिमित्तं अइगतो, साहुजोगे य पएसभागे ठितो। ततो मया पणिमिऊण जहोववण्णसाहुजोगेणं फासुयदाणेण पिडलाभितो, निगातो य। तयणंतरं च पुणरिव विइओ संघाडगो आगतो, दिण्णा य से भिक्त्वा, ततो 25 ते वि णिगाया। मुहुत्तंतरस्स पुणरिव तहओ संघाडगो पिविहो। चितियं च मया—िर्क मण्णे मगगपिभिद्धा, उदाहु मंदिभिक्त्वयाए, घरगंभीरत्तणविवज्जासेण वा पुणो पुणो आग-च्छंति इमे साहू १। ततो मे भिक्त्वं दाऊण विभविया—भयवं! किह् परिवसह १। तेहिं भणियं—उज्जाणे ति। एवं भणिऊण पिडगया। अहमिव मुहुत्तंतरेण कयभत्त-पाणा-ऽऽव-

१ हे उर विना॥ २ ° लें में सब्बवं° उर विना॥ ३ ° यह° उर विना॥ ४ क० मो० विनाइन्यत्र— व साहचर° की ३ मो० शां०। व मो घर° उ०॥ ५ रावणा शां०। रकणा की ३॥ ६ ° साहिको शां०॥ ७ ° वासकरे मि॰ शा० विना॥

स्सए जाणिकण एकओ चेव गओ उजाणं। पेच्छामि य ते तवसा सूरो इव दिण्ते। उव-गंतुं पणिनया मे, उविविहो य तेसिं पायमूले। पुच्छिया य मे—भगवं! भगवंतो को धम्मो?। ततो तेहिं अहिंसादिलक्खणो साहुधम्मो सावयधम्मो गुत्तिमूलो य सखेवेण कहिओ। ततो मे अमयिन कण्णंजलीहिं भाउं विन्हियहियएण पुच्छिया—कत्तोचया भयवं! तुब्भे? 5 किह वा पडजाभिमुहा जाया?, सिरमहत्वधारिणो य पढमजोवणे वृहमाणा दीसह, परमो य मे विन्हुओ तुब्भे दृहुण जाओ नि।ततो नाण जेहेण लवियं। सुण सावय अवहिओ— दृहधम्माइमुणिछक्कसंबंधो

अस्थि विज्ञागिरिसन्निविद्धा अमयसुंदरा नाम चोग्पली। तत्थ य चोरसेणावती अणेगप-हिनयप्पयावो अज्जुणाओ णाम्। सो य बहुसमरलद्धलक्खो पलीजणमणुपाले हो परिवमइ।

- अह्ऽण्णया कयाइ कोइ रहेण तरुणीसमग्गो तरुणो अडवीए अइक्कमित । ततो तेण सेणावइणा अभिभूओ । तेण च रहचिश्याकुमलेण विवाडिओ, मो च अम्ह जेष्टो भाया । ततो अम्हे छ ज्ञणा भाउसोयसतत्तिहियया, विसेमओ च इत्थिजणेण नेव्भिन्छयंता तं रहम-ग्गेण अणुसरंता उज्जेणिं गया भाउघाययं मारेउं। 'एँसो से' ति तम्स च छिदाइं मग्गंता अणुगच्छामो ।
- 15 तनो अण्णया कयाई उज्जाणजत्तं गता। चिनिय च अम्हेहिं— एत्थ वीमत्थो हंतछो ति । उज्जाणं गया मो. नत्थ य काण्हां मे भाया अहिमरो पउत्तो. अम्हे वि एगंते अच्छामो । नतो सञ्जणे नियत्ते तम्म भज्जा मण्पेण खइया, उबरया य सा। तेण य सखो नियगजणो विसज्जिओ। एकओ चेव देवउलँदुत्रारमूले घेत्तृण विलवंतो अच्छइ। अम्ह य भाया दीवसमुग्गयहत्थो पुत्र विद्वो निम्म देवउले तं
- 20 मारेडं कयवयसातो । तनो तिह विज्ञाहरेण अडकमंतेण जायाणुकंपेण मा जीवाविया. उद्विया य । तनो य से तरुणो तं तरुणि देवडले ठवेडण अग्गिकारणा गतो । ताव य अम्ह भायणा अग्गिसमुग्गो उग्वाडितो । सा य भणिया—अहं ते भत्तारं विवाडेडण तुमं घेच्छामि. जइ य रहस्संभयं करेसि ता तुमं पि नित्थि नि । तीए भणियं—अहं चेव णं मारयामि । ततो तेण अम्ह भाउणा लवियं—किह तुमं मारेहिसि ? । तीए भणियं—एस
- 25 अगिंग घेत्तूण एहिति, मम य हत्थे असिलिंह दाहिइ, नतो अह तस्स अगिंग जालितम्स सीस छिदामि ति । तओ अम्ह भाउणा अन्भुवगयं । आगओ य सो अगिंग घेत्तूण। भणइ य—िंक देवउले उज्जोड? ति । ततो तीए लिवियं—तुह हत्थगयम्म अगिस्स एस उज्जोड ति । ततो तेण लिविया—एयं नाव असिलिंही गिण्हमु ति, जाव अगिंग जालेमि ति । गहिया य ताए असिलिंही । सो य अगिंग जालेड पयत्तो । सा य असिलिंह किंह्नु ऊण

30 आहंतुं पयत्ता । ततो अम्ह भाउणा चितियं—'अहो!!! साह्सं महिछाणं ति हियए चिति-

१ स्ताउ२॥२ पीओ ली १ दिना॥ ३ °सो सुक्ति उ०॥ ४ °छे बार° ली १ क ३ गो ३। °छे दुवार° उ०॥५ °स्सभंगं क° द्या०॥

ऊण हत्थे आह्या। पिंडिया य सा भूमीए असिल्डी। संभंतो सो तरुणो पुच्छइ—िकमेयं १ ति। ततो तीए लिबियं—मोहो मे जाओ, तेण असिल्डी हत्थाओ भट्ट ति। ततो ते रातिं खबेऊण णाइएपभाए घरं गया।

सो य में भाया पिडमापिडिक्छादितसरीरो रित्तं गमेऊण आगतो अम्ह पासं सबं जहावत्तं साहइ। ततो अम्हे छ वि जणा इत्थिजणसाहसं दृहुण विरत्तघग्वासा, इत्थिजणं 5 च निंदंता, निविन्नकामभोगा पवइया जिणसासणधम्मं सोऊण दढंचित्तस्स पायमूले। तेणे य गुरुणा संवेगं जाणिऊण नामाणि कयाति, तं जहा—दृढधम्मो, धम्मरुई, धम्मदासो, सुवओ, दृढवओ, धम्मपिउ ति।।

ततो तेहिं साहूहिं एवं कहिए धिम्मिछ! मया पणिमिऊणं विण्णविया—'भयवं! अहं सो तुन्मं भायघायओ मिह. जहाकहियं च तुन्भेहिं सबं मए अणुभूयं. जं तीए साह्मं 10 तुन्झ ममीवाओ उवलढं, इत्थीजणसद्धा य मे नद्धा. तं मम पसीयह, समाराडवीकिडिछे पणस्सतम्स जिणमगादंसणेणं अणुघेत्तं सहत्थिनित्थारणं करेह' ति बोत्तृण चलणेसु निवडितो। ततो तेहिं अहं धम्मे ठिवेओ। दिण्णा य मे महबया, धम्मोवगरणं च ॥

ण्वं मया समारवामसुल्हं सुह-दुक्लमणुभूयं. तं मा अबुहजणपत्थणिज्ञासु बुहजण-परिवज्ञियासु महिलासु अतीव रइपसत्तो होहि. अबि य—

> गंगाए बार्लुयं सा-यरे जलं हिमबनो य परिमाणं । जाणति बुद्धिमंना, महिलाहियय न याणंति ॥

तं एवंगुणजाइयामु वेसविलासिणिमहिलियामु को ते एत्तिओ अणुराओ ? जं अप्पाणं परिश्वयसि. विरममु महिलाजणवरमाओ 'इह-परलों वि दुहावहाउं ति परिगणेऊणं ॥ ततो धिमिसलेण अगडदत्तो विण्णविओ—भयवं । न सबो इत्थिजणो एवंगुणजाइओ 20 ति. मोहणाओ वि अल्यि, जहा मा धणसिरी परपुरिसविहेसिणी अप्पाणं सारक्खमाणी बारस वरिसाणि अन्लिखा. तारुणण वि वदृमाणीए न चेव सील्वयाणि खंडियाणि । ततो भयवया अगडदत्तेण भणितो—का सा धणसिरी ? किह वा बारस संवच्छराणि अप्पाणं सारक्खमाणी अन्लिख्य ? ति । तेण भणियं—सणह भयवं !—

### दृढसीलयाए धणसिरीणायं

25

अन्य अवंती नाम जणवओ । तत्थ उज्जेणी नाम नयरी रिद्धिन्थिमियसिमद्धा । तत्थ राया जियसत्तृ नाम । तस्स रण्णो धारिणी नाम देवी । तत्थ य उज्जेणीए नयरिए दसिदिसिपयासो इन्मो सागरचंदो नाम । भजा य से चंदिसिरी । तस्म पुत्तो चंदिसिरीए अत्तओ समुद्दत्तो नाम मुख्यो । सो य सागरचंदो परमभागवउदिक्खासं-

१ °ढाबितिस्स टे॰ गो ३। °ढिधितिस्स शां०॥ १ °णेय णे गुरु॰ उ२॥ ३ से उ२ विना॥ ४ °छुमाण य सायरजळहिमव° क ३॥ ५ °ए य अहिताबहाउ शा०॥ ६ °हणो वि क २॥ वै० हिं० ७

पत्तो भगवयगीयासु सुत्तओ अत्थओ य विदितपरमत्थो । सो य तं समुहदत्तं दारगं गिहे परिवायगस्स कलागहणत्थे ववह, 'अर्जसालासु सिम्स्वंतो अण्णपासंडियदिही हवेजा'।

ततो सो समुद्दन्तो दारगो तस्स परिवायगस्स समीवे कलागहणं करेमाणो अण्णया कयाइ 'फलगं ठवेमि' ति गिहं अणुपिवद्वो । नविर् च पासइ नियगजणणी तेण परिवाय-5 गेण सिद्धं असब्ममायरमाणीं । ततो सो निग्गतो इत्थीसु विरागसमावण्णो 'न एयाओ कुलं सीलं वा रक्खंति' ति चिंतिकण हियएण निब्बंधं करेइ, जहा—न मे वीवाहेयवं ति । ततो से समत्तकलस्स जोवणत्थस्स पिया सरिसकुल-रूव-विह्वाओ दारियाओ वरेइ । सो य ता पडिसेहेइ । एवं तस्स कालो वश्वइ ।

अण्णया तस्स सम्मएणं पिया सुरहुमागतो वबहारेणं । गिरिनगरे धणसत्थवाहस्स
10 घूवं धणसिरिं पडिरूवेणं सुकेणं समुहृद्शस्स वरेह । तस्स य अन्नायमेव तिहिग्हणं काऊण नियनगरमागओ । ततो तेण भणितो समुहृद्शो—'पुत्त! मम गिरिनयरे मंडं अच्छह्, तत्थ तुमं सवयंसो वच. ततो तस्स भंडस्स बिणिओगं काहामो' ति वोत्तृण वयंसाण व से दारियासंबंधं संविदितं कयं। तओ ते सविभवाणुरूवेणं निम्मया, कहाबिसेसेण य पत्ता गिरिनयरं। बाहिरओ य ठाइऊणं धणस्स सत्थवाहस्स मणुस्सो पेसिओ, 15 जहा 'ते आगओ वरो' ति । ततो तेण सविभवाणुरूवा आवासा कया, तत्थ य आवासिया। रत्तीए आगया भोयणववएसेणं धणसत्थवाहिगहे, धणसिरीए पाणिगहणं कारिओ। ततो सो धणसिरीए वासिगहं पविद्वो । ततो णेणं पहरिकं जाणिऊण तीसे धणसिरीते चम्मिइं दाऊण निग्मओ, वयंसाण य मञ्झे सुत्तो । ततो पमायाए रयणीए सरीरावस्सकहें च सवयंसो चेव निग्मतो बहिया गिरिनयरस्म । तेसिं वयंसाणं 20 अदिहतो चेव नहो । ततो से वयंसेहिं आगंतूणं [असागरचंदस्स\*] धणसत्थवाहस्स य परिकहियं 'गतो सो' । तेहिं समंततो मिग्मओ, न दिहो । ततो ते दीणवयणा कृवयाणि दिवसाणि अच्छिऊण धणसत्थवाहमापच्छिऊणं गता नियगनयरं।

इयरो वि समुद्दसो देसंतराणि हिंडिजण केणद्द कालेण आगँतो गिरिनयरं कप्पडियवेस-छण्णो परूढनह-केस-मंसु-रोमो। दिहो णेण धणसत्मवाहो आरामगतो । ततो तेणं पणमिजणं 25 भणिओ—अहं तुब्भं आरामकम्मकरो होमि। तेण य भणिओ—भणसु, का ते भती दिख्य ९ ति। ततो तेण भैंणियं—न मे भईए कजं. अहं तुज्यं पसादाभिकंखी. मम तुद्वीदाणं देखह ति। एवं पडिस्सुए आरामे कम्ममारद्धो काउं। ततो सो रुक्खाउन्नेयकुसलो तं आरामं कृद्ववपहिं दिवसेहिं सबोजयपुष्फ-फलसमिद्धं करेइ। ततो सो धणसत्थवाहो तं आरामसिरिं पासिजणं

१ की ह बिनाइन्यम्— 'श्ये उद्यगह सम्च' कह गो ह। 'श्ये उदयोजी सम्च' व २॥ १ 'झालिप्येसु क्षे ३॥ १ नियमप्रदस्ता' व २॥ ४ 'गासत्य' व २॥ ५ 'खान्यहिं दा' शां०॥ ६ 'ण सागरचंदी गत्ये निय' कर्सं० विना॥ ७ 'तो नियमचयरं सां० विना॥ ४ 'श्रावरी व २ विना॥ ९ ते चिक्ति हि' शां० विना॥ १० क्राविसं व २॥

परं हरिससुवगतो। वितिर्व व फैंगं—किंमेएणं गुणाइसयभूएण पुरिसेण आरामे बच्छंतेण ?. बरं में औ(अ) बारीए अच्छड सि। ततो ण्हिय-पसाहिओ दिण्णवत्यज्ञ्यलो ठिवतो आवणे। ततो तेण आय-वयकुसलेणं गंधजुत्तिनिडणत्तणेणं पुरजणो उम्मित्तं गाहितो। ततो पुच्छितो जणेणं—िकं ते नामधेयं?। पभणइ य—'विणीयओ' ति मे नामधेयं। एवं सो विणीयओ विणयसंपन्नो सबनयरस्स वीससणिजो जातो। ततो तेण सत्थवाहेण वितियं—5 म स्वमं मे एस आवणे य अच्छंतो. मा एस रामसंविदितो (प्रंथाप्रम्—१३००) हवेज, ततो रायणा हीरह ति. वरमेस गिहे भंडारसालाए अच्छंतो। ततो तेण सगिहं ने कण परियणं व सहावेकण भणियं—एस वो विणीयओ जं देइ तं भे पिडिच्छियवं. न य से आणा कोवेयव ति। ततो सो विणीयओ घरे अच्छइ, विसेसओ य धणिसरीए जं चेडीकम्मं तं सयमेव करेइ। ततो धणिसरीए विणीयको सबवीसंमद्दाणितो जातो।

तत्थ य नयरे रायसेवी एको य डिडी परिवसइ। इओ य सा धणसिरी पुवावरण्ह-समए सत्ततले पासाए अट्टालगवरगया सह विणीयगेणं तंबोलं समाणयंती अच्छइ। सो य डिंडी ण्हाय-समालद्धो तस्स भवणस्स आसण्णेण गच्छित। धणसिरीए तंबोलं निच्छूढं पडियं डिंडिस्सुवरि। डिंडिणा निज्झाइया य, दिट्टा य णेणं देवयभूया। ततो सो अणं-गवाणसोसियसरीरो तीए समागमुस्सुओ संवुत्तो। चितियं च णेणं—एस विंणीयओ एएसि 15 सब्दप्यवेसी, एयं डर्वंतप्पामि. एयस्म पमातेणं एतीए सह समागमो भविस्सइ ति।

ततो अण्णया तेण विणीयगो नियमभवणं नीओ। पूया-सद्धारं च काउं पायपिडएण विण्णविओ—तहा चेट्टसु, जेण में धणसिरीए सह संजोगं करेसि ति। ततो सो 'एवं होउ' ति वोत्तृण धणसिरीते सगासं गतो। पत्थावं च जाणिऊण भणिया णेणं धणसिरी डिंडिंयवयणं। ततो तीए रोसवसगयाए भणिओ—केवलं तुमे चेव एयं संलत्तं, अण्णो 20 ममं न जीवंतो ति। ततो सो विद्यदिवसे निगातो, दिहो य डिंडिणा। भणितो णेणं—िकं भो वयंस! कयं कर्जा? ति। ततो तेण तद्ययणं गृह्माणेणं भणियं—घत्तीहं ति। तओ पुणरिव तेण दाण-माणेणं संगिहयं करेता विसि ज्ञिओ। ततो सो आगंतूण धणसिरीए पुरतो विमणो तुण्हिको द्वितो अच्छति। ततो तीए धणसिरीए तस्स मणोगयं जाणिऊण भणि-ओ—िकं ते पुणो डिंडी किंचि भणइ?। तेण भणियं—आमं ति। तीए निवारितो—न ते 25 पुणो तस्स दरिसणं दायवं। पुणो य पुच्छिजमाणी तहेव दुण्हिको अच्छद्द। ततो तीए तस्स चित्तरक्लं करेंतीए भणिओ—वद्द, देहि से संदेसं, जहा—असोगवणियाए तुमे अज्ञ

१ °मेवंगुणा° उर विना॥ २ आवणे अच्छि ली ३॥ ३ °मं सको विणी ° उर विना॥ ४ °मोसुओ शां०॥ ५ °णिय ° उर विना। एवमप्रेऽपि कवित् कवित्॥ ६ ली ३ विनाऽन्यत्र—— वसप्पा° उर कस० मोस०॥ ७ °सिरिष् उर विना। एवमप्रेऽपि कवित् कवित्॥ ८ °यमंतरेण। ततो ली ३ उर॥ ९ °णो कु उर विना॥

<sup>\*</sup> अवारीए आपणे इसर्थः । तथाहि---"भावणे अवारी अवारी अ" देशीनाममाला १-१२ ॥

पओसे आगंतवं ति । तेण तहा क्यं । ततो सा असोगवणियाए सेज्ञं पत्थरेऊण जोग-मर्ज्ञं च गिण्हिऊण विणीयगमहिया अच्छइ । सो आगतो । ततो तीए सोवयारं मज्ञं से दिण्णं। सो य तं पाऊण अचेअणसरीरो जाओ। ताते तस्सेव य संतियं असं किश्कुऊण सीसं छिण्णं। पच्छा विणीयगो भणिओ—तुमे अणत्थं कारिया, तुज्झ वि सीसं छिंदामि ति । 5 तेण पायवडिएण मरिसाविया। विणीयगेणं धणसिरिसंदिष्टेणं कूयं खणिता निहिओ।

ततो अन्नया सुहासणवरगया धणिसरी विणीयगेण पुच्छिया—सुंदिर ! तुमं कस्स दिन्ना ?। तीए भणियं—उज्जेणिगस्स समुद्दत्तस्स दिण्णा। तेण भणियं—'वश्वामि, अहं तं गवेसित्ता आणेमि' ति भणिउं निग्गओ। संपत्तो य नियगभवणं पविद्वो, दिट्टो य अम्मापिऽहिं, तेहि य कयंसुपाएहिं उवगृहिओ। ततो तेहिं धणमत्थवाहस्स लेहो 10 पेसिओ 'आगतो भे जामाउओ' ति । ततो सो वयंसपरिगहिओ माता-पितीहि य सद्धि ससुरकुलं गतो। तत्थ य पुणरिव वीवाहो कओ। ततो सी अप्पाणं गृहेतो धणिसरीए विणीयगवेसेणं अप्पाणं दिसेइ। रयणीए य वामघरं गतो दीवं विज्झवेडण तीते सह भोगे भुजइ। ततो तीए तस्तै रूवदंसणिनिमत्तं पच्छण्णदीवं ठवेडण तस्स रूवोवलद्धी कया। दिद्दो य णाए विणीयओ। ततो तेण सबं संवादितं।।

15 तं भयवं! अणेगंतो एम महिलाणं ति ॥

### धम्मिहस्स तवासेवणं तवफलपत्ती य

मम पुण माउ-पिउ-विभवविओगविहुँरियस्स दुक्लियस्स उवायं साहिउं पसीयह, जेण अहं विभवं पाँवेमि. अवितिण्हकामभागो इह्लोइयसुहाइं इच्छामि ति । ततो तेण लवियं—'अत्थि जिणसासणे बहवे उवाया दिट्टा विज्ञाफल-देवयप्पसाया य. तत्थ देव-20 याओ उववासेहिं भैत्तीए य आराहियाओ जहाचितियं फलं देति. विज्ञाओ य पुरचर-ण-बिलिवहाणेहिं सिज्झंति. उववासिवहीओ य बहुविहँप्पयाराओ, जा इहलोए परलोए य फलं देति. तत्थ पुण अमोहं उववासं साहुणो भणंति. जो छम्मासे आयंविलं करेइ तस्स इहलोइया इच्छियफलसपनी होइ' ति भणिए तेण भणियं—भयवं! अहमायंविलं करेमि ति । ततो सो तेण दब्विलंगं गिण्हाविओ, अणुह्वं च उवगरणं दत्तं । ततो उव-25 वासं (आयंबिलं) काउं पयत्तो । फासुण्णं भिक्खा-पाणएणं अइकंता य से छम्मामा ।

ततो तेणं तवचरणेणं किलामियसरीरो परिचत्तोवगरणो अगडदत्तस्म पाए पणिमऊण निग्गओ । वचंतेण य एगं भूर्यंघरं दिहं, तत्थ य पविहो अच्छइ, ताव य सूरो अत्थ-मिओ । तवकिलामियसरीरो पसत्तो । देवयाए य लिवयं—

आसस वीसस धम्मिल !, हैंटिभसि माणुस्सए तुमं भोए । बत्तीसं कण्णाओ, विज्ञाहर-राय-इटभाणं ॥

१ कहियं शाः ॥ २ स्तो अप्पाण न दरिसंह । रयणी उन्हे विना ॥ ३ ॰स्स स्वस्सरूवदं उन्हे विना ॥ ४ ॰विरहिय शाः विना ॥ ५ पावामि उन् ॥ ६ भत्तीय य शां ० ॥ ७ ॰विधप्प उन् ॥ ८ ॰विस्टे शाः ॥ ९ ॰यगघरं उन्हे विना ॥ १० छहिजस्ति कृष्ट ॥

ततो सो तं अमयिन आसासकरं देवयाए वयणं सोऊण पिंडुद्धो विगयसोग-परिस्समो जाओ। परिमुद्धुत्तंतरस्स य ततो पासइ रहवरं अवगुंठियपहरणं, तत्य आगयं, घवछतुरग-सुसंपउत्तं। ततो रहवराओ एगा इत्थिया ओयरिऊण पुच्छइ—एत्थ धिमाहो ? ति। ततो तेण छिवयं—इमो ति। ततो तीए भिणयं—ऐहि एहि ति। ततो सो निग्गओ। दिहा य णेणं रहतुंडनिविहा कुप्पासयपिहियकाया तोत्तयगिह्यवावडग्गहत्था। तो तीए ५ भिणतो—आर्वेह रहवरं, पयहेहि य। ततो सो विछग्गो, पेच्छइ य एगं तत्थ वरतकिं सियदुगूलसंवरियदेहं। ततो तेण पयद्यविओ रहवरो, वचति य सुहेणं चंपापुरिमग्गमो-इण्णो। ततो सा तकणी धिमाह्यस्स रूवदंसणकोऊहै हुस्सुयहियया रयणीए खयं उवेहमाणी वचइ। पभायं च खणदाए। एगत्थ पदेसे दगसमीवे तुरगवीसामणिनितितं परिसंठियाइं, मोइया तुरया धिमाह्यण, वीसामिऊण पयत्तो। दिहो य तीए तकणीए 10 तवसोसियसरीरो, दहण य तं विरागमावन्ना। अवि य—

तवसा सुसियसरीरं, पागडसिरजाल-ण्हारुपरिणद्धं । दहूण किलामिययं, लुक्कविलुक्कं च लोएणं ॥

भणइ य—िकं ते अम्मो! पिसाओ विलइओ रहं?, दहूणं पि मे अणिहो, किं पुण एएण परिभोगो?। तनो सा भणइ—हा हा! कुलदूसणी! न जुज्जइ ते नियत्तणं ति. 'जाव-15 जीवं च ते पिउ-माउ-वंधवजणाओ परिभवो भविम्मइं ति वरं ते अन्नदेसगमणं, न य ते पिउचरगमणं. किं अन्नत्थ पुरिसा नित्थ तो नियत्तेसि?. वश्वामो एएण ममं अप्पणो कज्जनिमित्तं वितयंता. अइकंतकंताराए य जइ न रिश्वहिइ ततो अप्पणो जं इच्छियं तं करेहिसि ति। तं च धिम्मिल्लेण मुणंतेण तुण्हिकेण जोइया तुरया। ततो ताओ आरूढाओ, पयट्टाविओ रहवरो, पत्ता य अंतिमगामं। रहैंबरं च बाहिं ठवेउं वसहिमगणहेउं धिम्मिल्लो गंतुं पयत्तो। 20

तस्म य गामस्स अब्भासे पुरिसपरिवाशि गामसामी आसं गहाय अच्छइ। ततो तस्स सयासे गंतूणं कओ णेण अंजली, पुच्छिओ य—किमेस आसो अच्छइ? ति। ततो सो भणइ—मम कूँवं गयस्स एस आसो कंडेण विद्धो, अंतस्सहो न य से दीसइ ति। तेण लिवयं—िकं इहं विज्ञा नित्थ?। 'नित्थ' ति भणिते तेण भणियं—पेच्छामो ताव णं। गामसामिणा भणियं—पेच्छ. पसाँयं मे करेह जहा जीवइ ति। तओ तेण निज्ञाइओ, 25 दिहो य गृहसहो। तओ खेत्तमिट्टयं आणावेऊणं सहो आलित्तो। मुहुँत्तंतरस्स य मो सह-पएसो सुको। तओ तं पएसं फालेऊणं किंदुओ सहो। घयमहुँणा तस्स मुहं भरेत्ताणं कयं से वणरोहणं। सत्थो जाओ। परितुटो गामसामी भणइ—किंह गंतवं? ति। तेण भणियं—

१ पृष्टि पीहि ति या० विना॥ २ °ह्टहर° या० विना॥ ३ °ह्छुस्सुया रय° उ०। °ह्छसहिया रय° छी ३ क ३ गो ३ ॥ ४ °हं च उ २ ॥ ५ आसह उ २ ॥ ६ उ २ विनाऽन्यत्र—कृषियागय° कसं०। कवियागय° छा ३ गो ३ ॥ ७ क ३ विनाऽन्यत्र— °सायं च तह करे° शा०॥ ८ °हुत्तमंतर° उ २ ॥ ९ °हस्स भरे° क ३ विना॥

यहं सम्रापुत्तओं चेंपं वकानि ति । ततो तेष परिष्ठहेष दंवाविया वसही, पवेसिको य रहवरो, ओइनाओ व ताओ, मोइया य तुरया जवसओं मासणे य संभिया । ततो गाम-सामिणा तेसिं सामिसरिसो उवयारो कओ'। तओ सा तहणी इच्छियजणस्स अलंभेष पच्छाताव-परिस्तमेण य चिरं जिगाऊण निहावसमुवगया । सो वि य ताए महत्तरियाप 5 समं उद्देवें प्रयत्तो । सा भणइ, मुणह अज्जडत !---

## विमलसेणापरिचओ

अत्य इहेव नयरे अमित्तद्मणो नाम राया। तस्स य ध्या विमला नाम। सा य प्रिसिसंसांग परिहरह, कॅहाए य रोसं गच्छइ। ततो राइणा परिचितिकण रायमगास्स अन्मासे पासाओ कारिओ। तत्य य बहुिंद वयणकारियाहिं मए य सिंद अच्छइ बहुरू-10 ववेससंछमे पुरिसे पिच्छंती। चेडीिंद य उल्लावियतं सुयं, जहा—इह मगहापुरे बहुरूव-गुणसंपमो धिम्मिल्लो नाम सत्यवाहदारओ परिवसइ। सो य तीए अन्नया कथाई रायमगोण ववंतो अवलोइओ, पुच्छिओ य 'को एसो ?' ति। ताहिं किंद्रयं—सामिणि! एस सो धिम्मिल्लो। ततो एयं सोकण पेसिया दासचेडी, पिडिनियत्ता य गयसंदेसा मणइ—सामिणि! मया जहावत्तं सबं अणिओ. सो इहं नयरे विच्छिन्नविहवस्स समुद्दत्तस्स 15 सत्यवाहस्स पुत्तो धिम्मिल्लो. तेण य भूयघरे संकेओ कओ ति। एसा य ममं भणति—कम्बलसेणे! किं एत्य जुत्तं? ति। मया चितियं—एस अच्छेरयं, जं एयाए पुरिसो वरिको। 'पावच ताव इच्छियपुरिससमागमं' ति परिगणेकणं मया भणिया—सुंदरि! एवं मवड.ववामो, जत्य तेण संगारो कओ। ततो अम्हे दो वि जणीओ रहवरमारूढांओ भूयर्थरमागवाओ। भैयहरओ य णे वक्खेवपुढं विसिज्ञओ, नियत्तो य। तत्थ य अम्हेदिं 20 तुमं दिहो। ततो एसा पुवगयनेहाणुरागेणं 'सो एस' ति पभाए दहुण विरागमुवगया।।

वं अज्ञउत्त ! एस जियसतुस्स रण्णो धूया विमला नाम तह ते अणुणएयवा जह मए समं आणितकारिया होहि ति । ततो धिमिनहेण करयलसंपुढं रएऊण भणिया— कमलैंसेणे ! तुष्झायत्तो मणोरहो. वहा कुणसु जहा से ममोविर वित्तोवसमो समारहइ. अहं पि से आराहणापरो ति । ततो तेसि उल्लाव-(प्रथापम्—१४००)समुक्षावेण गया सा रयणी।

25 करेण य वियलं पभायं। तजो पभाप पुच्छिओ गामसामी। कयपाणीयक्जेण य चोइखो यह्मयो, आरुटो य गंतुं पयत्तो। अवकंता गामाओ अहिंत संपत्ता अणेगभीम-अज्जुणक-क्लमहणं, बहुसावय-सङ्गगणसेवियं, बहुसरजलावलं। ततो थोवंतरागया य पेच्छंति पंथ-क्यासे महाभोगं, गुंजद्धरागरत्तनयणं, वायपुंजिमव गुमगुमायंतं, निहालियजमलज्जयलजीहं

१ ° जो । सच्ची य इष्टिं उर विना॥ २ ° छविषं प° शां०॥ ३ विमलसेणा नाम क १॥ ४ पुरि-सकदाषु व १॥ ५ सच्चा शां०॥ ६ ° तो ताप्यं ली ३ विना॥ ७ ° दा व भू° उर विना॥ ८ ° वर्ष ग° व १॥ ९ महत्तद° व १॥ १० ° कसेणा ली ३ गी ३॥

भुवंगमं । दङ्कण व कमला विमलसेणा य भीवाओ । ध्रिमिल्लेण व आसासिज्ञण साहुजणपरंपरागयाई उस्सारणीई मन्माओ दूरमुस्सारिओ ।

अयकंता पेच्छंति नर-मिबसोणियमंसरसैछुद्धं, जिन्माए चट्टं पिलहंतं, विषाक्षियक्यणं, तिक्खदाढं वग्धं । पुणो वि ताओ भीयाओ महिलासहाबहियसाओ । तओ पुषरिव समा-सासेडण मंतणभावेण वग्धो उसारिओ । गंतुं पयत्तो ।

पुरओ य पेच्छंति—काछमेधिम गुलगुलायंतं(तो), सवपाउसदुहिणेण विय पक्छपउरदाणसिलिलेणं भूमिं आसासेंतो, आल्ड्यवंतमुस्लग्गहत्थो हत्वी पंथं हंभिऊण अच्छित।
एडूण य तं गयवरं भणिया णेणं कमिला—सुंदिर ! पेच्छह मुहुत्तंतरं आव णं खेलावेमि
ति । एवं च भाणिऊण उइण्णो रहवराओ । तओ य विमलाए चित्तहरणं करेंतो पोत्तवेंटिलियं काऊण हक्षारिओ णेण हत्थी । तओ सो उसवियवालो पलाइऊण पाएण भूमिं 10
अगगहत्थेण य आंहंतूणे सुरियत्तगाहत्थो तस्स बहाए हद्यमागतो । ततो तेण तस्स पुरओ
उत्तरिजं अवक्खित्रं, तत्थ सो निविद्यो । तओ य से लहुयत्तणसिग्धवाए य वंतपुसले
पाए काऊण खंघे आरूढो । ततो सो परिकृविओ आरहह, धावह, विश्वाह, निवहह,
अगगहत्थेण उसुंभिउं इच्छद् । सो य णं सिक्खालाघवेणं खेलावेह । तओ पाय-दंतसुसलअगगहत्थेण उसुंभिउं इच्छद् । सो य णं सिक्खालाघवेणं खेलावेह । तओ पाय-दंतसुसलअगगहत्थ-वालेहिं पहंतुं इच्छतो न चएइ तं घाएउं । ततो सच्छद्वणविवरणसुक्या- 15
लियसरीरो पमुको गयवरो खरं उरसिऊणे तरुगहणं भंजंनो पलाओ । सो वि हत्तिकण
रहवरं समारूढो । कमलसेणा-विमलसेणाओ वि य परं विन्हयं गयाओ ।

तओ पयिशो रहवरो । पेच्छंति य पुरको महंतमासरासिसंकासं, विसमतस्वन्धीयं-षायितिषस्वमासिगं. पुरओ अवन्सुरायंतं, महंतकायं, पासिक्षियदिष्ठीयं मिहसं । तको वितियमणेण—तुरयपहरणत्यं जाव एस इमं भूमिभागं न पावइ ताव उयित्रज एयस्स 20 पछायणोकायं चितिम । उइको य रहाओ । गंतूण हक्संतरेहिं तस्स पच्छिमभाए विसम-भूमितकाइणेगदेसभाए संठिएणं महंतो सीहनाओ सुको । तओ सो सीहसइसंजायभओ गुम्म-विक्त-स्वागहणेहिं समांतअगासिंगो पछाओ । सो वि रहवरक्भासमागओ ।

पेच्छइ य बहुपहरण-खग्ग-सत्ति-फलए, णाणाविहदेसमासाबिसारए, दवदवस्स इंते, दृद्धूण य कमला विमला य तकारे वैविडं पयत्ताओ । ततो तेण आसासियाओ 'मा 25 बीहेह'त्ति भणिकण मग्गब्भासे ठितो।लउडं च णेण गहाय फलय-सत्तिहत्थो धाविकण एको तकारो एकेणं लउडपहारेण पाडिओ । तंफलय-सत्ती अणेण गहिया। तं च गैहियाउहं च दृद्धण सहसा सूरभडा भडवायं वहंता आवडिया। तेण वि य फरचरियसिक्खागुणेणं मज्यमभि-

१ श्वितक्षं कहे। २ क्षावंद् कहे तो है। २ श्वा तुरिय... कहर ली है। श्व तुरियमात्कक्षक कि है। श्व तुरियमात्क कि है। ४ श्वाह उदिना॥ ५ श्वा विचाह है श्विक कि है। ५ श्वाह तिचा। ५ श्वाह तिचा। ५ श्वाह तिचा। ५ श्वे हैं। ५ श्वे विचा। ५ श्वे हैं। ५ श्वे विचा। १ श्वे हैं विचाऽन्यत्र—महियं हुयं चक्र है शिं। । महियाह्यं च गो है।।

गंतूणं पह्या दिसोदिसिं विकिण्णा, फल्ट्-सित्त-तोमर-आउहाइं छक्केडण पलाया तक्करा । तेसु य पलायंतेसु चोरसेणावती गज्जंतो आगओ 'पहर पहर' ति नाम सौधेतो । सो वि तेण जियकरणेणं मायाए जंतिमव भिमेडण, छिदं च लिहेडण, एकाए चेव सित्तपहाराए घाइओ । तं च दहुण पडियं पलाया ह्यसेणावइया चोरा ।

ततो सो पिडिनियत्तो रहव्भासमागतो, आरूढो य रहवरं । सुँगइ य पुलयायमाणसरीरं कमलसेणा(णं) गुगपरिकित्तणं करेमाणी । ततो विमलसेणाए लवियं---

मा मे दमगस्त कहं, कहेसि मा गेण्ह नाममेयस्स । जाणामि अहं अम्मी !, तुमं पि अच्छीहिं मा पेच्छ ॥

एवं वोत्तृण तुण्हिका ठिया। तेण वि य पर्यहिओ रहवरो। पुरओ य पडह-भंभारव-संख-10 सहवों मीरसं, विकायवेजयंतीय सोहियं, भड़िकलिकिलरवोमीसं उक्कद्विमहं सुणेइ। चिंतियं च णेणं—नणु हएहियाणं चोराणं अणुबलं आगयं ति । ततो तं च दृङ्ण दुगुणतरागं भीया रायध्या विमलसेणा कमलसेणा य। तेण य समासासियाओ —ने मए जीवंतेणं परस्स परभवणिया होहिं<sup>2</sup> ति जाव ताउ परिसंठवेति ताव ताउ परवळाउ बद्धपरिकरो, एको पडिमहो, पडिभणियवयणउत्तरकुसलो, विणीयवेसगहणो, विकिखनपहरणो पुरिसो 15 तस्स सयासमागओ । तओ तेण चिंतियं-नूण एम दुओ होहिइ ति । तेण य दूरिहिएण विणयरइयंज्ञिलणा विण्णविओ-अज्ञाउत्त ! अम्ह सेणावती अजियसेणो णाम अंजण-गिरिदरिसन्निविद्वाए असणिपल्लीए अहिवई विण्णवेति. जहा, सुयं मए-तुमए किर अज्जणओ नाम चोरसेणावर्ता मारिओ, बहुमयजणणो य इमो मग्गो खंमीकओ. अहो ! परितृहो मि. सो य अज्जणओ मम वेरिओ होइ. तओ अहं अच्छेरयं मन्नतो तुज्ज 20 इंसर्णसद्धाकंखिरी इहमागतो. को ऊहल्लेण मे जाओ, तं अभयं ते, मा बीहेहि, वीसत्थो होहि इति । ततो सो तं वयणं सोऊणं हट्टतुट्टमाणसो गतो ततोहत्तो । तेण वि य पश्चो-इओ तुरको, उइण्णो आसाओ। ततो सो वि रहवराओ उयरंतो चेव अवयासिओ। मत्थए अग्घाइऊण भणिओ—वच्छ ! अहो ! ते साहसं कयं, जं एस अम्हेहिं अबाहिय-पुष्तो, अण्णेहि य बहुहिं, मग्गो ते वाहिओ. खेमो य कओ अज्ज्ञणयमारणेणं ति । नती 25 तेण भैंणियं-तुब्भं पाद्रैपभावेणेति । अभिनंदिओ य तं घेत्तृण पहिं पविद्वो । दिण्णाव-संहै-अत्तयाविसेसो य तत्थ सहं परिवसइ । मा य तओ कमलसेणा विमलसेणं गमेइ सस्स गुणकित्तण-पसंसणाहिं ! तओ सा छवइ--

> मा में दमगस्स कहं, कहेहि मा गेण्ह नाम एयस्स । अच्छीहिं वि तेहिं अलं, जेहि उ दमगं पलोएमि ॥

१ सार्वेतो शां०॥ २ °यसेसिया शा०॥ ३ पकोए य शा०॥ ४ °यहो रह° उ २ विना॥ ५°योग्मी॰ उ १ विना॥ ६ ध्रयविज ९ उ १॥ ७ °ओ भणिआओ म उ०॥ ८ °हिंद् ति उ २॥ ९ °णसब्वाए कं॰ क ३ गो ३ । °णसब्वए कं॰ ली ३॥ १० कवियं उ २॥ ११ °णसब्वए ते ९ ११ १२ ° हमस-भूयावि॰ शां०। °हपूयावि॰ उ०॥

तओं कइसु वि दिवसेसु गएसु तेण पैहिसामी विण्णविओ—वद्यामि चंपं नयिं, विसज्जेह मं ति । ततो तेण पूरा-सक्तारिओ विसज्जिओ विमल-कमलसेणांसहिओ पत्थिओ चंपापुरिं। ततो सुहंसुहेणं गामंतरवसहीसुं वसता संपत्ता चंपानयरिए अब्भासं। तत्थ य नाइजणाईण्णे उज्जाणव्भासे रहं ठवेऊण भणिया णेण कमलसेणा—अच्छह सुब्भे इंहं, जाव अहं चंपं गंतूणं आवसहं गवेसिसा आगच्छामि। ततो कमलसेणाए 5 भणिओ—अज्जवतः! पाएणं पुर-नयर-जणवएसुं अइसंधओ जणो परिवसइ, तं कय-विक्व-यलुद्धो विव सागडिओ जहा न छलेजासि तहा अपमत्तो होजासि ति। ततो तेण भणिया कमलसेणा—कहं कय-विक्वयलुद्धो सागडिओ?। तओ सा भणइ—सुणह अज्ञवतः!—नागरियछलिअस्स सागडिअस्स उदंतं

अत्थि कोइ किन्हिइ गामेल्लओ गहवती परिवसइ । सो य अण्णया कयाइं सगढं 10 धण्णभरियं काऊणं, सगडे य तित्तिरिं पंजरगयं बंधेत्ता पिट्टओ नयरं। नयरगतो य गंधि-यपुत्तेहिं दीसइ। सो य तेहिं पुच्छिओ—िकं एयं ते पंजर्रए ? ति ! तंण लवियं—ितितिरि ति । तओ तेहिं लवियं—िकं इमा सगडतित्तिरी विकायइ ?। तेण लवियं—आमं, विकायइ । तेलं लवियं—आमं, विकायइ । तेलं लिकं लच्चा । सगडिएण भणियं—काहावणेणं ति । ततो तेहिं काहावणो दिण्णो. सगडं तित्तिरं चै घेतुं पयत्ता। ततो तेणं सागडिएणं भण्णति—15 कीस एयं सगडं नेहि ?-ति । तेहिं भणियं—मोलेण लइययं ति । ततो ताणं ववहारो जाओ, जितो सो सागडिओ, हिओ य सो सगडो तित्तिरीए समं ॥

तं अज्ञउत्त! एवं जाणिकण अवहितो होज्ञासि ति । सागडिअस्स कुल्पुत्तदंसियपगारेण नागराणं छल्णं

तत्तो णेण कमलसेणा भण्णइ—कमलसेणे । सो सागडिओ हियसगडीवगरैंणो जीग-खम-20 निमित्तं आणिएँ हियं वहलं घेत्णं विक्कोसमाणो गंतुं पयत्तो, अण्णेण य कुलपुत्तएणं दीसइ, पुच्छिओ य—कीस विक्कोसिस ?। तेण लवियं—सामि ! एवं च एवं च अइसंधिओ हं। ततो तेण साणुकंपेण भणिओ—वच ताणं चेव गेहं, एवं च एवं च भणाहि ति। ततो सो तं वयणं सोऊण गओ, गंतूण य तेण भणिआ—सामि ! तुन्भेहिं मम भंडभरिओ सगडो हिओ ता इमं पि बइलं गेण्हह. मम पुण तप्पणादुया(पा?)लियं देह, जं घेतूण वचामि 25 नि. न य अहं जस्स व तस्स व हत्थेणं सत्तुयादुया(पा?)लियं गेण्हामि, जा तुन्झ धरिणी पाणेहि वि पिययरी सवालंकारभूसिया तीए दायवा, ततो में परा तुद्दी भविस्सइ. जीवलो-गन्भंतरं व अप्पाणं मिन्नस्सामि । ततो तेहिं सक्खी आहूया, भणियं च—एवं होउ ति । ततो तींणं पुत्तमाया सत्तुयादुया(पा?)लियं घेतूण विग्गया, तेण सा हत्थे गहिया, घेतूण य तं

40 麓。 6

१ पिछ्यासा<sup>°</sup> शां ।। २ °णाप् स<sup>°</sup> ली ३ मी ३ ॥ ३ °रीअ° व १ विना ॥ ४ °क्षण्य शां ।। ५ कृदेव व २ ॥ ६ छल्जिस् शां ।। ७ छविया व २ ॥ ८ °रह् सि व २ विना ॥ ९ °विजो शां ।। १० किह छ<sup>०</sup> ही १ । किसिएण छ<sup>०</sup> व ।। ११ चाऽज्यादं प<sup>०</sup> व २ विना ॥ १२ °णो एगं स्वयं बहुछुए य वेसू ली १॥ १३ °विषक्तियं बसहं व २ विना ॥ १४ साणं सुद्धा समा समु व २ कसं । विना ॥

10

पिंडिओ। तेहिं वि भणिओ—िकमेर्यं करेसि?। तेण भणियं—सर्नुदुया(पा?) छियं नेमि। ततो ताणं सदेण महाजणो संगिद्धिओ, पुच्छिया—िकमेर्यं? ति। ततो तेहिं जहावत्तं सद्यं परिकृदियं। समागयजणेण य मज्यत्थेणं हो ऊण ववहारिनच्छओ सुओ, पराजिया य ते गंधियपुत्ता। सो य किछेसेण य तं महिछियं मोयाविओ, सगडो अत्थेण सुबहुएण सह परिविण्णो।।

5 तं कमलसेणे! एरिसओ अवरो जो होहिइ सो किई वंचिजिहिइ? ति । ततो कमलसेणा तं सोऊण पहिलया। भणिओ य णाए—वचह पुणरागमणाए विजएणं ति । ततो कमलसेणा विमलसेणं भणइ—विमले! पेच्छसु इमस्स पुरिसस्स विण्णाणं ति । ततो विमलाए संखविया—

वेसा में पेसकहा, पेसस्स य जंपियं च में वेस्सं। जत्थ वि य ठिओ पेसो, सा भूमी होइ में वेसा॥

ततो सो तं वयणं सोऊणं गंतुं पयत्तो ।

**चंपाए नयरीए अन्मासे चंदा नाम नदी. तिहं जलन्मासे मुहत्तं**तरं निविहो, ततो य निल-णिपत्ताइं घेत्रुण अणेगविहिप्पयारं पत्तच्छेजं च काऊण सुक्करुक्खछिणावियाए नदीए छूढा, वुज्यमाणा (प्रथाप्रम्-१५००)य गाँगं संपत्ता । तं च छोदूण नाणाविहाइं छेजाइं करेती अच्छइ, 15 ताब य नहीतडेणं तुरियं तुरियं दोन्नि जणे इज्जंते पिच्छइ । ते य तस्स समीवमागंतूण पुरुखंति—सामि! केण एयं पत्तच्छेजं कयं?। ततो तेण भणियं—मए ति। ततो तेहिं छवियं-सामि! अत्थि इह नयरीए कविलो नाम राया. तस्स पुत्तो जुवराया रविसेणो णाम. सो वि लिलियागोहीए समं गंगाए खेहाइ. तेण य खेहांतेण पत्तच्छेजां दिहुं. तं च दहुण अम्हे पेसिया-जाणह, केण इमं पत्तच्छेजं निउणेण कयं? ति. तं अम्हेहिं विद्वो सि, पसीयह 20 रायपुत्तसयासं गंतुं । ततो सो गतो, पुषाभासिणा य ससंभमं आभासिको । तेण वि सवि-**णैयंजलिउडेण संपूर्**ओ । ततो तेण पुच्छिओ—कत्तो बबंति अज्ञमिस्स ? ति । ध्रम्मिल्लेण विण्णवितो-कुसागपूराओ सपरियणो अहं ति । तओ तेहिं गोहिएहिं आणत्तो सिग्धं आवसहो से सर्जिओ ति । तथो गोडियमहत्तरएहिं 'सज्जो आवसहों ति निवेहओ। तथो परितृहेण य सो भणिओ-उहेह, वचामो माणुसगाणं सगासं, पचुगच्छामो ति । तओ 25 सो सबगुद्धिसंपरिवृद्धो धम्मिलेण सद्धि इत्थिखंधमारूढो गतो माणुसगाणं सगासं । आणियाओ य कमल-विमलसेणाओ, पविद्वा आवसहं । ततो सो जुवराया गोद्वियमह-त्तरप संविधिकण 'सबं से कजं करेह, जहा य एस दारगी दुक्खिओ न होइ' ति अणि-कण नियगभवणं गओ । गोद्धियमहत्तरपहिं जं जं कायवं तं तं सबं केंज्जं काकण सए सए आवासए गया । सो वि य तत्थ सहसहेण अच्छड़ । मणियो य कमलसेणाए-अञ्जडत !

१ 'आप वं द र विना॥ २ 'पुरासि' ली १॥ १ होत्रुक' शां०॥ ४ किर वं शां० दिना॥ ५ 'पान' द र ॥ ६ 'पार्य पंज' क १॥ ७ 'किसाट कि झां०॥ ८ सर्काशां०॥

15

हिच्चो तुरुभे एजंते दङ्ग विमला भणह—के एते आगच्छंति शितः सया मणिया—श्रहिमाहो एस आगच्छहः ततो भणह—

मा में दमगस्स कहं, कहेहि मा गेण्ह नाम दमगस्स । अच्छीणि ताणि मा हो-ज जेहिं दमगं पखोएमि ॥ ततो मए जवाडद्वा. एवं च तीए पसादिकांतीए दिवसा वर्षति ।

श्रेह अन्नया कयाइ रायपुत्तेण गोडियसहिएण तस्स परिक्खणितिस्तं 'ईसाछुओं' चि उज्जाणजत्ता समाणता, जहा—सबेहिं गोडिएहिं सक्छत्तेहिं निगम्छियवं ति । ततो तेण कमछसेणा भणिया—कमछसेणे ! किं कायवं ? ति. एए मम निमित्तं उज्जाणं ववंति, 'किं एसा एयस्स भजा होइ ? उयाह न होइ ?' ति. तं जाणह 'किं कायवं ?' ति ।

ततो सा कमलसेणा एवं भणिया तस्त सयासाधी उद्विया तीए सगासं गंतूणं धणु 10 मुहुत्तस्त आगया भणइ—सुणह अर्ज्जरेत!, मए भणिया—विमले! हिज्जो किर रायउत्ती लिलियगोडीए समग्गो उज्जाणजत्तं णीहिइ. वश्वामो अम्हे वि तत्थ उज्जाणं. मा अयाणुगा होहि अणुणिजंती तं. जइ ते एसो न रोयइ ततो तत्थ उज्जाणे अप्पणो हियइष्टिख्यं वरं वरेहिसि. अवि य—

अप्पच्छंदमईया, पुत्तय! मा होह मा विणस्सिहिहै। जह नहा वसुदत्ता, असुणंतो वा वि रिवुंदमणो ॥

ततो सा ऐयं सुणिजण भणइ—अम्मो! का सा वसुदत्ता ? किह वा नह ? ति. तओ सा मए भणिया—सुण सुयणु !—— सच्छंदयाए वसुदत्ताआहरणं

अत्थि उज्जेणी नाम नैयरी । तत्थ य वसुमित्तो नाम गहवई परिवसति, भजा से 20 धणसिरी नाम, पुत्तो से धणवस् , धूया से वसुदत्ता । तेण य वसुमित्तसत्थवाहेण कोसंबीवत्थवस्स धणदेवसत्थवाहस्स वाणिज्ञपसंगेण आगयस्स धूया वसुदत्ता विष्णा । सो य वत्तकहाणो तं घेतूण कोसंबिमागओ, पिउ-माउसहिओ सुद्दं परिवसइ ।

तस्स य कालेणं धणदेवस्स वसुद्ताए दोन्नि पुत्ता जाया। तइएण य गढमेणं आसणणपसवा। भत्ता य से पवसिओ। सुयं च णाए—उज्जोणिं सत्यो वबार। सा य पिउ-25
माउ-बंधवाणं उकंठिया गंतुमणा सस्सू-ससुरमापुच्छइ—उज्जोणिं वबामि ति। ततो तेहिं
भणिया—पुति! एकहिया केंहिं विविद्दिसि?, भत्ता य ते पवसियओ, पिडच्छ जाव आगच्छइ, ततो गच्छसि। सा भणइ—वबामि, किं मम मत्ता केहेहि? ति। तेहिं पुणो वि
वीरिजंती निच्छइ सोउं। सच्छंदा गुरुजणाइकमकारिया पुत्ते घेनूणीं पत्थिया। ते वि य

र अर्थ सांग्रा । २ °पुत्त उरा। ३ °हहु उर विना॥ ४ रिडक्° उरा। ५ एवं सोक्षण झांग्रा एवं सोकष्ण उगा। ६ वागरी उरा। ७ °वीए व° उर विना॥ ८ °वेबवसु॰ उरविना॥ ९ द्वाच झांग्रा १० कई शांग्रा ११ करिहिति झांग्रा ११ चारि॰ झांग्रा । ११ चेक्सकि उरा। १४ °का शावर प्रसा

परिहीणकुटुंब-विह्वा 'अम्हं न करेइ वयणं' ति तुण्हिका ठिया । सा वि य मंदमग्गा गया, ताव सत्थो दूरमितकंतो । सा वि सत्थपरिज्मष्टा अन्नेण मग्गेण गया । भत्ता य से तिह्वसं चेव आगओ । पुच्छियो तेण माया—अम्मो ! किहं वसुद्ता गय ? ति । तेण य भिणओ—पुत्त ! उज्जेणीसत्थेण समं अम्हेहिं बारिज्ञमाणी वि गय ति । ततो सो 5 'अहो ! अक्जं कयं' ति भणेऊण पुत्त-कल्तबद्धनेहाणुरागो गहियपत्थयणो मग्गेतो अने-संतो गतो । अणुसरंतेण य सा अडंबी र्अंइंती दिष्टा भममाणी । तोसिया अणेणं पुणरिव अणुणेनं, पत्थिया पविद्वा य अडविं महलं, अत्थिमिए दिणयरे आवासिओ ।

तिमा य समए वसुद्साए पोट्टे वेयणा जाया। तती धणदेवसत्थवाहेण हक्खसाहापह्नवे भंजिऊण मंडवो से कओ। तत्थ य वसुद्ता पस्या दारयं पयाया। तत्थ य अंध10 कारे रितं रुहिरगंघेणं मिगमंसाहारो अहवीसावयस्वयंकरो महापइभओ वग्घो आगतो।
तेण य सो धणदेवो वीसत्थो चेव गलए घेतूण नीओ। सा वि य पहिवयोगजणियदुक्खा
भय-कलुण-सोगसंतत्तिहयया रोयमाणी 'तं जायमेत्तयं अभवो' ति भणंती मोहं गया। ते
वि य कलुणा असरणा भयवेवियसवंगा बाला मोहं गया। सो वि य तिहवसं जायओ
हारको थण्णं अलभमाणो उवरओ। सा वि य विरेण पद्मागयचेयणा समाणी परिदेवंती
15 पमाए पुत्ते घेतूण पत्थिया। अकालवरिसेण गिरिनदी पुत्रा। सा य तं दृहुण एगं पुत्तं
इत्तरिकण "वितियं उत्तरिती विसमसिलातले निसिरियचलणा पिड्या। दारओ य से हत्थाओ
पद्मद्वो। सो य अवरो हारको उदगहभासे द्विओ तं मातं पाणिए पिड्यं दृहुण तेण वि
य जले अप्पको छूढो।

सा वि य तबस्तिणी चंडवेगवाहिणीए गिरिनदीए दूरं वृंदा, तत्थ य नदीक्क् े पिड-20 बस्स पायवस्स साहाए लगा, मुहुत्तंतरस्स य आसत्था सेइरं उद्विया । तत्थ य सा अच्छंती नदीतडे वणगोयरेहिं तक्करपुरिसेहिं गहिया, पुच्छिया य आणीया सीहगुहं नाम पिहं, अक्षिया य चोरसेणावइस्स कालदंडस्स । तेण य सा 'रूविस्सिणि' ति काऊण भजा कया, अंइनीया य अंतेडरं । सा य सवाणं सेणावइमहिलाणं अगगमहिसी जाया ।

तओ ताओ तक्करमिहलाओ पइणो सरीरपरिभोगमलभमाणीओ उवायं चिंतिति—किह25 मेयं परिक्षण्ज ? ति । तम्स य तीसे कालेण पुत्तो जातो, सो य माउँसिरिमओ । तओ
ताहिं सेणावर्ष विण्णविओ—सामि! तुमं अइवंहें भाए इमाए चरियं न याणिस. एसा
परपुरिसासत्तिहियया. एस य से पुत्तो अन्नेण जायओ ति. जइ ते विषक्षओ, अप्पाणं
एयं च पेच्छह ति । तेण कलुसहियएण समं किंदु कण अप्पा जोइओ, विद्वं चें णेण सुहं।

१ ° साय णेण शां०॥ २ ताए उभ ° उर विना॥ ३ ° णिंस ° शां०॥ ४ ° गंती उर॥ ५ ° खर्वि उर॥ ६ अर्थती शा०॥ ७ बीर्य उर विना॥ ८ छूढा ली० य० शा० विना॥ ९ सर्थरं उर विना॥ १० अर्थणीया शां०॥ १६ ° ऊप्स ° उर विना॥ १२ क ३ विनाऽन्यत्र— ° हुक्सेणं द्वसा० ली ३। ° हुमेणं द्वसागो ३ उर॥ १३ खाणे ° क ३॥

विच्छिन्नं, महंतविहत्तगंडछेहं, रत्तांयंबविसालनयणं, विगित-दुग्गम-वक्कतासं, विपैकालियथूळ-रुंबोट्टं अप्पणो मुहं दहूण तं च दारयं 'एवमेयं' ति भणति। ततो तेण य अपरिच्छियबुद्धिणा पावेण तेण य खग्गेणं दारको मारिओ। सा वि य वेत्त-कसप्पहाराभिष्ट्या मुंढेऊण
हक्करे समादिसह—वक्कह, भो! एयं रुक्खे बंधह ति। ततो ते तक्करपुरिसा तं गहाय दूरं
गया। तत्थ य ते पंथव्भासे एगस्स सालक्क्लस्स मूळे रज्जुंण वेढिऊण कंटयसाहा समं- 5
ततो परिक्खिविऊण नियत्ता। सा वि वराई पुषकम्मनिवित्तयं दुक्खमणुभवंती बहुणि य
हियएणं चिंतयंती अणाहा असरणा य अच्छित।

तस्थ य तीए भागर्वे छोहिं उज्जेणिगमणीओ सत्थो तत्थेव तिम्म चेव दिवसे पाणियमुलभे पएसे आवासिओ। ततो सत्थाओ तण-कट्ट-पत्तहारया केइ दूरं गया। तेहि य
सा कंटकसाहाहिं रुद्धा रज्जपरिवेदियसरीरा रुक्खमूले एक्कलिया दिहा, पुच्छिया य।10
तीए य सकलुणं रोयंतीए मवा अण्णहदुक्खपरंपरा परिकहिया। ततो सा तेहिं जायाणुकंपेहिं मुक्का, नं च घेत्र्ण सत्थं गया, सत्थवाहम्स जहावत्तं परिकहिया। ततो सत्थवाहेण
समासासेठण दिण्णऽच्छायण-भोयणा भणिया—पुँत्तं। सत्थेण सम वश्वमु वीसत्था,
मा बीहेह त्ति। ततो मा आसामिया वीसत्था तेण सत्थेणं समं उज्जेणिं वश्वइ। तेण
य सत्थेण समं बहुसिस्सिणिपरिवारा जिणवयणसारदिष्टपरमत्था सुद्धया नाम गणिणी 15
जीवंतसामिवंदिया वश्वइ। सा य तीसे पायमूले धम्मं सोऊण सत्थवाहेणाणुश्वाया
पद्यद्या, नामं च से 'कंटियज्जय' ति। ततो सा ताहिं अज्जाहिं समं उज्जेणिं पत्ता, पिउमाउ-बंधुवग्गेण य सहमहीणा। कहेऊण य अप्पणो दुक्खं दुगुणजायसंवेगा सज्झाए तवे
य उज्जता धम्मं करेइ।।

ततो हं सुंदरि! तुमं भणामि—एयाणि अण्णाणि य अप्पच्छंदमइया बहूणि दुक्खाणि 20 पावेंति. ता मा तुमं अयाणिया होहि. ममं सुणसु—मा ते वसुदत्तापज्जंतो भविस्सइ ति.

ततो सा भणइ—एवं ताव वसुदत्ता नहा, रिउदमणो उण कहं नहो ?. ततो सा मए भणिया—सुण सुयणु !——

## सच्छंदयाए रिवुदमणनरवइणायं

अत्थि तामिलिक्ती नाम नयरी। तत्थ रिवुदमणी नाम राया, भज्जा य से पियमती 25 नाम। तस्स य रन्नो सहपंसुकीलियओ महाधणो धणवती नाम सत्थवाहो। तत्थ य नयरीए धणओ नाम कोट्टाओ परिवसइ। तस्सऽण्णया कयाइ पुत्तो जातो। ततो सो धणओ परिदरिहो, भज्जा य से परिखीणविभवा, चिंताए हो वि कालगया। सो वि य

१ °त्तायतिष° शां०॥ २ विसिद्बुगामंडुकनासं ली३ गो३। विसिद्धुग्गमंडुकनासं क १॥ १ विसाक्ति उद विना॥ ४ संदि शा०॥ ५ ० जुणा बंधिकण ली३॥ ६ ० जाहिं उद विना॥ ७ पुत्ति शां० विना॥ ८ जीवसा भेंसं० शां० विना॥

से पुत्तो भणवइस्स घरे संबद्धिओं कंडियसालाए कुँकुसे खायमाणो अच्छति, नामं च से क्यं 'केोकासो' ति । एवं च सो संबद्धिओं ।

अण्णया य धणवितिसत्थवाहस्स पुत्तो धणवसू नाम । तस्स य जाणवत्तं जैवणविस-यगमणजोग्गं सिज्जयं । तेण य पिया विन्नविओ—एस में कोकासो विज्ञव, मए समयं 5 जैवणविसयं वच्च ति । ततो तेण विसिज्जिओ । संपत्थिओ वहणो समुद्दवायाणुवायणेणं इच्छियं पट्टणं संपत्तो । लंबियाउ नंगराओ दिसासुं, ओसारिएसु सियवडेसु उद्दन्ना संज-त्तयवाणि(प्रंथाप्रम्—१६००)यया । अंतेवासिणो य भंडयं उयारियं, विण्णा य रायदाणा । तत्थ य संजत्तयवाणियया ववहरिउं पयत्ता ।

अह सो कोकासो सएज्झयस्स सत्थ-संजत्तयकुलस्स कोट्टागस्स घरं गंतूण दिवसं खरेष्ट् । 10 तस्स य पुत्ता नाणाविहाइं कम्माइं सिक्खांति । तेण य पिउणा सिक्खांविज्ञंता न गेण्हंति । ततो तेण कोकासेण भणिया—एवं करेह, एवं होउ ति । ततो तेण आयरिएण विन्हिंयहि-यएण भणिओ—पुत्त! सिक्ख उवएसं ति. अहं ते कहेहामि । तओ तेण भणिओ—सामि! जहाऽऽणवेह ति। ततो सिक्खिउं पयत्तो। आयरियसिक्खागुणेणं सद्यं कटकम्मं सिक्खिओ। निष्फण्णो य गुरुजणाणुण्णाओ पुणरवि सो वहणमारुहिडण तामिलित्तं गतो।

15 तत्थ य खामो कालो वट्टइ । ततो तेण अप्पणो जीवणोवायनिमित्तं रण्णो जाणावणत्थं सिज्जयं क्रपोत्जुँबल्यं । ते य क्रपोइया गंतूण पइदिवसं आयासतले सुक्तमाणं रायसंतियं कल्पमसािलें िक्तूण एंति । ततो रक्खवांलेहिं धण्णं हीरमाणं दहूणं रण्णो ससुद्रमणस्स निवेदितं । तेण य अमचा आणत्ता—जाणह ति । ततो तेिहं नीइकुसलेहिं आगिमयं, निवेदितं च रण्णो—देव ! कोक्कासघरस्स जंनकवोयिमिटुणयं घेतूणं णेइ । राइणा आण-20 ता—आणेह ति । आणीओ य सो पुच्छिओ । किह्यं च णेणं सम्बं रण्णो अपरिसेसं । तओ राइणा परितुद्देण सपूइओ कोकासो, भणिओ य—आगासगमं जंतं सैजेहि ति. तेण दो वि जणा इच्छियं देसं गंतुं एमो ति । ततो तेण रण्णो आणासमकालं जंतं सिज्जवं । तिहं च राया सो य आरूढो इच्छियं देसं गंतृण इंति । एवं च कालो वच्चइ ।

तं च दहुणं राया अगामहिसीए विश्वविओ—अहं पि तुब्भेहिं समं आयासेण देसंतरं 25 काउमिच्छामि। ततो राइणा कोकासो वाहरिऊणं भण्णइ—महादेवी अम्हेहिं समं वश्वव ति। ततो तेण छवियं—सामि! न जुज्जइ तहयस्स आरोढुं, दोशि जणे इमं जाणवत्तं वहइ ति। ततो सा निब्बंधं करेइ वारिजंती वि अप्पच्छंदिया, राया य अबुहो तीए सह समाक्ढो। ततो कोकासेण छवियं—'पच्छायावो भे, खिळयमवस्सं भविस्सइ' ति भणि

ऊण आरूढेण कि हुयाओ तंतीओ, आहया जंतकी लिया गगणगमणकारिया, तो उप्पइया आयासं। ववंताण य बहुएसुं जोयणेसुं समइकंतेसु अइभरकंताउ छिकाओ तंतीओ, भैहं जंतं, पिडिया की लिया, सिणयं च जाणं भूमीए हियं। सो य राया देवीसिहओ असुणंतो पच्छायावेण संतिष्पेउं पयत्तो। ततो सो को कासो रायं भणह—'मुहुत्तंतरं एत्थ अच्छह, जाव अहं तोसिंहें नगिर्द अइगंतूणं जंतसंघाउवगरणं मगगिमि' ति भणिऊणं गतो। राया ह देवीए सिहें अच्छह ।

सो य बहुइघरं गंतूण वासि मगाति । णाओ य णेण 'सिप्पियपुत्तो' ति । तेण य सो भणिओ—सुतुरिएण रण्णो रहो सज्जेयद्वो, तेण वासी नत्थि ति । कोक्कासेण य भणिओ—आणेहिं, संज्ञामि ति । ततो तेण तस्स वासी अप्पिया । गहिया य णेण वासी । जाव य सो विक्खित्तिचो ताव य सुदुत्तंतरेण संजोइया दो दि चका । ततो सो विक्खिओ जाओ, 10 नाओ य णेण 'कोक्कासो' ति । तेण य सो भणिओ—सुदुत्तंतरं ताव पडिक्खह जाव घरा- ओ आगच्छामि असं वासीं गहेऊण. तओ वासिं चेत्त्णं विवहह ।

ततो सो काकजंघस्स रण्णो समीवं गंतूण सबं परिकेहेड । गहितो कोकासो रन्ना, पृष्ट् ये य विउलाए पूयाए । पुच्छिओ य रण्णा—किं तुमं एहि ? ति । तेण सबं रन्नो परिकिहयं । आणिओ य राया अभिसदमणो सह देवीए । ततो रायं बंधेऊण देवी 15 अंतेउँरे पवेसिया । कोकासो वि भणिओ—कुमारे सिक्खावेहि ति । ततो तेण लिवयं— किं कुमाराणं एयाए सिक्खाए ? ति । तओ राष्ट्रणा वारिजंतेण वि बलाकरणिं काराविओ । सो य ते सिक्खावित्रं पयत्तो । घडिया णेण दो घोडगजंता, सिज्जया य आगासगमा । ततो तस्स काकजंघस्स रण्णो दो पुत्ता जाव आयरिओ पुत्तंओ ताव जंतघोडए आरुढा, ते य उप्पीलियजंततुरया आगासं उपपद्या । आगएण कोकासेण पुच्छिया—किं अच्छिति 20 कुमारा ? । ततो तेषिं लिवयं—कुमारा आरुहिऊणं गया । ततो तेण भणियं—अकजं कयं, विणडा कुमारा, परायत्तणकीलियं न याणंति ति । राष्ट्रणा सुयं, पुच्छियं च—किं ते कुमारे ? ति । ततो तेण भणियं—गया सह घोडएहिं ति । रुट्टेण रण्णा कोकासस्स वहो आणतो । तं च तस्स एगेण कुमारेण परिकिहियं ।

ततो तेण तं वयणं सोऊण चक्कजंतं सिक्वयं। भिणया य णेण कुमारा—सबे तुन्भे 25 आरूढा अच्छह, जाहे अहं संख्यसं करेमि ततो तुन्धे समगं मिन्समसीलयस्स पहारं हैक्कह, ततो आगासं उप्पिहिइ जाणं ति। ततो ते 'एवं' भिणत्ता चक्कजंतमारूढा अच्छति। कोक्सासो मारेजं नीओ। मारिक्जंतेण य संखो आपूरिओ। ततो तेहिं संख्यसं सोऊण आहओ मिक्समसीलक्षो। भिण्णा ते य सबे स्लेसु। कोक्सासो य मारिक्षो। पुष्कियं च रक्षा—कहिं ते कुमार ? ति। किंकरपुरिसेहिं से परिकहियं—सबे चक्कजंते स्ले 30

१ व्यक्तिकि॰ उर । एवममेऽपि ॥ २ भिका॰ की १॥ ३ भागां जंतं की १॥ ४ रखे की०॥ ५ सकोसि उरा। ६ वासि उरा। ७ व्यक्तं की १ उरा। ८ व्यक्ति शो०॥ ९ परिय॰ उरा। १० व्यक्ति स्था

भिण्णा । ततो सो राया कागवंद्री सुन्नो 'हा हा!!! अकज्जं' ति भाणिऊण सोयसंतत्तिह-यञ्जो विल्लवंतो चेव कालगञ्जो ॥

सो य ससुद्रमणो रौया कुमारा य अप्पच्छंदेण विणद्वा. ता तुमं पि विमले ! अप्प-च्छंदिया मा होहि, मा एवं विणस्सिहिसि. एस य सबकलापत्तद्वो नवजोबणो तहणो, 5 अन्नो को एत्तो लद्वयरो धम्मिलो ? ति. सबं च णाए पडिवण्णं।

ततो धिम्मिह्नो हह-तुँहमणसो सबं जहावतां सोऊण। अइकंते य तिम्म दिवसे, समइच्छियाए रयणीए, पभाए विमले, सबलोयसँक्सिम्म उग्गेए दिवसयरे जुवराया लिखगोद्वीए समग्गो निग्गतो सकलत्तो उज्जाणं। ततो सोऊणं धिम्मिह्नो वि णाणाविह्मणिरयणपचोविधाभरणो, विविह्रागवत्थवेसधारी अप्पाणं काऊण कमल-विमलसेणाए समं
10 रहवरं समारूढो उज्जाणं गतो, पविद्वो य उववणं। ताव य किंकरजणेण उसवियाओ
दूसकुडीओ, विरइयाऽतुला मंडवा, परिवेद्विया य अप्पणो पच्छायणानिमित्तं पिंडसरा,
पिंडवोक्खिया य कुलवधूसयणिजा। जुवरणा य आणत्तीए विरइओ भोयणमंडवो सुभूमिभाए, कुंभग्गसो विइन्नो कुसुमोवयारो, रइया य जहारिहं आसणा, गिहयगंध-वत्थ-महाऽऽभरणा गोद्वीए अप्पणो अप्पणो सविभवेणं जहाणुण्णायं जुयरण्णा णिविद्वा मणिभूमि15 याविहरेसु, कणग-र्यण-मणिनिम्मियाणि दिण्णाणि य भायणाणि। ततो धिम्मिह्नो वि पियाए
विमलाए समं निविद्वो, पासे य से कमलसेणा। तओ पकए हत्थसोण् णाणाविहं खज्जभोजा-पेजां दिज्जउमाहत्ता। एवं च ते अण्णोण्णेणं समं पीइविसेसं अणुभवंति। जुवराया
समं गोद्विएहिं धिम्मिह्नं विमलाए समं पेच्छंतो, न तिप्पति, परं च विम्हयमुवगओ।
तओ य तत्थ मद्भिभलम्स जुवईजणस्स निवय-गीय-वाइयावसाणं पंक्सिका धिम्मिह्नं च
20 अभिनंदंतो गोद्वीए सिवओ उद्वितो जुवराया, जाण-वाहणारूढो य पत्थिओ सभवणं।

ततो सो विमेल-कमलसेणाए समं रहवरारूढो सभवणं गतो। पढमसमागमसमुस्सुएण य हियएण विमलसेणाए सह दिवसावसेसं गमेइ। ततो अइच्छिए दिवसयरे, समइकंताए संझाए पजालिएसुं पईवेसुं, रइए य सयणिजं, गहिए रइजोगो कुमुम-गंध-महाऽलंकारे, तओ कमलाए विमलसेणाए नववहूवेसाऽलंकारो कओ। तओ सा लजोणयमुहिं
25 गहाय धम्मिह्नसगासमइगया। भणिओ य णाए—अज्ञाउत्त! रायधूया ते पौलणिज्ञ ति।
एवं भाणिऊणमवकंता। ततो तेणं देवाधिदेवाणं पणामं काऊण दाहिणेणं हत्थेणं हत्थं से
दाहिणं घेत्तृण अंके निवेसिया, उवगृहा य घणियं। सा वि सञ्चगेण कणैतितरोमकूवा नवपाउसमेघधारहिह्या इव धरणी सहावमडयंगी अंगोहिं से समं हिययमइगया। तओ तेण

१ 'वज्ञो हा हा कसं० उ २॥ २ रायकु' उ २ विना ॥ ३ 'तुहो सम्बं उ २ विना ॥ ४ 'सम्बद्धिम क ३ गो ३ ॥ ५ 'रण्या य आणसो विर' उ २ विना ॥ ३ 'रयसम' शां० ॥ ९ 'साणे क ३ गो ३ ॥ १० प्रसिक्ष' उ २ कस० विना ॥ ११ उ २ विनाऽन्यत्र——कमकविमकापु को ३ गो ३ ॥ कमकविमकापु क ३ ॥ ११ 'क्लोका छी ३ गो ३ ॥ १३ णवत' उ २ ॥

ब॰ ब्रि॰ ९

रइरसायणतण्हाइएणं पाविषा रइसुहं रायकना। एवं च तेसि रइपसत्ताणं अइकंता सा रयणी। अमोजनेहाणुरागरत्ताण य सुद्देण अइकमइ कालो।

अह अमया कयाइ रहरसायणपणयसंधिविगाहकृवियं विमर्छ पसायंतेण मणिया—पिए बसंसतिलए! मा अहरूसणा हो ही, भन्ते जणे अणुगहं पसायं च करेहि ति । ततो सा अपुत्तवयणों ईसारोससंजायवेविर सम्रंगी 'अणुज्जव! किहं सा ते वसंतितिलय!' ति । बाहा-5 गयलीयणाए य पुमसगगगरिहययाए, ईसिंदंतमगदहाहराए, तिविलतरंगमंगुरं निहाले भिविंद रएकण अवस्वकारं भणंतीए, आकंपिवत्तमंगाए, विवेषणकेसहत्थाए, पहंतवंकायंतकुसुमाए, समोसरंतरतंसुयविलगंतमेहलादामकलावाए; विविह्मणिविचित्तमुत्तियावत्तजालोबसोहिएणं, ससहर्ततंतेवररवेणं, अणुपुत्तसुजायअंगुलीदंलेणं,कमलदलकोमलेणं, रत्तासोध्यवयसिक्रभेणं, चंगालत्तयरसोलकोववससंजायसेएणं चल्लेणं आहुओ । रोसपरायत्तिह्ययाए य भणिओ—10 प्रवृद्ध ता, सा चेव वसंतितिलया ते परित्तायव ति ।

ततो सो तीसे ईसारोसवक्खेवजणियत्त्री अब्भितरासहेणं हियएण हसिऊण निमाओ घराक्षो. उंबद्रिओ रायमगां. अपच्छिमजामवेद्याए य पेच्छड रायपहब्मासे अद्भविद्विय-कवाहदुवारं दीवलंबंत-सरिहडज्झंतकालागुरुपवरध्यं नागधरं। तओ सो तहिं पविद्रो पण-मिऊण नागदेवयाणं निविद्दो अच्छति हियएण बहुविहाइं चित्रयंतो । पेच्छइ य गृहियप-15 इलगाहत्यं पडियारियाए समं इंति तक्षणि सर्सुब्भिक्कंतनवजीवणं दारियं। सा य देवजले अबेडमागया, धोयहत्य-पाया य पविद्वा नागघरयं, अबिओ य णाए नागिंदी, पणमिकण य भणिओ-भयवं! सुपसन्नो होहि ति। वतो तेण भणिया-सुंदरि! हियइच्छिया ते मणोरहा र्थुरंत ति । उद्विया य ससभंता, पेच्छइ य धम्मिल्लं । तेण वि य दिहा (प्रंथात्रम्-१७००) नव-जोबणसालिणी, समुन्धिजंतरोमराई, आपूरंतपैरिवर्षमाणपश्लोधरा, तुंगायतेणं नासावंसएणं, 20 क्षभिनवनीलुप्पठपत्तसच्छहेहिं नयणेहिं, विवफ्रस्यजायरत्ताधरेणें . सुद्धदंतपंतिएणं . समत्तपु-त्रिमायंदसरिसेणं वयणेणं । तं च दृदृण परं विम्हयसुवगतो । तीए य भणिश्रो-कत्तो अज-मिस्सा एंति ? । ततो तेण छविया—सुँदरि ! कुसागपुरा उत्ति । ततो सा सविम्हयं तं पेच्छि-ऊण इरिणवधुसरिसनयणा नीससिऊण अहोमुही वामंगुङ्गण्णं भूमि विलिहमाणी संठिया । भणिया णेण-संदृति! कस्स तुमं? ति । ततो तीए महर्रभासिणीए भणियं- 'अज्ञउत्त ! 25 अत्य इह नगरीए सत्यवाहो नागवस नाम, भजा य से नागदिण्णा, 'तीए धूया हं नागदत्ता नाम, भावा य मे नागदत्ती. अहं च नागेंदाओ हियइच्छियं वरं पत्थेमि, हैं इं च अचणं काउं पइदिवसमागच्छामि. ततो मम भागघेळेहिं तुन्मे इहमागया, दिह-

मेर्त बेय में हिययं पविद्वा. पुण्णो य में मणोरहों ति भाणिकण नियघरं गया। तत्थ य णाए माऊए सबं परिकहियं। परितुद्वा य से माया पिति-सयण-परियणो य। वित्तं से कक्षाणं जगरीएँ पगासं।

वत्थ य नयरीएँ कविलस्स रन्नो धूया कविला नाम, सा य नागदत्ताए वयंसिया । 5ताए य सुयं, जहा-नागढताए वरो छद्धो, कहाणं च से वत्तं ति. सो य किर पुरिस-मुणनिहाणभूओ नवजोबणो य । ततो ताए मयणसरसोसियहिययाए माया भणिया-अन्मो ! पसायं करेह, सिग्धं में सयंवरं पयच्छह ति । ततो तीए वि ध्रयवच्छलाए राया विण्ण-विओ-कविलाए सयंवरी दिज्ज ति । तती तेण लवियं-एवं कीरउ । तजी रण्णा सोहणदिणे आणत्तो सयंवरो कविलाए। ठाविया य सविभववेसालंकिया ईसर-कुड्ंबियपुत्ता, 10 अण्णे य जहाविभववेसधारिणो इब्भपुत्ता, धम्मिलो वि य विणीयवेसाहरणो तहिं गतो । ततो सा रायकना परमसंडवत्यवा विव लच्छी जगस्स रूव-कंतीहिं दिद्धिं सार्वधमाणी व आगया सर्यवरामंडवं । दिहा य धम्मिक्षेणं रूवाइसयसंपन्ना रायकण्णा । तीय वि य देवकुमारोवमसिरीओ धन्मिलो निद्ध-महुराए दिहीए अवलोइओ। ततो सा मदणसराहय-हियया तस्स सगासं गया । ततो से सुरभिपुष्फदाम "सेवासं(?) उरे उलएइ, अक्खए य 15 से सीसे छुहइ । तओ तं दृदृण परं विम्हयं जणो उवगओ । वत्तो य सयंवरो, रण्णो य आणत्तीय अइणीओ भवणं । तेओ रायकुलाणुरूवं वत्तं से कल्लाणं। एवं च ताव एवं(यं)। तओ विमलसेणा तस्स विओगेण पैरिदुब्बलखामकवोला सोगसागरसंपविद्वा अच्छइ। तओ सी विंतियदिवसे रण्णो सम्मएणं सह कविलाए परियणेहिं हिंड।विओ । सो य सिबिद्ध-सिविभवेण हिंडमाणो विमलसेणाए घरस्स अगादारं संपत्तो । ततो भिष-परियणो 20'से रैंग्णो भूया केण परिणीय?' ति सोऊण निगाओ, नवरि य धम्मिलं पेच्छंति, ससं-भमं तेण य गंतूण विमलाए कहियं—सामिणि! धम्मिल्लो रण्णो जामाउओ जाओ। तओ सा तं वयणं सोऊण ईसार्वसवेविरेसरीरा सुपरिगणियं हियए काउं 'किं मम इह अच्छि-यहेणं ?' ति हत्ये पाए य पक्खालेऊण सुद्धवासाभीगा सोवण्णेणं गयमुहेणं भिंगारेणं अग्यं घेतुण निग्गया । पयक्तिलां जाणयं काऊण ततो णाए. तस्स दाहिणो इत्थो असवेऊण 25 मणिओ - अद्विश्वारग! दिहा ते " विहि ति । ततो तेण सा तम्मि चेव हत्थे घेत्रण जाणयं विलर्डया. पैतो य रायघरं, उईण्णो जाणाओ, कयको अयमंगलो य कमलाए विमलाए य समं सहं सहेणं अणुभवंतो चिट्टइ।

अह अण्णया कयाई रण्णो आसो उवणीओ । सो य तं दमेउं पयत्तो । ततो य आस-पहिचारगेहिं विण्णे मुहैमंडणे, समारोविए खिलणे, र्सेंबसञ्जतयबद्धे पहताणे, उप्पीलिए

१ °मित्ता य तुमे शां० विना ॥ २-३ °रीये शा• ॥ ४ सवारं उरे शां० ॥ ५ पहितु ° उ २ विना ॥ ६ वितह्यदि ° शां० विना ॥ ७ रायभूमा ली ३ ॥ ८ °वेस ° ली ३ ॥ ९ °वियस ° उ २ ॥ १० ते चिहित्ति शां० ॥ ११ पत्ता क ३ विना ॥ १४ सत्ता संख्या शां० ॥ ११ पत्ता क ३ विना ॥ १४ सत्ता संख्या शां० ॥

चर्षष्ट्रप, लंबियासु कणयासु, बद्धासु सुहसोहियासु चामरासु, कप पंचत्थासकमंडणामंडिए; सओ सो कुप्पासयसंवुयसरीरो, अद्धोद्धयकयवाहिचल्यो, सुरहिकुसुमबद्धसेहरो, विचित्त-सोमंतसबंगो, कयवायामलपुसरीरो विह्गो विव लीलाए आरूढो। गहिओ य णेणं वाम-हत्थेणं वग्ग रज्जमंडियं (?), विसेदमउय(?)दाहिणेणं कसा, उप्पीलिय आसणं, संगहिओ-वजुयलेणं संवाहिओ थोवंतरं। कुलिणैयाए य सारहिचित्तरक्सीए णायं च से तेण चित्तं 15 ततो अक्लितो तालिओ य कमेणं पयट्टो य महुर्रसंदाइऊणं(?) अइक्रंतो य पंचमधारं अप्पडि-यारो आसायणो जाओ। ततो तेण।चंतिऊणं तस्स वसाणुवत्तणं कयं। सो वि दूरं गंतूण विसम-सम्भूमिभाए अइक्रमेऊण क्रणगवालुयाए नदीए अदूरसामंते अप्पणो छंदेणं परि-संठिओ। ततो सो सहरमोइण्णो, छोडियं च से पडताणं, ऊसासिया से जहाजंतिया पएसा, विसज्जिओ सो तुरओ, आलइयं हम्खसाहाए संबं तुरयमंडयं।

ततो सो अणवंयक्लंतो य पहिओ दिक्लणं दिसाभायं। अइक्सिऊण य कणगवालुयानदीप्पएसं, पेच्छइ इक्स्साहालंबियं सुबद्धमणिविचित्तलष्टमुहिं गेवेज्ञविचित्तितं पक्षबद्रसच्छिंब कमलोगुंडियं असि । चितियं च णेणं—कस्स इमो होहि ित्ति । दिसावलोयं च
काऊण गिल्लो णेण असी, घेत्त्णं विकोसीकओ । दिष्टा य तिलतिल्लधारासच्लमा, अयसिकुसुमअच्छिनीलसप्पमा, अच्छेरयपेच्छणिज्ञा, ममित व पसण्णयाए, उप्पयित व लहु-15
ययाए, विज्ञमिव दुप्पेच्छा दिसिणिज्ञा य । दृष्ट्ण य असिरयणं विम्हिओ जाओ । चितियं
च णेणं—तिक्खयं च से परिक्खामि ति । आसण्णो य किल्ण-परूढ-निरंतरमूलबद्धअइकुडिल्डजालपउरो दिहो वंसगुम्मो, अन्नोन्नसविद्यघणवंसो, पलंबमाह-पत्तोल्लाइयपेरंतो। तस्स
अन्नासं गंतूणं वहसाहहाणहिएणं बद्धघणमुहिणा वाहिओ असी । कयलिगंडिया इव सार्हि
वंसा असिलिहिणा अइप्पमाणप्पएसा, ते य लिण्णा दृष्टुणं विम्हिओ जाओ । 'आहो!!! 20
प्यस्स असिस्स तिक्खया, अवि भंगे वि अपिडिह्य' ति चितेऊण प्याहिणं च वंसीकुंडगं करेतो
गंतुं पयत्तो । पिच्छइ य कस्सइ पुरिसस्स सकुंडलं सरुहिरं सीस लिण्णं, तस्स वंसीकुंडगरस मज्ज्ञदेसभाए घूमकुंडं । ततो तेण चितियं—'अहो! अक्रज्ञं क्यं' ति हत्थे घुणिऊण,
असिलिहें च पबंधिऊण 'अहो! असिजंतस्स बहुदोसकारग' ति भाणिऊण अइक्तो ।

पेच्छति य पुरओ हरियपत्त-पहन-साहं बहुरुक्स्वोवसोहियं वणप्पएस, नाणाविह्विहग-25 मुहल्सहालं कमल-कुमुदोप्पलोवसोहियं पैंसण्ण-सच्छ-सीर्थेलजलपाणियं वावीं, तस्स य तीरें अच्छेरयपेच्छणिज्ञरूवं दारियं। ततो चितियमणेणं—िकं इमस्स वणसंहस्स देवया होज ? सि। पवं चितयंतो उवागतो तीए सगासं। दिहीं य तीए। पुच्छिया य णेणं—सुयणु ! का सि पुमं ? कत्य वा अच्छिसि ? कओ वा एसि ?। ततो तीए महुर-मिउभासिणीए भणिओ— सुण अज्ञन्त !—

१ °पहुषु उ रिवना॥ २ °सदं मजयवाहणेणं क ३ उ २ ॥ ३ °णापु उ रिवना॥ ४ °रमंदा° गो ३ उ २ ॥ ५ असायणो उ २ ॥ ६ °मभापु उ रिवना॥ ७ के वि॰ उ २ ॥ ८ सम्बं आसमंद्र॰ उ २ ॥ ९ विष्कृतं की ३ ॥ १० पसस्यस् १ क्षां ० ॥ ११ °यस्याणियं उ २ ॥ १२ दिह्या य णेणं, पुष्क्रिया य— सुंवृदि ! का सि उ २ विना॥

अत्म इह दाहिणक्षाए विजाहरसेढीए संखाउर नाम विजाहरनयरं। तत्म य राया पुरिसाणंदी नाम, तस्त भजा सामलया, तीसे पुत्तो कामुम्मत्तो नाम, तस्त व दो भूयाओ--विज्ञुसती विज्ञालया य । ततो किर अण्णया कयाइ विज्ञाहरसेढीए कणग-गिंरिसिहरे समोसडो धम्मघोसो नाम चारणसमणो, सो य अइसयनाणोवगतो । ततो उत्तरस आगमणं सोडण सबे विजाहरा वंदैया निग्गया । तत्थ य धम्मवच्छहयाए कोडेहहलेण थ विज्ञाहरी सामलया गया। तं च भयवंतं दमियराग-दोस-मोहं वंदिऊणं धम्मं सोउं पयत्ता। कहाबसाणे य पुणरिव वंदिऊण चारणसमणं पुच्छइ-भयवं! धूर्याते मे भत्ता को भवि-स्संइ ? ति । ततो तेण अइसयनाणविसेसेण आभोएऊण छवियं-जो ते कामुम्मसविज्ञा-हरं घाएहिति तस्स भारियाओ भविस्संति । ततो सा साहुवयणं सोऊण हरिस-विसायच-10 यणा वंदिऊण नियगभवणं पहिगया । सो य विज्ञाहरो भगिणीहिं समं विज्ञाउव वरणत्यं इहागती वणसंडे । कणगवालुयापिडवेसेणं एत्थ य तेण विज्ञाए भवणं विडिवयं । तती सेड-नयर-पट्टणे हिंडतो राय-सिट्टि-इब्भ-सत्यवाईं सुयाओ सोछस जणीओ आणेइ । 'सिद्ध-विज्ञो य एयासि पाणिगाहणं काहामि' ति अन्हे इहं ठवियाओ । अण्णया य इहं अन्हं सुद्दोवब्द्वाणं भगिणीय से विज्ञुमतीय सर्व निरवसेसं परिकद्दियं, जं ते अज्ञउत्त ! मए सिद्धं। 15 अन्हाणं च सबाणं पढमा सिरी विव रूवेणं सिरिचंदा नाम १ सबंगसुंदरी वियक्सणा २ सिरीसेणा [य] ३ गंधवनीयकुसला सिरी ४ नट्ट-नीय-बाइयवियाणिया सेणा नाम ५ गंधवरयणकुसला विजयसेणा ६ महसंजोयणकुसला सिरीसोमा ७ देवसुस्सूसणरया सिरि-देवा ८ सेव्यारयणिया सुमंगला ९ अक्लाइयापोत्थयवायणकुसला सोमँमित्ता १० कहाविण्णाणअइसयनदृक्तिवियाणिया मित्तवई ११ सयणोवयारनिउणा जसमती १२ 20 विविध्वक्खाणयवियाणिया गंधारी १३ पत्तच्छेज्ञरयणवियक्खणा सिरीमई १४ उद्ग-परिकम्मकुसला सुमित्ता १५ अहं च मित्तसेणा १६। तओ अज्ञउत्त! अम्हे इह भवणे अच्छामो । 'जया किर तेण विजाओ साधियाओ होहिंति तया अम्ह पाणिग्गहणं काहिति' क्ति भगिणीओ से एवं मणंति । अन्हे वि य सबाओ नवजोवणाओ, ईसीसिससुभिज्यमाण-

१ श्रीर्विसमो° उर विना॥ २ बंदया आगया ली २ गो २ । बंदिउं आगया क २ ॥ ३ °उइक्रेण उ २ । °उद्करोण की ३ ॥ ४ °याय मे उ० ॥ ५ °स्सत्ति ति छा० ॥ ६ °इध्या<sup>०</sup> उ२ ॥ ७ °मदत्ता उर विना॥

<sup>\*</sup> आसी पोडशकन्यकानामभिषानान्याऽऽञ्जलिकजयदोखरस्रिविहिते धिम्मिल्लखरित्रे ध्वम् अञ्चीम्बक्षेचरदमापवंदयाः कन्याः स पोडश । मेलपिरवाऽत्र सश्रीका विचादेवीरिवामुचत् ॥ श्रीचन्द्रा श्रीक गान्धारी श्रीसोमा च विचक्षणा । सेना विजयसेना च श्रीदेवी च सुमङ्गला ॥ सोमित्रा मित्रवती श्रीमती च वशोमती । सुमित्रा वसुमित्राऽहं मित्रसेनाऽस्मि पोडशी ॥ तवाऽन्यरीयलस्चधिमिल्लखरित्रे एवम्---

वृष्टदेकत गोष्ट्यां नो विद्युत्मत्वनवीदिति । अव्यक्तामानि वैतानि समस्तानि विदांकुरु॥ श्रीवन्द्राऽभ्या सुनन्दाऽभ श्रीसेना च सुमत्रका। सेना विजयसेना च श्रीः सोमा च वशोमती॥ श्रीदेवी च सुमित्रा च श्रीमदी मित्रवद्यपि । सोमदत्ता च गाम्यारी मित्रसेनाऽहमस्तिमा ॥

रोमराईओ, समुण्णमंतथणजुयलाओ, कामरइरसायणकंखियाओ तस्स विज्ञाहरस्स सिद्धिः कंखमाणीको अच्छामो । सो य एत्य वंसीकुढंगे अच्छइ ।

तओ धिम्मिल्लेण चितियं—सो चेव विजाहरों जो मए मारिओ ति। ततो (मन्यामम्—१८००) तेणं सा लिवया—सुयणु! मए सो छिज्जको उहलेण छिण्णो मारिओ य। ततो सा तं सोऊण विसण्ण-दीणमणसा मुहुत्तागं विसायमुद्याया। लेवियं च णाए—नित्य पुवविदियाणं 5 कम्माणमहक्तमो ति। ततो तेण लिवयं—सुंदिर! मा विसायं गच्छौदि। तीए लिवयं—'अहो!!! अपिक मणिजें साहुवयणं, न अण्णहा होहिति ति; तं अज्जउत्त! अहं वशामि, इमं बुत्तंतं तस्स भगिणीणं निवेदेमि. तओ जइ तुज्य अणुरत्ताओ होहिंति ततो अहं अवणस्स एवरिं रत्तं पढागं उस्सवेहामि, अह किंचि विरागं विश्वहिंति ततो सेथं पढागं उस्सवेहामि, ततो तुमं अवकामिजासि' ति भाणिङणं गया। ततो सो तीइ पढागपरियत्तिपरायणो भव-10 णामिमुहो अच्छति। मुहुत्तंतरस्स य दिट्टा सेता पढागा।

ततो सो 'तातो ममोवरिं विरत्तभावाउ' ति जाणिऊणमवक्कतो कणगवा छुयनिव मणुसेरंतो संपत्तो संवाहणाम अडिवक्वडं। तत्य य सुद्त्तो नाम राया चंपेज्ञयस्य रत्तो
भाया कविछाए अत्तओ परिवसित, भजा य से वसुमती, धूया य से परमावई नाम।
तं च सो कव्वडं पविसइ, पेच्छइ य—एगा इत्थिया सूलरोगेण परिवेवंती अच्छित । तं च 15
दहूणं जायाणुकंपेणं वाय-पित्ताणुकोमियं जाणिऊणमणुक्कलमोसहं दिण्णं। तेण य सा परिनिष्ठ्या जाया। ततो पिबहो तं नयिरें। सुयं च रण्णा पुवतरागं तस्स कम्मावदायं। ततो
राइणा भवणं नीओ, नेऊण य अप्पणो धूया परामावती तज्ञायरोगेण विक्वियसरीरा
तस्स समिष्या, छिवओ य—अज्ञउत्तः! एयं तुमे चोक्खीकरेई ति। ततो तेण सुंदरितिहकरण-सुदुत्ते समावता किरिया। अप्पणो कम्माणमुवसमेणं दवजिएणं च पोराणयसरीरा 20
सिरी विव क्विस्सिणी जाया। ततो तेण राइणा तुद्देणं तस्स चेव दिण्णा। सोईंणे दिवसे
पाणिग्गहणं कयं। ततो तीए समं इद्दे सह-फरिस-रस-क्व-गंधे पंचिवद्दे माणुस्सए कामभोगे
प्रमुभवमाणो अच्छइ।

तओ अन्नया कयाइ सो राया भणइ—को मे भाउणा सिद्धं संधिं करें ते ! ततो तेण विण्णविद्यो—सामि! अहं करेमि साम-भेदोवण्याणेहिं उवाएहिं. वीसत्यो होहि ति । 25 ततो राइणा परितुट्टेण मत्यए अग्धाइऊण विसज्जिओ, पियजणद्रैं मूसुओ पत्थिओ। तस्रो गामंतरवसहीहिं वसंतो संपत्तो चंपं नयरि। ततो सुसउणपूर्जमाणहियओ अर्गतो नगरिं, रायमग्गमोगाढो वश्वर।

१ भिष्यं ही १॥२ व्यष्ठ ति ही १॥३ व्यास साहुवयणा ण अण्णहा होति कि उ १॥४ सेयपदा शिं विना॥ ५ व्यासेति क १ गो १॥६ व्यासं मास छां विना॥ ७ वायुपि उ २ विना॥ ८ विडरू उ २ विना॥ ९ व्हित्ति शां ०॥१७ व्हणदि उ २ विना॥ ११ व्यास सु-स्था क १ गो १॥

तत्थ य जणको उद्देश द्विसीह नादियं च पुरओ निसामेति । पुच्छियो य णेण एगो नयरजुवाणो-वयंस! कि एस सहो ? ति । ततो तेण छवियं-एस रण्णो मत्तकरी इह अच्छति, आलाणसंभं भंजिऊणं च पत्तो । ततो सो तं सोऊण वीसत्थो पयाओ, पेच्छइ य तत्थ एगस्स नायरज्जवाणयस्स इब्भपुत्तस्स अद्विहं इब्भक्कठवाठियाहिं समं मंगलेहिं 5 को ऊयसयवि सिहेहिं ण्हाणयं कीरइ । पुच्छियं च णेणं-कस्स इमी वीवाही ? ति । तती एकेणं वियाणएणं भणिओ—इंददमसत्थवाह्युत्तस्स सागरदत्तस्स पिउणो मणोरहेह्दिं इन्भ-कुछकन्नगाँहिं समं वीवाहो कीरइ, तं जहा—देवईए १ धणसिरीए २ कुमुदाए ३ कुमु-दाणंदाए ४ कमलसिरीए ५ पुजमसिरीए ६ विमलाए ७ वसुमतीति ८ ति। जाव य सो परिकहेड ताव य वाइयकोळाहळरवेणं जुगंतकाळपुरिसो विव संपत्तो मत्तहत्थी तं पएसं। 10 विपलाओं य समंतुओं सो वेवाहियजणों। सो वि य बरो ताओ दारियाओं छड़ेऊण पलाओ । ताओ वि य रूविस्सिणीओ वागुरपविद्वाओ विव हरिणीओ समंतओ उविग्गमाण-सीओ, जीवियस्स निरासाओ, पछोएमाणीओ, भयभीयसमुप्पिहियहिययाओ, गंतुं अचा-यमाणीओ तत्थेव द्वाणे द्वियातो । हत्थी य ताण अब्भासमागतो । ततो तेण छवियाओ-मा बीहेह ति । हॅरेबे य घेत्रण सयं घरमुवणीयाओ । ठविऊण य ताओ पुणरिव निग्गओ, 15 दिही य णेण गयवरो. तं च हत्थिसिक्खाकुसलो खेलावेडण उवरिमारूढो गतो खंधपएसं। ततो हत्यी धुणियं पयत्तो, तेण य आसणिथरयाण कंटिम्म से रज्ज छढा, गहिओ अंकुसी, आणिओ य वसं। उवगर्यां य गणिया य गणियारी उच हिथ्यगहणिनिमित्तं। तओ सो वाइय-कणेकांधी(धओ) परिसंठिओ, आरूढो सिरारोहो। ततो धस्मिल्लो उइण्णो। राइणा य सयं-सामि! गहिओ मत्तहत्थी अकालवही ध्रस्मिल्लणं ति। ततो विम्हयं गतो राया नायरजणो य 20 'अही!!! अच्छेरयं'-भणंती पूर्णो पूर्णो अहिनंदंति। तती राइणा पृद्धय-सम्माणितो विसिज्जिती सभवणं गतो विमल-कमलदंसणुस्सओ । समागमणेणं परो आणंदो घरजणस्स जातो । ततो तेण पच्छा सयं-तेहिं किर वैरइत्तएहिं पुणो परिणेऊण आढताओ पुष्ठवरस्स ताओ

ततो तेण पच्छा सुयं—तेहिं किर वँरइत्तएहिं पुणो परिणेडण आढताओ पुववरस्त ताओ बहुओ।ताहिं किर भणियं—अम्हे परिचतातो एएणं, छेड्डुडण णं पछाओ. तं अलाहि अम्ह एएण नाममेत्तपदिणा. जेण में(ने) जीवियं दिश्रं सों णे भत्ता होउ ति । ततो किल ताणं 25 ववहारो रायकुले जातो, जित्तं च ताहिं।ततो राइणा धम्मिल्लगिहे विसिज्जियातो, सबो य सासि सयण-परियणो आगतो, वत्तं च ताहिं समं कल्लाणं। जुवराया गोहियमित्तजणो य सबो आणंदिओ।

तओ धम्मिल्लेण संवाहिंपइणो रन्ना सह संधी काराविया। ततो तेण प्रसावती पें-सिया, तीए य सह समागमो जाओ। ततो धम्मिल्लेण विमलाए पायताल्णीं-णिगा-

१ उक्किट्टसीहनायं उ १ विना ॥ २ °विसेसेहिं उ० ॥ ३ °हिं अहकुरू शां० ॥ ४ °गाण समं उ १ विना ॥ ५ 'रधेण बे' उ १ विना ॥ ६ 'याउ गणियारीओ इत्थि शां० विना ॥ ७ वारसपूर्हिं उ १ विना ॥ ८ सो अम्हाणं भक्ता क ३ ॥ ९ जितं ली १ उ० ॥ १० 'हणप' उ २ विना ॥ ११ शां० विनाझ्यत्र— 'णातण्याग' क ३ गो १ उ० । 'णातण्याग' की ३ ॥

मणप्पभिष्टं सद्यं निरवसेसं पुणरागमणं च वयंसयाणं परिकहियं। एवं च सो चंपापुरीए राइणा कविलेण सुपरिगहिओ सुद्दं भोए अणुभवंतो अच्छइ।

अण्णया कयाइ आगासतलए सुहनिविद्वस्स एका आगासैतल्ठेण विज्ञाहरदारिया आगया। सा य से पुरतो ठिया विज्ञल्या विव दुप्पेच्छणिज्ञा तेय-रूवसंपयाए। ताते य भणियं— अज्ञउत्त! उवल्रद्धं तत्थ मे—िकर अन्हं भाया विज्ञाहरो नियमत्थो अणवराहो चेव विणि-5 बाइओ, तं जुत्तं नाम तुञ्झं साणुकोसस्स पयइवच्छ्छहिययस्स अणवराहं हंतुं । ततो तेण छिवया—सुंद्रि! अकामकारणेणं अयाणयाए य वंसगोच्छो छिण्णो, तत्थ य सो तुन्हं भाया मारिओ. तत्थ ममं नित्थ दोसो, भवियवयाए कम्माणं सो विवन्नो। ततो तीए छिवयं— 'अज्ञउत्त! एवमेयं. मम वि य दारियाए सबं निवेदितं. ततो सा अन्हेहिं भणिया—सुंद्रि! आणेहि णं ति. ताए य तुञ्झं पुवदिण्णसण्णाए हरिसेतुरियाए सेया पडाग्ग उसविया. ततो 10 तुमं दङ्कण तमेपकंतो. तओ 'अइचिरायसि' ति काऊण अन्हाहिं सवाहिं ससंभंतािंहं मिगाओ, न चेव दिहो. ततो तािहें अहं पहविया—वच तस्स पुरिसम्स मग्गण-गवेसणं करेसि ति. ततो हं तुन्भं गामा-ऽऽगर-तगर-खेड-कन्वड-महंबेसु किथाय त्थाणमग्गण-गवेसणं करेमाणी इमं चंपाउरिं संपत्ता. दिहो सि मया पुवसुकयावसेसेणं. आणितिकारिगा य ते अहं सह मिगिणीए, ताओ य सोलस कन्नयाउ' ति भाणिऊण नीलुप्पलदलसिन्निगास आगासं उप्प-15 इया। गंतूण य मुहुत्तंतरेण पिडनियन्ता तम्स सगासमागया। तािह य सवािहं समं बत्तो विवाहो। वत्तकहाणो य तािहं ममं पीइसहमणुह्वनंते अच्छइ।

ततो अन्नया कयाइ विज्ञुमतीए परिहासपुबं विमला लविया—जुत्तं नाम विमले!
पुमे अज्ञउनो ईसारोममुवगयाते पाएणं आहंतुं?। तनो तीए लवियं—हला विज्ञुमती!
किं व न जुत्तं अण्णमहिलाकित्तणं करेमाणम्म?। तनो विज्ञुमतीए लवियं—जुत्तं वह-20 भस्स मुह्यस्स जणस्स नामं घेतुं. तुद्धां पुण पायतालणाणुरूवो दंडो कीरउ ति । ततो विमलाए हसिक्रणं भण्णइ—हला विज्ञुमति! जइ मे अज्ञउत्तो पाएण न तालिओ होंतो तओ तुम्हे अज्ञउत्तरइरसायणपाण्यं कत्तो पौविताओ ? ति. तं तुन्ने सबाओ वि ममं पायस्स पृया-सकारं करेह ति । ततो ताओ सबाओ हसिक्रण तुण्हिकाओ द्वियातो । ततो वित्तं परिहासे विज्ञुमतीए लवियं—अज्ञउत्त! का सा वसंततिलया नाम ?। ततो तेण लवियं — 25 विज्ञुमह ! बीहेमि तीए नामं गेण्हमाणो. रूसणो इहं जणो परिवसति । ततो हसिक्रण विमलाए भणियं—अइभीरंऔ इयाणिं, सुह्यजणो कयावराही होहिइ ता मा बीहेह. अभयं ते. वीसत्थो साहेहि । ततो तेण विज्ञुमई लविया—सुण सुयणु!—

१ °सेण वि° उ शा २ °रिसियतु° शां शा ३ 'मह्कं उ २ विना॥ ४ 'राष्ट्र्यसि शा ०। 'राप्सि उ०॥ ५ करेह ति उ २ विना॥ ६ शा० विनाऽन्यत्र—उत्थाय मगा कह गो ३। उहाणसमा ठी ३। उत्थाय उत्थाय मगा उ०॥ ७ आहतो कह॥ ८ 'णमयं शां०॥ ९ पांवतीओ उ २॥ १० वर्षे उ २॥ ११ 'या कह॥ १९ 'इह उ २॥

अत्य कुसमापुरे नयरे अमित्तदमणस्य रत्नो गणिया वसंतसेणा नाम । तीए धूया वसंततिल्या नाम रूय-लायण्य-विण्णाणोर्वयारेहिं समंति (समत्ते) चेव कामभोग-रहिव-सेसे जाणह। ततो विज्ञुमतीए लवियं—वश्वामि तीसे अजाए वट्टमाणीं वोढुं, जइ अजड-त्तस्य सा रोयह। ततो तेण भणिया—रोसणो जणो पुच्छियद्वो ति । ततो तीए लवियं— 5 किं प्रभायं सुप्पेण लाइजह ? ति । ततो गया आगया ये आगासपरिकम्मेण।

अज्जणुवइओ य राया अह्यं जोवण्णदिसणीयं जुवाणरूवं संसद्वित्यरोववण्णं गणि-यासु जोगं काऊण अइगया ताए भवणं। दिद्वा य वसंतित्वया उम्सुकसद्वाभरणा, पिय-विरहदुःबंगी, महल-परिजुण्णवसणा, तंबोल्णिरविज्ञिएण, बाहभरंतनयणा, स्वामकवोला, परिपंडुरेणं वयणेणं, एगवेणिवद्धेणं केसहत्थेणं जुण्णभुयंगेमायमाणेणं, केवलं मंगलिनिमतं 10 दाहिणहत्थेणं खुइएणं। संभासिया य में 'सुहं ति?' ति। चित्तकम्मलिहिया विव जक्ख-पिंडमा एकचित्ता अच्छइ। चिंतियं च मे—'अज्जउत्तगयहियया एस तवस्सिणि ति पुरि-ससंकित्तणं पि न सम्मण्णइ' ति भावं से जाणिऊण पुरिसवेसं विष्पजद्दाय परिणतमिह-लाह्ववेसधारिणीए पुणो वि से संभासिया—वसंतित्वर !, सुंदरि!, धिम्मिल्लो ते खेम-कुसले वद्दमाणी पुच्छइ ति। ततो सा संजायहरिसरोमकूवा, पवेयमाणगायलद्दी, हरिसाग-15 यबाह्रपप्पुतच्छी, तुन्त्रे चेव चिंतयंती सहसा अब्सुद्दिया; सगग्गरं 'पिययमे!'—ित्त भणंती धाविऊण धणियं मं अवगृहिऊण एवं परुण्णा जहा णाए मम वि आकंपियं (प्रंथाप्रम्—१९००) हिययं। सुचिरं च रोयइत्णं पुच्छिति मं सा हरिसिया—सामिणि! किहं सो जणहिययहरो अइसोहग्गमंती अज्जउत्तो अच्छइ? ति। ततो से मया परिकहियं—चंपापुरीए अच्छइ ति। वतो तीए ममं अज्जउत्तायं विष्पजोगजणियं दुक्खं परिकहियं।

20 ततो सो विज्ञुमईए तं वयणं सोडण दंसणसमुस्सुओ जाओ। ततो विज्ञुमतीए उसुयहिययं जाणिडणं भणिओ—'अज्ञउत्त! कुसगणुर्रगमणुरसुओ दीसिसे?' ति । ततो तेण
छिवयं—सुंदरि! एवं मे मणो परिसिटओ जह तुमं पसन्ना। ततो विज्ञुमतीए सविपयाजण-परिजणसिहओ आमंतियसवजणो अपणो विज्ञारिद्धिविसेसेण विउविएण जाणिवमाणेणं सुहुत्तंतरेण कुसग्गपुरं नीओ, पवेसिओ य वसंतसेणाए भवणं। राइणा य अमि25 सहमणेण सबं सुयं। ततो रन्ना परितुहेण तिभाओ रज्ञस्त विण्णो, भवणं च सवविभवसंपन्नं कारियं, जाणवाहणं परियणो य जहाविभवाणुरूवो दिण्णो। ततो सविपयासिहओ य
पविहो भवणं। धणवसुसत्थवाहो पहहो धम्मिहस्स आगमणेणं ति, तेण वि सा जसमती आणिया। ततो सो सविपयाजणसिहओ आयंविलतवफ्छविसेसे इहछोए चेव अणुहवंतो अच्छइ अमरजुवाणो विव अमरभवणेसु।

१ व्हरानेहिं की १ क १ मो १। व्यानेहिं शा०॥ २ य से परिक्रमोण की १ मो १ शां०। य से परिक्रियों करमेण ठ०॥ ३ विमुक्ष उर दिना॥ ४ व्यपि उर ॥ ५ व्यायमा शा०॥ ६ व्याणं शां०। व्याणं शां०। व्याणं शां०। व्याणं उर्वा ॥ ९ व्याणं शां०। व्याणं उर्व ॥ ९ व्याणं उर्व मा ॥ ९ व्याणं अधिक प्राप्त मा ॥ ९ व्याणं अधिक प्राप्त भी ॥ ९ व्याणं अधिक प्राप्त भी ॥ ९ व्याणं अधिक प्राप्त भी ॥ १ व्याणं

अन्नया कयाइ पियजणसिंद आर्डभतिरहे चाउसाले अच्छइ। वसंतितिल्याए भ-णिओ—अज्ञउत्त ! अपुन्नो हु ने हिंजो वेसालंकारो इह अइंतेण कामभोगरमणीओ कओ ति। ततो तेण चिंतिऊण आसंकियहियएण भणिया—सुंदरि ! तुम्हं विम्हावणनिमित्तं ति। एयं च भणंतो निगाओ। ततो तेण चिंतियं—नूणं खु अण्णपवेसो इहं भवणे नित्य. तओ मैज्य पिंडस्ववेसधारी विज्ञाहरो भविस्सित। तस्स य वहणोवायं चिंतेउं सबैभवणप्पएसेसुं सिंदूरो 5 विकिन्नो, गहियपहरणो य तस्सागमणं पिंडच्छमाणो अच्छित। ततो मुहुत्तंतरस्स दिद्वो य णेणं तस्स पयसंचारो। ततो य पयमगमणुसरंतेण वाहिया असिल्ही। ततो छिण्णो दुहा-कथो पिंडको धरणियले, विद्वो य विज्ञाहरो विसज्ञाविओ, सक्नारिओ यसो भूमिप्पएसो।

तओ धम्मिल्लो पुरिसवधासंकियहियओ रइं अविंदंतो अण्णदिवसे अप्पणो उववणं पविद्वो, उवविद्वो य सङ्कॅसच्छमे असोयसमङ्गीण पुढविसिलापरृए पच्छातावसंतत्तिहयको 10 तं चेव चिंतयंतो अच्छइ । ताव य असोयमंजरीहिं सॉपच्छाइयसरीरा, नवजोदणसालिणी. थणभरोनमियगायलही, पीवरजहणभरं समुद्वहमाणी, सणियं चलणे समुक्खिवमाणी. रत्तंसयएकवमणा, अच्छेरयपेच्छणिज्ञरूवा, थेव-मह्ग्याभरणा उवागया तस्स समीवं। दिहा य णेण अविदृण्हिपच्छिणिज्ञरूवा-ऽतीवग्गरत्तविवाहर-सुद्धचारुदंतपंती पसम्बदंसणा । सा पुण-'अजजन! अबहियो सुण-अत्थ इहं चेव वेयद्भपवयस्स दाहिणिक्काए सेढीए 15 सिन्नविद्वं विजाहरनयरं असोगपुरं। तत्य य विजाहरराया मेहसेणो नाम, भजा से ससिप्पभा नाम, ताण य दुवे पुत्तभंडाणि मेहजवी पुत्ती, अहं च मेहमाला । तओ विजाहरराया अन्ह माऊए सह संपहारेइ—को मम इह अवसाणे राया भविस्सइ?। आभोएऊणं विज्ञाए दहण भणिया णेण अम्मा—'एस अविणीओ मेहजवो मेहमालाए भत्तारेण विणासिजिहि ते अण्णो य इहं राया भविस्सइ' ति भणिए अम्मा विसण्णा 120 सो वि मेहजवो मक्सं नेहाणुराएण उज्जाण-काणण-नदि-गिरिवरे रमणीयाणि खेळणयाणि पइदिवसमाणेइ, मुहुत्तं पि सम विरहं नेच्छइ । अहमवि भाउणो नेहाणुरत्तिहयया तस्स विरहे सुदंसणुसुया होसि । एवं च णे वश्वइ कालो । ततो अज्ञ सो ततिए दिवसे निग्गतो ममं पुच्छिकण 'मेहमाले ! कुसम्गपुरं वश्वामि' ति । ततो अहं तस्स अणागमणलोभेण इहमागता । सुयं च मे. जहा-विज्ञाहरो धम्मिक्षेणं मारिओ ति । ततो अहं संजायरोसा 25 इहं असोयवणियमुवगया । ततो तमं मए दिहो. दिहे य समाणे णहो मे रोसो. छजा य मे संजाया, तं पसीयह, ममं असरणाए सरणं होहिं ति भाणिडण चल्लेस से निबंडिया । सा य णेणं वरहत्थीहत्थसण्णिभाहिं बाहादिं छित्ता गंभवेणं विवाहधम्मेण विवाहिया, रतिविणोएण य धणियं उवगृहा । तो सा ववगयभाउसोगा जाया, पाविया य मणुस्सयसो-क्खसारं । ततो तं गहाय नियगभवणं पविद्वो । 30

र नै दिखों दे° ली ह ॥ २ सस प° शां० ॥ ३ व्बेसु स° क ह ॥ ४ व्लब्धलस° शां० विना ॥ ५ समासं उ २ ॥ ६ एवं साम द° ली ३ ॥ ७ व्य विवाहेण विवाहभ्रमों व २ विना ॥ द• डिं० १०

ततो तत्य सब्दिपयाजणसहिओ अवितण्हमोइयबो कालंगमेइ। बहुए विकाले समइकंते विमलसेणाए रायधूयाए पुत्तो जाओ, नामं च से कयं 'पडमनाहो' ति । सो य कमेण संबद्धिओ, गहियविज्ञो य पिउणा पुत्रकम्मपुण्णोदयनिविद्वं(ट्टं) अप्पणो य सुकयकम्मविसेसो-द्यं अणुहवंतो अच्छड् । एवं च से मित्त-बंधु-पुत्त-पियाजणसहियस्स सुहेण कालो वोलेई । अह अन्नया कयाई बहुजणवएसु विहरमाणो जिणोवइट्टेण विहिणा. सवजगजीवसार-णीओ, सुओवइद्देणं विहिणा धन्मं उवदिसंतो, बहुसीसपरिवारो, समणगणगामणी धन्म-रुई नाम अणगारी कुसरगपुरं नाम नगरं आगओ, वेभारसेलसिंहरे समीसढी, साहु-जोग्गे फासुए देसभागे अहापडिह्वं उग्गहं ओगेण्हिता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणो विहरह । सुयं च रण्णा अमित्तदमणेणं-अज किर चउनाणोवगओ भयवं मेघदुंदुभि-10 समनिन्धोसी धम्मरुइमणो धम्मरुई नाम अणगारी इहं समोसढो ति । ततो हरिसवस-समुक्कसियरोमकूवो धन्मरागमती को उह्नेष्ठण गतो राया णगरजणो य । धन्मिल्रस्स वि य तस्स भयवओ आगमणं कोडुंबियपुरिसेहिं निवेइयं। तओ सो हट्टमणसो संभंतो निय-गपरिवारसंपरिवडो पत्तो वेभारगिरिसमीवं. पेच्छइ य तव-चरण-करणोवसोसियमरीरेहिं उवसोहियं गिरिसिहरपायमूळकंदरं समणगणेहिं, ते य भयवंतो पणमंतो पणमंतो अइक-15 मति; पेच्छइ य पुरओ समणगणगंधहार्थि मिउ-विसद-महूर-मणहरेहिं वयणेहिं धम्मं परि-कहेंतं, उवगंतूण य णेणं पणिमओ । ततो तेहिं भयवंतेहिं समग्गसग्गसोवाणभूएँहिं धम्मेणं बद्धावितो, कहिओ य णेहिं सबजगसुहावही धम्मा । कहावसाणे य धम्मिलेणं वंदिऊण तवविहिं पुच्छिओ भयवं तीय-पडुप्पन्नम-ऽणागयज्ञाणओ-कि मया पुत्रभवे कयं जेण अहं सह-दक्खपरंपरं पँची मि?। तती साहणा भणियं-

## 20 धम्मिलपुषजम्मकहाए सुनंदभवो

धिमाह ! तुमं इओ य तईयमवे-इहेव जंबुद्दीव दीवे भारहे वासे भरुयच्छं नाम नयरं। तत्थ य राया जियसत्तू नाम, भजा से धारिणी नाम। तत्थ य नगरे गहवई कुल-स्वाणुविहवो महाधणो नाम जिणसासणसुइपरिवज्ञियमईओ. तस्स य मजा सुनंदा नाम, तीए पुत्तो—सुनंदो नाम नामतो आसी। कमेण य परिविद्धओ सातिरेगमहवास-25 जायओ अम्मा-पिऊहिं कलायरियस्स उवणीओ। तत्थ य जहाणुरूवो कलासु अन्मासो कओ। त्यो केणइ कालंतरेण तस्स दारयस्स अम्मा-पिऊणं पुष्ठसंगया पियपाहुणया आगया। ततो तेहिं ससंभमं उवगृद्धा, आभासिया य निद्ध-महुरेहिं वयणेहिं, कुलघराइणायखेम-कुस-लेणं संपूह्या, विदिण्णाऽऽसणा य उवविद्धा, दिण्णपायसोया य सुहंसुहेण वीसत्था अच्छंति। ततो सो दारओ पिउणा भणिओ—पुत्त! सोयरियपाडयं गंतूणमामिसं आणेहि ति। ततो 30 सो पाहुणयपुरिससिहिओ मोलं गहाय गतो सोयरियपाडयं। तत्थ य तिहवससंपत्तीय १ श्वरहमो० व २ विना ॥ २ श्वरह अण्णजणमणोरहपत्थणाहो असमुद्दयसुहो। अह अक्षया शां०

ली है।। ३ °एमं घ° उर ।। ४ एसी सि उर ।। ५ °वायसोडिया पि° शां०।।

आमिसं न जायं। ततो सो पा<u>ड</u>णयमणुस्सो तं दारगं भणइ—सामि! केवट्टवाहयं वचामो ति । तेण य पडिस्सुयं । तत्थ पंच मच्छया जीवंता चेव छद्धा। ततो तेण पाहुणगमणुस्सेणं बारिज्जंतेण वि गहिया। घेतुण य मच्छए पिडनियत्ता जहागयमग्गेणं। ततो सो जल-ब्भासे तं दारगं भणइ-एए मच्छए घेत्तुण वह, ममं अग्गओ पडिवालेजासि, जाव अहं सरीरोवरोहे वशामि । ततो सो दारओ ते मच्छए जलन्मासे फडफडायंते दहणं जायाणु-5 कंपो भवियवयाए कम्मोवसमस्स पाणिए विसज्जेति । ते वि य मच्छए निवाणं पिव खीण-कम्मंसा लहुयाए गया । सो य पुरिसो आगतो तं दारगं पुच्छइ-कहिं ते मच्छय १ ति । ततो तेण पडिभणिओ-पाणिए छूट ति।तओ तेण भणियं-सामि! 'अकज्जं कयं' ति पिया ते रूसिटि चि। ततो ते दो वि जणा घरं गया। ततो सो पिउणा पुच्छिओ—आणीयं आमिसं ? ति । ततो तेण कम्मगरपरिसेण भणिओ-आमिसस्स अभावे जीवंतया मच्छा 10 आणीया, ते य एएणं आणंतेणं पाणिए छढ ति । ततो सो दारगो भणिओ-- किं तुमे म-च्छया मुक्क ? ति । ततो तेण भणियं-अणुकंपा मे जाया मच्छएस फडफडायंतेस, तो पाणियम्मि मुका. करेह जं इदाणि कायवं ति । ततो सो एवं भणिओ मिच्छत्तोवहयबुद्धी आसरुत्त-कृविय-चंडिकिओ तिवलितं भिउडिं निडाले काऊण निराणुकंपो तं दारगं लयाए हुंतुं पयत्तो, वारिज्ञंतो वि मित्त-बंधव-परियणवर्ग्गणं नेव विरओ, नवरि अप्पओ कम्मेणं 15 विरओ हंतेबाओ। ततो सो दारगो सारीर-माणसदुक्खसतत्तो, तेण बहुई तज्जण-निब्ध-च्छणा-ऽवमाणणाहिं निच्मच्छिजंतो, परिहायमाणसरीरो कालगओ।

#### धम्मिलपुञ्वजम्मकहाए सरहभवो

ततो सकम्मनिद्यस्याउओ विसमगिरिकडयनिविद्वा[इ]महल्रदुग्गकंदरापरिखित्ते, रुक्ख-ल्या-वंसगुम्मगहणे, पावजणावासकम्मनिल्छ, एगस्स वि य दुग्गमो होइ सपवेसो, तत्थ 20 स्तिनिविद्वा अत्थि विसमकंदरा नाम चोरपल्ली। तत्थ य पिलगणगामकूडो चोरसेणावती सकम्मवित्थारियपयाचो मंदरो नाम नामेणं, तम्म य भज्ञा वणमाला नाम, तीसे उदरे आयाओ। कालेण य पुण्णेण जातो, णामं च से कयं पिउणा 'सरहो' ति । ततो सो सुहं-सुद्देण परिविद्वेओ वाहपुत्त(प्रथाप्रम्-२०००)परिवारिओ य सकम्मनिरओ अच्छइ। ततो सो अण्णया कथाइ तस्स पिया आसुक्तंरमरणरोगेणं कालधम्मुणा संजुत्तो। पुत्तेण य मित्त-25 बंधवसिद्देएणं सक्कारिओ, लोइयाणि य किष-करणिज्ञाणि कथाणि। ततो सो दारओ पिल-महत्तरएहिं पिलसेणावई अद्दिसित्तो, परिवारिओ य सथण-परियणेणं पिलज्ञणमणुपाल-यंतो सहसुद्देण कालं गमेइ।

अह अण्णया कयाई तस्स सुहोविविद्वस्स चिंता समुप्पन्ना—बाहिं ता निग्गच्छामि । ववो सो एगवत्थो घणुं गहाय पक्षीए नाइदूरं गतो, पेच्छइ य परिदुब्बलसरीरे केणाबि 30 बावडग्गहत्थे मग्गपरिब्भट्टे पुरिसे परिभमंते । चिंतियं च णेणं—के एते भविस्संति १

१ °तवाओ उ २ विना ॥ २ ° हारमणारोगेणं उ २ विना ॥

ति । ते अणावहहरथे पैरिकलिङण अणायरो से जाओ, अब्सासं च गओ । ततो तेहिं मगवंतेहिं सग्गमग्गसोवाणभूषिं हिय-सिव-सुह-नीसेसकरेहिं महुर-पुक्तभासीहिं धम्मला-भिओ । ततो पणिमङण पुच्छिया अणेणं—के तुब्भे ? कओ वा ? किंह वा वचहें ? ति । तेहिं मणियं—सद्यांभविरया धम्मिट्टयां 'समण' ति बुचामो । तेण य भणिया—को धम्मो ? किं। तेहिं भणियं—परस्स अदुक्खकरणं। ततो तेण ते समणा पहं समोयारिया गया य । सो वि य पिछं पविद्रो ।

ततो कथवपहिं दिवसेहिं वहकंतिहें चोरवंद्रपरिवारितो गामघायं काउं णिगाओ, गओ जणवरं। तत्थ य गामब्सासे दिवसावसेसवंचणिनिमित्तं एगिन्म विसम-दुग्गमगगगहणे अच्छति। चिंतियं च णेणं—'अहम्मो परदुक्खस्स करणेणं, धम्मो य परस्स सुह्प्या-10 णेणं' ति समणा एवं भणंति. ततो 'किं मम परस्स दुक्खकरणेणं दिण्णेणं ?, तं मे होउ जं परस्स सुह्प्यगणेणं' ति चिंतिऊण सबप्पहरणाणि परिचइऊण जणवयं सो उवगतो।

ततो सहसीलसमुदायारो साणुकोसो अमच्छरी सहसत्तेस साणुकंपो कालगतो समाणो इह कुसागपुरे नयरे सुरिंददत्तस्स सत्थवाहस्स सुभद्दाए कुन्छिली पुत्तत्ताए पद्यायाओ । ततो तुन्धं गन्भगयस्स समाणस्स धम्मकरणे माऊए दोहलो जातो । ततो तुमं विणीयदोहलाए माऊ-15 याए णवण्हं मासाणं अद्धट्टमाण यै राइंदियाणं सुरूवो दारओ जातो । ततो तुन्धं अम्मा-पिऊहिं निवत्तवारसाहस्स इमेयाह्वं गोण्णं गुणनिष्कनं णामघेयं कयं—जम्हा णं अम्हं इमिम दारए गन्भगए धम्मदोहलो आसी, तं होउ णं एयस्स दारगस्स नामघेयं 'धिमालों' ति । तमेवं तुमे धिमाला । पुत्रभवे जीवस्स रक्खणबीएणं इमा एरिसी मणुयरिद्धी लद्ध ति ॥

ततो तस्स धमिह्नस्स साहुसगासाओ तं वयणं सोर्ड ईहा-ऽपृह्-मगगण-गवेसणं 20 करेमाणस्स सिण्णस्स पुवजाईसरणे समुष्पण्णे । ततो सो संभारियपुवजाईसरणो दुगुणाणि- यतिष्ठसंवेगजायसद्धो आणंदंसुपुण्णनयणो अणिष्वयं वहुदुक्खयं च माणुम्सं संजोगविष्पओगे य चितिकणं निविण्णकामभोगो तस्सेव पायमूले पवइओ, सामाइयमाइयाणि एकारस अंगाणि अहिज्जिओ । ततो बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अ- प्याणं शोसेत्ता सिद्धं भत्ताइं अणसणाए छेदित्ता अञ्चुए कप्पे देविंदसमाणो वावीससागरो- व्यक्तिक्षो देवो जाओ । ताओ य देवलोयाओ चइत्ता महाविदेहे वासे सिज्झिहिति ॥

ाजा । ताजा च र्वाळावाजा चरता सह।।चद्द् वासासाङ्गाह एवं खळु **धस्मि**ळेणं तवोकस्मोणं सा इ**ड्डा**ळद्धा ॥

## ॥ धम्मिछहिंडी सम्मत्ता ॥

धस्मिल्लाईडीप्रन्याप्रम् स्रोत १३७७ स० २०.



सर्वप्रस्थाप्रम्— श्लो० २०३४ **अ**० ५.

# [पेढिया।]

\* इयाणि 'वसुदेवेणं कहं परलोगे फलं पत्तं' ति पुच्छिओ रण्णा भगवं परिकहेह । \* इयाणि पेढिया, पैवमहांतो(महतो) इतिहासपासाँ इस्स पेढभूया ।। पञ्चण्णसंवकुमारकहासंबंधो

अत्य पच्छिमसमुद्दसंसिया निजणजणवित्रयगुणा चतारि जणवया। तं जहा— आणद्वा 5 कुसद्वा सुरद्वा सुकरद्व ति । तेसिं च जणवयाणं अलंकारम्या, सुद्वियलवणाहिवद्दे-वदत्तमग्गा, धणवद्दमद्दिन्माया, चामीयरपायारा, नवजोयणवित्थिण्णा, बारसजोयणीयता, रयणपित्सयाय दुक्तिसयदारिद्दिना, रयणप्रहापिह्वयतिमिर्रा, सुरभवणपिह्वत्वक्षवद्व-भोमपासायसहस्ममंदिया, विणीय-विण्णाणबहुल-महुराभिहाण-दाण-दय-सुवेसम्त-सीलसा-तिसज्जणसमाउला नयरी वारवती नाम। तीसे य बहिया रेवओ नाम पवओ रयणकं-10 तिदित्तसिहरकरविलिहियगगणदेसो। सो य नंदणवणगुणगणावहासिणा जायवजणमणाऽऽ-णंदणेणं नंदणवणेण उज्जाणेणं मंदरो इव सुरनंदणेणं परिक्यितो। बारवर्षण नयरीए धम्म-भेया इव लोगहिया दस दसारा परिवसंति। तं जहा—

समुद्दविजयो अक्लोभो, थिमिओ सागरो हिमवं । अयलो धरणो पूरणो, अभिचंदो वसुदेवो ति ॥

15

तेसिं च सम्मश्रो उगगसेणो राया सुराण विवे सक्को अणइक्कमणीओ । तत्थ समुद्द-विजयस्म रण्णो नेमि-द्ढनेमिप्पसुहा पुत्ता, सेसाणं उद्धयाई । वसुदेवस्म य अकूर-सारणग-सुहदारगादिणो । तेसिं च पहाणा राम-कण्हा निजेल-सजळजळद-च्छविहरा, विवसयरकिरणसंगमावबुद्धपुंडरीयनयणा, गहबइसंपुण्णमोम्मतर्रवैयणचंदा, सुयंगभोगोवमाणसुसिलिहसंघी, दीह्धणु-रहजुग्गबाहू, पसत्थलक्खणंकिय-पहवसुकुमा-20 लपाणिकमला, सिरिवच्छैत्थइय-विउलसिरिणिलयवच्छदेसा. सुरेसरायुधसरिच्छमज्झा, पयाहिणावत्तनाहिकोसा, मयपत्थिवत्थिमिय-संठियकडी, करिकरसरिसथिर-वृहतोरू, सासुग्गणिर्सुग्गजाणुदेसा, गूढसिर-हरिणजंघा, समाहिय-सम-सुपइट्टिय-तणु-तंबनखचल्या, ससिठिलजळदरवगहिर-सवणसुहरिभितवाणी।

१ शा॰ विनाडन्यत्र—एवं महतोसो इति॰ की ३ मो० गो ३। एवं महत्तो इति॰ कसं० मस०। एवं महत्तोसो इति॰ उ०॥ २ ॰सायस्स शा०॥ ३ अणहा कुणहा शा०॥ ४ निम्मविया की ३॥ ५ साय-रिया की ३॥ ५ ॰सय(ए)ण दुरु॰ शां० विना॥ ८ ॰रसु॰ उ२॥ ९ ॰ण देउजा-णेण परि॰ गो ३ उ०॥ १० विस् शा०। विश्व उ०॥ ११ निज्ञस्त के ३ गो ३। विज्ञस्त शां०॥ १२ ॰रचंदवय॰ उ२ विना॥ १३ ॰क्कोच्छइ॰ शां०॥ १४ ॰णिसुमा॰ शां० विना॥

<sup>\*</sup> फुल्यन्तर्गतोऽयं पाठः सर्वेष्वपि लिखितपुस्तकेषु "धिम्मल्लिहिंखी सम्मत्ता" इलस्यार्वाग् वर्तते ॥

#### राम-कण्हाणं अग्गमहिसीणं परिचओ

तत्थ रामस्स बलदेवस्स रेवई अग्गमहिसी । सा उण रेवयस्स माउलस्स दुहिया रती विव रूवस्सिणी ।

कण्हरस उग्गसेणस्स दुहिया सन्त्रभामा णाम मची विव सक्करस बहुमया १। रिट्टपुरे य रुहिरस्स रण्णो देवी सिरी, तीसे दुहिया परमावती । तीसे य पिरणा सर्यवरो विष्णो ति।वासुदेवस्स चारपुरिसेहिं निवेइओ सयंवरदिवसो।देवदिष्णेणं रहेणं दारुगसहाओ गओ सयंवरभूमिष्पएसं । निग्गया य कुमारी सहिजणक्यपरिवारा । मंचा-रूढा य रायणो तीसे दंसणूसुया हिया । उइण्णो य कणहो रहाओ। दिहा य णेण पुरमावती पुरमवणनिगाया इव पुरमनिल्या, पुरमवरमणहर्मही, कुण्णालकस्रणविण्ण-10 प्रजितकोमञ्ज्ञल्लारविंद-जंघोरु-सोणिमंडला-नाभि-मञ्झ-थणज्ञयल-बाहलतिका-करतलिक-सलय-सिरोधरा-दसर्णवसण-ऽच्छि-कण्ण-नासा-कवोल-सिरकेस-गमण-भासित-हसिया, कय-ली-लवंगकंती। रुइया य से दिट्टीए नवजलदावली विय मयूरस्त। तीसे वि सो चक्खु-विसयमागतो । चिंतियं च णाए-कयरो मण्णे एस देवो सयंवरकोऊहह्रेण इहमागतो ?। जाव सा एवं संकप्पेइ ताव कण्हेण रूवाइसैयविन्हियहियएगं भणिया पजमावती-15 अहं वसदेवसूतो हरामि त्ति न ते भाइयहं ति । वणलया इव वणगएण उक्सिता दुयं विलङ्गा रहं। ततो दारुगुमारहिणा घोसियं - सुणंतु सयंवर्रममागया खतिया !, दसार-कुलकेऊ वासुदेवो हरइ कुमारिं. जो न सहइ सो पच्छओ लगाउ ति । तयणंतरेण दा-मोयरेण कुसुमकलावधवलो पंचयण्णो सखो उद्धंतो । तं च सहं सुणंनी पडमावती सहसा भीया कण्हरस वच्छत्थलमङ्गीणा, तेण य समासासिया। अपुवसहसम्मोहिया य 20 खत्तियसेणा । पडरा य मण्णंति-किण्णु परियत्तइ भूमी ? जोइसचकं व निवडइ धर-णिवट्टे ? समुद्दो वा वेलमइक्कमइ ? ति । जाव ते सत्था न भवंति ताव बहुणि जोयणाणि बइकंतो, निवाघाएण पत्तो बारवतिं। रोहिणी-देवईहि य परितृहमाणसाहिं बहुस-कारेण य सकारिया परमावती । दत्तो से पासाओ देवनिन्मिओ परिचाँरियाओ य ।

25 सिंधुविसए वीइभयं नगरं । तत्थ य मेरू राया, चंदमती देवी, तीसे दुिहया गोरी । तेण य रण्णा पेसियं कुलगराणं—कण्हस्म कुमारिं देमि, संबंधाणुग्गहेण मं अणुगेण्हह चि । तेहिं अभिचंदो पेसिओ । सो विउलकोस-पेसवग्गं गहेऊण आगतो । वासुदेवो य तीसे पाणि गाहिओ बुद्धेहिं कुलगरेहिं । तीय वि दिण्णो रयणपासाओ ३ ।

पिडणा वि पेसिओ अत्थो विउलो किंकरीओ य २।

गंधारजणवए पोक्खळावईनगरीए नम्गई नाम राया, देवी य मरुमती, तीसे वीस-30सेणो पुत्तो जुनराया, तस्स भगिणी गंधारी रूववती रूवगए गंधवे य परिणिडिया। वीस-

१ °णसवण° भा० विना ॥ २ °राकुत्हरुन इहागड १ सि भां० ॥ ३ °सयहिएणं भां० विना ॥ ४ °रमा° भां० विना ॥ ५ °ण सा य डे० ॥ ६ °चारओ य भा० विना ॥ ७ तीए क ३ ॥

सेणाणुमईए रामसिंहओं कण्हो गंधारिं सपरिवारं गहाय बारवतिमुवगतो । सा वि बहुसकारेण पूड्या जऊहिं । दिण्णो से पासाओ विमाणोवमो ४ ।

सिंहलदीवे राया हिरण्णलोमो, तस्स देवी सुकुमाला नाम, तेसि दुहिया लक्ख-णलया लक्खणा णामं, पुत्तो य तस्स रण्णो जुयराया दुमसेणो। दूओ य पेसिओ कण्हेण सिंहलदीवं, सो आगतो कहेइ—देव! हिरण्णलोमस्स रण्णो दुहिया देवया विव रूव-5 स्सिणी, सा तुम्ह जोग्गा. सा य किर दाहिणवेयालीए समुद्दमज्जणं सेवमाणी देवचणव-क्खेवेण मासं गमेहिइ दुमसेणेण सारिक्खया. ता कीरज आयरो रयणसंगहस्स। तस्स वयणेण राम-केसवा गया समुद्दतीरं, दुमसेणं हंतुं सपरिवारं लक्खणकुमारिं गहाय सपुरिमागया। हिरण्णलोमेण य रण्णा विजलो अत्थो पेसिओ, 'पुष्ठचितिओ मे मणी-रहो संपुण्णो ति पणओ हं आणाविधेड' ति ५।

अरक्खुरीए नयरीए रट्टबद्धणो राया, तम्स देवी विणयवती, पुत्तो णमुई नाम जुक्राया, तस्स भगिणी सुसीमा सुसीमा इव वसुमती मेणोहरसरीरा ! मा सुरद्वाविसए प्रभासतित्यं मज्जिन्नं गया णमुइसिहया। सा कहिया चारपुरिसेहिं माधवस्म । गतो राम-सिहओ, नमुई हंतूण सपरिवारं सुसीमं चेतूण लच्छि पित्र वितियं जायवपुरीमागतो । सा वि सक्कारिया कुलगरेहिं, दिण्णो य पासादो ६ ।

गगणनंदणे (भंथामम्—२१००) नयरे जंबवंतो राया विज्ञाहरो, तस्स य भज्ञा सिरिमई, पुत्तो जुवराया दुष्पसहो नामा, धूया य से जंबवती। मा चंदा-ऽरविदाणि मुहसोहाए अइसयति, णयणजुयलेण य सभमरकुवलयजुगलं, थणजुयलेण य पीणुण्णय-निरंतरेण
बालतालफलसिरिं, लताओ य सपहवाओ बाहाजुयलेण, मज्झेण य तिवलिविभंगुरेण वज्ञमज्झं, जहणिबत्थारेण भागीरिहिपुलिणदेसं, ऊरुजुयलेण गयकलभनासाभोगं, जंघाजुयलेण 20
कुरुविंदावत्तसंठितिं, कमजुयलेणं कुम्मदेहागितिं, मुकुमालयाए सिरीसकुमुमसंचयं, वयणमहुरयाए बसंतपरहुर्यवायं। सा चारणसमणेण 'अद्धभरहाहिबभज्ञा भविस्सहं' ति आदिहा।
ततो सो जंबवंतविज्ञाहरराया 'तं गवेसिंस्सामि' ति गंगातीरे सिन्नवेसे सिन्नविहो। मा य
कुमारी अभिक्खं गंगानिदं मिज्जिं एइ सपरिवारा। विज्ञाहरेण य इकेण सेवानिमित्तं कण्हस्स
निवेदिता। सो अणाहिद्विसिह्ओं तं पएस गतो, दिहा अणेण गंगापुलिणे कीलमाणी, 25
रूबमुच्छिएण य हिया। निवेदया रण्णो, सो रूसिंड आगतो सयं, जुज्झिं च अणाहिहिणा सह संपलगो। भणिओ य णेण राया—अयाणुगो सि तुमं, कण्हस्स वासुदेवस्स
नेऊण कुमारी देया, तं जह तेण सयमेव हिया णणु सोहणं. किं न धाणिस से पहावं ? देवएसायं च ? ति। ततो सो उवसंतो, भणितं [च]—सुहु कुमार! भणिते. मम वि चारणसमणादेसं पमाणं करेंतस्स एसेव अहिपाओ आसी. तं अहं तवोवणं गमिरसं, दुष्पसहो 30

१ <sup>०</sup>या रुक्खणा शां० विना ॥ २ मणह<sup>०</sup> शां०॥ ३ °सिरी शां० विना ॥ ४ °यणिणायं छी ३ ॥ ५ °सिस्सं ति ति शां०॥ ६ याणासि शां०॥

ते य परिपालणीओ, स्वमह में अयाणओ अतिकमं। तओ ते जंबवंतीं धितिं पिष बितियं गहेऊण बारवित्मुवगया। पूर्ओ य जायवेहिं सभारिओ। तुष्पसहो य कुमारो जंबवईपरिचारियाओ विउलं च वित्तं गहाय उवगतो, पणओ राम-केसवाणं। तेहि बि बंधुवबहारेण पूर्ओ गतो सपुरं। जंबवतीए दत्तो पासादो कण्हेण ७।

5 वियवभाजणवए कुंडिणिपुरं नाम नयरं। तत्य भेसगो राया, विज्ञमती देवी, तोसं पुत्तो रुप्पी कुमारो, रुप्पिणी य दुहिया। सा य वासुदेवस्स नारएण निवेदिता, भणह—कण्ह! सुणाहि—मया रायंतेउराणि बहुयाणि दिद्वाणि. जारिसी पुण कुंडिणिपुरे रुप्पिणी नाम कण्णया तारिसी बीया नै होज्ञ ति तक्केमि। सा सहस्सरस्सिरंजियसयवत्तकंतवयणा, वयणकमलनालभूयचउरंगुलप्पमाणकंघरा, मउय-सुवृह्त-सिलिष्ठ-संठिय-तणुय-सुकुमाल-10 सुभलक्खणसणाह-किसलेंयुज्जलबाहलतिका, करपरिमिय-बृहृहारपह्नसिय-पीणथणज्ययलभार-सीदमाणविलभंगविलयमज्ञा, ईसिमउलायमाणवरकमलवियलणाभी, कण्णालक्खणवियक्खण्णमसंसियमदणसरिनवारणमणुज्जसोणिफलका, खंमणिभ-परमसुकुमाल-थिर-वरोरू, सुली-णजाणुप्पएसा, गूद्रसिर-रोमगोपुच्लसरिमजंघा, नवनलिणिकोमलतल-कमलरागसप्पभन-इमणिभासियपसत्थचलणा, सवण-मणगगाहिरिभितवयणवियक्खणा, आलओ गुणाणं। 15 एवं च नारदो रुप्पिणीं कण्हस्स हिययसाहीणं कांक्रण उप्पइओ। रुप्पिणीए अणेण वासदेवयुणा कहिया।

एयन्मि य देसयाछे रुप्पिणी सिसुपालस्स दमघोससुयस्स दत्ता । रुप्पिणिपिउच्छाए य एयं पिवित्तं सोऊण विरहे भणिया—पुत्ति रुप्पिणि । सुमरिस जं सि बालभावे दो वि अश्मुत्तपण कुमारसमणेण णभचारिणा भणिया 'वासुदेवस्स अग्गमहिसी भविस्सैति' ति ?। 20 तीए भणियं—समरामि । सा तं भणइ—पुत्त । जह वागरियं तेण मुणिणा तहा तं, न एत्थ संसओ. बलदेव-वासुदेवा अवरंते सुवंति, समुदेण किर से मग्गो दिण्णो, भणदेण णयरी णिन्मिया बारवती, रयणवरिसं च बुद्धं. 'वासुदेवो य किर सिसुपाल-जरासंधे वहे-हिं ति वाओ पवत्तइ ति. चेइंपंइणो य तुमं सि दत्ता रुप्पिणा. सिसुपालं हंतूण वि तुमं कण्हो गेण्हंतगो, तं मा ते वयणीययं होहिति. जइ तवाणुमयं दामोयरस्स पेसेमि 25 अहं ति । रुप्पिणीए भणिया—पिउच्छा ! तुब्भे ममं पभवहा पिउणो अणंतरं, जं च मे हियं तत्थ तुब्भे मे पमाणं।

ततो तीए पच्छण्णं पुरिसो पेसिओ बारवती छेहे गहेऊण, ते विवाहदिवसनिकर्तंपिटिओ वित्थिजत्ता कुमारीदाणस्सफला, सिसुपालवंचणनिगृहवयणा य छेहा उवणीया कण्हस्स । 'वैरदानदीतीरे य नाग्धरकणववदेसेण कुमारिनिग्गमो, तत्थ मिलियहं' ति कहियं तेहिं

१ °वती के शां विना॥ २ कुंडिणपु शां विना॥ ३ न दि हि सि ली ३॥ ४ °छउजा उर ॥ ५ °गकिछि शां ॥ ६ °ण भवारिणा उर ली ३॥ ७ °स्सिसि सि शां विना॥ ८ पुत्ति क ३॥ ९ उ० विना अन्यत्र— हि सि बाओ, चेड् शां । १६ ति चेड् शि ३ क ३ गो ३॥ १० °पयणो शां ॥ ११ वत्राण उर ॥ ११ वर्गाण उर ॥

पुरिसेहिं। आगया य कुंडिशियुरं, कण्य-विधाममाना व बहिया गेहिं कुमारीए सपित्रकाद, निच्छवाऽऽनमणं क्षण्हस्स । बहुमाणं सिसुपास्त्रे अन्यतो हिओ वैरदानदीपुवतीरे । पम-क्खिका रुप्पिकी सम्बद्धकारभूतिका नीणींका नामावरं अष्ट्रगमहैतरगपरिवृद्धा । सा अब-णच्छकेण मुणो पुणो मीइ । दिहा य गाए बाल-मरुडन्सया जहा कहिया दएहिं । तुहाए य भनिया रुज्जिमी भिज्ञ्छाए--एँहि पुत्त ! पसण्माणि से देवयाणि. एँहि, कुणस पद्दविकाणं ह देवज्छस्त मंदं मंदं परीति । वासुदेवेण व क्रमारि दह्ण मणिओ दारुगो-तूरह तुरो । तेण य चोइया मान्यपरंतेण । कुण्हेण व तीए पैमाणं करेंतेष आरोविया रहं । ठिवा य अह-गोप विज्ञुख्या इव नवजळदङ्गीणा दिहा । आफालियं च णेण थयुं । 'ऋदिं वचसि सर! कुमार्टि गहेडजं ?' ति भणंती सणिओ क्रप्रहेण—मा मर, वच, रुप्प्रिस पविचि नेहिं. किं ते उज्जमेण ?, मण-'राम-गोविंदा रुप्पिषिक्रमारिं हरिति' ति । सो भीओ रवंतो 10 गक्ते रुष्यिसमीवं । को वि सपरियणा निमाया । रुप्यिरण्णा प्रज्ञणा क्या-भगिणि असी-एउं न पविसिस्सं नबिरं । पत्थिओ महता बळसम्बदएणं रहमग्गेण । रुप्पिणी य विमया पुच्छिया क्यहेणं-कि देवि! नाभिरुइयं तेमया सह गुमणं १।सा अणइ-देव!सुषह, सम भागा धणुवेयनिही, सबलो य आगतो. तुब्भे पुण दुवे जणा, तत्य मे पीलं आसंकामि । काक्रेण भणिया-देवि! न जुत्तं इत्थिसमीवे अप्पा विकत्येतं, तह वि पुण तवाऽऽसामण-15 निनित्तं भणामि-पस्स मे बलं । बत्थ नाइदूरे महापरिणाहा पायवा पंतीए ठिया, वर्ता णेण एकसरेण विणिभिण्णा । अणंतरिया य जे जे तीए संदिहा ते ते विदारिया । वहरं च से संगुलिमुद्दाए चूरियं अंगुट्टंगुलिसन्निवाएणं । पत्तं च अग्गाणीर्यं । भनिओ य बली कार्ष्ट्रणं-भाउग ! तुन्हे सुण्हं गहाय वचह, अहमेते णिवारेमि । हामेण भणिओ-कण्ह ! तमं बहसहिओ वस वीसत्तो. अहं एयं कागबलं पोएमि । ततो रुप्पिणीए जायभवाए 20 विष्णविश्रो कण्हो-देव! जहा मे वयणीयं न होइ-'भारगं मारावेऊण गयं ति, तहा कुणस पसावं, सत्ता तुन्हों सक्तं पि जेहं। एवं विण्णविष्ण दामोदरेण रामो भणिओ-माउग! सुण्हा ते भाउगस्स अभयं मणाति. कीरड से पसाओ । रामेण य से 'तह' लि पिक्वनं । रुप्पिम्पवलं च बस्त्रदेवमभिभविष्मारदं । तेण व देवदिण्णो संखो सबुद्धतो । तस्स सहेज निद्वरगन्निय-खुभियमगरागरसिरच्छेण यद्यतिमाओ निराणंदी उन्झियाउही 25 ठितो । रुप्पी य अणुवाबि अमरिसिओ, दूर्र गंतूण य सरजाउं पबुट्टो रोहिणिसुचरह-बरोबरि । तेण य छह्हत्ययाए छिण्णा सरेहिं सरा, तुरमा सारही च पडिविद्धा । विणा-सियरही वि जाहे न मुयह धिट्टयाए ताहे से ध्युं विमाश्चिमं, अंगुटी व दाहिणी विद्धी। क्तो सहिहिं कहिं कहिं वि निवारिको-'सामि ! एस रामो पमवंतो वि ते न विणासेइ, अलं जुन्मेणं' ति नियत्तिको । पद्मणापूरणत्यं भोजकर्ः नयरं निवेसेइ । इयरे वि सिद्धकत्ना 30

१ अरगान<sup>०</sup> च २ ॥ २ **'क्ष्यस्वरि'** ज्ञांश्म ३-४ पुर्हि उ २ विना ॥ ५ दारसो शांश एकमसेऽवि॥ ६ प्रणासं करेंतीपु आरो<sup>०</sup> क ३ ॥ ७ 'पिपणा प' क ३ विना ॥ ८ 'वं सिन्तं । भ' क ३ ॥ ९ 'तो विणा' झां ० विमा ॥ व० हिं० १९

परं पीइमुद्रहंता अणुविग्गा वसंति, कहियं च रुप्पिणीए—अणहसरीरो ते भाया नियक्तो सयं जणवयं । दंसिता पुर-पश्चय-देसे य रुप्पिणीए पत्ता एगं सिमिनेसं। तत्थ कण्हो जेई भणित—रमणीयमुववणिमणं, वसामु इहं ति।तेण 'तह' ति पिडस्सुयं, संदिहो ये सिद्धत्थो सारही—वैच्छ! भणमु पउरवग्गं, सिग्चं विवाहगभंडगं उवणेह ति। सो गतो। जाव 5 नागरा सर्जेति ताव य जक्लेहिं वधू-वरं वेवाहिगेण सकारेण पूर्यं। पत्ता नागरया, दहूण विन्हिया। तं च देवतानयरं जायं। पउर-जक्लपरिगयाण य अतिच्छिया रयणी। कमेण य पत्ता वारगं। दत्तो य रुप्पिणीए समवणस्स उत्तर-पुरच्छिमो पासाओ ८।

रोहिणी-देवगीहिं वत्था-ऽऽभरण-पिडचारिकाजणेण पृद्वया । देविपरियणस्स च पिड-सिद्धो पवेसो । भणिको य सन्ध्रभामाए वासुदेवो - देव ! दरिसिज्ज कुमारी जा तुन्भेहिं 10 आणीया । स्रो भणइ-का कुमारी ? कओ वाँ ? जओ पहस्सह । जाहे निव्वंधं करेड् ताहे णेण भणिया-रेवयपवयसमीवे णंदणवणे दच्छिह ति। संदिद्वो अणेण केप्प-कारो-- उज्जाणे सिरिघरे सिरिपडिमं अवणेऊण पेढिगं लहुं सजिता आणं प्रविष्पणाहि ति। तेण जहाणत्तं अणुट्टियं। दिण्णा य आणत्ती अंते र्डराणं उज्जाणनिगामणे। पच्चसे रहे करे-कण रुप्पिणि दारुगसहिओ गतो नंदणवणं केसवो । सिरिघरे य णेण ठविया रुप्पिणी. 15 भणिया--'देवि ! देवीणं आगमणसमए पेढियाए निष्ठा अच्छप्त जाव निग्गयाउ' ति बोत्तु-णमवकंतो° रहसमीर्वे चिट्टति । पत्ताणि य अंतेजराणि, सञ्चभामा पुच्छइ—देव ! कहिं सा कुमारी ?। भणिया-गया सिरिघरं, वचह, तत्थ णं दच्छिह। ताओ गयाओ 'अही ! भयवतीए रुवं णिम्मवियं सिप्पिणं ति भणंतीओ पणयाओ। उवाइया य सञ्चभामाए-'भयवड् ! कुमारी आगंतुगा हिरि-सिरिपरिवज्ञिया होउ, ततो पूर्य करिस्सं' ति निग्गया, 20 मिगाया य समंततो । चेडीओ भणंति-सामिणीउ ! सा कस्स[इ] अडविराइणो धूया हो-हिति. का सत्ती तीए तुज्झं परओ ठाइउं ?. गुम्मे किम वि लीणा ठिया होहिति। गयाओ य कार्रहसमीवं भणंति-देव !न दीसए सा तुब्भं वहहा। तेण भणियाओ-अवस्सं तत्थेव होहित्ति, यवामो, दच्छिह णं। गओ य केसवो देवी(प्रंथाप्रम् - २२००)सहिओ सिरिघरं। सा उद्विया, 'देव! संदिसह, काओ पणमामि ?' ति । तेण सञ्चभामा दंसिया। रुप्पिणी 25 व तीसे पणवा । सा भणति—तुमं सि अम्हेहिं पुत्रं वंदिया । वासदेवेण भणिया—कह कह ? ति। सञ्चभामा भणति—'जइ अन्हेहिं भगिणी वंदिया तुज्झं कि इत्य वत्तवं ?' ति। सकलसाए वि बत्था-ऽऽहरणेहिं पृत्रया ।

## पज्जुण्णकुमारजम्मो तदवहारो गवेसणा य

रुप्पिणी क्याई च सीहं मुद्दे अइगच्छमाणं सिंमिणे पासित्ता कहेइ । केसवेण पहाण-

१ य सा<sup>°</sup> शां० विना ॥ २ वश्व, म<sup>°</sup> शां० ॥ ३ <sup>०</sup>णीए देवगीए य वस्था<sup>°</sup> शां० ॥ ४ वा कुमारिं जओ शा० विना ॥ ५ छिप्पारो क १ गो १ ॥ ६ <sup>०</sup>डरीण छी १ ॥ ७ <sup>०</sup>तो रेवयसमी<sup>°</sup> शा० विना ॥ ८ सुमि<sup>°</sup> शा० विना ॥

पुत्तकंभेण अभिणंदिया । पुणरिव य उज्जाणं गतो सउरोहो माहवो । विर्यरमाणीए य रुप्पि-णीए दिहो णहचारी समणो<sup>र</sup> झाणनिषळणवणो. पच्छिओ य णाए वंदिऊण-भयवं! उदरे में साइड किं होहिइ ? ति। सञ्चभामाए वि तयणंतरे पुच्छिओ तहेव। सो झाणवा-षायभीरू 'कुमारो होहिति' ति भणंतो अदिसणं गतो । ततो तासिं विवाओ समु-प्पण्णी-अहं पुत्तलंभेण मुणिणा आदिहा, अहं आदिह ति । रुप्पिणी भणइ-मया पढमं 5 पुच्छिओ । इयरी भणइ—सम्रं, तुमे पढमं पुच्छिओ, न पुण तेण किंचि भणियं. मया पुट्टेण वागरियं ति, तेण ममं पढमं पुत्तो होहिति, ण तुहं ति। एवं तासि विवदंतीणं सञ्चभामा भणति-जीसे पढमो पत्तो जायइ तीसे वरकोडए इयरीए केसेहिं द्व्मकजं कायइयं ति। रुप्पिणी य पच्छण्णगन्भा, ततो णं सञ्चभामा बाहइ। निवंधे य कए पडिवन्नं-एवं नाम भविस्सइ ति । ततो दो वि जणीओ गयाओ वासुदेवसमीवं । कहिओ अणाहिं चार-10 णादेसो पणयं च। वासदेवेण भणियाओ-सुद्धं दुण्ह वि जणीणं कुमारा होहिति, अछं विवाएणं ति । ताओ निग्गयाओ । तासुं च निग्गयासुं दुः जोहणी उत्तरावहराया सेविउ-मइगतो दामोयरं । कहियं च अत्थाणीगयाण राईणं कंग्हेण देविविवायवत्थुं । दुज्जी-हणेण भणियं-देव ! जीसे पढमं पुत्तो जायइ तस्त मया ध्या दिण्णा। एवं परिहासे कए अइगओ बारवर्ति सपरिवारी जउणाहो । 15

रुष्पिणी य पुण्णे पसवणसमए पस्या पुत्तं। क्यजायकम्मस्म य से बद्धा मुद्दा वासुदेवनामंकिया, निवेदितं च परिचारियाहिं कुमारजम्मं क्रण्हस्स। सो रयणदीविकादेसियमग्गो अइगतो रुष्पिणिभवणं। चक्खुविसयपिंडओ य से कुमारो देवेण अक्खित्तो।
कक्षो य अकंदो चेडीहिं—कुमारो केण वि हिओ ति। रुष्पिणी य कण्हं दृष्टूण मुच्छिया,
सत्था पुत्तसोगदुद्दिया विल्लविजमादत्ता—देव! निही में दिइ-नहो जातो. में मंदभागाए अज्ज 20
नवुग्गतो बालचंदो राहुणा घत्थो. निरालोयामु दिसामु कत्थ णं मग्गामि? परित्तायमु मं
सामि!. देवताण में को कक्षो अवराहो जेण में पुत्तको अविदेओ १, न याणं, मरिसिंदु।
तो एवं च रोबमाणी देवी आसासिया जडपइणा—'देवी मा विसायं वच, गवेसामि ते
पुत्तगं. जेण ममं परिभविजण हिओ तस्स दिइमेत्तस्स अणिपणंतस्स मारं विणयं करिस्सं'
ति बोत्तृण सभवणमुवगतो।

तस्य सञ्चलगरो वितापरो अच्छइ। नारओ य पत्तो तं पएसं। विकासितीण य विरस्स दिहो, भणिओ य णेण—सागयं रिसिणो?, वितापरेण ण मए त्य दिहा। सो भणइ इसमाणो—कण्ह! महती ते विता—कस्स मण्णे राइणो कण्णा रूविस्सिणी होजा? रयणं वा? को वा न सेवइ? को वा जरासंध्रपिक्खओ ति?। सो भणइ—न एयं, सुणह का-रणं—रुण्णिए जायमेत्रको केणावि हिओ क्रमारो. तस्स परिमग्गणनिमित्तं में महती 30

१ बिहर<sup>०</sup> क ३॥ २ <sup>०</sup>णो निश्वलक्साणणय<sup>०</sup> झा० बिना॥ ३ **हॉलगा, अ**ळं झा०॥ ४ वि **हरिओ** क ३॥ ५ **°को हिओ** उ२॥

विता। नारओ दंतप्पभापरिभिन्नक्तरं भणइ—कण्ह! सोहणो संघी जाओ, जलो सम्बभामाए बासण्णो पसवणकालो. तीसे य चारणोविष्ट्री धुवं बुमारो होहित, ततो रुप्यणीए केससुंडणं दूरओ परिंहरियं। ततो वासुदेवेण भणिओ—बाढं परिहासेण, वषह,
देवी धीरवेह सि। ततो सो तत्थेव परिहसंतो गओ, हिष्यणीए भणिओ —बजः! आसि
5 में आसा 'तुब्भे में पुत्तगस्स पवित्तं बाणेहि' सि. तं जह तुब्भे एवं बाणवेह, निराणंदाः
मि संतुत्ता। ततो जायाणुकंपेण नारएण भणिया—हप्पिणि! सुय सोगं. अहं तब पुत्तस्स
गवेसणं अकाऊण न ते पुणो दच्छामो. एस निच्छको सि। उप्पह्नो कितणकुम्बयपन्नासरासिसामं गगणवेसं।

### सीमंधरजिणं पंइ पज्जुण्णवहारविसया नारयस्त पुच्छा

- 10 चिंतियं च णेण—'अण्णया अइमुक्तो कुमारसमणो इहं अइसयनाणी संसयपाँ डियुच्छा-दायगो आसी, संपयं पुण अवरविदेहे सीमधरो नाम तित्थयरो विहरति, तं गच्छामि दस्स पायमूळं. सो में प्यमद्वं बागरेहिइ'ति संकष्ये अण गतो खणेण अरहको समीवं। ति-गुणपयाहिणपुषं च बंदिअण पुच्छति—भयवं! बारवतीए कण्हरस वासुदेवस्स रुप्पिणीए अगमहिसीए पुत्तो जायमेत्तओ हिओ केण ? ति।
- 15. भयवया भणियं—धूमकेउणा जोइसियदेवेण पहिणीययाए अवहरिअर्ण भूयरमणाडबीए सिलाबले उन्तिओ 'एल्थ एसो सूरायवेण सोसं गमिस्सइ' ति । विज्ञाहरमिद्रुणं च
  पश्चसे तस्सोबरिएण समइन्छइ—कालसंवरो कणगमाला य । तस्स य दारगस्स चरिमसरीरनिष्फत्तिभवियवयाए तेसिं गती पिहहया । ताणि संकियाणि 'किं मण्णे एत्थ कोइ
  अणगारी तक्रको संठिओ होज ?' ति उवइयाणि, पष्सिंग क्रवेण तेयसा मुहारयणमरी20 इपचरेण य विष्पमाणं परमदंसणीयं । 'अहो ! अच्छेरं एरिसेण क्रवेण तेयसा य न होई एसो
  पाययावयो' ति पसंसमाणो भणइ कालसंवरो—देवि! वशामो ति । सा न चलइ । तो
  विज्ञाहरेण भणिया—किंदेवि! एएण ते अहो वेक्कुमारसप्पभेणं वारगेणं ? ति । सा भणइ—
  अध्वउत्त ! तुम्हेहिं दिज्ञंतेणं ति । ततो तेण तुद्धेण से अंके निक्कितो 'एस ते पुत्तो मया वत्तो'
  ति । ताणि तं गहेडण निहिमित्र व्रिकृति गयाणि । वेशहृदाहिणसेढीए पच्छिमदिसंतेणं
  25 मेहकूडं नाम नयरं अमरावतीदेसो, कओ य उसवो, पयासियं च—कार्णगमालाए देवीथ
  तिरिक्करणिविज्ञाए पुत्रं पच्छाइओ गन्मो, संपयं कातो छुमारो वित्तो, 'पळुबओ'
  ति व से नामं कथं । सो तत्थं परिकृष्ठ । सोलसवरिसो अम्मा-विज्ञिहं सोई समेहि ति ।

पुणो पुण्छइ--भववं ! कहं तस्स जायमेत्रागस्स पिन्निजो उपन्नो ? ति । भयवया भणिजो

१ °इयम्बं ति । त° शां । ॥ २ °ओ अस्य में शां । ॥ ३ आणेंड् शां ० विना ॥ ४ उ २ विनाऽन्यत्र—— 'सणं काउपण ते छी ३ ॥ ५ अयमु भां । ॥ ६ °पिटि उ २ ॥ ७ मे पणकाई क ३ ॥ ८ °ण मीसणाड ° छी ३ ॥ ९ °ययो बाको ति छी ३ ॥ १० °१थ घरे बड ° क ३ उ० ॥ ११ समं स° क ३ ॥

नारओ—अणाइसंसारवित्तणो जीवस्स तासु तासु जोणीसु कारणवसेण सबे सत्ता वंधवा बासी सन्तू य. पुण तस्स दारगस्स सम्मन्तलंभकाले जो पिता तम्मि समय आसी, सो से जहा कम्मंतरे पच्छा सन्तू जातो तं सुण—

## पत्तुण्य-संबपुञ्यभवकहाए अग्गिभूइ-वाउभूइभवो

भरहे मगहाजणवए सालिगामे मणोरमुजाणं। तत्थ सुमणो नाम जक्सो, तस्त 5 असोगपायबसंसिवा सिन्धा सुमणा, तत्थ णं जणा पूर्वति। तत्थ य गामे सोमदेवस्स माहणस्त अगिगलाए भारियाए दुवे पुत्ता अगिगभूइ-वाजभूई अणेगसत्थऽपह्यम-तिणो, तन्मि मंडले लद्धपंडितसहा, बहुजणसम्मया परिवसंति।

तिमा य काळे णंदिवद्धणो अगगारी चोदसपुधी समुप्पण्णोहिनाणी समणो विहरमाणो मणोरमङ्काणे समोसिरओ। तस्स य समीवे समंतरो जणो आगम्म केविएम्रतं 10
धम्मं सुणइ, संसए य पुष्छइ। सो य भयषं जिणो विव अवितहं वायरेइ। तं च तहा
जणमुवसेवमाणं उवलद्धण सोमदेवपुत्ता भणंति—अयाणओ एस छोगो अम्हे बद्दक्तिऊण समणसमीवमुवंगम्मति. कयरं तं नाणं जं अम्हं अविदितं? ति। तेहिं पिया आपुचिछको—ताय! मणोरमे उजाणे मुणी किल कोई हितो, तत्थ छोगो वच्छ. तं तेण सह वायं
करेस, अणुजाणह ति। तेण अणिया—तुष्मे मया उवल्झाए अत्यदाणतोसिए काऊण सिक्खा-15
विया, कीस परिभवं सहह?. परौपह समणं। ते गया जणपरिवृद्धा णाइदूरिद्धा भणिया—
भो समण! तुमे समं वादत्थी आगया अम्हे. भण, किं जाणित? जा ते पिडवयणं देमो
ति। तेसिं च आयरियाणं सीमो सखो नाम ओहिनाणी वादलद्धिसंपण्णो सुमणितलासमीवे पसण्णिकतो अध्यत्भः। तेण सहाविया—भो माहणा! मा होह महिससमाणा. जं मे
बत्तवं तं भणह। इओ ते गया तस्स समीवं मणंति—भो समण! किं भणियं होछ 'महि. 20
ससमाण' ति?। सख्लेण भणिया—सुणह—

#### महिसाहरणं

एकस्मि रण्णे पाणीयं एकमेव, तं चडप्पयाणि आरण्णाणि तण्हाभिमूयाणि आगम्म आगम्म तहेसिट्टियाणि पीयपाणियाणि निबुधाणि जहागतं वश्वंति । महिसो पुण तत्थाव-गाहिस्य सिगेहि आहणङ्काव जाव कछिततं । ततो ण वि तस्स, ण वि अन्नेसि पाणजोगं अर्ध होइ । एस विद्वंतो । जहां सा अडवी तहां संसाराडवी, उदगसरिसा आयरिया, मिग-सरिसा धम्मसवणाभिकासिणो पाणिणो ॥

जुन्भें वाषायं धन्मकहाएं करेमाणा महिससरिसा मा होहि-ति मए एस्य सङ्गविया ।। तबो भणंति—एएण मुणिणा सह वायत्थी आगया. जङ् तुमे पराजिए एस ते गुरू परा-जिओ होइ, तो तुमें सह जुत्तो आळावो. इहरहा हि महिससरिसा अन्हे तुमे कया सीह-30

१ 'बहम्म' शां०॥ १ कोयि हितो शा०। कोइ पत्तो ली १॥ १ 'राजप्' ही १॥ ४ 'को धम्मक-हाबाआयं करे' की १॥

सिरसा कयाइ भवेजामो। सच्चेण भणियं—एवमेयं जइइ मं। ते भणंति—जियस्स को निगाहो?। साहुणा भणियं—जो तुम्हं रुइओ। ते भणंति—जइ अम्हे जिणसि तो ते वयं सीसा. तुमे पराजिए तुब्भेहिं सबेहिं निगांतवं इओ। एवं ठिए समाणे पासणिगसमीवे सच्चेण भणिया—पुच्छह ममं जं ते अहिप्पेयं। ते भणंति—अम्हं न कोइ संसओ विदित- 5 वेदाणं. सुमं पुच्छ जं ते पुच्छियवं। साहुणा भणियं—जइ मया पुच्छियवा, कहेह —क-ओ त्य इहमागया?। ते भणंति—अम्हे इहेव संवुत्था. जो चंदा-ऽऽइच्चे ण याणइ सो अम्हे न याणिजा। साहुणा भणिया—जाणामि, जहा तुब्भे सोमदेवस्स माहणस्स पुता अगिराह्मण्याय्भजाय ति. एयं कहेह—तं गब्भं कओ त्थमागया?। ते भणंति—एयं पि किं कोइ जाणइ?। साहुणा भणियं—वाढं। ते भणंति—जइ तुमं जाणसि एयं तो जिया णाम 10 अम्हे. युणायु। सच्चो भणइ—तुब्भे दो वि जणा अणंतरभवे सियालिएइका आसी। ते भणंति—को पश्चओ?। भणइ सम्बवादी सच्चो—अरिथ पन्चओ—

### अग्गिभूइ-वाजभूइपुष्ठभवसंबंधो

इह नाइलो नाम गहबती । तस्स कम्मकरेहिं छेत्ते हलनाडो पम्हुहो नग्गोहपायर्वस्स हेट्टा, सत्ताहिगा य (प्रथाप्रम्—२३००) वहला जाया । तुड्भे सीयवायहया तं निग्गोहम-15 स्सिया । छुहावसेण य भे सो नाडो खइओ । तस्स अपरिणामेण विसूइया जाया । तेण परितावेण हो वि मया अग्निलागडभे हो वि जमला जाय त्थ । न एत्थ सहेहो ॥

तं सोऊण संकिया । भिणयं च पासिणगेहिं—पुच्छिज्ञ नाइलो । गया य पुच्छगा । किह्यं गहवइणा—अत्थि वत्तपुर्वं, नाडो अद्धभिक्खओ य. सियालजुयलं च दिष्ठपुर्वं मयं दुहिणंते । ततो ते माणुस्ता आगच्छमाणा भणंति—जिया माहणदारगा अइसयनाणिणा ! 20 आगएहिं कहियं जहाभूयं । साहुणा भिणया—वितियं पच्चं सुणह्—

# राहुगबलामूगकहासंबंधो

उज्जेणीओ पंच पुरिसा इहमागच्छंति । तेसि च तिन्नि इब्भदारमा, दुवे जत्ताभयमा । इब्भें सुओ एगो अवदायसामो राहुगो नाम बलामूको सेयंबरो, दुवे अवदाया चीणपिट-रंजितवसणा । कम्मगरा य काल-सामा, तत्थेगो कंबलेण पाहेयं वत्थाइं पोट्टलबद्धाइं च 25 वहइ इयरो अ दिसपूरवत्थेणं । जो सो मूओ सो मया अणुसहो इहं उल्लवेहिइ पबयस्सइ य । जेण पुण कारणेणं इमं देसमागतो तं अहं कहेमि जाव इहं न पावेइ—

#### राहुगपुषभवकहा

उज्जेणीय तावसो नाम सेट्टी भासी। तस्स तिगिर्च्छिप अत्थि कोसहं। सो आय-वयपरियट्टी करिसणारंभवक्स्तिचित्तो अट्टन्साणी कालगतो सूयरो जाओ। सरए य 30सो जूहेण सह सालिभक्सणनिमित्तं खेत्तं पुत्रभुत्तमागतो। तावसकालसुपण य सहो कओ, पलायं तं जूहं, सो य सूयरपिहओ अवलोइंतो पुत्तं दृष्ट्ण समुप्पन्नजाईसरो तस्सेव

१ °बहिद्वा शा० विना ॥ २ °ब्भेसु एगो शा० ॥ ३ अन्हे कहेसु जाब शा० ॥ ४ °ब्छए शा० विना ॥

समीवमागतो । तेण अणुकंपाण ण धाडिओ, दिण्णो य से सीरोदणो, पुत्रसिणेहाणुरागेण य पुत्रमणुसरंतो नयरमागतो परिविद्धुओ । अण्णया बद्धो पसुत्ते जणे साणेहिं मारिओ, रैसंतो रोससंपिलतो तत्थेव नयरे सप्पो जाओ । परिभमंतो य तं घरं जणं च दिहपुत्रं परसमाणो जाईसरो जाओ। न सुयइ य तं पएसं मम्तेण । संवरंतो दिहो छउडेहिं घाइओ पुरिसेहिं । तद्वत्थो जीवियत्थी अवसरिओ, उतं देदणं सारीरं वेपंतो चिंतेइ—को एएसिं 5 दोसो ?, अहिजाई भयजणणी. अहवा सयं कयं मूण कम्मं परपीडानिमित्तगं, तं अणुभवामि । एवं महवमुवगतो कालगतो पुत्तस्स पुत्तो जातो । सुमरियपुत्तभवो य तं जणं पस्समाणो चिंतेइ—कहं पुत्तं 'ताओ'ति भणिस्सं, सुण्हं वा 'अम्मो' ति, तं सेयं मे मूयत्तणं। परिविद्धुओ य सयणस्स आउरस्स तेइच्छं लिहिजण उवदिसति, सम्मओ पूयणिजो य जातो।

एयिन देसयाले एगो देवो सोहम्मकप्पवासी णंदीसरमिहमाए अवइण्णो विदेह केविं 10 पुच्छइ—भयवं! अहं किं भविओ? सुलहबोही? दुझभबोहिओ वा?। केविलणा भेणिओ—तुमं सि भविओ, किं पुण तुमे गुरू अबासादिओ तेण दंसणमोहणिकं अिव्यं ते दुझह-बोहिगत्तणहेऊ। सो भणिति—कहं पुण बुज्झिक ? ति। अरह्या भणिः —तुमं इओ चइऊण उज्जेणीए जंबुदीवे भरहवत्तणीए बलामूगस्स राहुकस्स इञ्भपुत्तस्म भाउपुत्तो होहिसि. सो ते अन्भित्थओ बोहेहि नि। एवं सोऊण गतो देवो राहुगसमीवं। तस्स णेण 15 अत्थो दिण्णो। भणिओ य—अहं तव भाउगस्स पुत्तो भविस्सं. मम माउए अकाले अंब-फलदोहलो होहिति, तीसे तुमे इमेहिं ओसहेहिं फलपागं काऊण तेइच्छं करिजासि. 'समए जो इत्थ दारगो जायइ सो मम दायहां' ति पिडवण्णेस पिडयारं करेजासि. जायं च ममं साहुसमीवं अभिक्खं अभिक्खं नेजासि। 'जइ न बुज्झेका तो इमाणि कुंडलाणि मे नियग्गामंकियाणि दंसेकासि' ति वेयहुपद्यसिद्धाययणसमीवे पोक्खरिणीए पिक्खताणि नेऊण 20 तं पएसं 'पुणो सुमरेजासि' ति; पुणो स नयरे साहरिओ।

जहासंदिहो य डोहळविणोओ कओ दारगळंभस्सफलो। जायं च तं साहुसमीवं नेइ कीळावंतो।सो दहूण साहवो मह्या सदेण रसित। ते भणंति णं—सावग! सज्झाय-ज्झाण-वाघायं करेइ एस बाळो। ततो सो तस्स बोहणत्थं इहं एइ। अञ्चया तिश्ववेएण तवं चरि-स्सित। पबइओ य थोवं काळं साहुधम्ममणुपाळेऊण देवो भविस्सइ। संगारं च सुमरिऊण 25 उज्जेणिमागंतूण साइरेगहवासजायस्स रोगं उदीरेहिति। वेज्जपिडयाइक्खियं सयं तिनि-च्छगरूवं काऊण भणिहिति—जइ णं मम देह सीसगं तो णं नीरोगं करेमि ति। तेहि य पिडवे हहस्स सत्थकोसं बोज्झगं देइ। सो य सिलागुरुगो, सोणं ण तरित बोढुं, 'जव-ज्झाय! ण मे सत्ती एरिसं भारं पदमिव संचारेजं' ति। ताहे भणिहिति—जइ समणो पष्ट-याहिसि तो ते विस्रजेमि ति। बहुप्ययारं भण्णमाणो न पिडविज्ञस्सइ। एवं कथपयत्ते 80

१ °तओ न° शां०॥ २ सं० विनाडम्यन—सरंतो ली ३। सरंतो क० मो० गो ३ उ २॥ २ तं खेब वे क ३॥ ४ नूणं ली ३॥ ५ भासिओ शां०॥ ६ ते भा क ३॥ ७ णिजा शां०॥ ८ °णस्य ब समी शां०॥

अंतो वेषक्षं नेकण क्रंडक्राणि दंसिहिति । ततो सौ सुमरियपुत्रभवो आयतिवसंबेगो स्ररक्षो सामण्णमणुवरिहिति ।

एयस्मि य कहाबवच्छेदे आखोदया पुरिसा कोड्सिटिका व गया तेसि समीवं। जहकिद्या य साहुणा विद्वा, पुच्छिया मूयं दंसेंति जहाभिणयं। 'पराइया माहण' ति भणंता

5 पुरओ परिसमुवगया जहाविट्टे-सुयं किहिति। ते वि पुरिसा कमेण पत्ता, बंबिडण
आसीणा। भणिओ य मूओ साहुणा—राहुग! पुवन्नवताचस! मरिडण सूबरो सि जाओ.
तत्य वि साणेहिं रसमाणो बहिओ उरगो सि जाओ. तओ छउडेहिं हम्ममाणो नहो मधी,
तथा पुत्तस पुतो माणेणं अम्मा-पियरो नास्वति. एवं ते कालो गओ. ततो 'देववयणं
कायवं' ति इहागओ सि. संसरमाणस्स य ऐगमेगस्स जंतुणो तिरिय-मणुयभवेसु अम्मा10 पियरो सबे जीवा आसी, देव-नार्यएस नत्य, एत्थ सेंही वि. जहाणुभूवा य से (ते)
जातीतो [स्साहुणा\*] सपवयं कहियाओ. तावसकाले जा ते माया आसि ति तं कहं
जाणासि जहा एसा जम्मंतरेसु वि आसि ? ति. संसरमाणेण जंतुणा सवसंबंधा अणुभूयपुवा. एस सन्भावो। सोडण उद्धिसयअंसुपुण्णणयणो पडिओ साहुणो पाएसु—भयवं !
विदिया तुज्यं सबसंसारगय ति । तस्त य वयणं सोडण सहायपुरिसा परस्वविद्धिया
15 भणंति—अहो!!! अच्छेरियं, एस अम्हं सह बिहुओ जम्मप्यभिद्द मूओ इयाणि साहुववणं
सोडण उहावेचं पयत्तो ति ।।

भणिया य ते अग्निभूय-वाउभूई सक्काइणा सक्कणं—एस वितिओ पक्को, जहा तुब्भे सिवाला आसि ति। पासिणिगेहि वि 'तह' ति पिडवर्त्तः। विमणा य ते माइणा मणं- वि—निवयणा वयं, छिण्णो संसओ, जियं समणेणं भवंतरवियाणएण। पसंसंती सक्ता 20 गया परिसा। तेहिं सोमदेवस्य अग्निखाए य किह्यं। ताणि रोसपिछताणे भणंति— पुत्ता! जेणं वो समणेणं महाजणमञ्जे ओहामिया तं पच्छकं जीवियाओ ववरोवेह। तेहिं भणियं—किह एरिसो महप्पा तक्सी बहुजह?। ताणि भणंति—अग्न्हं वक्का, मा पिडक्छा होहि-ति। ते तं पमणं कुणंता निसीहे गया वं पएसं। सक्को य सुमणितव्यपपसे सक्दाइयं पिडमं वोसहकाओ ठिओ। वहपरिणया य जक्केण भासिमा—'दुराचारा! रिसि-25 जावगा! विणह' ति भणंतेण शंभिया छेप्पकम्मनरा इव। पभाए कणेण दिहा तव्वस्था, वंक्क्जणेण य। सक्को जाइओ—महरिसी! समह, से कुणह य जीविष्ण पसार्वं ति। सारवसरस्तिकविषकिपण्य साहुणा भणियं—णाहं कुल्हामि एरिस, सुक्लो क्रक्को कुविओ, तेण शंभिया। पसाइज्जमणो य जक्को भण्ड—एएहिं एस्य सुसियहं ध्वकक्रमेहिं, मित्य से जीविव ति। भणिओ अदिहने भासमाणो ओहिदंसणिणा सक्को—एए जिणव-30 वणवाहिरा अण्णाणिणो, स्वमसु से, मुष्यु कोवं ति। तवो वक्सो। जावा व सामाविवा।

१ °हं सु° शां० विना ॥ २ प्रोरा° शां० विना ॥ ३ °रजो न° शां० विना ॥ ४ सेहा शां० । सेही क १ ॥ ५ शां० विनाइन्यत्र—कुम्बंति, ते निसी° छी ३ क १ ॥ ६ °यम्बं ति शां० ॥

वितयं चाणेहिं—अहो ! साधवो दयासारा. अन्हारिसेसु वि निन्धिणेसु साणुकंषा वत्तंति. एस सिद्धिमग्गो जं एते दंसेति ति । पिडया सञ्चस्स पाएसुं, भणंति य सुद्धिहि-यया—भयवं ! तुन्झ संतिया पाणा. अज्ञप्पिमइं च तुन्झ सीसा मो. साहुधम्मं पुण न सत्ता पालेडं, गिहिधम्मं पुण गिण्हामो । ततो अणुवयधरा सावया जाया, अहिराया य जिणवयणममयभूयं । गया साहुणो विहरमाणा ।

ते वि सीलरया जिणपूरारया अम्मा-पियरो पण्णवेति—पिडवज्ञह मग्गं अरहंतदेसियं ति । ताणि भणंति—पुत्ता ! गया य ते समणा, जाणं ते भएण पिडविश्रो धम्मो. अलं भे तेणं ति । तेहिं भिणयं—निगुणेसु अम्म-ताय ! पिडिनिवेसो मृहया. सच्चो अविसंवादी नेष्ठाणसं-पावओ य जिणवरदेसिओ धम्मो. मा होह अयाणुयाइं. पिडवज्जह सप्पहं. मा हुग्गितं विधिहह ति । ताणि भणंति—तुब्भे ताण समणाणं सोऊण अम्हे कुलधम्माओ वेडताओ फेडेडं 10 इच्छह. जइ एवं पिडविश्वा कुगई वचामो, गया णाम ति । ताणि ण पिडवज्जंति तेहिं पुत्तेहिं उवइस्समाणं । ते पुण दहधम्मा कालगया सोहम्मे पंचपितओवमिट्टिनीया देवा जाया । प्रज्ञूण्ण-संवपुव्यभवकहाए पुण्णभह्न-माणिभह्मवो

ततो चुया गयपुरे जियसत्त् राया, धारिणी देवी, अजियसेणी जुवराया । सेंडी पुण अरहदासो, तस्स भजा पुँष्फिसिरी, तीसे गव्भे जाया जिङ्ठ-कणिट्टगा पुण्णभह- 15 माणिभद त्ति । कयाइ महिंदो नाम अणगारो सगणो हत्थिणाउरे यमोसरिओ । तस्स-तिए धम्मकहं सोऊण राया सेट्टी य पबइया । अजियसेणो य राया जाओ, पुण्णभटो सेट्टी। साहवो विहरिकण बहुणा कालेण पुणरवि गयपुरमागया। पुण्णभद्द-मा-णिभहा य वंदिउं पत्थिया, अंतरा य परसति सोवागं सडणपंजरं खंघे काऊण पिंगलाए सुणिगाए अणुगम्ममाणं । तेसि च ताणि दृहुण अर्ताव सिणहो जाओ । ततो से चिंता 20 जाया-कि मण्णे एम दहूण सिणेहो वहूर<sup>ें १</sup>, पुच्छीहामो गुरुवो ति । सो य णेहिं सोवागो भणिओ-जाव अम्हे साहुसमीवं वचामो नियत्तामो य ताव य पिडवालेहिं, तो ते किंचि दाहामो । सो 'जहाऽऽणवेह'त्ति हितो । ते गया महिंदं अणगारं वंदिऊण विण-एण पुच्छंति—भयवं ! सोवाए सुणियाए य परो सिणेहो, कहेह कारणं ? । ओहिणा सुदिह च साहणा कहियं, जहा—तुन्मं पुष्ठभवे अम्मा-पियरो आसी. बहुं पावं समज्जिणिता काल-25 (प्रन्थाप्रम्-२४००) गयाणि सप्पावत्ते नरए पंचपितओवमाणि दुक्खमणुभविकण उद्यहाणि इहाऽऽगयाणि । सपचयमेयं सोऊण समुप्पणजाईसरणा वंदिऊण सोवागसमीवमागया । णीओ अणेहिं सगिहं, कहियं च पुत्तभवचरियं। सोवागेण सुणिगाए य सुमरियं। भ-णिओ य णेहिं सोवागो-अम्हे ते बित्तिं देमु जेण जीवसि, अछं ते पावजीविएणं, मा पुणो नरगे विबिद्धिसि । ततो सो अंसूणि मुयमाणो भणइ—णाऽहं सत्तो इयाणि गरहियाए जातीए 30 कालं गमेजं. कयभत्तपरिचाओ मरिस्सं। कए निव्बंधे तेहिं दिन्नपचक्खाणो हिओ। पिंग-लाए उन्नणीयं भोयणं, सा णाऽभिलसइ । ततो भणिया सेहिणा—पिंगले ! तुमे वि भत्तं

१ साइयो वि° शा० ॥ २ °वाणि — गुणेसु अम्मतात ! पडित्रेसो शा० ॥ ३ पोम्मन्तिरी शा० ॥ व० हि० १२

पद्मक्खायं जओ न भुंजिस ?। ततो णाए सीसं कंपियं। सा सत्तरत्तस्य कालगया। सीवागी अहारसण्हं दिवसाणं नंदीसरे दीवे देवो जाओ । सुणिया अजियसेणस्स रण्णो दुहिया जाया सुदरिसणा णामं । तेहिं पुण्णभह-माणिभहेहि सिणेहेण सुइया । कालेण य 'अगिले ! पिंगले !' ति आलवंतिहिं बोहिया । सेट्टी य रण्णो सरीरभूओ, तओ तेण ची-5 इया पबद्दया पियदंसणागणिणीसमीवे, काऊण सामन्नं गया देवलोयं । ते य पुण्णभद्द-माणिभद्दा सावयधन्ममणुपालेऊण समाहीए कालगया गया सोहम्मं ।

पज्जुण्ण-संबपुद्यभवकहाए महु-केढवभवो

तत्थ दो सागरोवमाइं दिवे भोए भुंजिऊण चुया गयउरे विस्ससेणस्स रण्णो सुरू-वाए देवीए पुत्ता जाया जेड-कणिट्टा में हू केढवो य। कमेण य महू राया जातो। नंदी-10 सरदेवो वि ससारं भिनकण वडपुरे कणगरहो नाम राया जाओ। सुदंसणा वि संस-रिऊण तस्सेव भारिया चंदाभा नाम जाया । मह अहिराया, तस्म आमलकप्पाहिवो भीमो नाम राया आणं न सम्ममणुपालेइ । तेण जत्ता गहिया, वडपुरं च पत्तो । कण-गरहेण य बहुमाणेण सगिहमाणीओ । कणगर्भिगारेण य उदगमावर्ज्जिंड चंदाभा देवी पादे धोवइ। ततो मह तीसे रूवे पाणिपहावफासे य रज्जमाणी वस्महवत्तवयमुवगतो, 15 संवरंती आगारं किह वि अच्छिओ, जह व तह व भुत्तभोयणी निगाती गती आवास। निडणेण य मंतिणा पुच्छिओ-सामि! अण्णारिसी भे मुहच्छाया लिकावज्ञह. अइवीस-भमाणा मा छलिया होजाह. कहेह, भे सरीरे वियारो । सो भणइ--साधु तिकतं. कारणं साहेमि ते-कणगरहम्स देवी चंदाभा, मा मे हिययमङ्गया. 'जङ सा नित्थ अह-मवि नित्यं ति णिच्छओ. एतीए चिंताए विवण्णया वयणस्स तुमे दिहा। तेण भणिओ-20 सामि! बलकारेण कणगरहम्स भारिया जइ हीरड तो अम्हे एकलगा बज्झा होहामो. तं विण्णवेमि-- उवाएण चंदाभा घेष्पहिति. पणंओ वड्डाविज उक्णगरहेण समं, अंते उरा पेसिजंतु, अकलगं च दरिसिजाउ. ततो गइरार्गईए वीसंभेय संजोगो निरवाओ भविस्सइ। तहा य कयं । अकलं तं सोऊण कणगरहो सह चंदाभाए अभिक्लणं एइ । भीमो य कणगरहसम्माणं सोकण उवइओ। नियत्तो मह गयउरं गओ। कणगरहो भणिओ-25 किंचि कालं समयं अच्छिडण सनयरं में (से) नेहिसि ति। तेण 'तह' ति पडिवन्नं। केस वि दिवसेसु गएसु गयपुरं गया रायाणो कयपूरा सभारिया विसिज्जिया। अंते कणगरहो पूरुओ, चंदाभा आभरणसज्जणववएसेण रुद्धा। सुयं च णाए, जहा-नित्थ मे निगामो ति। ततो णाए पश्चइया दासी पेसिया कणगरहसमीवं। सो य णायपरमन्थो भीओ अवकंतो पु-त्तरस रज्ञं दाऊण तावसो पवइओ। चंदाभा चंदप्पभा इव चंदरस महस्स बहुमया जाया। बहुणा य कालेण कणगरहो तावसरूवधारी गयजररायमग्गे दिहो चंदाभासंतिगाए चेडीए, निवेद्दरं च णाए-सामिणीओ! मया राया अर्ज विद्वोत्ति । तीए भणिया-कया १ पृष्ट्या गो ३ विना ॥ २ मधू शा० । एवमप्रेप्रप्तम ॥ ३ °िज्ञयं चं° शां० विना ॥ ४ ते शां० ॥ ५ °ओ वधारिजड शा० विना ॥ ६ °गईय पीइवी° शा० ॥ ७ °हो दासीए चंदामासंतिगाए, निवे° शां० ॥

पुण तुमं रायं न पेच्छसि ? । सा भणइ—सामिणि ! कणगरहो नाम तावसो । तीए भ-णिया-कहिं ?, दंसेहि मे । तीय वि तहिं ठियाए दाविओ । सा चिंतावरा अप्पाणं निंदंती अच्छइ-अहो! एस राया मम मंद्रमागाए दोसेण एरिसी अवत्थं पत्तो ति। मह य पत्तो तं पएसं, प्रच्छिया य णेण-देवि । किं आयरेण निज्ञायसि ? ति । तीए तत्थुप्पण्णं भणिओ-देव ! ऐते नगरस्स बहिया सुत्तविभत्ता इव के दीसंति ति चिंतेमि । राया भणइ—देवि ! 5 एयाणि जणस्स नयरवासिणो खेताणि आजीविओसहिसंपौइणनिमित्तं।सा भणति - देव ! एत्थ अम्हं कयरं खेतं ?। सो भणति—जाणि पस्सिस सुत्ताणि विभयमाणाणि ताणि अम्हं खेलाणि। सा भणइ-एएस एवंतणुएस किं होहिति जेण जैविहामो ? । राया भणइ-एस मजा-या 'मेर' त्ति वृचति, जो एवं भिंदति सो अवराही, ततो से विणयत्थं दंडो दोसाणस्वो. सो अन्हं कोस पविसइ. रायाणो मजायारक्खगा। ततो तीए हिंमग-मिच्छावादि-तेण-पार- 10 दारिगाण निग्गहो पुन्छितो । कहिए य णं भणइ-देव! तुब्भेहिं जाणमाणेहिं कणगर-हरम दारहरणं करेतेहिं अजुनं कयं । तनो णाए दाइओ तावसो संचरंतो-एस अन्ह कए एरिसं दुक्लमणुभवइ । महुणा य पडिवन्नं-आमं देवि !, अजुत्तं मधा कयं । चंदाभा भणइ-सम दोसो, न तुज्झें, जी णे जीवं नया न परिश्वयामि ता विसजोह मं, करिस्सं परलोगहियं । तेण भणियं—अहं पि परिचयामि रज्जिसिरिं नि । केढवो सद्दाविउँ निमं- 15 तिओ रज्जेण भणइ-र्तुमं अणुपबद्दरसं । ततो पुत्तसंकामियरिद्धी मह सह केढवेण चंदा-भाए य विमलवाहणम्स अणगारस्स समीवे पवडओ, गहियसुत्तऽत्थो संविग्गो, दुवा-लमविहतवजुत्तो वहुं कालं संजमिऊण कालगतो महासुके इंदो जातो। मो पुण केंद्रवो तस्सेव सामाणो जातो । देवी सोहम्मे उववण्णा । कणगरहतावसो कालगतो भूमकेउ-विमाणे देवो जाओ । वेरमणुसरंतो महं अवलोएइ, न य णं पस्पइ अप्पिड्सिगत्तणेण । 20 इंदो मह मत्तरससागरोवमक्खएण चुओं रुप्पिणीए कण्हऽग्गमहिसीए कुन्छिसि पुतत्ताए ख्ववन्नो । **कणगरहदेवो विपुलस**सारं भिमऊण पुणरिव तिम्म काले **धूमकेऊ** देवो जाओ । सुमरियपुष्टवेरेण अणेण मह आहोइओ जायमेत्तो । तओ णेण जाँथरोसेण अक्सितो उन्झितो सिलायले. विज्ञाहरमिहुणेण णीओ सपुरं। एस पडिणीयया ॥

ततो नारतो छिण्णससओ आगतो रुप्पिणिसमीवं। तीए य णेण कहिओ—पुत्तो ते 25 देवि! जीवति, विज्ञाहरपरिगाहिओ वहुइ। समागमकालो य णेण सिट्टो भयवया जहा भणिओ। ततो नारदो उप्पइओ।

पज्जनो विज्ञाहरपुरे वहुइ, कला य णेण उदीरियमेत्ताओ पुवभवपरिचियाओ गहि-याओ । आपूरमाणजोवण-लायण्णं पज्जुण्णमायवत्तसमसिरं, अवभासियपुंडरीयनयणं, जण-नयणवीसामभूयं, दिवायरिकरणालिंगियणलिणमणहरमुहं, सिरिदुमछण्णवच्छयलं, आयत-30 पसत्थवाहुजुयलं, दससतणयणकरकमलसंगमसुभगवज्ञमञ्झं, मिगवइसरिसकडिदेसं, करि-

१ एए उ पुरस्त शां० विना॥ २ °पायण शि शशा०॥ १ जीविस्सामी शा०॥ ४ जा अहं जीवं-समा तंपरि शि श आ इ (य) अहं जीवं तया न परि क १ गो १॥ ५ ° बित्तु नि शि शा ६ तुज्झे अ° शां०॥ ७ जायारो क १ गो ३ उ०॥

कलभससणसमऊरुजुयलं, महुरसिर-तणुकपरूढरोमाणुगर्तवट्टजंघं, सोमगलक्खणसमुचि-तसुकुमालपायपवमं, सुइसुह-गंभीरभासणं, हंससमगमणं च पस्समाणी कणगमाला चिते-इ--पज्जुण्णसामिणो रूवसरिसो विजाहरलोए बितिओ पुरिसो न हु होजा. जय णं कामिज ततो में सफलं जीवियं होजा. सो पुण विणीओ वियक्खणो य पावगभीरू, ण 5 इमं इच्छेजा. कहेमि से सब्भावं, तं पि पत्तिइज वा नवा। एवं मयणपरवसा संकर्पे-माणी अगहिगा जाया। पुच्छिया य पुज्जुण्णेण-अम्मो ! का भे सरीरपीडा जेण असत्याओ दीसह ? । सा भणइ—सामि ! मा मं 'अम्मो'ति भणाहि. जीय सि पत्तो सा ते अम्मा। सो भणइ-कीस विवरीयाणि जंपेसि ? कीस वा अहं न पुत्तो जमेवं वबदिसिस ?। सा भणइ-सुणाहि, अन्हेहिं तुमं दोहि वि जणेहिं सिलातलुज्झिओ वासदेवनामंकमुहसहिओ 10 दिहो, आणीओ य गिहं. सुणामि पुण 'कण्ह उगमहिसीए रुप्पिणीए पुत्तो जायमेत्तो चेव केण वि हिओं तं कालो संवयति, मुद्दा य कुण्हसंतिगा, तेण जाणामि तीसे पुत्तो ति. इमा य पुण मे अवत्था तुमं अहिलसमाणीए । ततो पृज्जुण्णेण भणिया—अन्मो ! न मया सुयमेयं जं तुब्भे भणह. धुवं ते धातुविसंवादो जं तुज्ज्ञे अजुत्तं जंपह।ततो भणइ—हरि-दिण्णग ! मरामि जड़ मं अवमण्णिस । तेण भणिया—तुरुभं किं मरियवं <sup>१</sup>. ममं मारावेउं 15 इच्छहा ? जओ एवं संख्वह । ततो भणइ—िकं रण्णो बीहेसि ? । तेण भणिया—बीहेमि । कणगमालाए भणिओ-किह वीहेसि ?, मणाहि-अस्थि णल्डिंगमहं नयां, तत्य राया कणगरहो नाम, मालवई देवी, पुत्तो कणगकं ऊ, अहं च कणगमाला दुहिया. सो राया पुत्तस्म रज्ञं दाऊण तबोवणं गतो. मज्ज्ञं च बिह्नयाण दिण्णा णेण विज्ञा मिद्धा चेव पणात्ती. तं ते कुळपरंपरागयं देभि जहा दुद्धरिमो भवसि । पञ्चणणेण भणिया—एवं, 20 कुणसु मे पमायं । सा पहट्टा ण्हाया कयबलिकम्मा । दिण्णा य से तीए सिद्धा पण्णात्ती । तओ सा भणइ—इच्छमु मं इदाणि ति। तेण भणिया—अम्मो ! दुरुभासियं ते, पढमं ताव त्थ तुब्भे मम मायाओ. अहवा जा जीवियं देइ सा किह ण माया <sup>१</sup> जइ वि तुज्झं उद्रे ण वुच्छो मि. बितियं विज्ञापयाणेण गुरू तथ. मुयह एयं विगारं।

तओ सा रहा 'हयां मि रागण' ति कंचुइजं भणति—कहेहि रण्णो, एम पज्जुण्णो दुड़ो 20 इच्छइ ममं लंघे उं, की र उसे णिग्गहो ति । राया तं मो उण वयणं पज्जुण्णास्म विणयप- वण्ण न कुविओ । तओ णाए कालसंवर्मुयाणं कि हयं—एस राया विवरीओ जो दिण्णां न निरोण्हइ. अपत्थियपत्थगं तुन्भे णं लहुं विणासेह ति । तेहिं दोहिं कवडुज्जणहिं पिडवण्णं 'तह' ति । भणिओ य णहिं पज्जुण्णो कलं बुगाए वावीए सूलं णिहं तृण—एहि, मजामो समगं ति। तेण भणिया—तुन्भे सुहिया, वचह, मज्जह. ममं किं जणणीए दूसियस्म मजि- 30 एणं ? ति। तेहिं भणिओ—रोसेण जं देवी भणइ को तं पत्तियत्ति ?. एहि, वचामो (मंथा-

र <sup>°</sup>तबद्धजं शा० कसं ० विना ॥ २ कस्स वा अहं पुत्तो शा० विना ॥ २ <sup>°</sup>लिणीसहन १ शा० ॥ ४ ली ह विना प्रस्थल — <sup>°</sup>ओ णं भ शां० गें २ । <sup>°</sup>ओ सं भ <sup>°</sup> उ० ॥ ५ <sup>°</sup>या निरा<sup>°</sup> गो १ ॥ ६ <sup>°</sup>सुयस्स क ° कस० गो ३ उ० विना ॥ ७ दाहिक बहुजए <sup>°</sup> ली १ विना ॥

प्रम्-२५००) ति।णीओ य तेहिं।सा य वावी अंतो विसाला, ग्रुहे संकु विया, मन्से य णेहिं पन्नुणणो ठिको, 'समगं पवायं देमो' ति दिणेणो। पन्नुणणो [\*पणणत्ती\*] सूल्हीणो ठिको। चिंतियं च णेण—सूला मारे कमोमेहिं ममं ठिवया हो ज्ञ ति। पण्णात्ते चिंतिय भंणिया य—भगवइ! हो उँ पिहं जाव से चेट्ठियं पस्सामो ति। तहा कयं पण्णत्तीए। इयरे उतिण्णा, 'धुवं सो सूले लग्गो' ति पासाणविरसं मोत्तृण 'हुओ सि बहुँभ!' इति पिट्ठिया। 5 पन्नुणणेग पच्छओ द्विएण भणिया—सूत् होह, इयाणि विणद्व तथ. पहरह जो भे पाणो। परावत्ता, 'एम अविज्ञो' ति वीसत्था सबे जुन्झंता बहिया। कालसंबरो सुयवहपरिकुविओ पिट्ठिओ, भणिओ य देवीए—कुणसु पयत्तं। सो भणह—मो धरणिगोयरो किं किरिस्सइ मे ? ति। तीए पण्णत्तिदाणं कहियं। निवारिओ य मंतीहिं—देव! सुयमारणं ण जुज्जइ राईणं कुल्ततुरक्खणनिमिनं। सो य पज्जुन्नो चिंतावरो अच्छिति—कयावराहस्स मे 10 पिउसमीवं गंतुं जुज्जइ ? न जुज्जइ य ? ति। पज्जुण्णस्स अम्मापिऊहिं सह समागमो

इओ य बारवतीए सच्चभामा देवी दुःजोहणरायदुहियार सह सुयस्स विवाहारभं काउमारद्धा । रुप्पिणीए नारओ भणिओ—अजा! इमो सो तुब्भेहिं मम पुत्तस्स समागमकालो निदिहो. सच्चभामासुयस्म वीवाहो, तं जड सच्चं तुर्द्भोहिं भासियं तं कुणह 15 पसाय. दंसेहि मे पूजाणां पुत्तगं। एवंभणिओ नारदो भणति-देवि! अजीव पुत्तं आणीय दच्छिहं ति । उप्पड़ड गगगपहेण विज्ञाहरगईय पत्तो य मेहकूडं । दिहां गेण पज्जण्णो एगागी, आभट्टो य-कुमार! कि विभणा दीसिस ! ति । तेण से कयप्पणामेण भाउमरणं कहियं, 'महंतो अवराहो कओ' ति वाउलचित्तया मे । नारएग भणिओ-जे तुमं मारेउं चिहिया ते सन्, ण भायरो. किंच सुणाहि—तुमं सि कण्हस्स वासुदेवस्स 20 पुत्तो रुप्पिणीए देवीए पुत्तगो जायमेत्तओ अवहिउ धूमकेउणा सिलाए उज्झियओ सि, एएण कालसंवरेण सभारिएण गहिओ 'पुनो' ति. तब पुण गव्भत्थस्स मायाए सह सच्चभामाए सवत्तीए पणीयं आसि---'जा पढमं पुत्तं पयाइ सा इयरीए तस्म कहाणदि-वसे केसमुंडणं कारइ' त्ति. तुमं च जायमेत्तो हिओ. सञ्चभामा न मद्दहइ. तीसे पुत्तो जाओ. तं अज्ञ दिवसो जणणीय ते जसो बह्नेयहो. वचासु सिग्घं कणगमालापुवकहि-25 यकारणो । सो भणइ-नारदसामि! एवं एयं जहां भणह तुब्भे. किह पुण अम्मा-पियरो ममं जाणिहिंति ?। नारएण भणिओ—मया तेसि पुंबं कुमार! कहियं जिणोवदेसेण. अविलंबियं गम्मउ ति । नारएणं विमाणं विउवियं, पत्थिया ओलोयंता भरहं, दंसेइ य से नारओ नगरा-ऽऽगरा-ऽऽसम-जणवए । पस्संति च स्वइराडवीए संधावारं । पुच्छियं च पज्जुण्णेण-कहिं मण्णे एस खंधावारो वश्व १ ति । तेण भणिओ-दुज्जोहणेण रण्णा ३०

१ दिण्णा य पण्णत्तीषु पज्जुण्णोः सुरू॰ कम० उ०॥ २ °उ ति अहं ठी ३॥ ६ °छभो ति क ३ उ २॥ ४ °भो भासो तु॰ क ३॥ ५ पुग्वं कहि॰ शां०॥ ६ °ति भवसह॰ उ २ विना॥

पुत्तनिमित्तं विवायं वासुदेवकहियं सोऊण तव एसा दत्ता गब्भत्थस्स य. एसा पुण संपयं सञ्चभामापुयस्स भाणुस्स णिजए तव माउकेसहारिणी । ततो कुद्धो भणइ--पस्सद्द करेमि से पूर्व ति । विउद्वियं णेण णिष्वहणं पडिलोमं । तत्थ माहणो सुकरजाणविलगो विगय-रुवो खरकुकुढजाणसहिओ । कुमारीसंतगेहिं भणिओ-चेयालहैव! मा अभिमुहं एहि, 5 अवसर अप्पसत्थ ति । सो भणइ--जइ अहं अमंगलो को हु कलाणो ? ति. जस्सेसा समीवं निजाइ भाणुस्स सो किं ममाओ पइविसिट्टो ? । ततो ते पुरिसा निब्भच्छंति णं--बहुक! अवसर, मा पछवस वहुयं ति । ततो णेण पुलिदा विडिवया । तेसि भएण दिसो-दिसिं नीओ संधावारो । नारओ अणेण भणिओ—तुन्भे ममं माउसमीवमुवगंतूण मे-लाहिह. अहं ता पस्सामि परिजणं, कुमारे य भाणुसहाए। 'एवं होउ' ति सो अइकतो। पज्जण्णेण य वारवतिबाहिं एगत्थ वणसंडे वाणरओ दंसिओ रक्खापुरिसाणं। भणिया अणेण-एस वानरो च्छाओ अहिलसड एत्य फलं पुष्कं वा।ते ण सम्मण्णंति-निबहणगं इह, ण वीसमियछं ति।तेण से सुवण्णखंडं दिण्णं। कयविसग्गेण वाणरेण खणेण णिपुष्फ-फलो कओ। तओ रक्खपुरिसा चिंतेति-अइरा अम्हे विणासिय ति। पुज्जाण्येण भणिया-ण जायइ तित्ती कविस्स, किं भणह? ति । ते वि विण्णविति विमणा—देव! जारिसी 15 एयस्स सत्ती दीसति एस बारवतीए वि ण तित्तो होज्जा. अम्हं पुण रायकुलाओ विणासी मकहरूवी उबद्वितो. अलं णे सुवण्णेण, पलामो ति । भीए जाणिकण ते भणिया-अञ्छह वीसत्था, जहापुराणो वणसंडो भविस्सइ नि । तद्वत्थो य जाओ । थोवंतरेण घोडगो बीयबालाण दंसिओ—चरउ तथीवं लाओ आसी । णिबहणववएसेण ण देति, ते वि तहेव होभिया, मुहत्तेण णित्तणं कयं करणं, पण्णित्तिमायाए पणयाण कयं साभावियं । वाविमु-20 बगतो-पिबंड पाणीयं आसो ति । न देंति, मुवण्णलोहीए पडिवन्ना, मुहुत्तेण कया णिरो-दया, भीया उ, जाया साभाविया । थोवंतरे भाणुकुमारो बहुजणपरिवारिओ बारवति-बाहिं की छति । पण्णात्तीए कहिओ य दिहो पज्जुण्णोर्णं । भाणाणा य सपरियणेण पज्जुooi) दिहो उत्तमतुरयारुढो मंदरुवो परिणयवओ । पुच्छिओ कुमारेहिं-अज्ञ! विका-यइ आसो ?, घडासु मोहं । पज्जुण्णेण भणिया—वोज्झं आसस्म मोहं करेइ, परिच्छह 25 ताव । ते आरूढा कमेण, इच्छियं वहइ आसो । भागू विलग्गो, भणिया य पन्नत्ती पजा-ण्णेण-जह न विणस्सइ तहा हो उँ भयवति!। समकडकीमाणं कडिहं (?) तहा अक्खित्तो जहा जातो सोइयद्वो परियणस्स । पच्छागए य मुका तुरगतत्ती । पञ्जुण्णो बारवतिमुव-गतो, पविद्वी य वसुदेवघरं मेंदुइगं गहेऊण । कयपणिवाओ य पुच्छिओ वसुदेवेणं-दारग ! किमागमणं ?। भणति-देव ! तुम्हे मिंढगळक्खणं जाणह. जइ पसत्थो एस उरब्भो 30 तो णं गेण्डिस्सं । तेण णिज्याइओ, मणइ-दारग ! छक्खणजुत्तो । 'सत्तं से परिच्छामि' त्ति अंगुलीए आगारिओ णेण । पजाण्णमएण व आसणाओ पाहिउ, द्माविओ जाणु-

१ व्हा सा शां० कस० विना॥ २ व्या भाणुकुमरो । भाणुणा क ३ ॥ १ ता यं। ते शां०॥ ४ व्य विसमकंद्रः शां०। व्य भववति ! समकंद्रः कसं०॥

देसे । भणिओ तेण—देव ! पुणो विण्णाणं अक्खह ति । हसिडण **अ**इगतो गिहं । **पञ्जूण्णो** माहणदारगरूवं काऊण सम्बभामागिहमुहे मालागारेण दिण्णपुष्कापीलो खुजाए विखुजी-क्याए विल्तो, भत्तं मग्गमाणो णिवेदितो चेडीहिं सञ्चभामाए-को वि माहणदारगो इतस्सी तेयरासी भीयणं मग्गड ति । तीए भणियं-भंजउ अइनेहेणं। बद्धावेऊण य भणति हैविं-जह मे तित्तीए भोर्यणं अइभुक्तिययस्स दिजाइ तो भुंजिरसं । तीए मणियं-5 कामओ जिमेहिं । निविद्वी आमणे, उवणीया कंचणपत्ती, भिक्खा दिण्णा देण्णा पैखइतो भणइ य-देवि! एयौंओ चेडीओ सयं खायंति. मञ्झं ण देंति । तीए संदिहाओ-देह से जाव इच्छइ । ताओं भणंति—सामिणि! वलवामुहं माहणह्रवं एयं भवणं पि ते गसेज ति तकेंमी । एयम्मि अंतरे सुयं देवीए सञ्चभामाए-निवहणं पुलिंदेहिं विद्धसियं ति । भणिया य पजाणोण-देवि ! जइ मे न दिजाइ तित्तीय भोयणं तो वशामि रुप्पिणीए भवणं 110 तीए भणिओ-अण्णेण कज्जेण अहं आदण्णा. 'तुमं रुप्पिणियाए वा सुविण्णियाए वा गिहं वशाहिं ति दर्तांयमणो णिगातो, खुडूगरूवी अइगतो रुप्पिणीए समीवं। तीए वंदिओ" आमंतिओ य-किं दिज्ञइ सुडू ! ? ति । सो भणइ-माविए ! मया महंतो उववासो कय-इओ. चिंतेमि, माउए वि मे थणो न पीयपुत्तो नि. पारणगनिमित्तं देहि मे पायसं दुयं ति। तीए भणियं-एवं होउ, वीसमसु मुहुर्त्तगं जाव, नित्थ, मह ति । सा वासुदेवसीहासणे 15 उविवही । भणिओ य रुप्पिणीए-स्वृद्धग! एयमासणं देवयापरिगाहियं, मा ते को वि उवधातो भविस्सति, अण्णिम आसणे णिसीयं ति । सो भणइ--अम्हं तवस्सीणं ण पभवति देवता। आणत्ता य चेडीओ देवीए-सिग्यं पायम साहेह, मा किलम्मड तबस्सी। पुजाण्णेण य अग्गी थंभिओ. न तप्पती खीरं। कासवगी य सञ्चभामाए पेसिओ विण्ण-वेइ-देवि ! देह किरि केसे ति । पज्जण्णोण भणिओ-कासव ! जाणिस मुंहं काउं ? । सो 20 भणइ—आमं। तेण भणिओ—बदर्मुंडं जाणासि ?। सो भणइ—न याणामि । कुमारेण भणिको-एहि, जा ते दाइजाउ। ततो से अणेण सचन्मगा बाला अवणेऊण सिराओ हत्थे दिण्णा, 'एरिसं बदरमुंडं वश्वति'। सो रुहिरैंकिण्णमरीरो गतो। देवी य खुड्रेण सह आलावं करेती तूरावेती य चेडीओ आगयपण्हया प्रुइडोयणा संवृत्ता, खुडूगो य मायं पस्समाणो प्फुइमुहो। जायववुद्धा य कासवगसहिया उवागया, दत्तासणा प्रभणंति-देवेण पट्टविया मो, 25 देह किर देवि! केसि ति। रुष्पिणीए भणियं—जाव खणिगा होमि ताव दिज्जंति केसा. अतीह तुब्भे ति । प्रजाण्णेण भणिया-भो ! पुच्छामि ताव, जायवाणं एस किं कुलायारो केसेहिं विवाहे को उगाणि कीरंति? । ते भणंति—मृड्य! ण एस आयारी, पणियं किर देवीणं आसी । ततो लग्गाणि से आसणाणि किर वर्षेस । खुड्रेण भणिया—िकं लेसियाणि

१ °णं दुक्सियस्स क इ गो ३ उ०। °णं अइदुक्सियस्स ली ३॥२ परिक्सिता म° शा०॥ ३ °या चे° क ३ बिना ॥४ °के मुशां०॥ ५ °बासुदेवपत्तियाप् गिहं शा०॥ ६ °त्तावमाणो ली ३॥ ७ °ओ य अइगतो य—किं उ २ बिना॥ ८ °तं निविस ति । सो शा०॥ ९ °यह । सो शा० बिना॥१० देविं ली ३ बिना॥११ °दखीणस° कसं० बिना॥

भे बत्थाणि आसणहरणनिमित्तं?। ततो ते विलक्खा विणिग्गया। ण्हाविया णेण वृत्ता— अरे! जं त्थ देवीए आणत्ता मुंडणं तं करेह सिग्घं। ततो ते मोहिया अण्णोण्णं मुंडेउमारद्वा, चीरिकामुंडा अद्भमुंडिया खंडदाढिगा केसहत्थगया निग्गया ओहसिजंता चेडीहिं।

तयणंतरं णारओ उवहिओ । भणिओ य रुप्पिणीए—अज्ञ! अलिगभाणग तथ संवुत्ता । 5 नारएण भणिया-देवि किं कीरउ ? जद्द पासगयं पुत्तं न याणिस । ततो पञ्जाण्णेण सकं ह्वं दंसियं, पणश्रो य अंसुपुण्णणयणो । माऊए चिरकालहृदं च बाह् मुयंतीए अवतासिड, 'सागयं पुत्त, जीवस बहुणि वाससहस्साणि' ति अभिणंदिङ, उच्छंगे निवेसाविक्रण दिण्णो मुहे थणो । देविपरियणो य पायपडिओ परुण्णो । णारएण य भणिओ-मा कुणह कोळा-हुळं. सुण कुमार !--न जुब्बइ तुब्मं पागइयपुरिसस्सेव पिउसमीवं गंतुं। पद्भुष्णोण भणियं--10 किह उण गंतवं ? । भणइ-देविं हरासु, ततो जायवचंदं पराजेऊण (प्रन्थाप्रम्--२६००) पगासो कुलगरवंदणं करिस्सिस । रुप्पिणीए भिणयं-अज ! बलवंती जायवा. मा कुमारस्स सरीरपीला भविस्सइ. अलमेएण मम पवाएणं ति । नारएणं भणिया—देवि! न याणसि कुमा-रस्स पभावं. एस पण्णात्तिपरिगाहिओ सएण वीरिएण मया य सहाएण समत्थी सबे पत्थिवे जोहेजं, किमंग पुण जायवे ?. मा भाहि, एवंकए उज्जलओ मेलओ होहिति पिया-पु-15 ताणं। **णारय**मयाणुवत्तीए य पडिवन्नं देवीए। विउरूविओ रही नारदेण, विलग्गा रुप्पिणी सह परिचारिगाहिं। आघोसियं नारएणं महया सद्देण-रुष्पणी हीरइ, दंसेईउ वलं रुहि-ति । गय-तुरय-रहेहि य निजाया जायवजोहा । पण्णात्तीपभावण य से पञ्जण्णो कुणइ हयहिए कुंजर-तुरंगमे, आउहाणि अमोहाणि। ततो ते अभिभवित्रं अचएता विरहा पेच्छगा विव हिया। वासुदेवो य पत्तो, गहिओ णेण सखो। पण्णत्ती सदिद्वा पञ्जूण्णेणं-वालु-20 काएँ भरेहिं संख ति। असहो य पविट्ठो [\*णेण\*,]। ततो सो सरेहिं छाएउं पवत्तो। कुमारो य से खुरप्प-ऽद्धचंदेहिं खंडाखंडिं करेइ। हिसएण य कव्हेण चक्कं मुकं। भीया देवी नारएण भणिया-मुय विसादं, चक्कं कुमारसरीरे णावरज्याइ ति । सुदरिसणं पज्जुण्णरहं पयक्खि-णीकाऊण नियत्तं । वासुदेवेण भणियं--अकयकज्ञं कीम मम समीवे एसि ? ति । चक्का-हिहिणा जक्खण भणिओं—देव ! मा कुप्प, आउहरयणाणं एस धम्मो—'सत्तृ विवाडेयद्वो, 25 वंधू रिक्सियहो सामिणो'ति. एस य तुब्भं पुत्तो रुप्पिणीए देवीए अत्तओ नारयरिसिणा अज्ञ आणीओ. तस्स य मएण देवी अवहिआ । उवसती कण्ही 'करिस्सं ते पूर्व पियनि-वेदगस्सं ति वोत्तृण संठिओ पीईय पिवंतो विव पज्जुण्णं । नारएण भणिओ—पज्जुण्णः! भिण्णं रहस्सं चक्करयणेण, उवसप्पसु पियरं ति । ततो नारयसहिओ उवगतो ति । पणमंतो य आणंदंसपुण्णणयणेण पिडणा अंकमारोविड अग्याओ य सिरे, अभिनंदिओ य महाफ-30 टाहि आसीसाहि, महया इङ्गीए पवेसिओ नयरं। कुटगर-जायवपत्थिव-जणनयणमालावि-लुप्पमाणह्वो रुप्पिणिभवणं च आइचजसो विव भरहगिहमणुपविद्वो । ठविओ जुब-राया । दुज्जोहणदुहिया अणेण भाणुस्स विसज्जिया । सञ्चभामाए विख्याए पृह्यो ।

१ °सेड बर्छ भणति गय° शा० विना ॥ २ °ए पूर संखं शा० विना ॥

ततो 'ह्वस्सी विउसो विणीओ पियाभामी सत्त जुत्तो सरण्णो दाया पज्जुण्णो' ति बारवतीजणेण पसंसिज्जमाणो जहासुहमभिरमति । कण्हेण वि अणिच्छंतो वि परं पीइ-मुबहंतेण विज्ञाहर-घरणिगोयरपत्थिवकण्णाणं सरिसजोबणगुणाणं पाणि गाहिओ पासाय-गतो दोगुंदुगदेवो इव भोण भुंजमाणो निरुश्विग्गो विहरह ।

कयाई च सम्बभामा कण्हं मगिह्मयं विश्ववेद—देव! जा किर इत्थिया भन्नणो ण 5 बहुमया तीसे अवधाणि मंदरूवाणि णित्तेयाणि भवंति. जा पुण वहमा तीसे भन्तारसरि-सरूव-गुणाणि. तं अहं तुद्धमं वेसा, रुष्पिणी भे गोरविया, तेण से तिसमुद्दपरिगयाए मे-इणीए तिल्यभूओ पुत्तो दत्तो । वामुद्देवण भणिया—देवि! मा एवं जंपमु. तुमं सि सबं-तेउरजेहा, कीम एवं संल्विस । तो भणइ—जइ एवं तो पञ्जुणणमिसं पुत्तं देह । कण्हेण भणियं—देवि! जइ तुद्धमं एरिसो अभिष्पाओ तो आराहेमि देवं हरिणेगमेसिं, 10 जहा तुमं सफलमणोरहा होहिसि नि । कुलगरविदित काऊण हितो पोसहसालाए अहमेण भन्तेण । आकंपिओ देवो भणइ—वरेह वरं. जिम्म ते सुमरिओ । मो भणइ—देवी पञ्जु-ण्यासरिस पुत्तं इन्छेइ, कुणमु पमार्थ । छोगमेसी भणइ—जीए देविण सह एप्रसमागमो ते तीए पञ्जुण्यासरिसो पुत्तो होहिति. इसो य हारो से दायशे नि । गतो देवो ।

विदितं च एयं कारणं कयं पण्णात्तीए पज्जणास्त । पारियतवी य कण्ही वामघर-1 मुक्तातो । पज्जुण्णास्म चिना जाया—सञ्चभामा अस्मयाए सह समच्छरा, जइ तीसे मम सिरसो पुत्तो होड ततो तेण सह सम पीई न होजा, किंह कायवं । चिनिय चाणेण—जंबरवती देवी अस्माय माउसंबंधण भगिणी, त वचामि तीसे समीवे । गंतुं जंबवइभवणं पण्णाते, दत्तासणो भणति—अस्मा । तुद्धं सम सरिसो पुत्तो रोयइ । तिए भणियं—किं तुमं सम पुत्तो न होसि ?. सच्चभामानिमित्ते देवो नियमेण हितो, किह सम तब सरिसो 20 पुत्तो होइहि ! ति । मो णं विण्णवेड—तुज्झं अहं नाव पुत्तो, बितिओ जइ होई णणु मोहण्णेयं। मा भण्ड—केण उवाण्ण । पज्जुण्णेण भणिया—'तुद्धं सच्चभामासिरमं क्वं होहित्त संज्झाविरामसमए, जाव पसाहण-देवयचणविक्यित्ता नाव अविलंबियं देवसमीवं वचे-जाहि'-ति वोत्तृण गतो नियगभवणं पज्जुण्णो। पण्णात्तीए य जंबवती सच्चभामासैरिसी कया। चेडीए भणिया—देवि! तुद्धे सच्चभामासिरी संवुत्ता। नतो तुद्ध। इत्त-चामर-भिगा-25 रधरीहिं चेडीहिं सह गया पतिसमीवं, पवियारसहमणुभविकण य हारसोहिया दुतमवक्षता।

सञ्चभामा य अलंकिय-विभूसिया कयको उय-मंगला उवगया कण्हसमीवं । भिणया य णेणं—देवि! किं इमं परियद्वियनेवत्था सि पुणो आगया ?। मा कुविया—नूणं का वि ते कय-सकेया हिययसाहीणा आगया, जओ मं उवालभित्त । तेण भिणया—देवि! परिहासो कओ, मा कुष्प, का सत्ती अण्णाए अज इहागंतुं?। ततो पसण्णमुही संवृत्ता, वसिऊण य गया भवणं। 30

वासुदेवेण विचितियं—वंचिया कीय वि तवस्सिणी, उवलभामि ताव ति। अंतेउरमवलो-इउमारद्धो । पत्तो य कमेण जंबवतिसमीवं, पस्सिन सरयकालतिपहगं विव हंसावलिसो-

१ ° इदाइंग° ली ३ ॥ २ °णयं शा० विना ॥ ३ °सारि° क ३ ॥ व • इटे • १३

हियं हारेण विरायसाणि । पणया य णं विण्णवेइ—देव ! सुणह, मे अज जारिसो सुमिणो दिहो । तेण भणिया—कहेहि । सा भणइ—अहं किर तुक्स समीवस्वगया, तुब्भेहि य मे हारो दिण्णो, पिंडबुद्धा य जाव हाँरं उरम्मि पस्सामि. साहह सुमिणफछं । तेण चिंतियं— पज्जुण्णचिंद्वियमिणं। ततो तेण भणिया जंबबई—देव ! जायवकुछस्स अछंकारमूतो ते भवि- इसइ पुत्तो। सा कयंजली भणइ—देव ! अवितहमेयं जं जंपह ति । केळवदेवो य तीसे गब्भे उववण्णो। पुण्णेसु य मासेसु पयाया पुत्तं पसत्यछक्खणंकियपाणि-पायं, विबुद्धगेंडरीयछोयणं, णवचंदमणोहरवयणचंदं। तं समयमेव मइसायर-अजियसेण-दारुगाणं पुत्तजम्मं निवेदितं च कण्डस्स। जंबवइसुयाणंतरं भणिया य ते—एते वयंसमणुस्सा जंबवइदेविनंदणस्स ति । कयजायकम्माणं कथाणि नामाणि संबो बुद्धिसेणो जयसेणो सुदारगो ति । ततो 10 संबो देविक-रुष्पिण-जंबवतीहिं पज्जन्नसीरिणा य लालिज्ञमाणो सुहेण परिवृद्ध ।

कयाइ वासुदेवपायवंदओ णीओ, खेहावेइ णं कण्हो । कालिंदसेणा सुहिरणणं दारियं पाएस पाडेइ । पुच्छिया य वासुदेवेणं—कालिंदसेणे ! इमा तव दारिया ! । तीए 'जहा-ऽऽणवेह' ति पडिवर्झ । भिणया य—िनिक्यव ता णं कुमारसमीवे । तीए पायपीढसमीवे ठिवया । कीलंतेहि य एकमेको अवतासिओ । कण्हेण मंती पलोडओ । तेण भिणओ—15 जुत्तं ति । कालिंदसेणाण् य लद्धपसराए विण्णवियं—देव । एसा दारिया हेमंगयम्स कंच-णपुराहिबस्स दुहिया. जइ मम पसाओ अत्थि तो कुमारम्स सुस्मूमिगा होउ । कण्हेण 'एवं' ति पडिस्सुयं, कोडंविया य संदिहा—सुहिरण्णा दारिया मम सुण्हा, कुमारसरिसीए पडिवत्तीए णं उवक्षेयद्या । विसिक्षिया बहुइ । संवो तेहिं वयंसएहिं समेओ सुमृहस्स कलायरियस्स उवणीओ सिक्खइ कलाओ ।

20 प्रज्ञुण्णो य माउपायवंदओ गतो पम्सइ अंसूहिं रोवंती रुप्पिणीं । पुच्छिया अणेण-अम्मो! साहह देवं मोत्तृण जेण में मंतुं कयं, जेण तं मासेमि । तीए भणिओ—
पुत्त! मया ते रुप्पिस्म माउलम्सं पंसियं. तस्स दुिह्या वेयव्भी नाम सुया मया रूववती. सो भणइ—'अवि य णं अहं पाणाणं देिम, न य रुप्पिणीसुयस्स' ति. तो में मण्णुं
जायं । पृञ्जुण्णेण भणिया—अम्मो । मा अधिई करेह. दाहिति णं पाणाणं । गतो य संबं
25 गहाय भोजकडं नगरं, पाणणेवत्थिया द्विया उँदद्वाणव्मासे, गायंतेहिं णं विम्हयं नीओ
लोओ । हत्थी य मत्तो तेणेव मग्गेण पाणियं पाउकामो आगतो, आरोहेण य भणिया—
हरे पाणा! अवसरह सिग्धं, मा हत्थिणाँ चमढिजिहि-ति । तेहिं भणिओ—मा छुव्भै इको
एतं भेडहत्थि, मा इक्ट्रोर्स खिजिहिति । ततो रहो, छूढो णेण ईत्थी । पण्णत्तीवसेण य
कुकुरा से समंत्रओ विख्या, तेहिं कवोल-मुह-नासापएसेसु खज्जमाणो सहारोहेण परा30 भगो । तेण य अण्णे हत्थी भीया. तेण परोण्यरं भमंता, सूरत्थमणवेद्याए य घर-कडा-

१ हारं हियए प° शा०॥ २ °णावि अ° क ३॥ ३ °स्संते पे° शा० ॥४ इंद्° शास० विना ॥५ अरे शां० विना ॥ ६ °णाज्यमहिज्जिहिह-सि उ २ विना ॥ ७ °ब्मउ एतं भिंडह° शा० विना ॥ ८ इत्थी । संबेण य कुकुरा समंत्रको बिछह्या, तेहिं ली ३॥

पहलाणि भंजमाणा, पाउसकालबलाहुगा इव गुलगुलेमाणा, नयरजणं खलिय-पंडिय-विसं-दुछं इय-विहलवयणं वीसरसरोरसियं 'सामि!, भाय!, मातुल! परितायस् ति पलायण-परं कुणमाणा समंतवो परिममिया । रुप्तिणा ससंभमं पुच्छियं-को इसो नगरस्य खोशो ?। ततो से कहियं उवलद्धकारणेहिं पुरिसेहिं --देव! चंडालकुक्दरेहिं हत्यी खड्ओ, तेण भीएण पढायमाणेण हैल्थिणो भीया. तेहिं भीएहिं परिभमंतेहिं परियत्तियमिव नयरं । तओ 5 चिरेण पसंतं । मुसएहिं खइयाओ वरत्ताओ हत्थीणं, तओ ते उदामा भमिउमौदत्ता । कुमा-रपाणिहि य बरत्ताओं दंसियाओं, ताओं महत्त्वाओं पँणेता पकासा जाया। संबस्स य बुड्डिगा-रूवं कयं, पविद्वा य रुप्पिसमीवं । पण्णात्ती य संबन्स निस्तिया भणइ-देव ! सुणह, सुयमम्हेहिं - तुन्भे किर वेदन्भि कुमारिं पाणाण देह ति. ण य खतिया मिच्छाबाई. जड य अवस्त पाणाणं दायवा कण्णा, मञ्च दारयसरिस वरं न लब्बिहिह अण्णं, जंबह जं पत्तं । 10 ततो रोसरत्तनयणो भणइ-वश्वह, अतीव, चिंतेमि ताव ति। अवगएस य पडिहारो सहा-विओ, भणिओ य-कीस ते पाणा पवेसिया ?। सो भणइ-देव ! न पासामि णं पविसंते. केवळं अइगया( प्रन्थाप्रम्-२७०० )दिहा । सभागया मणुस्सा भणिया--पाणा इह कण्णा-निमित्तं पलवंति, ण कोइ णे ते निव्मच्छेइ ?। ते भणंति—सामि ' तीसे पाणथेरीए अच्छी-हिंतो मसगवद्दीओ निग्गच्छंति, तेहिं मसगेहिं णे तयणांण छाइयाणि, तेहिं खज्जमाणा 🚯 मृगा इव संवृत्ता भी. मायंगवृद्धीए सह गया मसगा। ततो तम्म रण्णो मंतीहिं सह सम-बाओ जातो—पाणरूवी को होज सो तरुणी ओयंसी?. हत्थी कुक्रदेहि तस्स संतिएहिं भगो । तत्थ केइ भणंति—देव ! कोइ देवो विज्ञाहरो वा एएण वेसेण कुमारि वरेइ. अइंतो निमाच्छंतो वा न दीसति, नित्थ एत्थ ससओ, न फरसेयद्वो सो पाणी, किंचि उवघायं करेड़ा ति । 'को पुण जवाओ तेसि निवारणे ?' ति राया पुच्छड । मंतीहिं भणियं-20 'कुमारी दिण्णसयंवरा अम्ह' ति वत्तवं। वितियदिवसे रयणहत्था बुद्दा पुरतो हिया राइणी, गिहीयाणि रयणाणि अहिगतेहिं। मायंगवृहा भणति—देव! कि चितियं ते?, भणह, तो सकाले अण्णत्ये चितियं काहामो । रण्णा णिज्ञाइया सभा, मुणवयधरी दिहा । ततो पेर्ण भणिया मातंगी-विदिण्णसयंवरा कण्णा वेदच्भी, तीए ण पभवामि अहं । मायंगवृद्धाए भिषयं-जइ एवं पस्सउ मे दारगं, सा णाम पमाणं। रण्णा भिणयं-एव होउँ ति. अतीह 25 ति । अदिहाणि मिगायाणि पाणाणि । पुच्छिया सभागया रण्णा-कीस भे किंचि न भणह १ । ते अणंति—देव! किं अणामी १. इर्दाणि अन्हे सचेयणा सवता. देव ! एएण रूबेण छिठिउकामो न फरसेयबो । पञ्जुल्लेण च वेयहभीए दंसिओ अन्म । तीए दिहा दो वि जणा । पुच्छिया अणाए-के तुच्मे देवरूविणो इहमइगया? किमह वा? । ते भणंति-अन्हे पुजावण-संबा जह ते सुया. मातुलेण भणिया—'पाणाणं देमि वेयाहिंस, न य पुजा-80

१ °यमाणं मवरं कु° शा० विना ॥ २ शा० विनाऽन्यत्र—हत्थी स्त्रोभिया, तेहि पुरं परिययंतेहिं परि-यत्तियमेवं । त्रक्षे क १ उ० ॥ ३ °मारद्धा शा० विना ॥ ४ पत्तंता प° शा० विना ॥ ५ °१थ चिन्तं का° शां० ॥ ६ तेण द्वां० ॥ ७ होहि ति शा० ॥ ८ °दाणी म्ह स° शा० ॥

ण्णारस' त्ति. ततो अम्हेहिं पाणवेसेहिं जाइओ भणति—दिण्णसयंवरा कण्णा. तं जइ ते रुइयं अन्हेर्हि सह गंतुं, भण णं, हरामु अन्हे । ततो पुज्जुवजारूवमोहिया भणति-पिउणा विसज्जियाए तुँचभे मे पभवह ति। ते निग्गया. पुणी रीय चोएंति-पुच्छिज कुमारी, किं चिरेणं ति ? । सद्दाविया वेयवभी, पाणे परसद सामाविए, एव पुच्छिया—पुत्त ! एतं पाणं 5 बरेहि जय ते रोयइ। सा भणइ - तुब्भेहिं अहं पुबमेव दत्ता पाणाणं, इयाणि कि पुच्छिजामि ?. धुवं मण्णे --पाणीए होयवं, जओ तुब्भं एरिसी वाया निगाया । ततो रुसिएण रुप्पिणा भणिया-जइ ते एरिस चित्तं, वब, मा मे पुरओ चिट्टस ति। ततो सा एवंभणिया रुप्पिणो भवणाओं निगाया परमसंडाओं विव सिरी पणमिय पिरणों, पज्जण्ण-संबसहिया गया पाणुँकुंडं। दीसताणि य जणेग रूव-गुणह्यहियएण तिन्नि वि जणाणि भोयकडाओ निग्गंतूण 10 विंज्झिगिरिसमीवे प्रणात्तीए उवणीयभोयणाच्छायणीण वृत्थाणि । प्रजाणोण य पाणिग्ग-हणत्थं विउद्यियं दिवभूतिजुयं रयणमंडियं पासायं। पट्टविया य आभरण-यमणपहाणभूसिया पुरिसा। ते रायाणं सपरिवारं माहण-णागरे य निमतेति—कहं तुद्देभेहिं आगंतवं वहूए अक्ख्प छोढ़ं, जइ अम्हेहिं सह संबंधो इच्छिजड़ पीई वा। ते गया। छढा य चारपुरिसा। तेहिं दिहो पण्णात्तीपरिवारो, विस्हिएहि य कहियं रण्णो जहादिहं। माहणाणं णागराण य सम-15 वाओ-रण्णो जामाया अवजाणिओ सा रुमिहिति अम्हे, ऋद्वी विणासेज, वश्वामी ति । रण्णो विदितं माहणा णागरा ईसरा य गया, संप्रदया वत्था-ऽऽभरणहिं. भुनभोयणा नियत्ता पाणगुणगणविन्हिया । इयराणि गयाणि वारवतिं खणण । संबेण य भणिओ पजाणाो -- देव ! पाणीवेसेंग वेदन्भी अङ्गणिज उ वारवृति नना मे पाई भविस्सइ, जहा वयं भोगकडे चंडाला आसी । वेटटभी भणइ-संबन्धामि ! किं मया चंडालो कओ जओ 20 एवं जंपसि <sup>१</sup>. पासय, मा मं विडंवेहि इहमाणेऊण । ततो भणति-अम्मासमीवे सहत्त-मेत्तं कीरउ से चडाळवेमो. विकिणउ तंतीओ। पज्जाण्णेण भणियं—एव होउ ति । दंसिया वेदङभी रुपिणिभवणदुवारे । संबो अङ्गतो कयप्पणामो भणङ्—अम्मो एम चंडाली दुवारे द्विया तंतीच विकिणइ । तीए भणिओ--पृत्त ! केण एसा एत्य अङ्गीया ? । चेडीहिं दिहा, निवेइया य देवीए-सामिणिओ । जइ एरिसी मिरीभयवर्ताओ तो अच्छेर, पेच्छह 25 ताव मार्यंगि ति । तीए अवलोइया, पृजाप्णो य पडिओ माउपाएसु भणइ—अम्मो ! दि-ण्णा मामेण वेयडभी पाणाणं ति । पुच्छिओ 'किहँ ?' ति जहावत्तं कहेति । विदिनं कयं केसवस्म, तुद्धा य रुप्पिणी, तेण वि 'पियपुत्तओ' ति बहुमओ, कओ सकारी बहुए। संबो कलाओ आगमेइ सवयंसो । कमेण य पत्तो जोवणं बितियवासुद्वोयमो । बुद्धि-

१ °क्से णेह ति दा०॥ २ °राय जपति ली ३। राह चोएंति दा०॥ ३ °कुढी दा० बिना॥ ४ °णाणि पजुण्येण य पाणिसाह° क ३ मो ३। °णादिसाह° ली ३॥ ५ °संडवं पहु॰ दा०॥ ६ °हिनि दा० विना॥ ७ पाणवे° दा० विना॥ ८ °सी भयवती सिरीओ तो दाा०॥ ९ °हिति क ३ मो ३॥ १० °सर्य दा०॥

सेणो य परिवासियं पुष्फसेंहरगं कुमारसंतियं मिगाऊण **णेइ कर्हि** पि, तहा वत्थपरियट्टं, मोदके य भुत्तसेसे एगते<sup>3</sup> खाइम्सं ति । एवं वश्वइ कालो ।

कंचुकीओ य आगतो रहं गहाय विण्णवेद्द—कुमार! संदिष्टं देवेण—रयणकरंडए उजाणे गणियादारिगाओ सुहिरणण-हिरणणाओ नट्टं उवदंसेहिन्त, तत्थ मे पासणिएहिंगंतवं। तृष्टो संबो सवयंसो आरूढो रहं, सुदारओ सारही, मग्गे जाणस्म अक्खो सिज्जिइ। क्रिंथेगा पिड्रू के कण्णा, तीए संबकुमारस्स कओ पणामो। बुद्धिसेणोण य कुमारो सिणवैगं भणिओ—अज्जउत्त! मउडस्स पयरगाणि ठलंति, दोहि वि हत्थेहिं णं उण्णामेहि ति।
तेण तहा कयं। जाणे हयसहो जातो, पिड्रू छओ संबेण, पुच्छिओ य बुद्धिसेणो—का
भण्णे एसा जाणे पगासा चिट्ठति?। तेण भणिया—कुलकण्णा होहिति ति। गया उज्जाणं,
सभाए उवविद्या पासणिया। निर्दे नालियागळएहिं सबा नट्टविही उवदंसियद्या। हिरण्णाए 10
दंसिया। उद्यपरिक्ष्यए सम्मत्ते सुहिरण्णा दंनेचं पयत्ता। बुद्धिसेणो दितो संबस्स
पुरओ, जयसेणेण भणिओ—अवसर एक्षपासं। सो भणइ—एए मन पेच्छगा पेहंति।
विद्या दंसिया सुहिरण्णाए बत्तीमितनट्टनेया। नालिगासेमे उद्युण उवज्ज्ञाएण
एटिंच्या। अवसरिओ बुद्धिसेणो। दिट्टा य कुमारेण सिरी विव कयाभिसेगा, तीय वि

पुरिमभेया

जयसेणो भणइ—अज्ञउत्त व्रिद्धिसेणो तवस्सी अप्पएणो वयणसारो, जो पेहण न महु कुपुरिसो ति । तेण भणिओ—नुमं पुरिस्तिसेस न याणिस अंधो इव रूव-विसेस । जयमेणेण भणिओ—नुम जाणिम. निउणो सि, कई पुरिसा ! भणसु, नतो विण्णाणं पर्गासं होहिति । सो भणइ—अत्य-धम्म-कामे पुरिस्तिवभनी चितिज्ञ उत्तम-20 मिंडामा-ऽधमा. तत्थ अत्थे उत्तमो जो पिउ-पियामहऽज्ञियं अत्थं पिरमुंजतो बहुावेइ, जो ण परिहावेइ सो मिंडामो, जो खवेइ सो अधमो. धम्मे दुवे पुरिसा—उत्तमो मिंडामो य, स्यंयुद्धो बुद्धवोहिओ य. कामे वि तिन्नि—जो कामेइ कामिज्ञइ मो उत्तमो, जो कामेज्जइ ण कामेइ सो मिंडामो, जो कामेज कामेज कामेज कामे कामेज क्यों। सो भणइ—अत्थ-धम्मेसु न ताव पारं वच्चइ, कामे पुण मिंडामो। 25 सो भणइ—जुमं कयरो ! सो भणइ—अहं उत्तमो। सो रुद्दो विणओ। बुद्धिसेणो भणइ—दुमं अयाणओ सि. सामि भणिस 'मिर्झिमो'ति, कायबो ते विणओ। बुद्धिसेणो भणइ—दुमं अयाणओ सि, जो कामेजनाणो न कामेइ सो मिंडामो होइ । सो भणइ—साहु, को कामेय णं ! सो भणई—त कहेमि, जिद मं सयं पुच्छिति तो साहामि। कुमारेण भणिओ—कहेहि । सो भणइ—

१ °ते साइ क्याइ° उर विना ॥ २ °यं भ° शा० विना॥ ३ °सु चिति° शा० उप० सस० विना॥ ४ की ३ विनाऽन्यत्र— भो सि काय° क ३ गो ३ उ०॥ ५ °इ क° उ० विना॥

अहं कयाइ देवं सेविऊण निगातो परसामि पत्तिवासणहत्ये वृरिसे। ते भणति-संदिद्वा मो देवेण 'बारवतीए पंडिए मुक्खे य लिहिजण साहेह में 'सि. तं एसी बुद्धिसेणी एयं रहं जद दुरुहति तो मं पंढियाण अमालेहे लिहामि, जद पारोहति तो मुक्लाणं ति । मया जिलियं-एवं छेहं देवसमीवे वाइजंतगं जह मुक्लपुरको किहंति मं तो मे उहावणा उ होजा. a 'को बा दोसो रहाऽऽरोहणे ?' ति विचारेमि । रहसारहिणा भणियं—अजवत्त ! विखगाह रहं वि। आरुढो मि पस्समाणो णगणाभिरामाणि स्वाणि । परतो मत्तगगरहो आधोरणो भणति—अज्ञ ! उसरह, अविहेश्वो मे गओ ति । सारहिणा तहयणं सोऊण परावतिओ रहो गणियाऽज्वासममञ्जेण पत्थिओ, ईसित-खिज्जित-पसाइताणि सुणमाणो तरुणवग्गस्स पत्तो य एगं भवणं सहोरणं कयकिकम्मं, भणिको-ओयरह. अईह भवणं ति । अइगओ 10 मि, बिद्धा सथा कण्णमा चेडीहिं परिवारिया सरस्तती विव विज्ञाहिं। तीय वि कयप्पणामो बामहो-बुद्धिसेण ! सागयं ? ति । कयपाबसोयं च आसणगयं पुच्छति-बुद्धिसेण! क्वो आगच्छिति ?। मया अणियं--देवपावमूळाओ। तओ जाए ततोमुही अंजली कया। वतो पुच्छति—बुद्धिसेषा! केण विणोएण दिवसे गैमेह?। मया अणियं—कलापरिचएणं **रित । बत्थ बेडीओ पास्वितणीओ, तासु मे दिद्दी न पसज्जइ । ततो अण्णा आगया, 'सा** 15 पहिरूव' ति तीए मे दिही निवेसिया। ततो णाए भणिओ मि-बुद्धिसेण! गुरुजणसमीवं न गंतवं, वीसमसु, एसा भोगमालिणी ते चितेइ ति । अइगयाय भणिओ य भोगमालि-प्रीय-अजन्त रहजाणेणै तथ परिस्तताँ, गन्मगिहे सयणीयं, एत्थ वीसमह ति। पविद्वी मि, स्वयणमयस्य मे पाए सवाहिकण भणइ-अजन्त! वच्छत्यलं भे संवाहामि। मया चितियं-निष्णा चेही, जा पाए सवाहिङण डरं इच्छति छिविषं। तो भणइ-'थणेहिं वो 20 इदं संवाहिस्सं ति पीडेइ थणेहिं । अत्य महंतो विसेस्रो करयळसंवाहणाओ वि पओहर-फरिसे । एवं चवाएणि सिणा य कणेरुयाए बिव वणगतो रहं कारिओ मि । कमेण य निकातो, पणयपडिबंघेण य अभिन्छणं वनामि तं भवणं । अण्णया भणइ मं भोगमा-क्टिबी अणोणुक्क-महरभासिणी-अञ्जडत ! जाणह कारणं जेणेत्धमाणीया ? । अणिया मया-ण याणं, कहेहि सुंदरि! ति । अणइ-सुणह,

35 अन्द सामिणी सुहिरणणा बाला चेन इमारस्स दिण्णा संबस्तिरिषो । देंनं च परसइ प्रमानं, पविद्वा कमेण, देवेण य आणवं—कालिंद्रसेषे ! दारिया मामं अव्यंतरो(प्रन्था-माम्-२८००)वत्वाणे परसाच इमाणि ति । कवाई च पत्थिया अम्माए समं, तीए निवा-रिया 'न ते संबबं' ति । ततो णाए गयाए अम्माए विरहिए गव्भगिहे वेहासीकत्रो अप्पा । मया य देवनिकोएण दिहा उवउक्खिता, रक्षुपासं उज्ज्ञिकण संयणीए निक्खिता आस-30 त्था । णाए पुच्छियं—कहि न्हि भोगमालिणि !। मया भणिया—संयणीए संयणहिद्द्य य ।

१ समेदि की १॥ २ कां ० विनाऽन्यत्र--- प्रां पूर्व ते इसि क १ गो १॥ ३ प्रा सुद्धो करि की १॥ ४ प्रा सद्विद्धि की १॥ ५ प्रिक्षेण म की १॥ ६ प्रा सुद्धमा का ०॥ ७ देवं का प्रक्षात् का ॥

पुणो पुच्छति—केण ति इहमाणीया?। मना भणिया—देवतेहिं मया य। ततो मया भणिया—सामिणि! मिरयहे किं कया बुद्धि?, कहेह मे। [सा भणइ—] मुण सिहि!, अहं किर बाला चेव कुमारस्स दत्ता. विहुत्या य देवोपत्याणे क्याइ कुमारं गया परसामि. 'ह्याणि मे दहुं पि ण लब्भइ' ति निच्छको कको । मया भणिया—सामिणि! अछं विसाएण. सुणह—तुब्भेहिंतो अण्णा कण्णा कर्यरी विसिद्धक्तवा जा से हियबसाइश्मि 5 भिवस्सइ?. अचिरेण से हियइच्छियमणोरहसंक्ती भविस्सइ। एवं आसासेऊणं णं अम्माए कहेमि। तीए य मित्तेहिं सह हत्थारोह-लेहएहिं समवाओ कओ। ते भणंति—अम्हे देवस्स बीहामो. बुद्धिसेणो कुमारस्स पचयभूओ, सो कण्णागुणे निवेदेंतो सोमइ. अम्हे णं एएणं उवाएणं इमं आणेम, तुब्भे णं उवाएणं गेण्हह, सो कत्नं काहति ति। ततो त्य रहिणा लेहएहिं महामत्तेण य उवायपुक्वं पवेसिओ। मा य भे चित्तं ठाउ 'एसा 10 गणिगादारिय' ति। सुणह—

#### गणियाणं उप्पत्ती

आसि किर पुत्रं भरहो नाम राया मंडळवती, सो एगाए इत्यीए अणुरसो । सामंतेहि य से कण्णाओ पेसियाओ, ताओ समगं पेसियाओ। दिहाओ य पासायगवाए देविए सह राइणा । पुच्छिओ अणाए राया—कस्स एसो खंधावारो । तेण य से किहयं—कुमारीओ 15 मम सामंतेहिं पेसियाओ । तीए वितियं—'अणागयं से करेमि तिगिच्छियं, एत्तियमिनीसु कयाइ एगा बहुगा वा बहुभाओ होज्ञं ति चितिऊण भणइ—सामि! मुयामि पासाउ अप्पाणं । तेण भणिया—कीम देवि । एवं भणिसि । सा भणित—एयाहिं इहमैतिग-याहिं सोयग्गिणा डज्झमाणी दुक्खं मरिस्सं। राया भणइ—जइ तुज्झ एस निच्छओ तो न पविसिहंति गिहं । सा भणइ—जइ एतं सच्चं तो बाहिरोवत्याणे सेवंतु । तेण 'एवं' ति 20 पडिवण्णं । तो छत्त-चामरधारीहिं सहियाउ सेवंति । कमेण गणाण विदिण्णाओ । एसा गणियाजणस्स उप्पत्ती ।।

इमा पुण अमियजसाए पस्इबहुस य अईयास कालिंदसेणाए दुहिया हेमंगयस्त रण्णो. जहा कुमारो से जाणइ तक्तिं तहा करेह ।

मया पिडवण्णं—पुष्फ-गंध-वत्थ-तंबोल्लाणि णेमि तासि पित्तयावणहेत्रं. जा उज्ञाणे 25 विद्वा सा वि सा चेव. जं पि अज्ञउत्तपुरओ ठिओ मि नश्चमाणीए तं कारणं सुणह—सामिणि(णी) अज्ञउत्तनिवेसियविद्वी मा नष्टविहिकम्मं चुकेज ति । तीए य कहाए पत्ता आवासं ।

पओसे य संबो बुद्धिसेणं भणइ—वन्न, आणेहि णं तं सुहिरणां. अहं पि उत्तमो होमि, कामेमि णं ति । तेण भणिओ—महं ताओ न पत्तिजिहिन्ति, जयसेणो मे 30 सहायो विज्ञात ति । गया दुवरणा वि । बुद्धिसेणोण भणियाओ चेडीओ—पट्टविओ मि

१ °स्स य कायम् शां०॥ २ °मयग शां०॥ ३ °सिहीति शां० विना॥

15

कुमारेणं, गंतवं सामिणीए। तातो भणंति—को तुन्झं पत्तियइ? ति। तेण से जयसेणो दंसिओ। तेण वि कहिओ कुमारसंदेसो। विदितं च कयं कालिंदसेणाए। तीए भणियं—वीसमह मुदुत्तं जा पसाहिज्ञति दारिया। सा गया जंववइसमीवं, निवेदितं च तीए। देवी परिचितेऊण गया कण्डसमीवं, किहेओ संबाहिप्पाओ। तेण भणिया—पच्छा रायदारि-5गाहिं सह सकारो कीरहि ति, सेवतु णं सुहिरण्णा। विस्तिज्ञया कालिंदसेणा जंवव-तीय। कयविसग्गाय पेसिया दारिया पवहणेण। बुद्धिसेणोण कुमारस्स निवेदितं, भणिओ य णेण—अज्ञउत्त ! निजणा होज्जह। तेण भणिओ—कहमणुवत्तीलक्सणा पीई?। सा अइगया बासगिहं, उवविद्वा सवणीए। निग्गतो बुद्धिसेणो संवरियदुवारं काऊण गन्भगिहं। सा य केस-वसण-भूसणं संवस्स जं जं पढंजइ तं तं संबो वि अणुकरेइ। ततो तीए सुय 10 इव सारियाए सेहविओ। गया से रयणी परमपीइसुबहंताणं। जवगतो बुद्धिसेणो, भिजओ संबेण—निज्जड एसा मे गिहं अविण्णाया गुरुज्ञणेणं ति। पत्ता य पइकम्मयारीओ देवीए पडिवयाओ पसाहण-सुवण्णवत्थाणि गहेऊणं दोण्ड वि जणाणं। ततो 'विदियमागमणं तीसे अम्माए' ति वीसत्थो संबो। तीए य सह मणाणुकुलवित्तिणीए पंचलक्ष्वणविसय-सुहमोहियस्स वश्वइ कालो।।

॥ एसा पेढिगा ॥

पेडिगाशम्थात्रम्-स्त्रो० ८१० अ० १२.



सर्वप्रन्थाप्रम्-स्रो० २८४४ अ० १७.

## [ सहं ]

### र्षत्तो मुहं— संब-सुभाणूणं कीडाओ

संब-भाणूणं कयाइ सभाए कीलंताणं पणी(णि)यं समुष्पण्णं—जस्त सख्णो विविश्वं वासति सो जिप्पति कीर्डि ति । ठविया पासणिगा । वितिचदिवसे भाणुणा सुओ आणीको, ५ संबेण सारिगा पंज्जुण्णागिहलालिया कंतसजोइयसुडुमविविद्दवण्णपिच्छच्छवणा एगदेसु-द्वियरोमखयस्वारसेगा । सुगो पकड्विओ सिलोगजुयलं—

> सतेसु जायते सूरो, सहस्सेसु य पंडिओ ! बत्ता सयसहस्सेसु, दाया जायति बा ण वा ॥ इंदियाण जए सूरो, धम्मं चरति पंडिओ । बत्ता सम्बन्ओ होइ, दाया भूयहिए रओ ॥

10

ति पभणिउ सुओ ठिओ । सारिया संबेणं चोइया—मबणे ! भणसु तुमं किंचि सुमा-सियं । सा भणइ—

> सबं गीयं विलवियं, सबं नहं विडंबियं। सबे आभरणा भारा, सबे कामा दुहावहा।।

15

ततो खारसित्ते पएसे छित्ता रसिउमारद्धा, भणइ य रसियावसाणे—देव! को वि मं पीलेइ, परित्तायसु, मरामि, मा मं उवेक्ख. तिगिच्छगा सदाँविज्ञंतु छहुं ति, ते मे परि-बाधापिडगारं करेंति. नेहि मे देविसमीवं। एवमाइ कछुणं विह्नवंती पुणो वि चोइया— सुंदरि! अछं विसाएण, भणसु किंचि, ततो जं वोच्छिसि तं सबं कीरह। ततो भणह—

> उक्कामिव जोइमालिणि, सुभुवंगाभिव पुष्फियं छतं। 20 विबुधो जो कामवत्तिणि, सुपई सो सुहिओ भविस्सइ॥

लारे छिका पुणो रसइ विखवइ य। पुणो भणिया—पदसु ताव किंचि। ततो भणति—

न सुयणवयणं हि निहुरं, न दुरहिर्गर्धवहं महुप्पछं। न जुवहहिययन्मि धीरया, न य निवतीसु य सोहियं थिरं॥

'एषं सा विचित्तं वासइ' ति जियं संवेग । 'सुओ सिलोगजुयलमेव लवह' ति परा-25 जिओ, भोयणवेलाए य सहाविओ सुभाणू रुद्धो 'पणिए कोडिं देहि'ति । सुयं सञ्चभा-भाए, कयं च कण्हस्स विदियं । पेसिओ कंचुकीओ संबं भणइ—कुमार ! सुवड, 'भाणू मुत्तभोयणो दाहिति'ति देवो आणवेह । संत्रो भणति—जो सिणेहिओ सो दाउप पं नेड,

१ प्तो शां० विना॥ २ °भासुकी° ली ३ ॥ ३ कोडि सि उ २ विना॥ ४ पच्छण्ण<sup>०</sup> उ २ विना॥ ५ °दंबणा शां० ॥ ६ °दंबि° गो ३ शां० ॥ ७ °कवित शां० ॥ ८ उ० मे० विनाऽत्यत्र— <sup>०</sup>भपदं स<sup>०</sup> ली ३॥ व० हैं० ९४

अधवा एस जाणइ जं कायबं । सुभाणू भएण ण वबह, णिवेहयं कणहस्स, विण्णे विस-जिओ । दुइंता पूड्या संबेण, पियपुच्छगाण य दीणाणाहाण य दत्तं वित्तं ।

केसु वि दिवसेसु गतेसु पुणो भाणू भणइ—संब! होउ पणीयं, जरस उक्कडा गंधा सो जिणह दोनि कोडीउ । संबो भणइ—अछं तुमे सह पणिएण. तुमं जिओ देवरस कहेंसि। ते सो भणइ—अंबाए कहियं देवरस, न मया । ततो 'एवं होउ'ति कया सक्खी । संबेण विंतियं—गंधजुत्तीसु भाणू न जिणिजा, देवसंतएहिं गंधिहें सो विळिपिजा. करेमि घण-पिडिलोमद्वसंजोगं ति । ततो णेण पछंडु-छसुण-वेकड-हिंगूणि छगळमुत्तेण सह रहयाणि सरावसंपुडेण आणीयाणि । सुभाणू य पुवपविद्वो सभं सुरहिविलेवणो । पसंसिओ गंध-विहाणकुसलेहिं । संबो य सभादुवारे विलित्तो घाणपिडकूलेणं लसुणादिओएण । तेण य 10 गंधेण परन्भाहतो सभागओ कुमारलोओ संवियनकदुवारो समंतओ विपलाओ—संव-सामि! अइउक्कडा गंधा, पसीय, विसिज्जांतु, कुणह पसायं। तेण भणिया—भणह निव-यणं । ते भणंति—जियं तुमे।भाणू भणइ—दुरहिगंधा एयस्स । संबेण भणियं—उक्कडस्स पणियं, न य विसेसो सुभा-ऽसुभेसु कओ । पासणिएहिं संबपक्सो उक्किस्तो । जिओ भाणू रुद्धो । देवीए रहंतीए वासुदेवस्स कहियं । तेण पेसिए ण मुको, दिण्णे विस-15 जिओ । संबेण परियणस्स दिण्णो विभत्तो अत्थो, दिण्णं दुइंताण य ।

पुणो केंसु वि दिणेसु गण्सु भाणू संबं भणइ—होड पणियं चउसु कोडीसु, जस्स जुतीए अइसयंति विभूसणाणि सो जिणइ। संबेण भणिओ-अछं तुमे समं पणिएण, देवंसि उवद्वायंतओ जिओ वि । निबंधे कए पष्टिवन्नो संबो । निरूविया सक्खी । गतो य संबो पज्जण्णसमीवं, कहिओ य णेण पणियालावो । तेण भणिओ—होउ कुमार ! जिओ 20 तुमे सुभाषा. जइ तुमं जिंप्पिहिसि इयाणि तो दिजिहिति से जहाभणियं। संबो भणइ-देव ! भाणुकेण जियस्स किं मे जीविएण ?, कुणह पसायं जहा मे जओ होइ । पज्जु-ण्णेण पडिवन्नं - एवं कीरहिति, अच्छह जहासुहं ति । गतो य पजान्नो सिवाए महा-देवीए पायमूळं, कहियं च से संब-सुभाणुपणियं, विण्णविया य णेग-अज्ञिए ! देह जाइतगाणि आभरणाणि, जाणि अम्ह चुह्नपिडणो सामिणोऽरिष्ठनेमिस्स देवेर्हि दत्ताणि । 25 तीए भणिओ--पुत्त पुजालण ! न तव किंचि अदेयं, ताणि भूसणाणि चुहिपिउणो ते ण स्वत्तिए पिणञ्झंति, तेण जाइयगाणि जेमेहि, इहरहा दत्ताणि णाम तव ति । पणओ घेत्तूण गतो, संबस्स य णेण दत्ताणि, तेहिं विभूसियदेहो गतो समं। पुत्रपविद्वो य सुभाणू महग्घाभरणमंडिओ पसंसिओ पासणिएहिं - धुवं तुमं इदाणि जिणिसि ति । संबक्कमारो य नक्लत्तमाळाविराइयवच्छत्यलो सोभिओ विज्जुल्यालंकिओ इव बलाहगो, तस्स य 30 मूसणजुईय सूरप्रभाए इव खज्ञोयजुती पडिहया सुभाणू(णु)भूसणच्छाया। 'जियं संबेणं' ति विक्रोसियं पासणिएहिं । सुयं च सञ्चभामाए, विण्णविओ कण्हो रोवंतीए-संबो

१ अस्माए शा । । २ जिणिहि॰ शा० ॥ ३ णेहिं शा० विना ॥

तुन्धम्यण वह्नभवाषण ण देइ मे दारयस्स जीविंगं. निवारिज्ञ जइ तीरह। एवं विण्णविष् पेसविओ कंचुगी। तेण संबो भणिओ—कुमार! 'मुयह सुभाणूं(णुं), मा णं बाहह' एवं देवो आणवेइ। संबेण भणियं—पणिए जिओ, एत्थ किं देवस्स वा दाणवस्स वा वत्तवं. अवराधी विणेयहो पसुणा, णायकारी पालेयहो। कंचुकी गओ, किह्यं तेण संववयणं। देवी भणइ कण्हं—देव! सबस्सेण वि मे मोइ(भंधायम्—२९००) ज्ञ दारगो जइ अत्थि पसादो। 5 तीए चोइओ गओ कण्हो समं। पुच्छिया य तेण समासया। तेहिं संवज्ञ ओ किह्यो। दिष्टो य णेणं संबो सुरवई इव पसाहियसरीरो। भणिओ तेण—विसक्षेहिं सुभाणुं, अम्हे दा-दामो पणियं। संबेण भणियं—सीहस्स दंता केण गणेयदा?, जइ 'वह्नहो' ति निर्क्षइ णीओ णाम. जया मज्ञाया अविस्तित तदा दाहिति। कण्हेण भणिओ—मज्ञाया तुमिम इयाणि, णऽण्णत्थ. ण देसि एयस्स दारयस्स जीविंगं, एसो तुमे खङीकओ वि न विरज्ञइ ति—10 निगाओ सहाओ फरिसेऊण णं। दिण्णे कोडिचउके विसक्रिओ भाणू।

सिओ य, तीए आलेए ठिओ खुजं अंगुलीए सहावेइ। सो य 'कण्हस्स वेस-भासा-वण्णा-Ssिगतीहिं बहुसिसो' ति न निविडिओ तीए। भणिया अणेण खुजा—मया सु-मिणो दिहो तस्स पडिघाओ कायबो. देविं भण—'पंचगवेणं मं अतितयं वारेतं पि ण्हाणेह' 15 ति—अवकंतो। तीए तुरियं संपाइओ सदेसो। अईतो य कण्हो 'घ(ध)डउ' ति चेडीए च्छा-दिओ 'किं इमं करेह ?, अवसरह' नि भणंतो। ततो पच्छा मंगलेहिं ण्हाविओ। परिस-ठिए य परियणे भणिया सच्चभामा कण्हेण—मया तुमं सवंतेउरपुज्जा ठिवया, अइसिरिओ उछहंतीमिच्छिसि तो मया खेछिस। तीए भणिअं—देव! कीस मं एवमुवालभह सयं आण-वेऊण ?। कण्हेण भणिया—कया मया भणिअं ? अलिअं भणिस। सा भणइ—खुज्जा मे 20 सद्दाविऊण संदिहा. मया पुण दिह त्य नक्खत्तमालाविभूसिओरत्थळा. सो भं फेडिया(यो) एतिओ वि संवाओ। तत्तो कण्हो पहसिउ भणइ—संविसरी होहित्ति 'सो कछं मया फरु-सिओ' ति। तं च सोऊण रुटा देवी भणइ—'अहं पुत्तभंडाण खेळाविणिया सबुत्ता, किं मे जीविएणं ?' ति जीहं पकड्डिया। किंहिंचि निवारिया य, भणिया य कण्हेण—देवि! अविणियस्स कछं काहं निग्गहं, वीसत्था भवमु ति।

जंबवती सहाविया, भणिया य—तुन्झ पुत्तेण वि अहं ओहामिओ। सा भणह—तुमं जाणिस अल्लाणे पुत्तस्स चरियं। देवेण भणिया—तुमं पि जाणावहस्स। अण्णिदयहे गोउ- ित्यवेसं काऊण जंबवहसहिएण दिर्हां(हो)। ह्वस्सिणी संबेण पुच्छिया—तकं छव्भेइ?। सा भणह—आमं। 'गेँहामि णं' हत्थे गहिया। देवो ह्वं दंसेह, संबो पलाणो, न एइ य देवसमीवं। वितियदिवसे कुछगरसमक्तं संबो सहाविओ। सो खादिरसंकुं नखरणेण ३०

१ 'विश्वं शाक मेव विना ॥ २ 'भाणू ही ३ विना ॥ ३ 'भागया शाव मेव ॥ ४ 'जाओ णी' शाव मेव विना ॥ ५ 'सिरिओ उद्धवंती' ही ३ । 'सिरिं उद्धवंती' शाव ॥ ६ 'हाइं रू' शाव विना ॥ ७ गि-हामि शांव मेव विना ॥ ८ खावरं सं' शाव ॥

ति अतिगतो समं। वासुबे वेण पुल्किओ —संबसामि! कि इमं १। सो मणइ—जो क्जोसियं आलावं करेष्ट्र तस्सेसो हुई तंक् आह्न्यद ति। वासुबे वेण मणिया कुलगता— हुवं भे, अहं एएव हिज्जो पंचगवेण ण्हाणाविको. तं किर अहं तुक्कं जह कहेमि तो में संकू मुहे आहम्मइ. तो निगातो जं काहिसि तं काहिसि, मा वस बारवतीए। वसुदे वेण मणियं—कण्ह! समाहि, सो एस केलीकिको अम्हाणं कुलस्स अलंकारभूओ, जह रिसीणं णावदो। ततो कण्हो भणइ—एस तुक्भेहिं उविविक्तओ, जेण मया वि से- लेष्ट. न इहं वसियवं। कुलगरेहिं भणिओ—संब ! निगामउ नयरीओ। सो भणइ—कालो ठिवजाउ, जिवरं मया वाहिं अच्छियवं। कण्हण भणियं—निच्छुभंतस्स को कालपरिच्छेदो १। सो अण्यह—'तुब्भे इहं सबे वसह, मया पुण अपरिमियं कालं वाहिं अच्छे-10 यवं ति अण्यदिए काले ण णीमि ति। कण्हण भणियं—जया ते सम्बभामा अहं च अन्भरथेऊण अईशेमु तवा बाह्य वं शहिसि।

ततो 'एवं' ति वोसूणं पियामहाण कयपणिपातो निग्गतो गतो प्रज्जुव्णसमीवं। कहियं च णेण निविसयकारणं सावराहं। तेण भणिओ—पियरं अञ्चासायंतेण ते महंतो अव-रहो कओ. वचसु ताव. उबसंतं देवं विण्णवेहामि ति । ततो संवो भणइ—देव ! जह 15 तुक्भेहिं पि विसज्जिओ ता मे पण्णात्तिं जाइयं देह । प्रज्जुव्योण भणिओ—पण्णात्तिपरि-गाहिं को किंचि काहिसि दुण्णयं, ततो मज्झ वि उवालंभं होहिति ति । ततो संवो भणइ— न करेहामि अविणयं, कुणह में पसायं। दिण्णा य से प्रवणत्ती—भयवइ ! वहिंवसं-तस्स संबस्स होहि सहाचिगा। ततो तस्स कयण्पणामो विसज्जियदुहंतो निगातो एगागी सुरह्वाविसए विहरह।

20 कहेड से बारबड्वट्टमाणिं पण्णात्ती, जहा—देवीए सञ्चभामाए वासुदेवी विण्णविओ—
जाव संबो निग्गतो ताव सुभाणुस्स एगदिवसे अट्टसयाणं रायकण्णाणं समयं वीवाहो
होड निश्चिग्धं ति। ताण य सत्तत्त्तरसयं कुळ-रूव-विण्णाणसाळिणीणं मेळावियं ति। सत्थो य
बारवितं ववड, पण्णात्तीसंगिह्ओ कण्णारूवधारी सत्थवाहमळीणो धाइसिहओ। सो धाईए
भणिओ—एसा गणियादारिया इच्छइ तुन्झे संसिया बारवितें पविसिडं. तत्थ एगस्स इच्छि25 बस्स भतुणो भारिया होहिति ति। सत्थवाहेण परिग्गहीया पत्ता बारवितें। दिद्वा सुभाणुमणुस्सेहिं, निवेदया णेहिं कुमारस्स। सो रूबाइसयसवणविन्हिओ आगओ, तस्स
दंशिओ अप्पा इसि ति सो चन्माइओ, पुणो वं पवदति। सा वि संदेसेइ अप्पाणं
'गणियादारिंग' ति, पविछोभावेर्द्यणं विभवेणं मरिडं ववसति। न इच्छइ य जाहे ताहे
सभवणे पिहसिद्धभोवणो ठितो। उवछदं च देवीए, तीय वि महत्तराग पेसिया। तेहिं
30 वहुप्पयारमणुणीया न पिहवज्ञह। ततो स्रग्गसेणो सम्बभामाए पायविद्याए विण्णविओ
१ प्रेम कि शं० मे० विमा॥ २ व्हनेहास्मे तहा शं० विना॥ १ विद्वा के के मार सो कम्मा"

शां भे विना ॥ ५ से दंसे शां विना ॥ ६ वित ण शां ॥

गओ संबदारिगासमीवं । तेण वि कुल-रूव-विभवे सभाग्रस वण्णतेण विलोभिया तहेव मरणं ववइसइ, भणइ य-अज्ञय! तुन्हं देवतब्भूयाणं जह वि य वयणं करेज तो ताहिं रायधूयादासीहिं 'खेोट्टीहिं तुला एस'ति परिभविजिस्सं, तुब्भे कत्थगए उवट्टाकेजा ?. तं र्जतीत, मा मं धम्मं जाणंता अग्गिन्मि छहह । ततो सो गतो । सञ्चभामाए य कारही अब्मत्यिओ-दारगस्स जीवियहेउं भण्णउ सा दारिगा। कहं वि कण्हेण पडिवम्नं। गएहि 5 य अध्मत्थिया सञ्चभामाए-पुत्ति! पुत्तमिक्खं मे देहि । सा भणइ-मया तुरुमं वयणेण छूढो अप्पा बंधणे. 'अहं पुण कुमारेण सबबाहिं ठविज्जं' ति जातं मे सहं को अवणेहिति ?। तेहिं भणिया-तुमं पुत्त ! दारयसमीवे, सेमा तुन्मं अवसाणे । 'एवं नामं' ति अइणीया कुमौरिमञ्झं, छद्धपसरा य भणइ—अहं ताव गणियादारिया बला वि आणिकामि. तुन्भे णाम रायध्या होइऊण अण्णेसु जायवकुमारेसु देवरूवीसु विज्ञमा-10 णेसु सुभाणुगस्स दिज्जियँषा । अँईयमजाया ताओ णं भणंति-तुमं सच्छंवा, अन्हे अस्मा-पिउवसाओ, किं करेम ?। ततो सा संबगुणे वण्णेइ। तओ तीए कहाए रज्ञमा-णीए जाणिकण काहिंचि समं रूवं दिसेइ। पाणिग्गहणदिवसे भाणसमीवे ठिवया. सेसा पंतीए । सो रूवविन्हिओ निज्ञायि णं, संबं पम्सइ, अवसरइ य 'एस संबो'ति जंपमाणी, पुणी क0णं पासड । सा रोवइ-अहं किर संबो परिजणेण भण्णड. संबं कत्थ 15 वि गयं उप्परसय ति । पूणो पूणो एवं दंसेइ से, परिजणस्स अंतरियस्स दंसेइ रूवं अप्पाणं च । निवेदितं कण्हस्स । सो भणइ--रुप्पिणिं जंबवर्ड च सद्दावेहः जदि मंद्री होहित्ति दंसेहिति से अप्पाणं। कहियं च, ताओ इत्थियाओ आगंतुं जायबबुद्धा य आगया। दंसिओ णेण अप्पा । पुच्छिओ तेहिं —संब ! कीस इहं अइगतो ? : [सो भणइ—] देवेण अम्माए य बला अइणीओ मि, तो पत्थिओ सगिहं । भाणू भणिओ-पट्टए ठिओ ण्हायसु 20 षहुसहिओ ति । सो भणइ-अलं मम एयाहिं, संबेण एयाओ उदालियलियाउ ति । तो सप्पहासेहिं कुलगरेहिं संबो सुहिरणणयासहिएण अद्वसर्एंण कण्णाणं ण्हविओ। दिण्णा म से कण्हेण पण्णासं कोडीओ सुवण्णस्स, वत्था-ऽऽभरण-सयणा-ऽऽसण-जाण-वाहण-भायण-विही-परिचारियाओ । ततो सो पासायगतो ताहि रायतणयाहि सहिओ निरुम्सओ नाडएहिं ज्विगिकामाणो दोगुंदुगदेवो विव निरुविग्गो माणुस्सए भोए <u>भुं</u>जमाणो विहरइ ति ॥ 25

॥ मुहं कहाए ॥

सुहर्धशामम्— स्टो० १३४ २० १२.



सर्वप्रंथाग्रम्--

स्रो० २९७८ अ०२९.

१ सहतु की १। सहति तु क १ तो १ से । सहति तु उ०॥ १ अतीव की ३ से ० विना॥ १ भारी, कदमजापसर स्रोत ॥ ४ भार्म की १ दिना॥ ५ भक्ष की ।॥ ६ प्रति क शांत मे विना ॥

# [ पडिमुहं ]

पडिमुहमओ---

केसु वि दिवसेसु गैएस प्रजुण्णो गतो वसुदेववरं, अब्भंतरोबत्थाणे य वसुदेवस्वं काऊण उविद्वि जासणे। देवीहें कयप्पणामाहिं परियंचिओ पुच्छिओ य—देव! कत्थ अ- 5 च्छिय त्थ?। भणइ—गओ मि जेहस्स राइणो गिहं। ताओ भणंति—का तत्थ कहा आसी?। भणइ—तत्थ चारणसमणो णभंगणाओ उवेहओ, बंदिओ सभंतेहिं, कहासणे आसीणो। पुच्छिओ राइणा—कओ भयवं आगओऽत्थ?।सो भणइ—राय! धायइसंडदीवभरहा-ओ। 'तं केरिसं?' ति पुच्छिओ साहइ—जो चक्खुणा परसेज ति किंचि वेत्तं पवयं वा सो ण जाणइ विक्खंभा-ऽऽयामपरिमाणं पि. जहा सबन्न वण्णेति तहा साहामि—स्वणसमु- 10 ह-कालोद-उसुकार-चुल्लहिमवंतपरिक्खित्ताणि दुवे भरहाणि चत्तारि जोयणसय- सहस्साणि आयामेणं, स्वणसमुद्दंतेण छ जोयणसहस्साणि छ ब सयाणि चोहसुत्तराणि जो- यणाणं सयं च एगूणवीस दुसत्तवारसुत्तरभागाणं, कालोदनसुदंतेणं एगूणवीसं जोयण- सहस्साणि विन्नि य सथाणि एगाणउयाणि एगूणसत्तरि च भागे। एवं च कहेइ।

वसदेवो य अतिगतो निवारिओ अन्भंतरपडिहारेहिं —अम्हं राया अंतेउरगतो, तुब्भे-15 के तस्त सरिसरूवा?, ण भे पविसियवं ति । ततो सो भणइ-किं पछवह? ति-बछा अइगतो, सुणइ य गंभीरसदं । दिहो य पज्जुण्णेण, सामावियरूवी य पिंडओ अजगस्स पाएसु । कयासीसो भिणओ—नत्त्व ! अजियाहिं सह को कओ आलावो ? । भणइ—तुन्भं परिवार्टेतेणं तुज्झ रूवेणं मोहियाओ मुहुत्तं । तओ पहिसयाओ भणंति-णत्तुय! देवो विव इच्छियरूवधरो सि, जीव चिरं बहुणि वाससहस्साणि । नतो भणति-अज्ञय! तुब्भे-20 [हिं] बाससयं परिभमंतिहें अन्हं अजियाओ छद्धाओ. पत्सह संबस्स परिभोगे, सुभा-णुस्स पिंडियाओ कण्णाओ ताओ संबस्स उवहियाओ । वसुदेवेण भणिओ पृजाण्णो-संबो कूबदहुरो इव मुहागयभोगसतुद्धो. 'मया पुण परिन्भमंतेण जाणि मुहाणि दुक्खाणि वा अणुभूयाणि ताणि अण्णेण पुरिसेण (प्रन्थाप्रम्-३०००) दुकरं होज्जंति चितेमि।ततो पणको पुजाएणो विण्णवेइ--अज्ञय! कुणह मे पसायं, कहेर्ह जहा हिंडिय तथ । भणह--25 कस्स वा कहेयवं ? को वा मे तुर्माए विसिद्धो नत्तुओ ?, कि पुण तुर्म सि अण्णेसि साहि-तओ, तो मे पुणो बाहिहिंति ते, तो जस्स जस्स अत्य इच्छा सोउं तं तं मेळावेहि. ततो तुमं पुरओ काऊण कहें हैं। ततो तेण तुद्देण कुलगरा अकूरा-ऽणाहिद्दि-सारणगणा य राम-केसवादी य निमंतिया। ते समेया सहाए पहडमणसा। तेसि च मज्झगओ वसुदेवो बहस्सती विव कोविदाणं पञ्ज्णपमुहाणं धम्म-ऽत्थ-काम-छोग-वेद-सभँयदिह-सुता-ऽणुभूयं ३० पकहिओ सुयणसवणणंदिणा सरेणं । सुणह---

१ गदेसु का० ॥ २ °विदिओ का०॥ ३ दुवे हिमवयमाणि भर° की ३ ॥ ४ °हेहि को० विना ॥ ६ °माओ वि° को० विना ॥ ६ कहेमि को० ॥ ७ °मए दिहं सुता° का० विना ॥

#### अंधगवण्हिपरिचओ

इहं आसी हरिवंसगगणचंदा-ऽऽदिशा दुवे भायरो—सोरी वीरो य। तन्थ सोरिणा रण्णा सोरियपुरं निवेसियं, वीरेण पुण सोवीरं। ते य अण्णोण्णाणुरत्ता अविभत्तरज्ञ-कोस-कोद्वागार्थं बुहाहंकारा णिरुवदुयं रज्जिसिरीमणुभवमाणा विहरंति। तत्थ सोरिस्स राइणो पुत्तो अंधगवण्ही पहाणो, भद्दा देवी य, दस पुत्ता समुद्दविजयाइणो; दुवे य इ दुियाओ—कोती मद्दी य। वीरस्स भोयवण्ही पुत्तो, तस्स उग्गसेणो, उग्गसेणस्स बंधू-सुबंधू-कंसमादीया।

सुपड्डो य अणगारो गणपरिवुडो विहरमाणो सोरियपुरम्म णाइदूरे सिरिवणे डजाणे समोसरिको। सोरी वीरो य दो भायरो तस्सागमणहरिसिया निग्गया वंदिउं, पणया य सुणंति साहुमुह्दनिग्गयं निमिजिणमयं, जहा—जीवा राग-होमवमगया वहुं पावं 10 समिजिणिता नरग-तिरिय-कुमाणुस-देवदुग्गतीसु सारीर-माणमाणि दुक्खसहस्साणि अणु-भवमाणा बहुं कालं किलिस्संति. कम्मलाघवेण य अरहंतवयणं भवमयमहरू सदुष्ट्रहं सु-णित्ता सदहंति. सदहमाणा य संवरियासबदुवारा बज्झ-ऽव्मंतरतविधिविमोधितमला सिद्धिवसिमाहीणा भवंति, सावसेसकम्मा वा केइ विउलं सुरसुह्मणुर्भावऊण परित्रेण कालेण दुक्खसमुद्दपरतीरगामिणो भविन्संति। तनो ते एवंविहं सुपइट्टमुणिवयणं 15 सोऊण जायतिवसंवेगा पुत्तेसु संकामियरज्ञसिरी पवइया, अप्परिपडियवेरग्गा जहोवइहं गुरुसंदेसं संपाडेमाणा विहरंति। बहुणा य कालेण गुरुसहिया सोरियपुरमागया। बंदिया य परमपीइसंपउत्तेण अंधगविष्टणा, वैवासिऊण य गनो सपुरं।

साहुसमीवे अहुरत्तसमें देवोवयणनिमित्तं उप्पिजलओ आसि । तनो अंधगवणही जायको उहलो निजाओ, विणयपणओ पुच्छह सुपइट्टुमणगारं—भयवं ! किंनिमित्तो देवु-20 जोतो आसी ? । साहुणा भणियं—एगस्स साहुस्स पडिमागयस्स सत्तरत्तंतराओ देवो पडिणीओ उवसग्गं कासी य. ततो तस्स विसुज्झमाणलेसस्स अज्ञ ओहिणाणं समुप्पनं, तिन्निमित्तं परितुहेहिं देवेहिं महिउ पराजिओ पडिणीओ. एयं उज्जोवकारणं । ताहे पुच्छिति—किंनिमित्तं कहं वा तेसिं वेरं आसी ? । सुपइट्टेण मुणिणा भणिओ—वश्चसु, सो चेव साहु सयमणुभूयं णाणेण य उवइहं साहेति ति । ततो गया सब वि तस्स समीवं, 25 वंदिऊण य विणएण राया पुच्छइ वेरकारणं । साहू भणइ—मुणाहि राय !—

### उपक्रोहिणाणिणो मुणिणो अप्पकहा

कंचणपुराओ दुवे सामवाइगा वाणियगा लंकादीवे रयणोपादाणं काऊणं पच्छण्णाणि य आणेऊण संझाकाले कंचणपुरं संपत्ता। ततो तेहिं 'अवेलाए मा पमाओ होहित्ति' ति रिष्टवाइंगणिमूले णिक्खिताणि, अइगया यते रित्तं सिगहाणि। ताणि पुण मूला वाणिय-30

**१ राग होहंका** शार्वमे विना॥ २ आवासिकण अतिगतो शार्व। ३ °मये दे° शार्व। ४ वयरं शांव॥

गेण पहाए गहियाणि । ते आगया रयणाणि अप्पस्समाणा अण्णोण्णं संकिष्ठं यवता । केिंद्रं करसवयणावसाणे कर-चरण-दंत-पत्थरनिवाएहिं तिष्ठरोसपरिगयाणं जुद्धं संपछगं । ते रोहज्यमा मया समाणा रयणाप्यभुढवीनेरह्या जाया । तत्थ दुक्खबहुला उष्षष्टिया समाणा वणमहिसा जाया; कमपरिविद्ध्या अण्णोण्णदंसणरूसिया सिंगग्गोवसिग्गयदेहा तिष्ठवे- उपणाभिभूया मया समाणा गंगातीरे जोयणंतरिएसु गोह्रेसु वसहा जाया, परोप्परदंसणजा- यतिष्ठकोवा सिंगनिवायजज्ञरियसरीरा कालगया कालंजरवित्तणीए वाणरजूहवियणो जाया, वियरंता य जम्मंतराणुसौरेण अमरिसेण णह-दसण-कह-पासाणेहिं अभिहणसाणा अण्णोण्णसंभिन्नमत्थगा रहिरपरिसित्तगत्ता पढिया महीयले ।

विज्यसंपाउ व चारणसमणो तिम्म पएसे उवइओ, दिहा य णेण तद्बत्या, भणिया 10 य—भो वाणरा ! किं भे कयं कोववसट्टेहिं ?, सच्छंदपयारस्स तिरियिवसयाण य अणाभागी जात त्य, तं मुयह वेराणुवंधं, मा णरय-तिरिय-कुमाणुसेसु दुक्खसकलापिडवद्धा विरं कि-लिस्सिट्टिह, उवसमह, जिणवयणं पवज्रह, उवसंता य पाणाइवाय-मुसावाया-ऽदिण्णादाणाओ नियसह, तो मुगइगामिणो होहेह । एवंभणिए एगो उवसंतो पिडवण्णो जिणमयं, 'साहु भणइ एस मुणि' ति कयंजली ठितो वेयणाभिभूओ वि । ततो से दिण्णाणि वयाणि, भणिओ य—परिचयसु आहारं सरीरं जूहं भावओ ति । सो पिडवण्णो । गओ चारणो । सो वाणरो पसन्नवित्तो कालं काऊण सोहरमे देवो जातो। इयरो सामिरसो बहुणि तिरि-यभवग्गहणाणि संसरिओ । सोहम्मदेवो चुओ माणुसं विग्गहं लिहऊणे गुरुसमीवे जिण्वयणं सोऊणं समणो जातो, सो अहं । जो सो तिरियगतिवत्तिवाणरो सो अकामनिज्ञ-रावलेण आहुणिओ जोइसियदेषो जातो, सो मे सामिरसो भयजणणेहिं सरीरपीडाकरेहि य 20 हवेहिं पीडेइ । अहं अविचलियपसत्थसकष्यो अहियासेमि । तओ मे अज्ञ ओहिणाणं समुप्पणं, सो पराजिओ, देवाऽऽगमणं च तिन्नित्तं । एयं पडणीयकारणं ॥

पुणो राया पुच्छइ — किं मण्णे मया सम्मत्तं रुद्धपुत्तं ? को वा अहं आसी ?। ततो साहुणा आभोएऊण भणिओ — सुणाहि —

#### अंधगवण्हिपुष्टभवसंबंधो

25 उसहस्स अरहओ तित्थे साकेए नयरे धणदत्ती सत्थवाही सावगी, तस्स णंदा भारिया, तेसि पुत्ती सुरिंददत्ती । तत्थेव नगरे बहस्सई नाम माहणी, तस्स सोमिला भजा, तेसि पुत्ती रुद्दत्ती । सुरिंददत्ति बहणेण समुद्दभवतरिकामो 'बहुपववाओ पवासो' ति वितेष्ठण रुद्दत्तस्स इत्थे तिक्षि कोडीओ 'जिणाययणे पूयाववओगं नेयवाओ' ति दाद्रण गओ संववहारेणं दीवंतराणि । रुद्द- 30 सेण तं थणं जूय-वेसपसंगेण णासियं। तओ चोरियं पकओ जणविदिहो उक्कामुहचोर- पर्छि पविद्रो, कालेण तेसि अहिवती जातो निग्विणो निस्संसो। परिवारेण थ तेण साकेयं

१ सिंगंनोबिंगाय° मे॰ विना ॥ २ °सारिणा अ° उ २ ॥ ३ °ण सुगुद्द° क १ ॥

पिक्कियं निसीहे, आदीवियाणि घराणि । दिङ्ठो संचरंतो नागरेहिं, 'इमो रुहदत्तो अन्हं विणासाय उवहितो, ने एस पमादियहों कि निर्चित्रयं जुन्झतेहिं मारिओ। तेण य जं सरिंददत्तनिसिदं चेहयद्वाण दवं तं विणासितेणं जे जिणविषप्यादंसणाऽऽणंदितहिय-याणं भविमिद्धियाणं सम्मइंमण-सुय-ओहि-मगपज्ञव-केवलनाण-निवार्णेलंमा ते पहिसिद्धाः जा य तप्पभवा सर-माणुमिरद्धी, जी य महिमासमागयस्त जणस्त साहुजणाओ धम्मो-5 वएसो तित्थाणुसज्जणा य सा वि पहिसिद्धा । ततो णेण दीहकालठितीयं दंमणमोहणिज्ञं कम्मं निवद्धं असानवेयणिजं च। रोहज्ज्ञाणमस्सिओ य संगिहीयनिरयाऊ अपतिद्वाणे नरण उबवण्णो। तत्थ दुक्लमविम्मामं अणुभविक्रण मच्छो जातो। ततो नरग-तिरियभवे फानितो बहुणा कालेण मगहाजणवए सुरगामे गोयमस्य माहणस्य अर्णहरीए भजाए पुत्ती जाती । गवभत्थस्म य पिया मतो । ततो 'निस्सिरीयगोयमो'ति बङ्गड । छम्मामजायस्म य 10-माया मया । माउँच्छियापङ्णा य सगिहमङ्णीओ । तीए भणिअं—मा मेतं अलक्खणं गिहं पर्वेसेहि. अच्छउ बाहिं ति। एवं सी अणादिओ कर वि जीविओ, कर्मेण य जोवणं पत्तो, साहमर्मावे मुयधम्मो पबद्दओ, अलाभपरीसहं सहित । विसुद्धमाणलेसस्स य से-अपरिवर्डियवेर्गम्म चत्तारि लद्धीओ नमुलण्याओ-कोइबद्धित्तं खारामवन् अक्खी णमहाणसियत्तं पयाणुसारित्तं ति । ततो पण्णरस बासम्बह्माणि कयसामण्णो महासक्के । उ कप्पे देवो इंदसामाणिओ जाओ ॥

तं राय ' एवं जाण—जो य रुद्दत्तो जो ः णिसिरीयगोयमो जो य महासु-इसामाणो सो तुमं ॥ वसुदेवपृद्यभवपुच्छा

ततो वंदिऊण पुणो पुच्छिति—भयवं ं जो में एसो दसमो पुनो वसुद्वो, एस सय-20 णस्स परियणस्स य अईव वहाहो, कि अणेण सुकयं कयं पुत्रभवं ? साहह त्ति ।

### ॥ एयं पडिमुहं ॥

पडिसुहब्रन्ध।अम्-

क्षो० १०७ अ० १२.



सर्वग्रन्थाग्रम्-श्रो० ३०८६ अ० ९.

१ मा से पमा॰ झा० मे० विना ॥ २ °स्छिउं जु॰ ही ३ ॥ ३ °णहामा ३ २ विना ॥ ४ जा य शा० विना ॥ ५ °स्सामो अ॰ ही ३ विना ॥ ६ °णुद्रि ही ३ । 'णुंघरी॰ आ०। 'णुउरि मे० ॥ ७ °उस्सि-यापयणा य स॰ उ०। 'उस्सियाप् य णायं स॰ का ३ गो ३ । 'उल्लियाप् य णायं स॰ ही ३ ॥ ८ °हमाणी॰ शां० मे० विना ॥

विव हिंव १५

## [सरीरं]

#### पहमी सामा-विजयालंभो.

अजो सरीरं—साहुणा भणिको—सुणाई---सबुद्दविजयाईफं नवण्हं वसुदेवस्स य पुत्रभवचरियं

5 विश्विगिरिपायम् ले सीहगुहा नाम चोरपछी आसि। तत्थ अपराजिओ सेणाहिबो आसी, एस्स वणमाला भारिया, तीसे दस पुत्ता—सुरूवो विरूवो मंदरूवो सज्झो अवश्वी दाहो विदाहो कुसीलो विसीलो करंको ति। पत्तेयं कयसिवेसा बहुं पाषं समिजिणिता सत्तमाए पृष्ठवीए नेरइया जाया। ततो उबहिया तिरियभवंतिया सब-पृष्ठवीजो फासेजण जल-बल-बह्यरितिरिष्धु चउरिंदिय-वेंदिय-वेंदिएसु य तब्भवजोगगाणि 10 दुहानि भोत्तृण साहारणवादरवणस्सतीसु उववण्णाः तत्थ बहुं कालं विस्तं पत्रणुकय-क्यांच्या भिद्यपुरे मेघरहो राया, तस्स सुभहा देवी, दहरहो पुत्तो। तत्थेव नयरे धणमित्तो नाम सेही समणोवासगो, तस्स भज्ञा विजयनंदा, तीसे गब्भे ते साधारणवणस्यतिश्वी एगरहिया कमेण णव पुत्ता जाया, तेसि नामाणि—जिणदासो जिणपुत्तो जिणदेवो जिणवत्तो जिणपालिओ अरहदत्तो अरहदासो अरहदेवो 15 धण्डाहरू व ति, पियदंसण-सुदंसणाओ दुवे दुहियाओ।

तिम्म य समए मंदरो नाम अणगारो सगणो भिह्न छपुरे सीअल जिणस्म जम्मभूमीए स्वोसरिको । ते व नव भायरो सह पिउणा तम्स समीव पबद्या । राया सपुने कयरज्ञनिक्खेवो (प्रधापम्—३१००) निक्खंतो । विजयनंदा अंतरवत्ती धणदेवं पुतं जणेऊणं,
बारस बासाणि पालेऊणं, लद्धसेहिहाणं च निक्खिविऊण सह धूयाहिँ पबद्या । सेही
20 राया य ध्रुयकम्मा निन्दुया। सेसाणि अखुए कप्पे उववण्णाणि। विजयनंदा 'होज्ञ मण्णे
एएहिँ मे पुत्रेहिँ थूयाहि य पुँणो वि सबंधों' त्ति सिणेहाणुरायपि बद्धा तस्स ठाणस्स अणालोइअ-ऽपिंदकंता कयसरीरपिषागा अखुए कप्पे सह धूयाहिँ देवत्ताए उववण्णा । ततो
खुया पुत्रं महुराए नयरीए अङ्ग्वलस्स रण्णो सुणेत्ताए देवीए भद्दा नाम दारिया जाया,
परिविद्या तब इत्ता; तीसे गन्भे अखुया देवा चुया कमेण य पुता जाया समुद्दविजयाई;
25 दुवे य धूयाओ—कोंती मदी य, पंडु-दमधोसाणं दत्ताओ ।

## वसुदेवपुषभवकहाए नंदिसेणभवो

जे पुण ते पुत्रकहिया दस साधारणबादरवणस्सइजीवा तस्थेगी उद्यद्विओ मगधाजणवए प्रासपुरगामे दरिइस्स वस्त्रंदिलस्स माहणस्स सोमिलाए भारियाए पुत्तो जातो नंदि-सेणो नाम । बालस्स चेव य से अम्मा-पियरो कालगया, 'सो अप्पसत्थो' सि परिहरिओ 80 जणेण । विद्योक्षमत्त्रणेण य से कम्पि वि काले गए माउलगेण अक्षियाविजो; तस्स य तिन्नि

१ ९ कि शांव ॥ २ % हो सि रा° की ३ ॥ ३ दबरोघो पु॰ शांव । दबरहो में ।॥ ४ ॰ लो पुली सं॰ क ३ मो ३ उ० ॥ ५ ॰ निसय का॰ शांव विना ॥

ष्याओं अणुमग्गजायाओं। माउलगेण अणिओ—नंदिसेण! अच्छ वीसत्थी, अहं सव पूर्य दाहामि, गावीण वित्तिं वहसु ति। सा य दारिया पत्तजोशणा 'हमगम्स विज्ञामि'ित सोऊण भणइ—जइ एयस्स एवंगयस्स विज्ञामि ति तो मारेमि अप्पाणं। सुयं च नंदि-सेणेण। भणिओ य माउलगेण—पुत्त! मा अधितिं करेहिं. जा तुमं निच्छइ किं ब तीए दुज्यं?. अहं ते वितियं दाहामि ति। पत्तसमए बीयाए वि नेच्छिओ। एवं तित्याए वि 5 निच्छिओ। माउलेण पुणो भणिओ—जइ वि सि तुमं तिहिं वि निच्छिओ, तं मा बाहि-रभावो होहि. अहं तव अण्णत्तो वि विसिद्धतरं संबंधं काहं. निच्छुओ होहि। ततो नंदि-सेणेण चितियं—जो हं एयाहिं वहूहिं निच्छिओ, पराओ ममं किह इच्छिहिंति?। परमेण मणसंतावेण निग्गओं गामाओ रयणपुरमागतो, वसंतो य वहुए, परमए य तरुणे इच्छियजुवइसहाए उववणेसु रममाणे। ततो निंदमाणो अप्पाणं 'अहो! अहं दूभगसेणा-10 वती, किं च मे एयारिसेणं जीविएणं?' ति संपहारेऊण जायनिच्छओ एगं उववणं मगर-स्साऽदूरे असंपायं रुक्य-गुच्छ-गुम्म-छयागुविलमइगओ।

तत्थ य एगिम्म छयाहरे सुट्ठिओ नाम अगगारो साइसयो पसत्थज्झाणोवगतो बिट्ठ- ति । नंदिसेणो य नं अपम्समाणो मरिजकामो तस्साऽऽसण्णे छयापासं बंधित । साहुणा य साणुकंपेण निवारिओ—नंदिसेण ! मा साहसं ववसत्तु ति । तेण समंतओ अवलोइयं 15 जायाऽऽसकेण—गामाओ मे कोइ पच्छओ आगओ होज्ञा जो मं पिडसेहित । अपस्समाणो य कंचि पुणरिव वंधेऊण पवत्तो, पुणो वि वारिओ, महिदसाभाएण तं पएसं गतो, अभिवायणं काऊण आसीणो । भणिओ नियमसुद्धिएणं सुद्धिएण—सावय ! अकयधम्मो गतो परलोयं दुक्खनिविण्णो किह सुद्दी भविस्सिसि ? ति । ततो भणइ—को पच्चओ जहा अत्थि परलोगो ? धम्मेण वा कएण सुद्दं छन्भइ ? ति । ततो साहू ओहिणाणपगासियभावो 20 भणइ—अस्थि पच्चो, सुणाहि—

### परलोगपञ्चए धम्मफलपञ्चए य सुमित्ताकहा

वाणारसीए हयसत्त् राया। तस्त दुहिया सुमित्ता बालभावे गिम्हे पुद्यावरण्हकाले मुत्तभोयणा पसुत्ता, पाणियपिडकोसियतालिंवेण वीइज्जमाणी सीयळजळकणगिसत्ता 'णमो अरहंताणं'ति भणंती पिडबुद्धा. पिडचारिगाहिं पुच्छिया—सामिणि ! के अरहंता ? जेसि 25 मे नमोक्कारो कओ। सा भणइ—न याणं, अवस्सं पुण नमोक्कारमरिहंति। ततो णाए धाईं सदाविया, भणिया य—अम्मो ! गवेसेसु ताव 'के अरहंत ?'ति। तीए पुच्छंतीए समणीओ विद्वाओं अरहंतसासणरयाओ, आणियाओं य कुमारिसमीवं। पुच्छियाहिं अणाहिं किया—भरहेरवयवासे विदेहवासे य संभवो धम्मादिकराणं, इमं च विमलस्स अरहओ तिर्वं। वतो सा भणइ—अज्ञ मया पिडबुज्झंतीए कओ नमोक्कारो। ततो ताहिं भणिया—दुमे अ-30 रहंतनमोक्कारप्यावेण इमारिद्धी पत्ता णूणं, जओ ते पुत्रभावणाए कओ नमोक्कारो। 'एवं'ति

१ °बासिबदेश्वाससंभ" शा० ॥ २ °स्य ति । तो सा उ २ विना ॥

पडिसुणिता पडिवना जिणदेसियं मग्गं, पवयणकुसला य जाया। विद्वयाए य से सयंवरो दिण्णो पिउणा । ततो णाए उभयलोगसहोबलंभिणी इसा गीइगा पिउणो निवेदिया-

> किं नाम होज तं कम्मयं, बहनिबसणिजं अलजाणिजं च। पच्छा य होइ पच्छ(त्थ)यं, न य नासइ नहे सरीरयम्मि !।।

5 ताय! जो मे एईए गीइगाए अत्थं सुणावेज तस्म मे अहं दायबा। तओ पगार्सियाए गीइयाए णाणाविहाणि वत्थुणि सुणाविति विउसा, तीए अहिप्पायं न छहंति । एगेण य प्रिसेण मुणाविया-

> कम्भैयाण तवोकम्मयं, बहनिवसणीयं अल्जौणीयं च । पच्छा य होइ पच्छ(त्य)यं, ण य णामइ नद्गए सरीरयम्मि ॥

पुच्छिओ भणह—तुर्भे जाणह जो भावत्थो. मया पुण तथ सुणाविया। भोया-विओ मजाविओ य पुच्छिओ भणति—रयण उरे पुरिसपंडिएण एवं भणियं. मे का सत्ती वृत्तं १। ततो पृष्ठओ 'दुओ सि तुमं'। तीए विसज्जिओ । सुभित्ताए य पिया विण्णविओ-तात! पुरिसपंडियण टक्खिओ ममार्डाहप्राओ. जह मं अत्थेण पत्तियावेह ता अहं भजा नाम तस्स. न संसकाणं । गया य रयणाउरं बहुपरिवारा, आवासे पुत्रमज्जिए ठियो । 15 महाविओ गओ च पुरिसपंडिओ सुप्पभो, पुन्छिओ च-कहं नवी बहुणिवेसी सलाह-णिजो ? पच्छाकाले य पच्छो (त्था) ? सरीरिवणासे य फर्ज पइ(य)च्छइ ? नि । तेण भणिया- सणाहि-

#### इब्भदारयदुगकहासंबंधो

इहं दुवे इब्भद्दारया-एको सवयंमी उजाणाओ नयरमतीति. अण्णो रहेणं निग्ग-20 च्छइ । तेसि नयरदुवारे मिलियाणं गर्नेण ओमरिउमणिच्छंताणं आलावो बिह्नुओं । तत्थेगो भणति-तुमं पितिसमिज्ञिएण अत्थेण गविओ, जो सयं समत्थो अजेउं तस्म सोहइ अहंकारो । बितिओ तहेत । तेसि च अनुकारिमनिमित्तं जाया पहना-'जो अ-परिच्छओ निग्गओ बहुधणो एइ वारसण्हं वासाणं आरओ, तस्स इयरो सवयंस्रो दासो होहिति' नि वयणं पैने लिहिऊणं णेगमहत्ये निक्खिवऊणं एको तहेव निग्गओ, विसयंते 25 फलाणि पत्तपुर्दे गहेकण पट्टणमुवगती, कयविक्वयं करेती जायपक्खेवी संजत्तगमस्सिओ, पोएण ववहरंतो भैत्ते विउले धणसंचए मित्ताणं पेसेइ । वींओ पुण वयंसे**हिं चोइजमाणो न** नीइ 'सो तबस्सी जं बहुणा कालेणं बिढवेइ तमहं अप्पेण' ति । बारसमे संवच्छरे तस्सा-ऽऽगमणं सोकण दुक्त्वण निगाओ घराओ चितेइ—'मया किलेसभीकणा विसयलोलएण य बहुकाछो गमिओ. इयाणि संबच्छरब्भंतरओ केतियं समैं जेहं ? ति, तं सेयं मे सरीर-१ °मिए गीयए शा॰ भे॰ ॥ २ °म्माण तवो॰ शां० विना ॥ ३ °जाणिज च ली ३ ॥ ४ अहं दत्ता ना॰ द्यां विना ॥ ५ °या निवेद्दए सद्दा° जाव विना॥ ६ °ओ ति । त° द्याव मेव विना॥ ७ °पत्ति हियं नेग° शा॰॥८ °हे भरेऊ° शा॰ विना॥ ९ पत्तविउलघणसंचओ मि॰ शां०॥ १० वितिओ शां०॥ ११ कोहिइ ?, तं शां०॥

परिवायं काउं ति कयसंकेओ साहुसमीवमुवगतो सुयधम्मी पन्वइओ । विकिद्वतवोकम्म-परिक्खवियसरीरो क्यभत्तपरिशागो नवमासपरियाओ कालं काऊण सोहम्मे देवो जाओ । ओहिविसया जबलङ्कारणो य विसयंते सत्यं विजरुविवक्रणं पेसङ मित्ताणं । ते असहहंता चारपरिस पेसेति । तेणोबलद्भकहियवित्तवित्थारा गया तस्म समीवं । पड्या बत्था-SSभरणेहिं पत्ता सनगरं । इयरेण पुन्वागएग राया दिहो, धणं च नभंडमाकिलयं। देव-5 दव्यं पुण बहुगुणं इयराओ, तेण राया रयणोवणएणं तोसिओ। जो बारम वामाणि किलिट्टो सो जिओ समित्तो। उसवे समत्ते देवसत्थवाहेण मित्ता भणिया-जाणह जह मया विढत्तं दृढ्वं ? । ते भणंति—न याणाम् । तेण कहियं—तवेणं ति । दासभावपिडया वि तमत्थं बोहिया दिव्यं पभावं दंसेऊण, भाणिया-जइ पव्ययह विसजामि। तो तेहि समित्तेहि तव-पभावविन्हिएहिं पगएहिं देवो भणिओ-अइ भे कओ पमाओ सपनक्षं नवविभृति 10 दंसतेहिं. जइ सचेयणा भविस्मामी काहामी हिंथ ति। वोहेऊण गती देवो । ते सुट्रियस्स अणगारस्स समीवे पद्ययंति सपयं। एएण कारणेण तवो बहुनिवेसो प्रयाणजो य तबस्सीणं, सरीर्रावणासे य तवफलं मुरलोए, इयरस्म अपनिवेस कस्मं, सरीरणासे य णासइ नि॥ ण्वं तेण नंदिसेण । स्स (से) कहियं। कुमारी य ताणि सर्वाणि वि इहं दहण पत्तियति-अत्थि परहोगो, अत्थि य धम्मफलं॥ 13

एवं किटए पत्ता इञ्मसुया साहुसमीवं पत्रज्ञ्या य । कुमारी वि साहुं वंदिऊणं सुष्पभं विण्णवेइ—तुञ्भे मम पभवह, धम्मकामाए मे विग्यो न कायबो नि । तेण 'तह ति पहिवन्नं । गतो नयरं रायसुओ सह कुमारीए ॥

नंदिसेणो दिष्टपचओ पद्यश्ओ परमसंविग्गो अहिगयमुत्तत्थो पंचसिनओ तिगुत्तो तपुज्जओ विवस्नुमाणसद्धो अपिरविडियवेरग्गो विहर्गत । टाभंतरायम्बओवसमेण य जं 20 इच्छिति जहा य जित्तयं च तं छभति । गिहिओ य णेण अभिग्गहो—वेयावचं च मया कायवं सवसत्तीए ति । एवं सो महातवस्मी खाओ भरहे ।

सको य देवराया सभागतो तम्स कयंजली गुणिकत्तणं पकओ—नंदिसेणो वेयावनु-ज्ञओ न सको देवेहिं विस्नोभेडं दृढ्ववसायो। तं च वयणमगद्दता दो देवा कयसाहुरूवा उवागया। एगो सिन्नवेसवाहिं गिलाणत्तणविलंबगो, बितिओ गतो नंदिसेणवसिंहं। तेण 25 य खर-फरुस-निहुँरेहिं वयणेहिं निब्भच्छिओ, भणिओ अणेण—बाहिं गिलाणो अच्छइ, तुमं वेयावश्वभागाहं गहेऊण सुवंतो अच्छिस। तओ उद्विओ संमतो—संदिसह जेण कर्जा। तओ देवसमणो भणइ—अइसारगहिओ तिसाभिभूओ वाहिं गिलाणो अच्छइ, जं जाणिस तं करेहि ति। ततो अकथपारणो 'पाणगं गवेसामि'ति निग्गतो। अणुकंपाऽऽकं-पियहिययो देवो अणेसणं करेइ। तं च जिणेऊण गहियपाणगो गओ गिलाणसमीवं। तेण 30

१ विवाण इवि शाव में विवास २ को य उउनुओ शाव विवास ३ को पश्चिरितवेर शाव स इरवय शाव ॥ ५ भो चिहुति, तुमं शाव ॥ ६ विसम कह मो ३ उव मेव ॥

अकुहो—अहमेरिसीए अवत्थाए तुमं छिसिकण आगतो. तुमं मुंजियवलोलो न मं अवलेंएसि, 'वेयावबकर'सहेणं तूससि मंदर्भाग! ति। ततो पसण्णिबलेण पणएण विण्णिविओ—
स्वमह (मन्याप्रम्—३२००) अवराहं, कुणह मे विसग्गं, करेमि परिकम्मं ति। घोओ णेण मलमलिणो, भणिओ णेण—णेमि भे उवस्सयं, तहा करिस्सं जहा नीरोगा भविस्सह। ततो तेण
उविस्वतो पए पए अकोसह—दुक्खावेसि मं, धुणिस, विसमं गेण्हिस ति। सो जंतिओ
जयं रीयिति। देवेण य तस्सुवरिं परमदुव्भिगंधी उचारो कओ, 'वेगिवघाओ ते कओ,
दुद्ध! मारेसि मं'ति। सो पसण्णसहवण्णो 'कहं गिलाणस्स सुहं होज्ञ? ति मणसा चितेह,
न गणेइ कल्लयवयणाणि, न वा तिवहं गंधं, भणइ य—कहं भे ठवेमि?, संदिसह, किं वा
कीरउ? ति, धोवामि वा?। ततो देवेण साणुसएण सो असुभपोग्गलोपचओ खणेण अव10 हिओ, घाण-मणसुहा य पुष्पदुटी मुक्का । विसिज्जियसाहुक्त्वा य देवा दिवक्ति भवित्ता
तिगुणं पयाहिणं काऊण पायविध्या पुणो पुणो खमावेति, बेति य—भयवं! तुज्जं सको
देवराया गुणिकत्तणं करेइ तं असहहंती वयमागया परिक्खनिमित्तं, तं सर्च भणियं मधबता. बरेह वरं, किं पयच्छामो? ति। तेण भणिया—जो परमदुहहो मग्गो जिणपण्णतो
मोक्खस्स य सो मया छद्धो. न मे केण वि प्रभोयणं ति। ततो वंदिऊण देवा गया।

15 इयरो वि नंदिसेणो लाभंतरायखओवसमेणं वेयावचं करेमाणों जो जं साहू ( जो साहू जं ) इच्छइ तस्त तं छद्भूण देइ । एवं तस्त सजम-तव-भावणाए गयाणि पणपणणं वाससहस्साणि सामण्णमणुपालेमाणस्स । सुभग-सुस्सर-सुभा-ऽऽदेय-जसनामकम्मोविक्यो भत्तपरिण्णाकाले चिंतेइ— अहं तिहि वि दारिगाहिं दोहग्गदोसेण न इच्छिओं ति सुमिर-कण नियाणं करेइ— जइ अत्थि इमस्म तव-नियम-बंभचेरवासस्म फलं ततो आगमिस्से 20 मणुम्सभवे रूबस्सी इत्थीजणवल्लहो य होमिं नि चुत्तृणं कालगतो महासुक्के कप्पे इंदसामाणो देवो जातो । ततो चुओ तुब्भं पुत्तो जातो दसमो ति ॥

एवं सोऊण संसारगैति राया अंधगाणही जेट्टपुत्ते संकामिय रायलच्छि पवइओ, विसुज्ज्ञमाणचारित्तो अपरिवडितवेरग्गो सावयर्षाइकम्मो समुप्पण्णकेवलनाणविधुतस्य-मलो परिनिव्दुओ ॥

25 तती अहं अद्ववाँसी जातो कलायरियस्स उवणीओ, विसिद्धमेहा-मित्गुणेण य तोसिम गुरवो । रसवाणियगेण य मे दारगो उवणीओ 'कुमार! एम कंसो सेवउ तुब्भे'ति । मया पडिवन्नो सह मया कलासंगई करेइ ।

जरासंधेण य दूओ पेसिओ अन्हं गुरुणो जेहस्म-सीहपुराहिवं सीहरहं जह गेण्हसि तो ते जीवजसं दुर्हियं नगरं च पहाणं पयच्छामि ति । तं च पवति सोऊण मया कंस-30 सिहएण राया विण्णविओ-देव! विसजेह मं, सीहरहं बंधिऊण उवणेमि तुब्भं ति। रण्णा

र °मागो ति शा० विना ॥ २ °णुणप्ण उर विना ॥ ३ °ता इहमाग शा० विना ॥ ४ °णो जं करो है ॥ ५ °मार्थ रा शां० मे० विना ॥ ६ °धायक उर ॥ ७ °सजा शां० ॥ ८ °हियमईव पहा छी ह ॥

भणियं—कुमार! अदिहसंजओ सि, अछं ते गएणं। निच्छए कए विसिज्जिओ मि वहप-रिवारो । सीहरहेण वि अर्नेहं आगमणं सोऊण मेलावियं नियगवर्छ । संपछाने य जुज्झे वारेंति ममं रायसंदिहा महत्तरा । सीहरहो सीहो विव गयजूहं विगाहमाणी मदीयं बलं बिक्सोभेइ । तदवत्थं च सीयमाणि नियगवाहिणि दहुण कंमनारहिपरिगा-हिओ रहो मया सीहरहाभिमुहो पयट्टिओ। जुन्झें उपयत्तो भि मह तेण। सो य 5 कयकरणो विसेसिओ मया छहुहृत्थयाए । विद्धा य से तुरगा समारहिया । कंसेण य से फलिहप्पहारेण रहधुरातुंडं भग्गं। सो य उक्खिविकण णियगरहमाणीओ। नतो भग्नं से बछं। छद्धजओ य तं घेत्तण कमेण सपुरमागतो मि। पृह्ञो रण्णा तुट्टेणं, कहेर य मे विरहिए-कुमार! मुणाहि-कोई किनेमित्ती पुच्छिओ जीवजसाकुमारीए उक्खणविणि-च्छयं. तेण मे कहियं—सा उभयक्रकविणासिणी, तो अठं ते क्रमारीए ति । मया विण्ण-10 विओ-कंसेण देव! सीहरहो गहेऊण मम उवणीओ, तं कहं तसा पुरिभवारो नासि-जाइ ?। ततो राइणा भणियं—जह वि एवं, कहं रायस्या वाणियगदारगस्य दिजिहिति ?। 'एयस्स य परक्कमो स्वत्तियस्सेव दीसइ, ता भवियबं एत्थ कारणेणं ति सहाविओ रसवा-णियओ-कहेहि दारयडप्पत्ती । ततो पणओ विण्णवेइ-सामि ' एस नया वृज्झेनो जाउ-णाए कंसमंज्ञ्सगतो दिहो, एसा य मुद्दा उरगसेणणामंकिया, एत्य सामिणो पमाणं । ततो 15 कुलगरेहिं वियारेकण नीओ रायगिहं। जरामंधस्त य मया कंसपरकमो कहिओ। 'एस उगमेणरायमुओ' ति सपचए कहिए तुट्टेण दिण्णा जीवजसा कुमारी । सोऊण 'नजिल्लको अहं जायमेत्तो' ति रूसिनं वरेइ वरं महरानयरि । पओसेण य तेण पियर बंधे-ऊण रज्जं पसासति ।

वसुदेवस्स गिहञ्चाओ

20

अहमवि जोष्ठणस्य उदये नवनवेहिं तुरग-झय-णेवत्थेहिं विसामि निज्ञामि उज्ञाणसिरि-मणुभविऊण नागरज्ञणेण विम्हयवियसियणयणेण पसंसिज्जमाणो रूवमोहियजुवइयणदि-द्विपहकराणुवज्ज्ञमाणो ।

अण्णता य मं जेटो गुरू सहावेडणं भणइ—मा कुमार! दिवसं भमाहि बाहिरओ, धूसरगुहच्छायो दीससि, अच्छमु गिहे. मा ते कलाओ अहुणागहियाओ सिढिलियाओ 25 होहिति। ततो मया 'एवं करिस्सं' ति पडिस्सुयं।

कयाई च रण्णो धाईए य भगिणी खुज्ञा गंधाहिगारणिउत्ता वण्णगं पीसंती मया पुच्छिया—कस्स इमं विलेवणं सज्जिज्ञः ? ति । सा भणइ—रण्णो । मया भणियं—अम्हं किं न होइ ? ति । सा भणइ—कयावराहस्म राया तुब्भं ण देइ विसिद्धं पि वत्थमामरणं विलेवणं व ति । गहिओ से बला वण्णओ वारंतीए । सा रहा भणइ—एएई चेव 30

१ <sup>०</sup>म्हागम<sup>०</sup> उर विना ॥ २ <sup>०</sup>हुकिं निमित्तं पु<sup>०</sup> शां० विना ॥ ३ <sup>०</sup>ण तो पिम<sup>०</sup> शा० ॥ ४ से विस्टे- -

आयारेहिं रुद्धो, तहावि न विरमसि अविणयाओ। मया पुच्छिया—साह, केण अवराहेण रुद्धो मि?। साँ न साहइ 'रण्णो बीहेमि' ति। अंगुलियगदा[णे]णं अब्भित्ययाऽणुग-मिया साहइ—राया विरहे णेगमेहिं विण्णविओ—देव! सुणह, कुमारो सारयचंदो विव जणणयणसुहओ सुद्धचारितो जाए जाए दिसाए निजाइ ततो ततो तहणिवगो तेण समं उत्कम्मो भमति. जा य तहणीओ ताओ वायायण-गवक्सजालंतर-दुवारदेसेसु 'नियत्त-माणं पिस्तिस्सामो' ति पोत्यकम्मजकश्वीओ विव दिवसं गमेंति. सिमिणायंतीओ वि भणंति—'एस वसुदेवो, इमो वि वसुदेवो' ति. जातो पत्त-साग-फलाणि गेण्हंति ताओ भणंति 'कइ वसुदेवो देसि?' ति. टारगह्दवाणि कंदमाणाणि वि कुमारदिण्णदिष्टीओ विवज्रत्यं गेण्हंति—'वुट्टे(छुट्टो) वच्छों ति दामेहिं वंधंति. एवं देव! उम्मत्तओ जणो जातो घरकजमुक-10 वावारो देवा-ऽतिहिपूयासु मंदायरो, तं कुणह पसायं. मा अभिक्सं णीउ उज्ञाणाणि ति। रण्णा भणिया—वश्वह वीसत्था, णिवारेमि णं ति। भणिओ य जो तत्थाऽऽसि परियणो, जहा—कोइ कुमारस्स न कहेइ एयं परमत्थं। तं निहुओ होहि ति, ततो रण्णो उवा-छंभो न भविस्सइ। मया भणिया—एवं करिस्सं ति।

चितियं च मे पुणी—'अहं जह पमाएण णिग्गतो होंतो तो मि बंधं पावेतो. अहवा
15 एस बंधो चेव, तण्ण मे सेयं इहमिन्छडं' ति सपहारेऊण सर-त्रण्णभेयगुलियाओं काऊण
बह्नहेण दारगेण सह निग्गतो संझाकाले नयरवाहिं। सुमाणामण्णं च अणाहमयगं दहूण
भणिओ मया बह्नहुओ—गेण्ह्सु दाहगाणि, नगीरपरिचायं करिस्मं। तेण आणातियाणि
कहाणि, रह्या चिया, भणिओ य बह्नहुओ—बद्ध सिग्धं, रयणकरंडगं मम सयणिजाओ
आणेहिं. दाणं दाऊण आगि पिवसिस्सं। सो भणह—जह एस निन्छओं मे तो देव! अहं
20पि अणुविसिम्मं। मया भणिओ—जं ते रोयइ तं करिस्मसि, मा य रहम्मं भिंदमु, सिग्धं
च एहि ति। सो गतो 'जहा आणवेह' नि बोत्तृण। मया थि अणाहमयगं पिक्खविऊण
आदीविया चियगा, सुसाणोिझयमळत्तगं गहेऊण खमात्रणलेहो लिहिओ गुरूणं देवीण य—
'सुद्धसहाबो होऊण णागरेहिं मइलिओं' ति निवेदणं काऊण 'बसुदेवो अगिंग अइगतों'।
मसाणखंभे पत्तं बंधिऊण दुयमवकंतो, उम्मग्गेण य दूरं गंतूण बेगेण मग्गमोइण्णो।

25 जाणेण य एगा तर्रणजुनई समुरकुटाओ कुट्यरं निजाइ, सा ममं दृष्ट्रण वुद्धं नितिज्ञियं भणइ—अम्मो ! एस माहणदारगो परमसुकुमारो परिस्संतो आरुभड जाणं. अम्हं गिहे वीसत्थो अज्ञ सुहं जाहिइ ति । भणिओ य मि बुद्धाए-आरुहह सामि! जाणं, परिस्संत त्थ । मया चितियं—'जाणिट्टितो पच्छण्णं गमिस्सं'ति—आरुढो मि । पत्ता सुगामं सूर-त्थमणवेटाए।तत्थ मज्जिय-जिमिओ अच्छामि।तस्स य गिहस्स नाइदूरे जक्खाययणं, तत्थ २० छोगो सिठओ । आगया य नयराओ पुरिसा, ते कहंति—सुणह जमज्ञ वत्तं नथरे—वसु-देवो कुमारो अग्गि पविद्वो. तस्स व्रह्मभगो नाम चेडो वहमगो. सो किर चितं जळंति

१ सामणह—रण्णो शा०॥ २ °रुणा जु° क श्गो श्या०। °रुणी जु° उ० मे०॥

बहुन कर्वकाणी पुष्किको जणेण भणइ—वसुदेशो कुमारो किंगामइगओ जणवायभीओ. तस्त व वषणं सुणमाणो समंतको जणो कंदिजमारहो. वं च रुण्णसहं सोऊण रायाणो विव कि मायरो निगाया. दिहं च गेहिं कुमारस्स हत्यलिहियं खमावणपत्तं. तं च वाएऊणं हवंता वय-महुणा परिसिचित्ता चितं, चंदणा-ऽगुह-देवदाहकहेहिं छाएऊणं पुणो पज्जालिड कयपेयकज्ञा सगिहमणुपविह सि । तं च मे सोऊण चिता समुप्पण्णा—गृहो संधी, निवि-5 संका मे गुरवो 'मओ' ति परिमग्गणायरं न काहिंति. ततो सच्छंदं निविग्धं जायं वियरियंवं ति। रत्तिमतिवाहियत्ता अवरेण पित्रको, कमेण पत्तो विजयसे हं नयरं। नातिदूरे य नय-रस्स समासण्णे एगिम पायवे दुवे पुरिसा चिहंति, ते मं भणंति—सामि ! वीसमह ति। अहं संठिओ। ते पुच्छंति—के तुवभे ? कओ वा एह ?। मया भणिया—अहं माहणो गोयमो, कुस-गापुराओ विज्ञागमं काउं निगाओ. तुवभे पुण किंनिमित्तं पुच्छह ?। ते भणंति—सुणह— 10 सामा-विजयापरिचओ

इह राइणो जियसत्तुस्स दुवे धूयाओ—सामा विजया य. रूत्रस्सिणीओ गंधहे नट्टे य परिणिष्टियाओ विदिण्णसयंत्रराओ. तासि पइण्णा—जो णे आगमेण विसेसिजा सो णे भत्त ति. तओ रण्णा चउसु वि दिसासु मणुम्सा संविद्या—जो जुवाणो रूत्रसी सविज्ञो माइणो खत्तिओ (प्रन्थाप्रम्—३३००)वा सो भे आणेयद्यो ति. तं अम्हे गयनिओएण इह 15 अच्छामो. तुन्हां पुण जइ अत्थि समो गंधहे णट्टे वा ततो णे सफलो परिस्समो होजा। मया भणिया—अवस्सं समयमिनं जाणिस्माम।

ततो तेहिं तुहेहिं नीओ मि नयरं, दंसिओ रण्णो। तेण वि परिओसपुण्णहियाण पृइको मि। पते य अणि(णु)ओगदिवसे दिहाओ मया कण्णगाओ सामा-विजयाओ भिउ-सुहुम-कसि-ण-मिद्धसिरयाओ, सरसतोयरुहरमणिज्ञमुहीओ, विच्छिण्णणयणज्ञयलाओ, णातितुंगसंगय-20 नासावंसाओ, पवाल्दलदालिमप्पसूयसण्णिहोद्वीओ, कोमल-तणुक-णमिरवाहियाओ, सुकु-मोल-सतंबकरज्ञुयलाओ, निरंतक्तसिय-पीण-पिजरपओहराओ, कालसुत्तसरिसरोमराइरं-जियक्रसँगीष्क्रमण्डाओ, पिहुल्लोणिमंडलाओ, गयकलभनासाकारसुकुमारोक्तओ, गोपुच्छ-संठियगृहसिररोमजंघाओ, सूरमिरीइपरिलीहकमलकोमलचलणकमलाओ, कल्हंसलिल-अगमणाओ, फल्ररसपुद्वपरपुद्वमहुरभासिणीओ। ताओ य मया गंधव-नद्वसमयनिष्णाओ 25 वि नद्दे गीए अ विसेसिआओ। ततो तुद्देण रण्णा सोहणे दिणे तासि पाणि गाहिओ मि विहिणा, अदं च रज्जस्स निसिद्धं।ततो अहंताहिं सिहओ वणगओ विव कणेक्हिं सच्छंदं विह्रामि। परिचयं च कुणमाणं संगामिआसु विज्ञासु भणंति मं—अज्ञलत! जह तुब्भे माहणा कीस संगामिआओ मे कलाओ गहिआओ ?। मया भणिया—सबे वि आगमा बु-विकलो न विद्धा। क्रदण्याण य तासिं 'अरहस्सं'ति छल्निगमो कहिओ। तओ 30 तुद्धीय वसंतमासचूअल्याओ विव अहिअं सोहिआओ। कमेण य विजया आवन्नसत्ता जाया,

१ तको रुज्ज° शां० विना ॥ २ °मारसर्वव° शा० विना ॥ ३ °रवाणि° शां० ॥ व॰ हिं• १६

अविमाणितडोह्छा काले पस्था कुमारं। तस्य कयजायकम्मस्स कयं नाम 'अकूरो'ित । तस्य य मे वसंतस्स समितिकंतं वरिसं। समितिच्छिअं उर्जाणं च निगच्छमाणो ममं देसिको पुरिसो दृह्ण वितिअस्स साहति—अहो अच्छरियं!!! एरिसी नाम सारिक्खया भवति। तेण भणिओ—कस्स ? ति । सो भणइ—वसुदेवस्स कुमारस्स ति । तं च इसोऊण मे विंता जाया—न मे सोभइ इहं अच्छिडं, अवक्रमामो ति ।

## ॥ इंति श्री(सिरि)संघदासगणिविरचिते(रहए) वसुदेवहिंडौ(डीए) सामा-विजयालंभो पढमो सम्मत्तो॥

सामा० अं०----२३६-२४. सर्वेष्ठं०----३३२३-१.

## बीओ सामलीलंभो

10 ततो अहं ताओ वीसंभेऊण एगागी निग्गओ, मग्गं मोत्तृण दूरमइवइओ उत्तरदिसिं। हिमवंतपवयं परसमाणो य पुबदेसं गंतुमणो कुंजरावत्तं अडविं पविद्वो । महतमद्भा-णमडबाहेऊण परिस्तंतो तिसिओ य एगं सरं पत्तो विगयपंत्रे पंकयसंछण्णतोयं वारिच-रविहगमणहरभणियं । चिंतियं मया-अहं परिस्तंतो जइ तण्हावसेण उद्गं पाहामि तो मे अपरिट्विंओ सारुओ सरीरे दोसं उप्पाएजा. वीसमामि ताव सुहुत्तं, सिणाओ पाणियं पार्हि(इं) 15 ति । एयम्मि अंतरे हत्यिजूहं कालमेहवंद्रमिव पाणियं पाउकामं सरमबङ्ग्णं. कमेण पीओदगं उत्तिण्णं । अहमवि मज्जिडं पवत्तो । जूहवई य कणेरुपद्विओ ईसिंमदजलदीस-माणसर्भिकपोछदेसो सरमवद्दण्णो । निव्वण्णिओ य मया उत्तमभद्दछक्खणोबवेओ । सी गंधहत्थी गंधमणुसरंतो ममं अणुवइउमारद्धो । चिंतिअं च मे-जलेग तीरिहिति गओ जोहेरं. एस उत्तमो आसण्णे पत्तो विहेओ होहिति। तओ उत्तिण्णो मि । सो वि मे 20 पच्छओ लगो । मया य करमग्गं वंचेऊणं गत्ते अफालिओ, सिग्धयाए य णं वंचामि । सो मं सकुमालयाए कायगहयाए य ण संचाएइ गहेउं। तहिं तहिं चेव मया छगलो विव भामिओ । परिस्तंतं च जाणिकण उत्तरीयं से पुरओ खित्तं, तिम निसण्णो । अह-मवि अभीओ महागयस्य दंते पायं काऊण आरूढो तुरियं । पत्तासणस्य य सुसीसो इव विधेओ जाओ, उत्तरीयं च गिण्हाविओ, वाहेमि णं जिहच्छं ति । गहिओ य मि आहा-25 सत्थिएहिं दोहिं वि पुरिसेहिं बाहास समगं उक्खितो, णिति णं गगणपहेण कहिं पि । वितियं च मया-एए ममाओ किं मण्णे अहिया ऊण ? ति। दिहा य दिहिं साहरंति, ततो 'ऊण' ति में ठियं। सद्यं च वहंति 'साणुकंप'ति संभाविया। उपपण्णा मे बुद्धी-जइ मंगुलं काहिंति तो णे विवाहिस्सं, अलं चावक्षेण। आरुहिओ मि तेहिं पद्यं, डजाणे णिक्सित्तो, पणया य नामाणि साधेऊण-पवणवेग-ऽज्ञिम। छिणो अन्हे ति । तओ दुतमवकंता ।

१ °णं ममं गच्छमाणं समं देसि° ली १ क १ गो १ उ०। °णविनिगच्छमाणं ममं भे०॥ २ सामा-विजयालंभो सम्मत्ती इत्येतावन्मात्रैव पुष्पिका शा०॥ ३ °कं विकसियपंक° मे०॥ ४ °हिए मारुए सरी° शा०॥ ५ सो हत्थी शा०॥ ६ तहाग° शां०॥ ७ °ति निच्छियं। स° ली ३॥

#### सामलीपरिचओ

मुहुत्तंतरेण य इत्थिगा मिन्सिने वए पवत्तमाणी सित-सुदुमदुगुहुपरिधाणुत्तरीया आगया, पणया य नामं साहि उण-अहं मत्तकोिकला रण्णो असणिवेगस्म दृिह्याए सामिलियाप विज्ञाहरकण्णाए बाहिरिया पिडहारी. सुणह देव !--राइणो संदेसेणं सिवविहें पवणवेग-ऽिह्मालीहें आणित त्थ. रण्णो दुिह्या सामली नाम माहवमामसंझाकुवलयं-5 सामा, लक्कणपाढगपसंसियसुपइट्टियसभावरत्ततला, तलाऽणुपुववेट्टियंगुलीतंबनहपायजु-यला, दुिबभावणीय-पिडिय-वट्ट-सुकुमाल-गृहरोमजंघा, पीणसैनाहितकतलीखंभसित्रभोक्, पीचर-थिरिनतंबदेसपिहुलसोणी, दाहिणावत्तनाही, मंडलगगयतणु-किसणरोमराईपरिमंडिय-करिमतमन्त्रा, पीणुण्णयंहारहिसरिहतयहरसंहितपओहरा, गृहसिवदेससण्णभूसणमाणसं-गयबाहुलिका, चामर-मीणा-ऽऽयपत्तसुविभत्तपाणिलेहा, रयणाविलससुवितकंवुकंधरा,पयो- 10 धरपडलविणिग्गयपुण्णचंदसोमर्वटणचंदा, रत्तंतधवलकिसणमज्ञनयणा, विवक्तोवमरमणि-ज्ञाऽधरहवगा, कुंडलोवभोगजोगसंगयसवणा, उण्णयपसत्थनासावंसा, सवणमणसुभगमहु-रभणिया, परिजणनयणभगरिज्ञमाणलायण्णरस ति. तुम्हं राया दाडकग्नो, मा उत्पृता होह।

तत्थ य वावी आसण्णा, खारका य आकासेणं तं वावि उयरंति । मया चितियं—िकं भण्णे सिरीसिवा विज्ञाहरी होजा, जओ इमा खारका आकासेणं वचंति । मत्तकोकिला 15 य मम आकूयं जाणिऊण भण्ड—देव । न एस खारका विज्ञाहरी. सुण्ध कारणं—एसा वावी झरिम-मिट्ट-पत्थपाणिया 'मा चडण्ययगम्मा होहिति' नि फलिहसोमाणा कया. जइ य पाणियं पाउं अहिलसह तो उयारेमि तें । मया 'आमं'ति भणियं । नतो हं तीए समगं तं सोमाणवीहिं उइण्णो वार्वि । पीयं मया पियवयणामयमिव मधुरं गुरुवयणमिव पत्थं तिसिएणं पाणियं । उत्तिण्णो मि । आगओ परियणो रायसंदेसेणं ण्हाणविहि-वत्था-ऽऽभ-20 रणाणि य गहेऊणं । णयरदुवारे य कल्हंसी नाम अवभंतरपडिहारी, तीए ण्हविओ सपरियणाए, अलंकिओ पविद्वो नयरं जणेण य पसंसिज्जमाणो । दिद्वो मया राया अस-णिवेगो, कओ य से पणिवाओ । तेणं अव्भुट्टेऊणं 'सुसागयं'ति भणंतेणं अद्धासणे निवे-साविओ । सोहणे मुहुत्ते दिद्वा मया सामली रायकण्णा जहाकहिया मत्तकोकिलाए । तीए वि दुटेण राइणा पाणि गाहिओ विहीए, पविद्वो गव्भागारं ।

वत्तेसु य कोउगेसु विरहे मं सामली विण्णवेह—अज्ञउत्त ! विण्णवेमि, देहि में वरं । मया भणिया—पिये! विण्णवेयक्षा, जं तुमं विण्णवेसि सो ममं पसाओ । सा भणह—अविष्णओगं तुन्भेहिं समं इच्छासि ति । मया भणिया—एस मञ्झं वरो न तुज्झं ति । सा मणइ—कारणं सुणह—

१ °समाकसामा शा॰॥ २ °बहियं° गो २॥ ३ °समाहि° हो १॥ ४ °यहारहरिसिरहितयहरिसि-तपको° शां०। °बितसरहृहारसिहतपको° उ०॥ ५ °देसामणिभू° हो १॥ ६ °वयणयंत्र शां०॥ ७ स-उगराणसु॰ शां० बिना॥ ६ कि शां० बिना॥ ६ अश्वास्त्रणे हो १॥

#### अंगारकपरिचओ

इहं वेयडूपवयस्स दाहिणक्षाए सेढीए नयरं किण्णरगीयं नाम. क्रथ राया अविकाली विव पावगो तेयस्सी अश्विमाछी णाम, तस्स देवी पभावती नामं, तीए दुवे पुत्ता-जलणवेगो असणिवेगो य । जलणवेगस्य विमलाभा नाम महादेवी, तीए अंगारको 5 इमारो । असणिवेगस्स सूष्पभा देवी, तीए अहं दृहिया। क्याइं च अश्विमाद्धी समा सह देवीए वेस्ट्रसिहरितले विहरिकण नियमपुरुक्ताणे उवहक्रो, एमपएसे सुहासीणो मिहो कहाहि अच्छति । नाइदरे ये से हिरणो ठितो अच्छति । रण्णा सायगो सिन्हो मिगस्स. पिंडनियत्तो य. न य चलिओ मिओ। ततो अमरिसेणं वितियं संवेमाणो अवि-हाए देवयाए बोहिओ अश्विमाली-नंद-सुनंदा भयवंती चारणा एत्य पसत्याज्याणी-10 बगया लयाघरे चिहंति, तेसि आसण्णो तुमे मिओ तिक्कओ. रिद्धिमंतो अणगारा जंतसरं रक्खंति. तत्थगए य जो सत्ते विवाडेज्ञा तस्य जड कुपंति में य मं देवा वि परित्ता-यंति. जाहि, खामेहि चारणे, मा विणस्सिहिसि-ति भणिओ भीओ गओ चारणसमीवं। वंदिऊण भणइ-भयवं! मरिसेह, मया मिश्रो तुब्भं पायसमीवं ठिओ विवाडेरं तिकाशी। तओ गांदेण साहणा भणिओ—राय! कीलमाणा पाणिणो अद्राए अणद्राए य पाणिवहं 15 काऊण अहरगई गया वहं कालं विवसा दुक्खसहस्साणि पावंति, तं विरमह पाणिवहाओ. विगयवेरो भविस्ससि, अवराही(हि)जीवं जो वहिज सो वि ताव पावसंचयफंड भवसएहिं न नित्थरइ, किं पुण जो अणवरद्धक देवायगी ?। ततो सो एवंविहोपदेससंजिणिअवे-रगो जेहसुयस्स जलणवेगस्स प्रणात्तिं रज्ञं च दाऊण पबइओ संविग्गो विहरति । वहणा य कालेण विहरंता पुणो वि भयवंतो णंट-सणंदा किन्नरगीयस्वगया । जलण-20 देशो निगाओ वंदिरं। तओ चारणेहिं अणुसद्रो अणिश्चयं विभृतिं उबदंसंतेहिं, निश्चिणा-काममोगो य इहरगं च माउवं सदावेऊण भणति—अहं विरागमगामोइण्णो पद्यइउकामी, तमं परणानं रजं वा वरेहि ति । ततो णेण भणियं-क्रमारी बाखो. न जुत्तं ममं वरणाहं गहेरं. सो ताव गिण्हर जं से अहिप्पेयं। सो सहाविओ, पुरिस्तओ य मणइ—जं अन्मा निहिसिहिति तं गिण्हिस्स । तीए भणिओ--पण्णार्ति "गिण्हिजाहि, जो विजाहिकी सी 25 रजसामी । तेण माउउवएसेण पण्णाती गहिया । असणिवेशी राया जातो । विमलाभा य जहा पुरा पगतीओ करं गिण्हति। ततो रायाणमुबद्धियाओ - देव! अन्हे सुन्वकाप देवीर संपर्व ज्वाबं करेस, विमलाभा वि मगाइ करं. दो पूर्ण आपना अन्हं संविशह नि । सा सदाविया-(मन्थामम्-३४००)मा पगतीओ बाह्य ति । मण्ड-शहं प्रसमान गरि-हामि ख्वायस्स ति । बारिज्ञमाणी पीलेड्, पुत्तं च से दीवेड् । सो वल्लाहेकं कां के 30 रोचइ तं भुजाइ। एवं विरोधे वहुमाणे विज्ञावलेण असणिवेशं सम विवार प्रशासिकत णिहत्तो । क्याभिसेको ममं सहावेडण भणति—सामित ! वच्छस तमं वीसत्या. भावनसिर्दि

१ य सिहरिको किसो सिनो अच्छ चा० बिना ॥ २ ण तं दे भा० ॥ ३ वहो छ। से० किछ ॥ ४ रोष्ट्र, जो शा०॥ ५ वहितो सो शां० मे० किना ॥ ६ अवेच्य का० मे०॥

अनुक्रमाहि, व ते किंपि परिशाहिति । मया समियं-देव! पानासंकीण कंपुहिययाविक तुम्हे त्य स्या संवामाओ पहिनियता अनस्ययसरीरा विद्वा. तुम्हेहिं विसन्निया तार्व पस्तेकं वि । अंगष्ट् को भणति-वन्त, जदा रोयति तदा एजासि । सपरिकणा य निह अडावपपद्रयसंत्रिविद्धं तातं मिलिया । कतिवासरेण य जिणायतणे अंगीरसो नाम चारणो वंदिकण वार्तेण पुष्किको-अयवं! अत्थि से पूर्णा रज्जिसरी होजा? संजर्भ वा अगुपाछे-5 अपं जोम्पो होकाबि ? ति । एवं पश्चिलेण चारणेण अणिओ राया-असिमाली राय-रिसी सम शम्सनाया ततो ते कहेमि-न ताव ते पहजाकालो, रजं पुण ते होहिति। रण्णा पुच्छिओ-भयवं! कहं होहिति रज्जसंपय ? ति । साहुणा अहं दंसिया-एतीए सामलीए कण्णाए जो भत्ता तओ ते पुणो रायसिरी होहिति, सो अद्भगरहाहिविषया। पुणो राया पुच्छति—भयवं! कहं सो मया विद्याणियहो ?। साहुणा भणिओ—जो कुंज-10 रावसाढवीए सरसमीवे सह बणगएण जुलिसहिति सो जाणियहो । तं च वंदिऊण कुंज-रावन्ते ठिया हु । पइदिवसं च हुवे दुवे पुरिसा तन्मि पदेसे संवरंति रायसंवेसीणं । तिहैं च में दिहा जहादिहा साहणा, काणीया या। एसी य आएसी अंग्रानगस्स सम भारमस्य कृष्णपहमागतो । ततो सो पदहो तम्हे पमते विवाडेज । अम्हं च बिजाहराणं समञ्जो नागराङ्गणा ठविको-जो किर अणगारसमीवे जिणघरे भजासहियं वा सत्तं विवा-15 डेजा सो भद्वविज्ञो होहिति। एएणं कारणेणं विष्णवेसि 'सया सहिए तुब्भे सो न लंबेइ'।

मण व मणिया—अंगारको न किंचि मम करेह, बायाए वाहेजा. जं पुण कुकां रोबह्र तं स्वा कायवं ति। एवं तीए सहिजस्त मे सुरपहणो विव इच्छियविसयसुहनंदणोवग- यस्त ववह कालो। गंधवं च सविसेसं सिक्सिओ मि सामिलियाए अहं, दुवे बिजाओं सिक्सिको, बंधणिकोक्सिण क्तलहुह्यं च।ताओ य मए दुवे वि सरवणे साहिआओ। 120 वीसत्थो होमि हितगाविलीच सामलीए सह पसुत्तो हीरमाणो विवुद्धो, बस्ताब व पुतिसं, सामिलियहाकारसारिकस्थाए य तकिओ मया 'अंगारको होजांति। तओ मया वितिष्ठं—जो सद्धं विवादेह को उत्तमो, जो तेण सह विवजह सो मन्सिमो, जो सचुणां विवादिक सो क्यानो; तं साब किंगाने होति, सह जेण विवजामि. मा य क्यो—ित पहिलाओं संक्षिपणतो अहं म संवाधित। विहिंवं भणह मं अंगारको —कुमार! सुवंसमं 25 को क्षांविजो गेल्हेइ?, संभिको सि मय चि ।

दबन्ति देसकाछे सामली उवागवा भणति—देव! नारिहिस ने भतारं विजासेहं, तुन्हं एस पुजी ति । हुंकारेण निव्मच्छिया पुनी अणुणेह—मुबह में भतारं, जद न मुबह अहं सबणबन्धं छद्देनि । तती रहेण अहं पविज्ञो पिष्ठिओं मि पलाखपरिपूरिए जिण्लकूवे, परसामि जुक्तमाणाणि भावभंडाणि । तओ असिणा सामली दुवे खंडाणि क्या अंगार- 30

१ अमेन्द्रीस्त्री साम शां• विना ॥ २ व्यू प चा<sup>०</sup> शां० विना ॥ १ साया<sup>०</sup> वसं० धंसं० ७० ॥ ४ व्ह्रियं भ<sup>0</sup> शां० विना ॥

एण । मया चिंतियं—अइनिग्विणो भगिणीयायगो ति । तओ दुवे सामलीओ जायाओ । तीय वि आहतो खग्गेण, सो वि दुवे अंगारगा जाया । मया चिंतियं—माया एसा एएसिं, न विणट्ठा सामलि ति । गयाणि य अद्रिसणं जुड्झमाणाणि । अहं पि दब्धो निसण्णं भावृंसियं काउस्सग्गं ठिओ निरुवसग्गनिमित्तं । ततो विज्ञादेवया हसिऊण अद्रि- 5सणं गया। अहमवि जालंतरगयं दीवुज्ञोवं पासमाणो चिंतिम—एस वग्घो ति । ततो मे पुणो चिंतियं—जइ एस वग्घो होंतो तो पडियं ममं लंघेंतो, न एस वग्घो ति . निस्संसयं नाइदूरे पासाएण होयबं ति, जओ एस दीवुज्ञोतो निब्बुडिउ ति । पभाए उत्तिण्णो मि ति ॥

### ॥ इति संघदासगणिविरंइए सामलिलंभो विद्यो ॥

सामलीलंभग्रं०-- ११८-४. सर्वेग्रं०-- ३४४१-५.

## तहओ गंधव्वदत्तालंभो

10

वितण्णो मि क्वाओ, दिहो मया मणुस्सो मज्झिम वयसि वहमाणो, सो मे पुच्छिको— सोम! किंनामो जणवओ ? नयरं वा इहं कि नामधेयं ?। सो भणइ—मदमुह! कमेण जणो जणवयाओ जणवयं संकमइ, तुमं पुण किं आगासाओ पिडेओ ? जओ पुच्छिस जणवयं नयरं चिता मया भणिओ—सुणाहि, अहं मागहो गोयमसगोत्तो संदित्तो नाम माहणो. 15जिक्सणीहिं समं मे पणओ. ततो एगाए निज्जमाणो इच्छियं पएसं विद्याएँ ईसायमा-णीए अणुपइऊण सा गहिया. तासि कलहंतीणं अहं पिडेओ, तेण ण जाणामि भूमीप-एसं। सो भणइ ममं अवलोएऊण—होज्ज, न अच्छिरियं, जं तुमं जिक्सणीओ कामेंति ति। तेण मे किंको—अंगा जणवओ, चंपा नयरी। ततो दिहं मया आययणं, देश्य भयवओ वासुपुज्जस्य अरहओ पैयिकिति पायपीढे नामंकियं पस्सामि। "तं च बहुमाणप-20 णको प्रवस्त्वमिव तित्थयरं वंदिऊण कयत्थिमिव अप्पाणं मण्णामि।

निगाओं य मिह आययणाओं । परसामि य बीणाहत्थायं तरूणजणं किंचि सपरिवारं, वीणासगढं च बहुजणपरिवारियं विकयनिमित्तं । ततो में पुच्छिओ एको मणुरसो—िकं एस विस्तयाथारों ? उदाहु कारणं ? जेण वीणासद्यावारो दीसति छोगो । सो भणइ—इहं चारु-द्सिसिट्ठिणो घूया गंधठवदत्ता परमहत्ववती गंधठवदेदपारंगया. सो य इब्सो वेसमणस-25 माणो. तं तीसे ह्वमोहिया माहण-खत्तिय-बहुसा गंधठवे रत्ता. तं च जो जिणह् सिक्खिउं तरस भज्जा होहिति पुण्णभागिणो. मासे मासे गए य अणुओगं देह विडसाणं पुरओ. कहं च समुद्ओ आसी, पुणो मासेण भवित्सह ति । मया वितयं—बहुदिवसा गमेयव्या, पुच्छामि ताव णं—भो! अत्य इहं उवज्ह्याया गंधव्यपारगा ? । सो भणह—अत्य, तेसि पुण पहाणो सुगगीवो जयगगीवो य ।

१ 'जुस्सि<sup>o</sup> ही १॥२ 'रिचितं सा<sup>o</sup> कश्गो १ ही १ मे०। 'रिचितं बसुदेवहिंदी सा<sup>o</sup> उ०॥ १ बीकों सम्मन्त्रो उ०॥ ४ <sup>o</sup>ए संबिह्याए ई<sup>o</sup> उ २ दिमा॥ ५ 'प्रिए' शां० दिना॥ ६ पह्निः शां०॥ ७ तं हिययबहु<sup>o</sup> ही २॥

15

ततो में बुद्धी जाया—तेसिं गिहे अविरुद्धा दिवसा गमेमि। आमरणाणि पच्छण्णे भूमिभाए णिहिएऊणं अइगओ मि नयरं। पत्तो उवज्झायगिहं मुक्खतं विल्लंतो। क्यपणिवाओ सणिओ तेण 'सागयं' ति, पुच्छिओ य—कओ एसि ? किंनिमित्तं वा इहागओ सि ?
ति । किंदियं च से मया—णामं खंदिलो ति, गोयमो पुण गोत्तेणं, गंधववं सिक्खेजा।
तेण 'जहो' ति अवण्णा कया। मया माहंणीए कहयं दिन्नं पहाणरयणदीवियं। सा तं 5
दहूण भणइ—पुत्त! धितिं कैरेहि, अवखाहिं अ जं ते अभिष्पेअं भोयण-ऽच्छायण-सयणेसु, न काइ चिंता। तेण किंदुअं। भणिओ अणाए सुग्गीवो—सामि! सिक्खावेहि खंदिलं, मा अच्छउ रिको। सो भणइ—एस जहो, किं एस सिक्खिहिं? ति।
तीए भणियं—मेहावीहिं न मे पओअणं, एयस्स करेहिं पयत्तं—ित कहगं से दंसेइ। ततो
पिडवनो, तुंबुरु-नारयाणं कया पूया। ततो अप्पिया मे वीर्णा चंदणकोणं च, भणिओ 10
य—छिवसु तंतिउ ति। मया तहा आह्याओ जहा छिण्णाओ। उवज्झाओ माहणि भणति—पस्स ते पुत्तस्स खंदिलस्स विण्णाणं।सा भणति—एयाओ जुण्णाओ हुव्बलाओ, कीगंतु
धूराओ सिं अण्णाओ थिराओ, से कमेण णाहिति ति। ततो सिजयाओं से सीसेहिं थुहाओ तंतीओ। भणिओ य उवज्झाएण—सणियं छिवेस तंतीओ। तओ दिण्णं च गीययं—

अट्ट णियंठा सुरहं पविद्वा, कविद्वम्म हेटा अह सन्निविद्वा। पिडयं कविट्टं भिण्णं च सीसं, अबो! अबो! नि वाहरंति हसति सीसा॥

ते मया पुच्छिया—सा इन्अकण्णा गीयगं एयं जाणित ? न जाणह ? ति । ते भणंति— न जाणित । मया भणियं—जिणामि एएण गीयएण ति । ततो एरिसेहिं वयणेहिं हसा-वेमि । वर्षात दिवसा । पत्तो अणुओगसमओ । ससीसो उवज्झाओ वस्ति, ममं भणित— तुमं अण्णिमि काले विश्वहिसि । मया भणियं—जह सा अण्णेण जिप्पह अहं कीस 20 सिक्खामि ? ति, वशामि ति । ते न दिति गंतुं । मया वितियं कडगमाणेऊण माहणीए दत्तं । सा तुहा भणित—जह ते निवारेति किं तुहं तेहिं ?, वश्वसु, जिण्मु तयं ति । दिण्णं च णाए पंढरं महाधं च वत्थजुयलं समालभणं पुण्फ-तंवोलाइ ।

ततो नियत्थ-पाउओ गओ समं चारुदत्तसंतियं। आसणेमु रहएसु समाए आसीणा विउसा, इयरो जणो भूमीए। उवज्झाओ ससीसो णिज्झाइ मं ससिकओ—मा ममं पास-25 सुवेहि ति। अहं सभमुवगतो। तत्थ य चारुदत्तो नयरपहाणमणुस्ससिहओ अच्छित। दहूण य सभासित्रवेसं मया भणियं—विज्ञाहरलोए एरिसो सभागारो, न इहं ति। ततो निज्ञाहरूणं तुहेण मे दिण्णमासणं। आसीणो मि। पस्मित मं जणो विम्हयविकसमाण-णयणो। विद्वं च मया भित्तीए हत्थिजुयलं लिहियं। भणिओ य मे सेटी—कीस मन्ने पस हत्थी चित्तकम्मकरेहिं अप्पाऊ लिहिओ ?। सो भणइ—सामि! किं चित्तकम्मे वि 30

१ प्लीय क° शाव ॥ २ प्रेश्वि शाव ॥ ३ अप्पाद्दि शाव ॥ ४ शांव विनाइन्यत्र प्ला चंदणाकोयणयं च क ३ । प्ला चंदणकोयणयं च को ३ ॥

जाउवरिक्ता अति ?। 'आमं ति मचा भणियं—जइ संदेही आणिजव पाणीवं वाकर-वाणि व । अविषं वाणियभाषणं भित्तिसंसियं । कीलंतेहिं वाकेहिं वहगं गहेकन हस्की कुसिओ । डकुटं सभागएहिं पुरिसेहिं—अहो ! जच्छेरियं ति । ववन्ताओ विन्हिको ।

आगणा य गंधवदत्ता जवणिअंतरिया ठिआ। न वि को वि वच्छहति वीणं छिविषं ति ।

5 वाहदत्तेण य सेहिणा वागरियं—अईति हु दारिगा, जद्द न कोइ ववहाइ गाइवं ति। तो विरं अच्छिक्षण विदुसेहिं भणियं—अईव ति। तिम्म समए भया मणियं—अस्स अईद ? वासाधु से सिक्सियविसेसं। ततो पेच्छगेहिं विद्वाहिं अणुवद्धो मि 'न एस घरणिगोयरो, एस देवो विजाहरो वा अइपगन्मो तेयस्ती रूववंतो' ति। ततो सेहीवयणेण व्यणीया वीणा, अप्पिया य पुरिसेहिं, सा मया पडिसिद्धा 'एसा सगन्मा, ण य जायद्द छिविषं' ति, 10 तिमिया तंती, वंसिआ वाळा। अण्णा ववहविआ, 'दविगादब्राओ दावओ निम्मविआ क्रमसहा एसा'। सिप्पिणा पुच्छिएण कहियं 'सबं' ति। अण्णा उवहविया, सा बर्छाम-बुद्दशक्तिम्मविआ 'गंभीरसद्दा न होइ' ति पडिसिद्धा। विन्हिया परिसा। ततो आणीया वीणा कववंदणवश्चा (मन्थावम्—३५००)सुरिसकुपुमदामार्छितया सर्तसरतंती। तं बहूणं मया अणियं—कत्तमा वीणा, आसणिमणं अपणुरूवं। तओ उवणीयं महरिहमासणं। 15 ततो भणित सेही—सामि! जद्द जाणह विण्हुगीयगं तो गिज्जव। मया भणियं—जाणामि। ततो सभागया पुच्छति—कि विण्हुगीयगं १। मया पुण साहूणं रिद्धीयु गिज्ज-माणीयु वृषं युवं विण्हुमाहपं गीयगं च। ततो पकहिओ मि—सुणह—

## विण्हुकुमारचरियं विण्हुगीइगाए उप्पत्ती य

आसि हित्थणापुरे नयरे पडमरहो राया, तस्म छच्छिमती देवी, विण्हू महा20 पडमो य दो कुमारा । धम्मस्स अरहओ पओष्पण सुद्धओ नाम अणगारो, तस्स समीवे
राया सह विण्हुकुमारेण पबइओ । महापडमो राया रजं पसासित । पडमरहो परमसंविम्गो विधुतरबमलो परिणिष्ठुओ । विण्हुकुमारो वि अणगारो अपरिविषयम्मसदो
सिंह वाससहस्साँ परमं दुवरं तवमणुवरित । ततो से लद्धीओ समुष्पण्णाओ—विद्यणिही सहम-वादर-विविह्हवकारिणी अंतदाणी गगणगामिणी ।

25 महापलकरत रण्णो जमुई पुरोहिओ। सो साहूहिं महायजमञ्झे वादत्यी सत्येण पराजिओ, पदुहो रायं तोसेऊण उद्धवरो रायत्तं वरेह। वासारते ठिया साहू श्रायुंचे । सो कवाभिसेओ पगतीहिं माणिओ समणे सहावेऊण भण्ड—अहं तुन्हं असन्मको, जकों मं न जवावेह । साहूहिं भणिओ—किं अन्हं वयणेण तुन्ह जजो होहिति ण वा ?. सज्याय-ज्ञाणविक्तितेहि य न याणिओ तुन्हं अहिसेड ति सब्धावो । सो अवति—किं 30 बहुणा ? मम रजे ण वसियवं तुन्हेहिं। ते भणिति—रावं! वासासु विदर्श संकामिडं,

१ सीमि° उ १ कर्स ० विना ॥ २ ° यं 'एवं' ति शां० ॥ ३ ° तरसतं ० मे० विना ॥ ४ ° इं अबुद्धमाणी पर १ शा० विना ॥

अन्हे सरदे गमिस्सामो । सो भणइ—सत्तरत्तस्स परको जो अच्छिति सो मे वज्हो। तेहिं भणियं—समवाएऊणं तुम्हं कहेहासु ति ।

तेहिं मिलिएहिं थेरेहिं संदिइं -- अजो! जस्स भे रिद्धी अत्थि सो कहेउ, संघकजं गुरुकमुप्पण्णं । तत्थेगेण साहुणा भणियं-मम आगासगमणसत्ती अत्थि, आणवेह जं करणिज्ञं । संघथेरेहिं भणियं—वश्च तुमं अज्ञो !, विर्ष्टुं अंगमंदराओ कहं आणेहि । सो 5 'तह'ति पडिसुणेऊणं खणेणं गतो । निवेदिया णेण संघाणती । विण्हुणा भणियं -वीस-मह भंते!, हिज्जो जाइस्सामो। पसुत्तं च तं गहेऊण गतो गयपुरं। कहिओ य से नमुड्-पुरो**हियनिच्छओ** 'निव्विसया होहि'-त्ति । विण्हुणा विण्णविओ—संघो सुनिव्बुओ होड, मज्य भारो इयाणि ति । गतो य णमुइसमीवं। अब्भुहिओ नमुइणा। ततो भणइ विण्ह --अच्छंतु साहू वासाकालं । ततो नमु<sup>ट्ट</sup> भणति—तुम्हे मामी महापउमस्स रण्णो. किमंग 10 पुण ममं ?. तुम्हे ण भणामि, 'समणा मया निव्विसया कायव्वा' निच्छओ । विष्हुणा भणिओ-पाणबद्धला मेइणी इमिन्स समण, विरुद्धं जइजजस्स सचरिलं. जङ्क तवाणुमए उज्जाणगि**हे**सु वासाकालं गमेऊणं पुरमपविसमाणा परदेसं विविहींत तो दि ते सम वयणं कयं होहिइ । नमुई भणति—जे मम घाएयव्या ते उज्जाणेसु मे कहिं वसिहिंति ? ति । विण्हणा भणिओ नमुई—भरहादीहिं राईहिं साहवो पालिया, विसेसेण पृद्या य.15 तं जइ न पृष्टि णाम, जं पुण भणिस 'बहेयब'नि न ण रायचरियं. दस्सूणं पि एयं न दीसए, उबसम, गए वाससमए विहरिश्संति अण्णपत्थिवरज्ञाणि ति । नतो भणति—जं भणह 'न एयं रायचरियं, पुषपुरिमा य साहुपूअगा आसि'ति तं जो रायसुओ पिड-पियामहपरंपरागयं रायसिरिं अणुभवति तस्सेसा धम्मया होजा. अहं पुण पढमराया निय-गवंसे. किं सम परचरिएणं ?. न मे कर्ज समणेहिं. सत्तरत्तपरओ जं पम्सामि संवरंतं न 20 सो जीविहिति. अतीह, तुब्भे न भणामि किंचि, सेसाण नित्थ जीवियं इओ वि परउ ति।

तओ अणगारो विण्हू चितेइ — अहो! नमुई दुरप्पा साहू बहेउमिच्छति, न में जुतं एसा संघपीडा उनेक्खिं ति । ततो णेण णमुई भिणओ — नमुद्द! जह सि एवं वनसिओं तो में एकं वयणं करेहिं — देहि में विवित्ते पएसे तिन्नि विक्रमें, तत्थ तवोहणा ठिया पएसे पाणपरिवायं काहिंति. न से कप्पह इमिम्म काले विहरिं . एवंपमाणे भूमिपदेसे 25 विण्णे मम वयणं कयं होइ, तव य वहपइण्णा णाम । ततो परितोसवियसियच्छों भणति — जइ सबमेयं, ततो भूमिपमाणाओ जीवंता जइ न निग्गच्छंति तो देमि । विण्हुणा सामरिसेणं 'तह' ति पिड्सियुयं। निग्गया य नयरबाहिं। नमुइणाँ 'दत्तं मया, मिणासुं ति उदाहरियं । विण्हुणा वि पिडिस्छियं ति। ततो रोसवसपज्ञिओं मिणिडकामो विजवियसरीरी पविद्वातो, उक्तिसत्तो य चळणों । नमुई भयमोहिओं 30

१ वहुं अजगारं संद् उ०॥ २ अरो ही ३ विना॥ १ विना॥ १ विना॥ ४ भिज्यु ४ २ दिना॥

<sup>40</sup> 億0 94

पायविडिओ लग्गी पाए-समह में भयवं! अवराहं ति। तेण घुओ पेहिओ, खणेक य दिवरूवो संवृत्तो-मडडेण मणिमऊहरंजितदिसामुहेण गिन्हे मज्झण्हदिवसो विव **दुंष्पिक्सो, कुंड**रुजुयलेण दोरायमाणेण उभयपासगतो इव गहभोइश्रो सम्मत्त-मंडलो, हारेण धवलमहाँभोगिभोगसच्छँमेण विच्छिण्णवच्छयलविलसिरेण सारद्वय-5 बखाहगसणाहसाणुदेसो इव मंदरो. कडग-केयूरभूसियभुयाजुयलो य इंदायुधचिधित इव गगणदेसो, पालंबोचूलरइयमुत्ताविहाणो य जोइसमालाधरो इव तिरियलोओ। बद्धमाणं तं पस्सिकण भयविसंद्रुळो अंतरा सिलाजालाणि पञ्चयसिहराणि महंते पायवे पहरणाणि य खिबंति । ताणि य हुंकाराणिलसमुद्धयाणि समंतओ पणिवयंति। तं च अदिहपुर्वं महाबोंदि पस्समाणा किण्णर-किंपुरिस-भूय-जक्ख-रक्खस-जोइसालया महोरगा भीय-हित्य-प-1**७ त्विया** विक्रोसनयणा गिळयाभरणा अच्छरासहाया 'को णु मो ? कत्थ पितथओ ? किं च का-उकामो ?'ति कायरा विरसमालवंता परोप्परं तुरियमुबहंता, तेहि य वेवंतरावगत्तेहिं सचा-स्मि मंदरो व विन्हियमुहेहिं खहचरेहिं दिस्समाणो खणेण जोयणसयसहस्ससम्सिततण् जातो। केहिय रिद्धिबहुलयाए जलियजलणस्थायभूओ दिहो, केहिं पि सारदसमनमंडल-मियंकमणहरतरसोमवयणचंदो । विवड्गमाणम्स य जोइमपहो उरदेसे णामिदेसे कडिभाए जा-15 पुरेसे य आसी। तओ चलिया भूमी। कओ य णेण मदरसिहरोवरि दाहिणो चलणो। पर्रावत्तेण य समुद्रज्ञ उन्नलियं । समाह्या दो वि करतला, तेण महेण विनन्धा आयरक्या ।

प्यान्म देसयाले चिल्यामणेण विपुलाविधिवसयविण्णायकारणेण मध्यया देवसमक्तं मिण्या गंधव्व-नहाऽणीयाहिवइणो—भो । सुणह—ण्म भयव विण्हुअणगारो नमुद्द-पुरोहियाऽणायारपरक्षमकुविओ समत्यो तेलोकमिव गिल्डिं ता ण साणुणण्ण उवसमेह 20 गीय-नहोपहारेण तुरितं । ततो सोहम्मयइणा ममाण्ना पण्चिया तिलोत्तिमा-रंभां-मेणोव्यसीओ वक्खुविसण् सुणिणो, पवादिआणि य वादित्ताणि, पगीया तुंबुह-णारद-हाहा-हूह-विस्सावस् य सुतिमहुनं सवणामण्णं थुणमाणा 'उवसम भयवं!' ति जिण्णा-माण स्वागुणे व वर्णता । महिह्नुया य वेयहुसेहीनिवासिणो विज्ञाहरा देवसमूहं सुरव-विस्तियं भयवतो विण्हुकुमारस्स पसायणनिमिन्तं समागयं दिवमहचोइया विज्ञाणकण 25 दुवं सुरसमितिसुवगया । ते वि तहेव थुणंति, आगमाणुक्त्वाणि गीयगाणि य गायंता चल-ण्डुक्सिसं कमलदल्लसंचयच्लविधर कमलमिव रसमुच्लिया महुयरा समुहियंता । तुहेहि य तुंदुह-णारपहिँ मणिया—अहो! अच्छिरियं, अहो! माणुसमित्तिहिं नाम होइऊण देवेहिं सह कको स्थवो दच्लया य दंसिय ति । विज्ञाहरा भणिया—करिस्सं भे पसादं गंबहे तो परा रती भविस्तित. सर्त्तसर्तांतिनिस्सिय गंधारगामं मणुस्सलोगदुइहिमदाणि विष्टु- अगियकोबनिवदं उवहारेह—

१ पढिको सा० विना॥ २ कुष्णिरिक्सो ली ३॥ ३ °भोगभोगिस॰ शा०॥ ४ °क्छहेण ली ३ मे०॥ ५ °का वि अ॰ शां० मे०॥ ६ °हाइसे॰ उर मे० विना॥ ७ °मासोमोक्व॰ शा०। °मासमोक्क क ३ गो ३ ली ३॥ ८ °तहसतं॰ उर मे०॥

50

जबसम साहुबरिष्टया !, न हु कोबो वण्णिको जिणिदेहिं। हुंति हु कोबणसीख्या, पावंति बहुणि जाइयबाइं॥ गीतिका॥

तेहिं पणएहिं 'परो णे अणुग्गहो' ति गहियं गीयगं।

राया य महापडमो भयवओ विण्हम्स तद्दागयचिद्धियं नमुईपुरोद्दिअदुण्णयनिमित्तं सोऊण, दहण य दिवविविवयमहासरीरेण गगणतलमण्डणणं, भीओ सपुरजणवओ कंठ-5 गयः पाणी गती सरण संघं, भयगांगारंगिरी भणइ-मम सरणं संघी. अहं कयाणुवको समणोवासयो सुद्ययस्य भयवञ्जो अणगारस्य सीसो. परिनायह मं। तञ्जो सघेण भणिओ--'अपत्तं रज्जे ठवेसि, न य वृत्तंतं बहसि, पमत्तो सिंति भणंतो विमलसहाबो समण-सघो--- खिमयं अम्हेहिं रायं । अवसाणं अम्हं एयं, तव विसयपमत्तस्स अणुपेक्खओ वि-सँमं जायं कारणं. जेण तेलेकं पि समइयं. उवसमेसुं विष्हुकुमारसमणं। सठिया य कर- 🛍 यलंजलिपुडा-- उवसम विण्ह , स्विमयं सवेण महापडमस्स, साहर रूप, मा य चढणं फंदेहि, चल्रह महियलं तव तेयप्पभावेण पविसह रमायलं, अहपुरहिओ ने चल्रफब्भासे समणसघो । तं च माहुजणोदीरियं वयणं न सुगइ अइकंतसोयविसयह्वो भयवं इसा-रसमणो विण्ह । ततो भॅहतेहिं सुयधरेहिं भणियं-न मुणइ सदं नृणं दुवालसजोराणप-रओ. कम्हिय गगर्णभाए मोतिदिय से बहुति, जओ न सुणइ. पर च जोयणस<del>यसहरस</del>-15 मूसिया विष्वणा. जओ तत्तियं अट्गतो ततो मर्वावसयो बहुइ, अप्पालेह से पायं, ततो अवस्म अवलोएहित्ति. दृहुण रा समणस्य पञ्जवासेतं उवसमिहिति । ततो जमगसमगं अप्कालिओ चलणो साहर्हि । फासिदियलद्धसण्णेण त्रिण्हुणा महरिसिणा अवलोइयं घर-णियले । दिहो य णेण महापुरमो राया सओरोहो सपरिवर्गा सरणमुबगती सघस्स, साहुणो य कयंजलिपुडा पवाहरता 'उवसमेहं ति । ततो णण चितियं-णवणीयसिव 20 मिदुसहावा, चंदणमिव सीयलहियया, महापुरमस्म रण्णो सपरिवारस्स पीड परि-(मन्थाप्रम--३६००)हरतेहिं स्वमियं णेहिं असंसयं. न जुजाइ संघं वड्कामिउं ति । देवव-योगेहि य मर्ड्डकयहियओ सचगुरुयाए उवसंहरिउ माहरिउं रूवं वसुहातले सिठेओ सारइयचंदो इन सुहदंसणो । देव-दाणनगणा य सनिजाहरा पणया भयनओ निण्हस्स, इसमबरिसं सुइऊणं गया य सयाणि ठाणाणि । 25

ततो सहाविद्वओ खिजिओ, महापउमो राया भणिओ य—णाऽरिहसि रज्ञसिरिं। पुन्ते य से णेण संदिहो—पियरं बंधिऊण नाएण पयापालणं कुणसु ति, धम्मे य सावरी होहि ति । सो पयाहिं परिगाहिओ क्यपसाओ भयवया । नमुई मारिज्ञमाणो निवारिको साहुसंघेण निविसओ कओ । विण्हू वि अणगारो वाससयसहस्सं तवमणुचरेउल धूयरको समुरपण्णकेवलनाण-दंसणधरो परिनिन्वतो ॥

१ व्यवाहं शा० मे० विना ॥ २ ली ३ विनाऽन्यत्र—्रसरो शा० ससं० ॥ ३ १ सर्व जा० गो ३ स० ॥ ४ १ तेण सुवधरेण भ॰ शा० ॥ ५ १ णाभोए उ २ विना ॥

जं च गीयं विण्हुकुमारनिस्सियं देव-गंधवमुहुग्गयमवधारियं विज्ञाहरेहिं, तं पहा-णेसु रायकुलेसु धरेइ. तं च मया सामलीए समीवे वट्टमाणेण पुवसिक्लियं गीइयं सर्ते-सरतंतीयं वीणापरिचियाए. तं भे परिकहियं विण्हुगीइयं ॥

तओ तं विण्हुगीइयं गंधवद्ता अहं च वीणं छिवित्ता गंधारगाममुच्छणाए पगीया 5 मो रतं तिष्टाणकरणसुद्धं ताल-लयगहसमं। अवसाणे गीयरस घुटं नागरेहिं—अहो! समं सुकुमालं च वाइयं गीयं च नि । ततो पुच्छिया परिओसविसप्पियमुद्देण सेट्ठिणा तिम्म अहिगारे निउत्ता आयरिया—केरिसं गीयं वाइयं च ? ति । ततो तेहिं भणियं—जं अज्ञ दुहियाए गीयं तं वाइयं पडुजाइणा, जं गीयं पडुजाइणा तं वाइयं अज्ञ दुहियाए ति । ततो उसारिया अध्भितरजवणिया । भणियं नायरएहिं—ठिओ दाणि सघंसो, खीणो 10 उसवो नयरस्स, नियत्तो वीणावावारो । पत्ता भन्तागं गंधव्यदत्ता । ततो णायरा सेट्ठिणा परेण सकारेण पूइत्ता विसज्जिया ।

अहं चारुदत्तेण भणिओ-तुन्भेहिं दिवेहिं पुरिसकारेणं लढ़ा दारिया गंधवदत्ता. एईसे दाणि अबिग्वेणं पाणि गेण्हह. एसा छोगसुई-माहणस्स किछ चत्तारि भारियाओ-माहणी खत्तिणी वइसी सुदि ति. 'एसा पुण में अगुरूवा भारिया, कारणओ पुण विसिद्वतरी 15 व होज्जं तकेमि । तनो मे चिंता समुप्पण्णा-केण मण्णे कारणेण भणियं सेद्रिणा 'इमा विसिद्धा दारियं ति ? । पवेसिओ य मिह अब्मिनेरि. उवद्वियाओ पडिकम्मकारिगाओ, ताहिं में कयं रायाणुरूवं पडिकम्मं, दिण्णाणि अह्याणि वत्थाणि, तओ मिह परिहिओ, कयाणि य वरकोउगाणि, आगओ मि बुह्नजणपश्विारो चाउरंतगं आकुळं बंधुवरगेण सेहि-स्स । पसंसइ मं इत्थियाजणी—जइ वि चिरस्स लढ़ो वरो गंधबदत्ताए तो वि अणुरूवो. 20 अहवा निरुवमरूवी कामदेवी एसी नि । तती मे आणीया गंधबदत्ता सरस्मती विव ह्रववती, तहणरविमंडरूपहासा. कुंडरुजुयरूपमाण्ठित्तनयणरोभणवयणकमरा. महा-निवेसनिरंतरहारपरिणद्धतालफलाणुकारिपओहरा, पओहरभरविलसमाणविलसोहियतणुय-मज्या, पडमिणिपलासपिद्वल-मंसलसोणिफलगा, पडमपत्तसुकुमाल-सिहय-पीवरोह, पजम-तंतुकछावमस्यभूसणुज्जलमणहरतरहत्थकिसलयबाहुलद्या, पामत्तसणाहगृद्धसिरजंबदेसा. 25 सरससररहकोमछपमत्थचलणा, समदललितकलहंसगमणा। अण्णिजमाणी इव लजाए पासे य में क्या अम्मगाहिं उच्छी इव कुवेरस्स । भिगयं च सेहिणा-सामी! किं तुब्भं कुछ-गोत्तेण ? हुबड हुयबहो उदाहो दारिगा य ति । ततो मया चिंतियं-एमा इन्भदृहिया. केण मण्णे कारणेण सेट्टी एवं भासइ? ति । मया विम्हयं काऊण भणिओ-एत्य कारणे तुमे पमाणं । ततो सो गहियाकारो मैमं भणइ-सामि! कहिरसं भे कारणं, जेणेत्य मया 30 विण्णविया. आभरणयाणमपत्तं रयणं विणासियं होइ। तओ विहिणा हक्षो हयवहो । गा-

१ गीययं शां । एवमग्रेऽपि ॥ २ °त्तरसतं शाः ॥ १ मो ली ३ विना ॥ ४ भोसा शाः ॥ ५ °तरं शां ॥ ६ मज्यं भ° शां ॥

हिओ मि पाणि गंधवदत्ताए सेहिणा । मंगलेहिं अइणीओ मि गव्भिगिहं सह पियाए । मुँदितमणस्स य मे पिवयारसुहफला अइच्छिया राई ।

गएसु य वरकोडयदिवसेसु सुग्गीय-जसग्गीवा उविद्या चारुद्त्तसमीवं, तेहिं भणियं—गहवति! सामा विजया य दारियाओ गंधबद्त्तांए सहीओ, तीसे अणुमए भयंतु ते जामाउयं। तनो तेण मम निवेदितं कारणं, मया च पिया कया पमाणं। तीसे 5 अणुमए ता वि बहुसकारं पाविया दो वि। रमामि य तिहिं वि महिओ भारियाहिं, विसे-सओ पुण गंधबद्ताए बहुइ मे पीतां, गुणा मं रमाविति न किंचि परिहायइ परिभोगस्स।

गण्सु बहुसु दिवसंसु कयाइ भुत्तभोयणां अच्छामि आसण्णगिहे सावस्सयासणिनसण्णो । ततो उवगतो सेट्ठी चारुदत्तो, सो मं अंजिकिक्मेण पूण्तो ठवित—जयंतु सामिपाया ', वाससहस्माणि वो पया आणं पालंतु सह पियाहिं। तनो मया पूइओ गुरुभावेण, विदिण्णे 10 आसणे णिसन्नो । ततो मं भणइ—सामि ' जं मया पुबं वुत्तं 'एमा दारिया तुम्हं अणुसरिसी विसिद्धा वा होज्ञं ति तं कारणं कहइस्स, संदिसह । मया भणिनं—संउवन्धायं कहसु ति । ननो पभणिओ—स्णह मामि !—

### चारुदत्तस्स अप्पकहा गंधव्वदत्तापरिचओ य

आसी य इह पुरीए चिररूढपरंपरागओं उभयजोणिविमुद्धे कुले जातो सेट्टी भाणू 15 णाम समणोवासओं अहिगयजीवाजीवो साणुकोनो । तम्स तुहकुलसभवा भद्दा नाम भा-रिया, सौ उद्यपसवा पुत्तमलभमाणी देवयणसमण-नवस्मिजणपूर्यणस्या पुत्तिथणी विहरह ।

कयाडं च सेट्टी सह घरिणीए पोसिहओ जिल्लाल्य काऊल पज्जालिएस दिवस दृश्मस-थारगओ थुइमंगलपरायणो चिट्टइ। भयवं च गगणचारी अलगारो चारुताम खबडओ। सो कयजिलसंथवो कयकायविडम्मग्गो आमीणो, सेट्टिणा पश्चिमण्लाओ। ततो ससभमसु-20 हिएल साद्रं वंदिओ 'चारुमुंणिलो' नि भलंतेल। तेल वि महुरभिलएल भण्डिओ—सा-वग! निरामओ सि ! अविग्य च ते तव-वयविंहिसु ! ति । सेट्टिणा भणिओ—भयवं तुम्ह चललप्यसाएलं। 'तित्थयरम्स निमसामिलो चरियसग्रद्धं कहं कहिडमारछो।

कहंतरे य घरिणीए कयंजलिवुडाए विण्णविओ—भयवं! अन्थि णे विवलो अत्थी. जो तस्स भोत्ता कुलसंताणहेऊ लोगदिहीए सो णे पुत्तो होज्ञ<sup>9</sup>. सदिसह तुन्भे अमोहदंसी 125 ततो भयवया चारुमुणिणा भणिया—'भहे! भविस्सङ ते पुत्तो अप्पेणं कालेणं' ति योत्तूण 'सावय! अप्पमादी होज्ञासि सीलवएसुं ति गतो अदरिमणं।

ततो केणइ कालेण घरिणीए आहूओ गब्भो । तिगिच्छगोपिदिहेण भोयणिविहिणा विह्नु-ओ गब्भो । अविमाणियडोहला य पमवणसमए पयाया दारयं। कयजायकम्मस्श य नाम-करणिदवसे कयं च से नामं 'गुरुणा चारुमुणिणा वागरिओ दारओ भवउ चारुदत्तो' 30

र सुहित° क ३ गो ३ ॥ २ °त्ताय स° शा० ॥ ३ सोवग्धाय कहह ति शा० ॥ ४ सा हुन्व° शा० ॥ ५ °सुणि श्वि शा० विना ॥ ६ 'विश्वेसु शा० ॥

<sup>\*</sup> अत्र कियाँ शित् पाठसृटित इति सम्भान्यते ॥

ति । ततो बाइपरिक्सितो परियणेण छाळिजंती मंदरकंदरुगाओ विव संताणकंप्रायची निरुवसगां विद्वुओ । तस्स य सिट्ठिस्स वयंसा सरीरस्सेव पंच भूवा निरंतरसोहिया पंच स्वाइगुणा इव संबद्धा । तेसि पुत्ता मम सहविद्वुया परूढिसणेहा, तं जहा—हरिसीहो वराहो गोमुहो तमंतगो मरुभूइगो । तेहिं सह कीळमाणो रमए चारुद्तो, तं ताव रमं जाणह चारुद्तो ति । ततो सामि! कठौरियस्स उवणीओ, गहिया य मे कछाओ । गहियविज्ञो य पिडणा सावयधम्मं गाहिओ वयंससहिओ अच्छामि ति ।

कयाइं च कोमुइयाचाउमासिणीए कोऊहल्लेण जिणपुष्फौरुहणिनिमित्तं निग्गओ मि सव-यंसो अंगमंदिरं उज्जाणं । तत्थ चेइयमिहमा बदृए । आणाकरदारय-पुष्फवयकुमारसिहओ य पादचारेण पस्सामि उववणाणि रमणीयाणि पस्सवणाणि य, वणराईओ मेहनिउरुंबभू-10 याओ सउणगणमहुरभासिणीओ । दंसणलोलुयाए य दूरिम्म गया रुक्ख-गुच्छ-लयागहणं पसन्नसिललबाहिणी सिहण-धवलवालुयं र्यत्वालुयं नाम नदीतीरं पत्ता मो । गिह-याणि पुष्फाणि इच्छियाणि । विमज्जिया दासचेडाँ—वश्वह, अंगमंदिरे उज्जाणे आयतण-समीवे पिडवालेह त्ति । ते गया ।

अहमिब सवयंसो नदीतीरे ठितो । मरुभूई उइण्णो भणइ—उयरह, कीस विलंबह ?

15 ति । गोमुहेण भणिओ—तुमं न जाणिस कारणं । सो भणिति—िकं ति णं ? । गोमुहेण भणियं—विगिच्छगा वण्णंति—अद्धाणं परिकिमियं ण सहसा जलमवयरियद्वं. दुवे किर पायतलसंसियाओ सिराओ उड्ढगामिणीओ गीवं पाउणिय भिज्ञंते. तत्थ दुवे नेत्तगामिणीओ, तासि रक्खणद्वा उसिणाभितत्तसरीरेण नावयरियद्वं जलं. अवतरंतो वा विरुद्ध-याप खुज्जतं विधरत्तं अंधतं वा पाविज्ञ ति, एएण कारणेण वीसमतेण उयरियद्वं ति ।

20ततो भणइ मरुभूई—बहुकुडंविओ गोमुहो, उयरह, धावह पाए ति । ततो अम्हे पक्खालियंवलणा कीलिउं पवत्ता एगदेसहरितसंसियाणि पउमाणि गहेऊण पत्ताण य सच्छं-दमैईवियप्पयपत्तिक्जेहिं रिममो । ततो अण्णं नैदीमोत्तं अइगया मो । गिहीयं गोमु-हेण पउमपत्तमव्भंतरयं पाणिपुहाभोगसंठियं निक्लित्तं सोए, दिण्णा एत्थं जुत्तपमाणा सिक्या, ववह य नावा विव सिग्धं । मरुभूइएण वि पउमपत्तं गहियं, छूढा वहुसिक्या, 25 भारेण य निव्युद्धा तस्स कमलपत्तनावा, हसिओ वयंसिहं । ततो लढोवाएण अनं कमलपत्तं निक्लित्तं, सोवैसिग्धयाए य जिओ गोमुहो । न पावह मरुभूई पउमपत्तप्तवं, बहुवयंवीं दूरं गतो पहिस्तेण वाहरति सो णे—

पद पह स्थम्यं, दैंच्छइ अच्छरियं ति । ततो मया भणियं-संदर ! साहस केरिसयं ?

१ 'कप्पपा' द्यां० विना ॥ २ 'लायरि' द्या० ॥ ३ 'प्यामरण' द्या० ॥ ४ 'भाय' द्या० विना ॥ ५ 'णा-मिर' उ ९ विना ॥ ६ 'यमका' भा० ॥ ७ 'वेकी भा० विना ॥ ८ 'भिउ ण शां० विना ॥ ९ 'प्याम स' सां० विना ॥ १० 'मयबि' शा० ॥ ११ 'दीसुत्तं शा० विना ॥ १९ '१थ पत्त' शां० से० ॥ १३ 'वे सि' सां० ॥ १४ पेच्छ' ली ३ ॥

ति। ततो मणइ-चारुसामि! एरिसं मे न दिहपुर्व, जइत्थ दहुकामा इहमागया दिन्छ-हि-ति । ततो भणिओ गोमहेण-चारुसामि ! न एत्य अच्छरियं, धुवं एएण उवछंतरिब-णिगायं पायवमूळं दिष्ठं होहिति, ततो से बुद्धी उप्पण्णा-(प्रन्थाप्रम्-३७००)एवंकीमलेण कहं भिण्णो पासाणो ? त्ति. अधवा मराली पिलकाणि चारिती दिहा होजा, ततो बहुत्तयाए विन्हिओ. अहवा क्षिष्ठिगारवं निसुय 'डहरियाए एवंमहंतो सहो' ति अच्छेरं मण्णए। तती 5 पुच्छिओ मया—एत्तो असतरं होज ? ति । सो भणइ—जं अच्छेराणं पि अच्छेरं, एवं किं मे विचारेणं ? दिन्छिहिह ति । तस्स य वहमाणेण गया मो नं पएसं । दाएइ य मरुभतीं जी सोयसिळिलपरिक्यितं अंश्वतसहमसिकयापुळिणं पावरणंतरिवणिग्गयमिव जाववरसपंडुरं जुबतिपओहरं । ततो गोम्हेण भणिओ-पुलिणखंडे किं अच्छरियं ? संति एरिसाणि उद-गपरिर्णद्धाणि नि । ततो भणति—जमेत्थ अच्छेरं तं पस्सह - ति पयाणि दंसेइ दुवे। ततो 10 भणिओ—जइ एयाणि अच्छेरयं ततो अम्हं जाओ पयवीहीओ ताओ अच्छेरगसयाणि त्ति । ततो भणति—एयाणि साणुबंधाणि बहुणि पयाणि, इमाणि पुण बोच्छिण्यमगगाणि ति. ततो ताणि आयरेण परिममो। ततो हरिसीहो भणति—का एत्थ चिता?, जद्द पुण कोइ पुरिसो एयं तीरजायं स्कलमारुहिय साहाओ साहं मकंमंती लयामज्याए पुछिणं अबहुण्यो, पुणो पायवं चेव आरूढो ति । ततो गोमहेण भणियं वियारेऊण-न एयं 15 जुजाइ. जइ पायवाओ अवइण्णो होंतो ततो हत्य-पायसवद्गणापरिमडिएग नहण-जरह-परिणएण पत्त-पुष्फ-फलेण पुलिणं मलिलं च अफुण्णं होंतं । ततो भणिओ हरिसीहेण-करस उ इसाणि पयाणि ? ति । ततो भणियं गोमहण-आगासगामिरस पयाणि ति । ततो भणियं हरिसीहेण-किं देवस्स ? रक्खमस्स ? चारणसमणस्म ? रिद्धिमतो रिसिस्म ? । भागियं गोमहेण-देवा किर चडरंगुलभूमिं न छिवंति. रक्खसा महाबोदी, तेसिं महप्प-20 माणाणि पदाणि. पिसायाणि जलबहुलपदेसभीरूणि, ण वियरंति इमिन्म पदेसे. रिसी तव-सोसितसरीरा, तेसिं किसयाए मज्यदेसण्णयाणि होति, चारणा दगतीरे जलचरसत्तपरि-सासं परिहरंता न संचरंति । भिषयं हरिसीहेण-जइ न एएसि पदाणि, कस्स ण इमाणि पयाणि ? ति । ग्रोम्हेण भणियं-विजाहरस्स ति । हरिसीहेण भणियं-जइ पुण विजा-हरी होजा। ततो भणियं गोमहेण-पुरिसा सत्तवंतो उच्छाहगामिणो, तेसिं हिययगह-25 बाए पुरओ प्याणि पीलियाणि भवंति. इत्थीणं पुण कळत्तारुयताए पण्हियास उविद्धाणि भवंति, तेण कारणेण ण इमाणि विजाहरीए । पुणी भणति गोमुहो-चारुसामि ! तस्स विजाहरस्य भारो अत्थ । पुच्छिओ हरिसीहेण-किं पवओ सो भारो होज ? उदाह समञ्जूषणो पारवो ? आउ पुदावराही छिदे आसाइओ अरी होज ? । भणियं गोमुहेण-बह विरिसिटरं होज तओ गुरुययाए णिमगाणि पदाणि होजा. जह पायवी होजा तती 30

र विकाश को विनाश र धारंती का ।। ३ °सुतं ड° का विनाश ४ °ओ सिळळसोयप° का वा ।। ५ अथक सं सु<sup>5</sup> का विनाश ६ °रिहाणं ति छो ३ क ३। °रिहाणि सि शावश ७ °कस्मं व ३ गो ३। मेव ॥ ८ शुक्त शर्म ।।

महियलपत्ताहिं साहाहिं बहुनिक्खेवो होजा. न य अरी रम्मं अवकासमाणिजाति । ततो भणियं हरिसीहेण-जइ वि हु एत्ती एकतरं पि कारणं ण होइ, को हु से भारो अत्थि? ति । भणियं गोमहेण-अम्मय ति । हरिसीहेण भणियं-न जुजह एस भारो ति, विजाहरीओ वि आगासगामिणीउ ति । भिगयं गोमुहेण-सा धरणिगोयरी पिया 5 तस्स ति, ततो तीए सह रमणीयाणि थाणाणि सचरति । भणियं हरिसीहेण-जइ से पिया, कीस णं विजाओ न गाहेइ? ति । भणियं च गोमहेण-मच्छरी सवाहिसंकि-यकामी 'मा साहीणविज्ञा सच्छंदगमणा होहितिं नि न गाहेइ णं विज्ञाओ । भणियं हरिसीहेण-एयं पुण कहं जाणिस-अम्मगा से अत्थि अविज्ञाहरी य<sup>9</sup> ति । भणह गोमुहो-इत्थीओ अधोकायगुरुईओ, पणयग्गहणदुन्छो य वामहत्थो, ततो एयं किंचि 10 उविद्धं वामपादं । हरिसीहेण भणियं-जइ इन्धीसहिओ, कीस णेण इमं उवइऊण मु-कमपरिभुत्ता ?। गोमहो भणइ-इमं पुलिणं आलोकरमणीयं मलिलपरिक्खेवं पायवंधका-रेण य हरियमणिवेइयालंबणपरिक्खेवमिव पत्तेणं चितिय अजीग्गं रतीए. अविकिण्णमप्प-याए अवस्सं तेण आसण्णेण होयञ्चं. रमणीओ अयं पएसो दुक्खं परिचइउं. मग्गेज्जइ से वीहि ति । दिहाणि य अण्णत्य अवगासे चत्तारि पदाणि, दंसियाणि से । विभत्ताणि 15 गोम्हेण-इमाणि इत्थिपयाणि खिखिणिमुहनिवडियाणि पण्हत्यणृपुरेकिचिबियाणि य दीसंति. इमाणि विभत्ताणि पुरिसस्य ति । ततो त मिहणप्यपंति अणुसज्जमाणा गोमह-वयणविन्हिया वद्यामो । विद्वो य णेहिं कुम्मिओ सन्तिवण्णो पायवो भमरभरिओ अंजण-धाडकुम्मासो इव रथयपव्वओ सरयकालसस्मिरीओ। भणियं च गोमुहेण-चारुस।िम! इमं पत्ताए सत्तिवन्नं तीए इत्थीए इमीए साहाए गुलुको पिक्छिओ. अपावंतीए पिओ 20 पणइओ । मया भणिओ-किह एवं ? ति । भणित-इमाण से पयाणि मुक्कपण्हियाणि गुलुकं कंखंतीए ति. विज्ञाहरो य बरारोही. गहिओ णेण अयत्तेण गुलुको, जन्हा से अभिण्णलेहाणि पदाणि पुलिण दीसंति. सो य दाणि अणेण भत्तुणा ण दिस्रो तीसे. न य चिरकालवडकांनी रुक्तिवज्जइ, जेणेत्थ पर्यरभंजणपवत्ता अज्ञ वि सीरं मुयंति पुष्कविट ति। ततो भणिओ हरिसीहण-गोमृह! जुजद कारणं अचिरभगगम थवगस्स. ण उ तीसे 95 अम्मगाए ण दिण्णो नि, कहं पियाण पणइओ न दाहिति ?। भणियं गोमुहेण-कामो पणय-होलो, तीए य मण्णे ण किंचि पणइयपुन्नो, ततो णं रमते जायणाहो**हं प**रस**माणो. सा वि** णं सङ्गओ परीइ 'देहि मे पिय '' नि जायमाणी. एयाणि तस्स पयाणि तीसे पयपरिकिख-नाणि दीसंति. चारुसामि! सा नस्स विजाहरस्स अविजाहरी कुविया पिंडहयपणय ति । हरिसीहेण भणिओ—एयं किह जाणिस ? ति । भणइ गोमुहो—एयाणि तीसे पदाणि 30 कोहममुत्थाणि विणिक्सित्ताणि, इमाणि य विजाहरस्स अणुधावमाणस्स, तं एसा विकिट्ट-यरपयसंचारा प्रयुद्धती तीसे य पंथं रुद्धंतस्स, ओसिक्यवीसमणपीढिएण य पंथो रुद्धो.

१ °रिवुत्तं शा० विना॥ २ °रकंकि॰ शा० ॥ ३ °यमभं शां०विना॥ ४ °णीए प्या॰ गो० विना॥

इमं च सा अइगर्यां सहासनिकद्धं गयपचागया वाणी. अण्णं च मया चारुसामि! सुद्ध भणियं 'सा अम्मगा अविज्ञाहरि' ति. एयाणि से पदाणि गय-पश्चागयाणि. जइ विज्ञाहरी होंति(ती) क़विया आगासेण वचंती. दिण्णो य से तेण कोहसमुत्थाणे सत्तिवण्णगुलको. सो अणाए गहेऊण तम्सेव उर्र पुष्कोकओ (पुष्कोडिओ), समं च कोहेण अविकण्णो, प-डिओ य से पाएस. एस से दीमण तीसे पदमगीवे मउडगंठिनिपीलिओ सिकयासचओ. सा 5 य सकुमालकोपता जं च लहं से पमण्ण नि लकिखर्जीत, जओ से अडंताणं पुलिणे अहि-हिहियाणि विय प्याणि दीसति पदपज्ञाय. चारुसामि! तीसे मकराय पाओ परिक्खितो विजाहर परममाणीय, मा य 'वेयणापरिगय' नि तेण सभमेण से उक्तियनो चरणो. तीय वि य वेयणागुरुययाए अंसेऽवलंबिओ. एवं दीमए-अम्मगाय एगं पदं, दुवे विजाहरम्म त्ति. ततो णेण अवणीया सा सकहिरा सकरा। भणिओ हरिसीहेण-जइ पुण केणइ 10 अलत्तगरमसम्मोइया अवलृद नि।गोमुहो भगति—कडुओ अलत्तगरसी, न तत्थ मन्छि-याओ नीलिंति. विस्मं मधूरं मंसनिस्संद्रमज्जक्षयसोणियं, तनो महुरक्षवत्रयमिव एसा सकरा गहिया मच्छिगाहिं. चारुसामि । तेण विजाहरेण मा उक्तिवन। अम्मगा बाहहिं । हरिसी-हैण भणियं — किह जाणिम ? ति । भणियं च गोमहेण — वोन्छिण्णाणि एयाणि पदाणि इ-त्थीए, पुरिसपयाणि दीसति ति. किंच चारुसामि । पस बद्धी-जो एसो अन्तं पुरओ 🖂 भमरगुंजमाणकुमुमलयापरिक्यितो समभूमिभागित्थओ आवासी विव सिरीए लयाघरओ, ण्या तेण विजाहरेण सजुवडएण मिययब इहेब दिया भवामु । न जुजर ग्होगतो दहुं नि ठियामो<sup>६</sup> ति । तओ य कस्सङ् कालस्म लयावराओं बहुवंण्णापेळच्छादितो मयरो निग्गतो सह सहचा(च)रीए वणपरिचयनिम्सको । ततो भणियं गोमहेण-चारुमामि ! न इत्य त्रयाहरण विज्ञाहरो । भणिओ हरिसीहण—एत्तियं वेळं 'मदुतिरं नि योत्तृण भणिम 'नित्यं' नि 120 तनो भणति—एम मोरो निवियारो निक्खतो, जह भणुरसो एत्य होती ततो भयत्थयाए सर्व-यागे जेनो । नओ हुं गोमहवयणं पमाणं करतो [गतो] खयाहरं सवयंसी, परसामि यज्य मंद्रंमणीयं कुसुममत्थरं अचिरकालभूतत्त्वाए अब्भूमसत्त्रमिव । ततो भणियं गोम्हेण-अचिरकालनिक्खंतो इओ विजाहरो, एयाणि में दीसति तस्स पत्थियसम पदाणि. अवस्म ख तेण इहाऽऽगंतवं. इमं से पादवर्खंयलमां दीविचम्मकोसरयण खग्ग, एएसि कजे अव-25 म्स निवत्तियवं । तं च पद्पद्धित निज्झायंतो गोमहो भणइ—चारुमामि । महंते ह ससए वत्तए सो विज्ञाहरो, अवि णाम न जीवेज ति। पुच्छिओ मया गोमुहो—कह ? ति। भ-णति—एयाणि किण्ण पस्सह अदीसमाणनिग्गमाणि आगासउपयणेण ऊसियसिकयाणि अवराणि दवे पर्याणि?. सो नूणं विज्ञाहरो इह पाडिओ, एस से अक्खितपाडियस्स सरी-

१ थ्या मो हासं नि° क ३ ली ३ तो ३। थ्या साहसं नि° मे०॥ २ °रे णिपु उ०॥ ३ ० जाति शा०॥ ४ थ्यो आलियाणि शा० विना ॥ ५ थाहिय ३ १ विना ॥ ६ हो ३ विना इन्यत्र—्यो ततिए। त॰ शां०। भो ति। एत॰ क ३ तो ३ उ० मे०॥ ७ ॰राणी॰ उ२ मे० विना ॥ ८ ॰ अभुसतिमि॰ शा०॥ ९ ॰ते उवसमो क्रूप उ० मे०॥

बि १८

रिवंबदंसणकथो अवगासो. दोण्ह वि मग्गसूयगो य सिकयाविक्खेवो दीसए इओ एक-ब्रिओ. इमाणि इत्थिपदाणि उवयंताणि दीसंति, ततो साणुकंपा अणुवैयासु कहणिमग्गं। दिहाणि य पिकण्णाणि भूसणाणि, मारुयार्कंपिओयंसब्भावोच्छेओ य इव पीयकं खोमं। ततो भणति गोमहो-अहो चारुसामि ! सो विज्ञाहरो पच्छा अवरेण अरिणा समासाइबो 5 वीसत्थो. सा य भारिया से अविज्ञाहरी असमत्था पइकारे धरणिगोयरएणं भावेणं ति । भणिओ य भया मरुभूइओ--गेण्ह्सु एयाणि खोम-भूसणाणि, एयं च चम्मरयणं खग्गं. जहिं दच्छीहामी तहिं से अपिपस्सामी ति । पत्थिया मी कहणि अणुसज्जंता, अण्णत्य सङ्डकोट्टरे दिहा लग्गा मुद्धजा। भणिओ गोम्हेण हरिसीहो-अग्घायसु ति। ततो तेण अन्धाइया, थिरगंधा य ते, आयर्वतत्ता य णीहारि ति । गोमहेण भणियं-चारुसामि ! 10 इमे केस-वत्थत्थाइणो गंधा दीहाउणो समुत्पण्णस्स. इमे य मुद्धया सुगंधा (प्रन्थाप्रम्---३८००) सिणिद्धा अणुक्खयमुळा य, तेण कारणेण सो विज्ञाहरो दीहाऊ उत्तमो य. अणेण रायाहिसेओ पावियक्को, तं अणुमग्गामु णं । ततो अम्हे पत्थिया । दिहो य विजाहरो क्यंबपायवसंसिओ पंचिंह आयसेहिं खीलेहिं विद्धो पंचिंह व इंदियत्थेहिं अंतराया-एको मज्डसंधिन्मि. दो दोसु हत्थेसु, दो दोसु पाएसु । तस्स य मे दुक्खं दृहण अत्तणो मे 15 दुक्खं जायं । ततो मया तस्म वेयणापरिगयस्मावि णिज्ज्ञाइया अधिवण्णा मुहच्छाया. सोम्मा गत्तच्छवी, आयसकीलुप्पालिएस वि हत्थपाएस लोहियं न निगाच्छिन, विववे-यणापरिगयस्स वि अमंदो ऊसासो । नतो हं एगते निसण्णो पायवच्छायाए. भणिया य मया वयंसा—सुयपुर्वं मया साहुसमीवे विज्ञाहरकहास पवनासं—विज्ञाहराण किछ चम्म-रयणमंद्रकीस् ओसहीओ चत्तारि अत्ताणं रिक्सवं ततो चम्मरयणमंद्रकीं निज्ञायह । 20 ततो सा वयंसेहिं विघाडिया, दिहा ओसहीओ, न उण जाणामि विसेसं, ततो मया भणिया बयंसा-ओसहीओ सिलास घरिकणं खीरकक्ते सहं निवेसेह. तत्थ परिच्छिकण विज्ञाहरं जीवावेह । ततो तेहिं परिच्छियाओ सण्णायाओ य-इमा विसहकरणी, इमा संजीवणी. एसा संरोहिणी। ततो ते गया उत्रष्टिया विजाहरं ओसहीओ पत्तपुडेसु काऊण, तस्स य जो पाणहरो कीलो उत्तमंगे सो मिक्खिओ विसहीकरणीए, ततो पिडओ 25 महीतले आयवतत्तं पिव कमलं, अणोयत्तं च से वयणकमलं, ततो तं अवलंबियं मरुभू-इएण। ततो छद्भवृद्धिविसेसेहि दो वि वाम-दाहिणा हत्था मोइया, ते अवछंबिया हरि-सीह-तमंतपृहिं । सो य अरिणा मम्मत्थाणाणि परिहरंतेण बद्धो परिकेसबुद्धीए, तेण सो न निवण्णो। ततो पाएहिं तो विमोतिओ, कयलिपत्तसत्थरे य सम्निवेसिओ पीयंबहत्तरीओ। अहं पुण गोमुहसहिओ पुरत्यिमेण णाइदूरे अवक्रमिऊण ठिओ पायवंतरिको. दुना य 30 संरोहिणी बणेस । भणिया य वयंसा - कयलिपत्तेहिं णं सलिलकणेहिं वीएऊण लहसण्णं नाऊण मम समीबं एजह नि । तेहिं जहा भणियं तं कयं । पश्चागयसण्णो य सहसा

१ °वत्तासु शां० विना ॥ २ °कंपियं सब्भा° उ २॥ ३ °वे त° शा० विना ॥ ४ सारो° शां० विना ॥

डद्वाइओ, भणियं च णेण गंभीरेण सरेण—ठाँहि ठाहि धूमसिह!, दुरायार! किह ते गओ मुश्चिहिसि?। ततो तं न पस्सति जस्स कुद्धो, अपिक्स्तरं च गज्जिजण विलिओ। अम्हे पुण णीसहा ठिया। ततो दिसावलोयं काजण कं वि अपस्समाणो कमलसंडमंडियं तदासण्णं सरमवतिण्णो, उत्तिण्णो य ण्हायसरीरो तहेव पीयंबरो कणगाभरणभूसिओ अब्सुजलिओ विय कोमुइसमओ। कओ य णेण उत्तरदिसिमभिमुहेणं कस्स वि नमोकारो। 5

गोमुहेण भणियं—चारुसामि! इदाणि जाणित सित्ता-ऽरिविसेसं ति । कथो अम्हेहिं आछावो अण्णोण्णसिद्धं । ततो सो उवगतो अम्ह समीवं, भणियं च णेणं—भो! अहं अरिणा बद्धो केण मोइछो? ति । भणिओ गोमुहेण—अम्हं इन्भपुत्तेण चारुसामिणा साहुसमीवाओ विण्णायओसिहपभावेणं ति । ततो तेण कओ मम पणामो, भणियं च णेण—अहं तव जीवियक्यकीओ दासो ति । भणिओ मया—मा एवं भण्छ, भाया सि 10 ममं । अहिनंदिओ य निसण्णो घरणियळे, पुच्छिओ हिस्सीहेण—केण इमं सि आवितं पाविओ? केण वा कञ्जेणं? ति । ततो पवत्तो कहेउं—

## अमियगतिविज्ञाहरपरिचओ

अत्थि दाहिणाए सेढीए सिवमंदिरं नाम नयर, तत्थे विज्ञाहरराया लोयबहुमओ महिंदिविक्कमो नाम, तस्स देवी सुजसा नामा, तीसे पुत्तो गहियविज्ञो आगासगमण-15 दच्छो अमियगती नाम, तं ताव जाणह ममं 'अमियगतिं'ति । सो हं सच्छंदगमण- ठालसो अण्णया कयाइ वेयहुपायमूले सुमुहं नाम आसमपयं धूमसिह-गोरिपुंडेहिं वयं- सेहिं सह गतो । तत्थ मम मायाए जेट्टो भाया खित्तयरिसी हिरण्णलोमो नाम तावसो, सो य मया वंदिओ । सो भणइ—'पुत्त! अमियगति! सागयं'ति ति भणंतेण रूवस-पण्णा सहावसिणिद्धगत्ता सिरिममुदए वत्तमाणा उवणीया कण्णगा । भणियं च णेण—20 अमियगइ! एसा मम दुहिया सुकुमालिया नाम दारिया. जइ ते रोयइ एसा तो मए दत्त ति । तं च रूवस्मिणि दृहुण मया अम्मा-पिऊहिं अणुण्णाए रागेण भणियं—पिड- च्छिया मया गुरुवयणं पमाणं करेंतेणं ति । ततो विहिणा गहिओ से मया पाणी । कुल- धम्मेण रमाँमहे सह तीए, आणीया य नयरं, पूइया य राइणा । ण तं विज्ञाओ गाहेमि 'मा सच्छंदगमणा होहिति'ति । धूमसिहो य मम विरहे समयणो बुग्गाहेइ सुकुमालियं। 25 सा वि कहेइ तस्स विकारा-ऽऽकार-भासियाणि, अहं न सहहामि. अत्थ पुणो मे सका ।

कयाई च कयपिडकम्मस्स में केसे संठवेइ पिया धूमसिहों य, अहं पुण सयं आयं-सकं धरेमि। पिट्टओं य ठितो धूमसिहों अंजिल करेइ से पत्थणापुत्रं। सो मया आयं-सयच्छायाप विद्वों। ततो मया रूसिएण भणिओ—अणर्जंसरिसों ते मित्तभावो, अवक्रम, मा ते विवाडे हं ति। सो पिडिभिण्णों संकिओं निग्मओं, न में दंसणमुवेइ। सह पियाए 30

१ जाहि जाहि ली ३। बाहि थाहि शा० मे०॥ २ व्यथ राया विजाहरकोय शा०॥ ३ मामि य सह ली ३॥ ४ जा! परि॰ ली ३॥

उदुसुहाणि य अणुभवमाणस्स अप्पमत्तस्स वहए काळो। अज न्हि सदारो इहमागतो, अोवंइओ दृद्ग आळोयरमणीयं इमीए नदीए पयोधरभूयमिव पुलिणखंडं। ओवतियस्स अपज्ञतीखमं रईय ति परिचत्तं। ततो गोमुहपरिकहियं सबं परिकहियं—पय-कुविय-पसादित-रमणीयाणि जाव ळयाघराओ निगतो. समासादिओ मि विज्ञाविरहिओ सत्तुणा 5 धूमसिहेण बद्धो. नीया य सुकुमालिया विकोसमाणी. तुब्भेहिं अम्हे सयाए बुद्धीए ओ-सहिबलेण जीवाविया. तं तुम्हे त्य मे चारुसामी परमबंधू. आणवेह किं पियं उप्पाएमि? ळहुं च मे विसज्जेह. सा (मा) तबस्सिणी सुकुमालिया मम जीवियनिरासा मायामयं तेण खवणीयं ममं कलेवरभूय परसमाणी पाणे परिचएज, तं परित्ताएमि णं. तस्स य धूमसिहस्स पडियरेज ति । ततो मया भणिओ—'वच. समेहि भारियाए सह, सुहय-10 सोहणेसु कजेसु सुमरिज्ञासुं ति विसज्जिओ ममं पणिसऊण उप्पइओ ।।

अन्हे वि उद्विया उज्जाणि भूति पिच्छमाणा णिग्गया वणाओ, उवगया अंगमंदिरं, पिंद्रा जिणाययणं, वेंद्रेहिं उवणीयाणि पुष्फाणि, कयमचणं पिंद्रमाणं. थुतीहिं वंदण कयं, निग्गया मो जिणभवणाओ, पिंद्रया मो नयरं। ततो हिरसीहो छवइ—चारुसामिणा अमियगितं मोयंतेण धम्मो पत्तो जीवियदाणेण । गोमुहो भणइ—सच धम्मो पत्तो, 15 अधम्मो वि पुणेत्य दीसए—अभियगती गतो धूमिसहं साणुवंधं विणासिज्जित । तमं-तगो भणइ—अत्थो हु पत्तो चारुसामिणा मित्तमूछो । गोमुहो भणइ—सचं एयं, अणत्थो य दीसित धूमिसहपक्खाओ । हिरसीहो भणति—तो वि खु पत्तं ? । गोमुहो भणति—कामो ति । तणं भणियं—कह ? । भणइ—कामो नाम इच्छा, अमियगितजीवि-यमिच्छियं चारुसामिणा, तं णूणं पत्तं जीवावितेण । एरिसीए कहाए पत्ता मो भवणं, 20 अवगयपरिस्समा ण्हाया कयबिरुकम्सा, भुत्तभोयणाणं गतो दिवसो, वच्च य उठ सुहेणं।

अण्णया कयाइ अम्मा गया भाउयस्य सद्यद्वस्स गिहं, तस्स य दुहिया मित्तवती नाम रूववती, भोयणकाले य अम्मा रूडमंती य सगिहं पत्थिया 'बहुं में कायहं'ति भणंती। माउलेण भणिया—कीस एवं निसिणेहा सि?, जइ वि भाउज्ञायाए सह न ते समाही ममं पसायं करेहि ति। सा भणइ—जइ में दारियं देसि तो संठिया पीई, इहरहा 25 वोच्छिण्णा इहं पीई सपयं। तेण पणएण भणिआ—को अण्णो पभवति तुमं मोत्तृण दारियाए ? जओ एवं भणिस. जइ पुण मम पसण्णा सि तो दिण्णा मय ति। एवं भणिए परितुद्वा भुत्तभोयणा सभवणमागता। संदिद्वा य णाए घरमयहरया ठियपिडयानिमित्तं। वाओ पुण तं समयं रायकुले अच्छति। ततो पियपुच्छयजणस्स दिज्ञए गंधपुष्कं। वातो गिहागक्षो वद्धाविओ जणेण दारियासंपयाणेण य पसंसावयणेहिं। पुच्छियाए य 30 अम्मयाए से कहियं—मित्तवती सबहुण दत्त ति। तातेण भणियं—दुद्व ते कयं दारियं पिडच्छंतीए, चारुसामिणा अहुणा गहियाओ कछाओ, विसयपसत्तस्स य से सिदिछाओ

१ उबबहु<sup>०</sup> उं० २ मे० बिना ॥ २ चेडीई झां० विना ॥

होजा। अम्माए भणियं—कहं कण्णं छद्धं अवमण्णेसि?ति । तं च में किहयं चेडीिहें । ततो सोहणे दिवसे संवच्छराणुमए य मुहुत्ते पाणिं गाहिओ मि विहिणा तातेण । मित्तवतीय कथाणि कोऊयाणि कुछसरिसाणि । रमामि हं गंधवे नट्टे आलेक्स्वे य ।

कयाई च मित्तवती सगिहं गया, तत्थ माउलाणीए य नियगाणि मूसणाणि दाऊण मिजाय-पसाहिया-जिमिया विसिजाया, अम्ह संतगाणि आभरणाणि तत्थेव ठवियाणि, 5 गिहागयस्य माउछगस्य दंसियाणि विकाले-इमाणि मित्तवतीए ससुरकुछसंतगाणि भूस-णाणि, मया से अत्तयाणि दत्ताणि ति । तेण भणिया-कीस न पेसियाणि वीवाहिणीते ? भणिही 'परियद्रएण दिण्णाणि आभरणाणि' ति । तीए भणियं-पश्चसे सयमेव पश्चिपिणिस्सं ति । तस्स य वयणेण माउलाणीया पभायसमए अम्ह धरमागया । अहं उबज्झायसमीवं गतो । पडिबुद्धा य मित्तवती उवगया मार्वयाए समीवं । पद्मप्पियभूसणाए य माउलाणीए 10 दिहा अपरिमलियविलेवणा, तुतो णाए पुच्छिया-पुत्त ! चारुसामी किमिह अज न बुच्छो ? अँथवा कुविओ ते ? कीस एगागिणी बुच्छा ?। ततो तिण्हका चिरमच्छिकणं भणइ--पिसायस्स दाऊणं बाहसि मं। तं च अम्माए सोऊणं मरोसं भणियं--हन्छा ! बावत्तरिक लापंडिओ वि चारुसामी तव पिसाओ ?। सा भणध--पिउच्छा ! मा ऋप्पह, जो विरत्ते वि एगागी नचइ, गायइ, साहुकारे कस्स वि देइ, हसइ य, सो किह सामा-15 विओं ?. अहं छिण्णि कज़े विं पस्समाणी पिसाएण कह विन घेष्पामि नि । तं च वयणं सोऊण अम्मका से हदंती अम्मं भणइ-तुम्हेहिं जाणंतीहिं मम वेरनिज्ञायणं कयं, ज पुत्रं न कहिओ दारगस्स दोसो । अम्माए य भणिया—होउ, सह ध्रुयाए अवत्तवाणि वदसि, न ते (प्रंथापं-३९००) सोहणं भवति. जह चिरं सोचिहिसि तह करेमि. वश्च, मा मे दंसणपट्टे ठाह ति । ततो सा विमणा सभवणं गया । तीसे य मएण माउलो सब्बद्घी 20 आगंतूण अम्म किर भणति—कीस दारगस्स चारुसामिणो ताणे किरिया ण कीरति ? कीस उवेक्खह ? ति । ततो अन्माए फिक्सिओ—धूयं भज्जं च रक्खसु ति जहा पिसा-एण ण घेप्पंति. घरिणीए सोऊण ममं पलीवेसि. वश्व, अवेहिं, मा छलिओ सि नामं ति । सो गतो । एयं पि से सेजापालीए कहियं सपरिहासं ।

ततो अन्माए कुवियाए मम वयंसा गोमुहादी सहावेऊण भणिया—कुणह मे पियं, 25 चारुसामी गणियाघरे पवेसह ति । गोमुहेण भणियं—अम्मो ! ताओ णेण रूसि-हिति, वसणपिबक्षो य दुम्मोयओ य होहिति, अलं गणियाघरपवेसेणं ति । ततो भणित—जह सेटी रूसिहिति मज्झं रूसिहिति. तुम्हे अपिकृता मम वयणं करेह. किंच वो वसणदोसकहाए ? ''वसणी अत्थं विणासेज्ज' ति सो मण्णे मम चिरचितिओ मणो-रहो 'पुत्तो मे अत्थपरिभोत्ता कहं होज ?' ति. सो जातो. जित वित्तं विणासेइ वेसवसं 30

१ °णिचेति प° शा०॥ २ °उछगासमी शा०॥ ३ अधवा उ० मे०॥ ४ विसप्पमा शा०॥ ५ पदा के ३ शां०॥

पत्तो ततो पुण्णो मे मणोरहो । ततो तेहिं पडिवण्णं । मम य कहिओ एस संखावो चे-डीए-अज्जरत ! इसाणि किर तुन्भे गणियाघरे वसिहिह ततो अन्हं दुइहदंसणा होहिह ति । गएसु य कइसु वि दिवसेसु विण्णविति मं वयंसा-चारुसामि । वशामो उज्जाणं, तत्य भत्तमोयणा कीलिङण एहामो ति । मया भणिया-जइ भोजं कीस ममं पढमं 5न कहियं ?। ते भणंति-अण्णवनस्वेवेणं, तं वा तह किण्ण होइ जलो विहत्तं करेसि ?। ततो हं तेहिं सह पत्थिओ. पत्ता य मो उजाणं, 'आयवदोसेण तिसिओ मिं ति भणंतो ठितो मि पायवसंसिए पएसे वीसामकयबुद्धी । ततो हरिसीहो समीवपोक्ख-रणिमवतिण्णो, मुहत्तमेत्तं अच्छित्रण वाहरति मं-एह, अच्छेरयं पेच्छह ति । गओ मि तस्स वयणेण, अवङ्गणो पोकस्वरिणि, भणिओ य—साह, किं ते अच्छेरं दिहं ? ति । 10 ततो तहणिजुवतिवयणलावणाचोराणि पडमाणि दंसेइ-पस्सह, पडमेसु कमलरागच्छवी रसो अदिद्रपुदो मया, को होजा ? ति । गोमहेण णिज्हाइऊण चिरं भणिय-एयं पोक्खरमञ्ज देवोपभोकां इह किह वि संभूयं. गिण्हह णं अविलंबियं पउमिणिपत्त-पुडेहिं ति । तओ गहियं, जाओ य से समवाओ-एयं मणुस्सलीयदुक्तं, किं कायवं ! ति । हरिसीहेण भणियं-रण्णो उवहवेस, ततो काहिति तुहो वित्तिविसग्गं 15 ति । वराहो भणति-रायाणो दुक्खं दीसंति. दिहा वि छहं न पसीअंति. अमजन्स देसु. सो णे कज्जकरो भविस्सति । तमंतगेण भणियं—किमम्ह अमबेणं ?. अमचा राष्ट्रणो कोसबुद्धिसमुज्जया वित्तेण सका तोसेउं. न दुहहद्वेणं ति । मरुभोईतो भणति—नयरगुत्तियस्स देमु. सो विकालचरियाए कज्जकरो मित्तत्तं उवेहिति ति । ततो गोमुहेण भणिया-अयाणगा तुन्हे. अन्हं राया अमश्रो आरक्तिओ य चारुसामी 20 सबक्जसाहगो. एयस्स एस दुझहद्वम्स भायणं. एयस्म चेव पसाएणं अम्हेहिं वहंति । तती णेहिं सबेहिं भणिओ मि--पियस कहाणेहिं ति । मया भणिया--किन्न जाणह ममं मचु-मंस-मजाणं अविष्णायरसे कुछे पसूयं ? तो मं महुं पज्जे इच्छाइ नि । गीमहेण मणिअं- जारुसामि! जाणान एयं, किह व अकिसे तुम्हे निओएस ?, न एयं मर्जा, अमयं ति सुवति देवैपाओगं. मा ते अण्णहा बुद्धी भवउ. अपिबकूलतो मंगलबुद्धीए पियसु, 25 ज ते आचारातिकमो । ततो हं सामिपाया ! तेसि अत्तसमाणं वयणेणं पडिवण्णो पाउं । पक्सालियपाणि-पाओ य आयंतो य पाईणमहो पीओ य परमिणिपत्तपहरणं अमयं' ति मण्जमाणो । तं च सत्तमत्तपस्हायणं पीयस्स तुद्धी जाया । आयंतो य मणिश्रो वयंसेहिं-वबह ताब पुरक्षो बीसमंता, अन्हे पुष्फाणि गेण्हिस्सामो त्ति । ततो पत्त्रिक्षो मि । अपुष्टवाए व पाणस्य मयसमारंमंते भमंते इव पायवे परसामि, चितेमि य-कि मण्णे 30 अमिनस्स एरिसो परिणामो ? उदाह उवायपुतं महं पाइओ मि ? ति । एवं च चितेमि ताव असोयपायवसंसिया विद्वा य मया अम्मया महन्धभूसणाळंकियसरीरा, सुद्धाणि

१ ° हिं चिहंति गो २। ° हिं दिहं ति उ० मे०॥ २ ° बोपको ॰ उ२ मे०॥ ३ अमबकस्स जां०॥

स्रोमाणि पैरिहिया, पढमे वए वत्तमाणा । सा मं वाहरह अग्गंगुलीहिं, गतो मि से पासे, 'रूववती का एस ?' ति चितेमि । सा 'सागयं' ति भणति । प्रच्छिया सया-भदे ! का तुमं ? ति । सा भणइ-इटमपुत्त ! अहं अच्छरा देवरण्णा तुह समीवं पेसिया सेविडं । मया भणिया-ममं देवराया कहं जाणइ ? जाओ तुमं पेसेइ त्ति । सा भणइ-सेट्टी महागुणो तव पिया पयासो. तस्स पीइनिमित्तं पेसियं जाणस्. मा य ते संग्रमो 5 होउ. अम्हे सबस्ध ण दंसणं देमो. ण वा अक्यपसाओ अम्हे मणस्सो पस्सिउं समत्थो सि. जइ न पत्तियसि एए तव वयमा ममं न परसंति, तुमं पि मम प्रभावेणं ण दच्छंति. केवलं तुण्हिको होहि ति । तो ते पासगयं पि ममं अपस्समाणा पुणो पुणो वाहरमाणा अइ-च्छिया. थोवंतरगया पडिनियत्ता 'नित्थ पुरखों', उद्यत्तो मण्णे होहिति'ति 'चारुसामि! कत्थ सि' ति जंपमाणा । ततो मा भणइ-पेच्छ में पहावं, इयाणि तुमं पस्संतु 10 त्ति । ततो दिहो मि णेहिं । भणंति—कत्थ सि अच्छिओ श अम्हेहिं इओ वोछंतेहिं न दिहो ति । मया भणिया--इहेव द्विओ मि ति। ततो भणंति--वशामो ति। पत्थिओ मि. खलड़ में गती मयदोसेण। सा मं भणति—वयंसा ते ममं न पम्संति, वीसत्थो होहि। अवलंबिओ मि णाए दाहिणेण हत्थेण बाह, सीसं । मया वि य खळंतगतिणा कंठे अव-लंबिया । गत्तफरिसेण य 'वासवअच्छरा एसा ध्रव'त्ति संजायमयणी कटिययसवंगी तीए 15 परिग्गहिओ पत्तो मि सवयंसो कम्मगरपरिमसज्जियं भोयणत्थाणं । निसण्णाण य दिण्णं अत्तं पत्तेयं महेसिं, सा मया मह निमण्णा आसणे, मुजामि, निशाए बाहेजामि, मयदोसेण सि-मिणायमाणो इव मुणामि तेसि वयण-एसो ते अध्यिओ अम्हेहिं । ततो य [अचितेमिअ] पवहणमार्रंहिय नीओ सह तीए, पत्तो भवणं, अवयारिओ य तीए पवहणाओ. सरिवयाहिं तहणीहिं परिवितो मि । मा में भणइ—इब्भएन ! आणीओ सि मे विमाणं, 20 अणुभवस मया सह विसए निकन्सुओ । ततो ताहिं समेतो गतो इव कणेरूहिं महर-वाइणीहिं ताहिं मि पाणि गाहिओ । अइणीओ गव्मिगिहं गायमाणीहिं । 'अच्छरें' ति निच्छिओ रइपरायणो पसुत्तो, विबुद्धो मयपरिणामे, पस्सामि य वसंततिलयाभुवणं। सा मया पुच्छिआ-कस्स इमं गिहं?। सा भणइ-इमं विमाणं मम । मया भणिया-माणुसगिहसरिसं, न एयं देवभवणं ति । सा भणइ-- 'जइ ह एवं तो सुणाहि जो इत्थ 25 सञ्भावो-इब्भपुत्त! अहं वसंतितिलया गणियादारिया कण्णयाभावे वत्तमाणी कलास पसत्ता गमेमि कालं. न मे धणे लोभो, गुणा मे बहुहा, तुमं च मे हियएण वरिओ, ततो अम्माणुमएण गोमहादीहिं तव वयंसेहिं उज्जाणे उवायपुर्व मम समप्पिओ सिं ति भणंती उद्गिया. कओ य वस्थपरियद्रो, उवगया य ममं कतंजली विण्णवेइ-इब्भपुत्त! अहं वो

१ परिहाणि पढ° उर मे०॥ २ समीवे ली ३॥ १ संसक्षो उ० मे०॥ ४ °ओ अजाउत्तो म° ली ३ संसं०॥ ५ में हमं प° ली ३। में हुप° कहनो इञा०॥ ६ °हो मऽणेहिं ली १ कहनो है॥ ७ °कहिओं मि जी° उ० मे०। °कहिजण स जी॰ कह॥ ८ °हिं वि पा° झां० विना॥ ९ °रक्किन झां०॥

सुस्तृतिया, पडिच्छह मं भारियाधम्मेण, एयाणि वो खोमाणि कण्णाभावदंसियाणि, अइं ते जावज्जीविया उवायकारिणि ति। ततो मया संबंधरागेण भणिया—भहे! तुमं सि मे सवसस्स अवसस्स वा मे भजा । ततो तीए सहियो सच्छंदं विहरामि, परिभोगं च अन्माविसिव्ययं जोगां दंसेइ मे वसंततिलया, दक्किणं पि सहस्सं अट्टहियं, ऊसवेस पुण सयसहस्सं अट्ट-5 सेंहस्साहियं । एमेव ताए सह रममाणस्स विसयसुहमोहियस्स गयाणि दुवाळस वरिसाणि। अण्णया पाणं पाऊण सह पियाए पसुत्तो, विबुद्धो य सीयमाहयवीइओ न पस्सामि वसंततिलयं। उद्विओ मि 'कत्थ मण्णे वत्तामहे' ति चितयंतो पम्यामि भूयघरगं रच्छामुहकयं। पच्चभिणायं च पुवदिहं, 'उन्झिओ हं गणियाए, जाव न कोइ परसित ताव सगिष्टं वचामि' त्ति । पच्सो य वट्टए, पत्थिओ मि, पविसंतो य नियगभवणं 10 निवारिओ दारहिएण-मा पविस, को तुमं?। मया भणिओ-सोम! कस्सेयं भवणं? ति । सो भणइ—इब्भन्स रामदेवन्स ति । मया भणिओ—न सेट्रिणो भाणुस्स ? । सो भणइ—तस्स सेहिस्स दुपुत्तो जाओ चारुदत्तो, सो गणियाघरं पविद्वो, तस्स सोएण सेट्ठी परिचत्तिगहो पबइओ. खीणे य धणे घरणीए घरं आहत्तं, गया य भाउगस्म गिहं सबट्टस्स ति । सो य आलावो सुओ रामदेवेण अवभंतरगएण । पुन्छिओ अणेण 15 दारिहो-को एसो ? ति । तेण कहियं-कोइ भाणुसेहिम्स भवणं पुच्छइ, होज से पुत्ती ति । सो भणइ-अलच्छीओ मा मे घरं पविसन्न ति । ततो हं छजिओ द्यमइकंतो सोगभरसमुच्छओ गतो भवणं सबद्रम्स ति । पविद्वो य, दिट्टा य मे अम्मा दरिइवेसा दीण-विमणवयणा । ततो से चल्लेम् अहं पडिओ, तीए पुच्छिओ-को तुमं ? ति । मया भणियं-अहं चारुदत्तो नि । ततो तीए अवलंबिओ, परुण्या मो । रुदितसरेण 20 उबगतो सबद्रो, सो वि य परुण्णो । ततो संठविया मो परियणेणं । दिहो मि मित्तव-तीए तक्खणमिलणवसणाए, भट्टचित्तभित्ती इव गयसिरीया पायपिट्या मे रुयइ । सा वि मया भणिया—अलं रुदितेण, मचेद्रिएण सि किलिटा । भणिया य संठिया । वीहीओ निष्फावे आणेऊण सज्जियं भोयणं । भुत्तभोयणेण य पुच्छिया मया अन्मा—अन्मो ! किं सेसं धणस्म ? ति । सा भणइ--पुत्त ! अहं न याँणं निहाणपडतं वा बह्विपडतं वा परि-25 जणपवित्थरपर्च वा. सेहिन्मि गए पवइउं विणहं दासी-दासगयं, तुज्झ परिभोगे सोलस हिरण्णकोडीओ भुत्ताओ, अम्हे जहा तहा वट्टामो नि । ततो मया भणिया-अम्मो ! इहं 'अपत्तं' ति दाइजमाणो जणेण न सन्तो परिवसित्रं. वचामि दुरं, अज्ञेऊण विभवं आगमिस्सं, तुन्सं पाद्णसादेण अवस्सं उवजेहं ति । सा भणइ-पुत्त ! तुमं अखे-दण्णो ववहरिषं, विदेसे कहं विसिहिसि ?. अम्हे दुवे जणीओ तुमं अणिग्गयं बहावे-30 हामि-ति । मया मणियं-अन्मो! मा एवं (प्रंथाप्रं-४०००) संख्वह, अहं भाणुसे-हिस्स पुत्तो एवं बट्टीहामि ? ति. मा तुम्हं एयं मणसी होउ, विसक्रेह मं । तओ भणइ--पुत्त ! एवं होड, संपहारेमि ताव सन्नहेण समं ति ।

१ भे उ० मे ।। २ °सबसाहि° शा०॥ ३ °क्कासा। ६° ही १॥ ४ बाजासि नि॰ उ २ विना॥

कयनिच्छओ य सह माउछेण निमाओ नयराओ पायचारेणं बहुं चिंतयंतो वेसवास-दोससंबद्धं । पत्ता मो उसीरावत्तमंतिमासण्णं गामं । तस्स बहिं ठविश्रो मि माउलेण । अतिगतो य सो गामं, कस्सय कालस्य निगातो पुरिसेण अन्भंगणा-ऽऽच्छादणा-छंकार-वत्थहत्थेणाणुगम्ममाणो । ततो ण्हायो मि नदीये, कयपणामो छोग्तमाणं जिलाणं। भड़गया मो गामं, पस्सामि य कम्मंतवावारे गामे पडद्रिए य देस-कालनिवेसे विपणीए 5 उवबणेण नयरमिव सो गामो लिक्खजाति । पविद्रा य मो एगं विभत्तरच्छंतरं गेहं । विस-मावकासे क्यायसोया भोयणत्थाणे गामवाससुलभं भोयणं गोरसबहुलं भूता सो । रात्ति च चितापरो तत्थ बुत्थो, खयं गया य संबरी । भणिओ मि माउलेण-चारुसामि ! इमो दिसासंवाहो गामो ककुहमूओ जणवयन्त. विसिद्धो य ववहारी इहं ववहरिज्ञउ. इहं च ते तायस्स कम्मंतसम्बद्धा अत्थि कुड्डिम्बणो, जेहिंतो सक्का हिरण्णं घेत् ति । मया पडि- 10 वन्नं-एवं होउ नि । ततो अंगुलेयगकीएण मंडेण तत्थ ववहांनी बहमओ मि जाओ जगरम गामवासिणो । उबछुभांत भंडं माउछो सबविदेससंठियं सुनं रूओ य । अण्णया य विगाढे पेओसे मूसगेण वत्ती हरंतेण हैं ओ पलीविओ। कहंचि निमाओ मि आव-णाओ । बहुदङ्घा य आवणा परिताइयं जणेण जं सावसेसं । पभाए समासासिओ मि गामे-यगेहिं। पुणो वबहरतेम सर्पिडयं सुत्तं रूओ य, अरियाणि सगडाणि, गया भी सत्थेण 15 समं जंकळवंत्रमयं, तत्य गहिओ कप्पासी, भरियाणि सगडाणि, पत्थिया मो तामलितिं. कमेण पविद्वा मो अडवि, सिठको य सन्धो गहणासण्णपएसे अइवाहियबलेण वीसन्धो जणी । सुरत्थमणे य ओवडया तकरा, उद्धंनाणि अणिहि सिगाणि, आह्या पहहा, मुहत्तं धरिया अइवाहिएहिं, विह्म्मा य सह सित्यएहिं, पुणो य विकाले प्रलीवियाणि सगडाणि, विलंपित संडाणि चौरा। तम्मि य संभमे अहं गहणमतिगओ सबदं न पस्मामि। वेसलयाए 20 अंधकारस्म धूमेण पच्छाइयासु य दिसामु वग्धगुंजियसद्दर्पर्रमूओ य अवकंतो ततो पद्-साओ । दविगाणा परिवड्माणेण य भयदुयकप्पिट्यसहायो य किच्छेण अइन्छिओ अड-थि। न जाणं पुण 'कहिं गतो सबद्रो ?' नि । चितिय च मया—न सकौ अपरिचएणं गिहं दहं, उच्छाहे सिरी वसति, दरिदो य मयसमो, सयणपरिभूओ यधी जीवियं जीवह, सेयं चिद्विउं ति । जणवयाओ जणवयं संकम्मंनो कमेण पत्तो पियंगपुट्रणं । ण्हाओ य अतीओ 25 वीहिं पस्समाणो आभद्वो वांगएणं मञ्ज्ञिमे वए बट्टमाणेणं सोमदंसणेणं-भो इब्भपुत्त ! चारु-दत्तो भवसि तुमं ? ति। मया भणिओ-आमं. होमि ति। ततो परितुहेण भणिओ-आरु-हस आवणं ति । आरुढो मि आवणं, अवतासिओ णेण अंसूणि सुयमाणेण । निसण्णो आवणे। भणइ य ममं वणिओ-अहं चारुसामि! सुरिंददत्तो नाम नावासजत्तओ तुन्हं

१ ° स्विरिया। भ° शां० विना ॥ २ पदेसे शा० विना ॥ ३ रूबो प° शा० विना ॥ ७ उक्क २ शा० विना ॥ ५ समप् अ° शा० ॥ ६ °रिभीओ शा० ॥ ७ °का प° शा० ॥ ८ सेउ चि° शां० विना ॥ ९ °रुद ससामि ! रहदत्तो उ २ ने० विना ॥

व० हि० १९

अंतेवासी. सुयं च मया 'सेट्टी किल पहड़ओ, तुमं गणियाघरे बट्टिस' ति, तं कहेहि इहमागमणकारणं ति । ततो से मया किहिओ सद्दो पबंधो । ततो तेण अम्ह भणिओ—मा
वश्च विसायं, इमो विह्वो तव, अहं च ते विधेयो ति । नीओ य अणेण गिंह, ण्हायजिसिएण य मया भणिओ—ता देहि मे सतसहरसं पक्खेवं, सेसं तुम्हं ति । तेण दिण्णं

5 तुट्टेण । ततो नियगघरे इव वसंतेणं सिक्क्यं जाणवत्तं, भरियं भंडस्स, गिह्या किंकरा सह
संजक्तपहिं, पेसिया य खेमबट्टमाणी सबहुस्स, गिह्ओ य रायसासणेण पट्टओ, अणुक्वेस्रु वात-सउणेसु आरूढो मि जाणवत्तं, उक्खितो धूवो, चीणधाणस्स मुकं जाणवत्तं,
कर्ण्यहेण जल्मओ विव पइभाइ लोगो, पत्ता मु चीणत्थाणं । तत्थं विणिजेऊण गओ

मि सुवण्णभूमिं । पुद्रदाहिणाणि पट्टणाणि हिंडिऊण कमलपुरं जवणदीवं सिंहले य
10वळंजेतूण, पच्छिमे यं बब्बर-जवणे य अजियाओ अट्ट कोडीओ । मंडलग्गाओ ताओ
कलपह्णयाओ दुगुणाओ हवंति, ततो जाणवत्तेण सोरहकूलेण वश्चमाणो आलोइयकूकस्स य मे उप्पाइयमाहयाहओ विणट्टो सो पोतो, मया चिरेण पत्तं आसादियं, अवलंवमाणो वीइपरंपरेण विच्छुक्ममाणो सत्तरत्तस्स जंबरावइवेलाए विच्छूढो मिह समुहाओ उत्तिण्णो, खारसलिकपंडरसरीरो, संठिओ कुडंगस्स हेटा, निसण्णो वीसमामि ।

खबगतो य तिदंडी, तेण उवणीओ गामं अबलंबतेण, नियमावसहे य दिण्णो अञ्भंगो, पुञ्छियं इमं—कहं इब्भपुत्त! इमं आवर्ति पत्तो सि ?। मया निगामो विणिवाओ य संसेवेण कहिओ । ततो रहो भणइ—इं, मे णीहि आवसहाओ अलच्छीउ ति। लियातो च तन्मि व वणे, थोवंतरं च गतो नियत्तिओ त्ति-पुत्त मया विणयणत्थं निब्ध-च्छिओ. अजाणओ सि जो मब्त्थाण छुमसि अप्पाणं, जइ धणित्थओ सि अन्ह बिह्-20 को होइ. जवासको ते अकिलेसेण होहिति वित्तं ति । तओ ण्हिवेओं मि तस्स किंकरेण मणुस्सेण, पीओ जवागुं, एवं मे गया कइवइदिवसा । संधुक्षियमिर्गा काऊण ममं भणइ परिवादगी-पेच्छ । तओ णेण काललोहं मिक्सयं रसेण, छूढं अंगारेसु, धंतं भच्छएण व जारं पहाणं सुवण्णं। ततो भणइ-पुत्त! दिहैं ते?। मया भणियं-दिहं अवन्धुयं। ततो भणति—सहं जइ अहिरण्णो सुवण्णिओ य महंतो. तुमं पुण मे दहुण पुत्तसिणेहो 25 बातो. तुमं च अत्थनिमित्ते किलिस्सिस, तं गच्छामि तव निमित्तं. रसं आंगम सगस-इस्सबेहिं, ततो तुसं कवक्तो सगिहं गमिस्सिस ति. एस पुत्रगहिओ रसो आसी ईसि ति । ववो इं परिवुद्धो लुद्धो-नात! एवं कीरड ति । तेण य सज्जिया जवकखरा पाहेयं च । वतो काखरचि निगाया गामाओ पैत्ता अडविं सावयबहुछं, रतिं गच्छामी, दिवा पच्छणा। अच्छामो पुर्छिदाणं सप्तणं । क्रमेण य पश्चयकंदरं विणिमाया पत्ता मो एकं तण-30 पच्छण्णं कृवपदेसं । तत्थ निहितो परिवायगो. अहं वि णेण भणिओ—नीसमह ति ।

१ <sup>९</sup>रथ वर्षनेकण शां० निना॥ २ **स पश्चनक्न**े शां०॥ **१ °ईंँ। तो स**े शां०॥ ४ पत्रकार क° शां०॥

ततो सो चम्मकुष्पासयं परिहिङ्ण पविसित्तमारहो। मया मणिओ—कि इमं ताय! शिता सो भणइ—पुत्त! कृतो तणच्छण्णो अहो मुह्म हुग संठिओ. एयस्स मज्हो वइरकुंढं, तत्थ सो रसो निस्संदित. अहं उयरामि, तुमं ममं छंबेही आसंदगोपलगं, पच्छा तुंबं अहं भरेमि रसम्स नि । मया भणियं—आहं उयरामि, मा तुब्भे । तेण भणिओ—मा पुत्त! बीहेजासि ति । मया भणिओ—न बीहेमि । पविद्वो मि चम्मकुष्पासयं । तेण यं अजोगवित्त पछीवेउ उछंबिओ मि, पत्तो मि तछं कृतस्स, दिहं रसकुंडं, छंबिओ तेण तुंबो, मया कडुच्छएण भरिओ, छूढो आसंदए, उक्तिकत्तो परिवायगेण चालिए रज्जमिम। अहं पडिच्छामि—पुणो आसंदयं ओछंबिहिति मम निमित्तं ति । अहं वाहरामि—तात! अवछंबेहि रज्ञं ति । दूरमोगाढो कृतो, गओ य परिवायगो ममं महापसुं पिक्विविङ्ग कृत्वस्स ।

मया वि तओ चिंतियं-मओ मि अहं लुद्धो, जो न मेंओ सागराँओ। विज्ञायाओ 10 जोगवत्तीओ दीवियाओ । ततो विभाए ण दीसति रवी, मज्झण्हे य पगासिओ कूवो । परमामि य हेहा अईव वित्थयं सक्चित्मुहपएसं । चिरस्म य निज्ञायंतेण दिह्रो नाइदरे कंडस्स परिसो किंचिसेसप्पाणो। सो मया पच्छिओ-किंहि सि इहागतो सि ! ति। तेण मह्या दुक्खेण भणिओ-अज्ञ । परिवायगेण । मया भणियं-अहमवि तेणेव । तओ पुच्छिओ मया-वयंस ! होज्ञ कोइ उवायो निगातुं ? ति। सो भणइ-इहं रविरस्सिप-15 गासिए कृवे महती गोहा आगच्छति ऐतंसि विवरए उद्यं पाउं, तेणेव चिय मग्गेण णीइ. अहं भीरू असाहसिओ य खीणपायपाणयाए न निग्गतो. जइ साहसं भयसि तीए पुच्छे लगाम, तो होज निगमो ति। नतो अहं उदयसमीवे पडिच्छामहे गोहं, आ-गया य महंती विकिद्ववहा गोधा सुरंगादारेण, पीयं जलं, निग्गच्छंती य मया पुच्छे अव-लंबिया। ततो सुरंगाविलेण कंडकगतीए सा ममं कहंती दूरं गंतूण निग्गया। चम्मकु-20 प्पासगुणेण म्हि निच्छोडिओ । ततो मुक्तगोहापुच्छो विमग्गामि कृवं, न पस्सामि, रित्तं आणीओ न याणामि पएसं ति । ततो हं विमग्गमाणो छोभाभिभूओ वणमहिसेण छंियओ, सो मं पंधावेइ, तस्स पलायमाणो आरूढो महंतं सिलासंचयं अगम्मं महिसस्स। सो कुद्धो, अमरिसेण महंतेण आह्या णेण सिळा, तस्स पहाराभिघाएण णिग्गतो महंतो अयगरो, तेण गहिओ महिसो पच्छिमभाए, ठितो निर्दूरो । अहमवि भीओ महिसस्स 25 सिरे पायं दाऊँण लीणो एगंते।

तओ पळाओ वणे कंटकेसु परीमि तण्हा-छुहाभिभूओ, दहूण चलप्पहं संठिओ, 'अवस्सं एत्थ मग्गेण कोइ एहि' ति । दिहो य मया रुहृदत्तो, सो मं पाएसु पडिऊण परण्णो भणइ—तुन्मं अहं अंतेवासी, कओ सि इह्मागतो चारुसामि! ति । ततो से मया सबौ

१ ति । सो गतो, अहं शा० विना ॥ २ मुओ शा० ॥ ३ °रे । वि° शा० ॥ ४ किहमिहा° शां० ॥ ५ °प्तस्मि शा० ॥ ६ °ती कविहुवण्णा गो० शा० विना ॥ ७ परिभाडेह् शां० विना ॥ ८ क ३ विनाऽन्यत्र → निष्करो शा० ॥ ९ °ण दीणो शा० विना ॥

बुत्तंतो कहिओ अइकंतो । ततो दिण्णं करगोदगं तेण, पाहेयं च णेण । सत्यं च ममं भणइ-अंहं भे इदाणि पडियारैंगो, कीरड वाणिजं, वचामु रायपुरं ति । ततो गया राय-पूरं रुहदत्तमित्तघरे वीसमामु । गहियं भंडं रुहदत्तेण-पडिसिराओ, मंडणगं, अल-त्तगा, रत्तेहुगाणि पोत्ताणि, कंकणाणि ति । भणइ य ममं - चारुसामि ! मा विसायं 5 वचह. तुरुभं भागधिजेहिं अप्पेण पक्लेवेण सरीरचिट्रागुणेण बहुं दब्वं उवजेयबं. एस जणो द्व्योवज्ञणाए सत्थो गच्छति, उद्गेह, अम्हे वि तेण समं वश्वामो ति । ततो मिलिया मो. पाविया य सत्थं, कमेण उत्तिण्णा मो सिधुसागर्रसंगमं निद्, वज्ञामो उत्तरपुत्रं दिसं भय-माणा, अतिच्छिया हण-खस-चीणभूमीओ, पत्ता मो वेअड्रपायं संकुपहं, ठिया सत्थिया, कओ पागो, वणफलाणि य भिक्खियाणि, भुत्तभोयणेहि य कोट्टियं (प्रन्थाप्रम्-४१००)तुँबह-10 चुण्णं सत्थिगेहिं। भणिया पुरंगमेण-चुण्णं पश्गिण्हह, परिकरेण बंधह चुण्णम्स उँचीळीओ, भरेह भंडं पोट्टलए, कक्खपएसे बंधह. ततो एतं छिण्णटंकं कडयं विजयागदिहहं अत्थायमे-गदेसे सक्कवालंबणं संकृपहं कमिस्सामी. जाहे हत्या पिसर्जात ताहे तंबरं परामुसिजाइ, ततो फरसयाए हत्याणं अवलंबणं होइ, अण्णहा उवलसकुओ नीमरिय निरालंबणम्म छिण्णदहे पडणमपारे भविज्ञ ति । ततो तस्म वयणेण तुंबरुचुण्णाइगहणपुबं सबं कथं. 15 उत्तिण्णा मो सबे संकुपहं. पत्ता मो जणवयं, ततो पत्ता मो उसुवेगनि , तत्थ ठिया, पक्काणि वणफलाणि आहारियाणि । ततो पुरंगमेण भणियं-एमा नदी वेयद्भपवयपवहा उस्वेगा अत्थग्धा. जो उत्तरेज सी उस्वेगगामिणा जलेण हीरिज, न नीरए तीरिच्छं पविसिष्ठं ति. एम पुण पही गम्मइ वेचलयागुणेण, जया उत्तरी वाक वायइ तती पत्रयं-तरविणिगगयस्य मारुयम्य एगसमृह्याए महता गोपुन्छसठिया सभावओ मिउ-थिरा 20 वेत्ता दाहिणेण णामिजांति. नामेजमाणा 'उस्वेगनदीए दिक्सणकृतं संपावेति' ति अवलं-बिजांति. अवलंबिएस वेलुयपैन्वाउटरा छूटमंति. ततो जओ दाहिणो बाऊ अणुयत्तो भवड ततो सो उत्तरं संछभइ. संछन्ममाणेसु वेछपबसरणेर्सु पुरिमो उत्तरे कृले छन्भइ ति गेण्हइ वेळप०वे. मारुयं पडिवालंह नि।तस्स मण्ण गहिया वेल्पप्ववाउदरिया, बद्धं भंडं परिकरा य । मारुयं पिडवालेंता जहोपदेमं टिक्खणवाउविच्छडवेत्तवंसीवतरणेण ठिया मो उत्तर-25 कूले । वेत्तलयागुविलं च पव्वयकडगं सोह्यंता मग्गं अइच्लिया, गया टंकणदेसं । पत्ता मो गिरिनदीतीरं, सीमंतिम्म संठिओ सत्थो । भुनभोयणहिं पुरंगमवयणेण नदीतीर पिहप्पिहं विरइयाणि भंडाणि, एगो य कहरासी पलीविओ. अवकंता य मो एगंतं. अग्नि सधूमं दहुणं टंकणा आगया, पडिवण्णं भंडं, तेहिं पि कओ धूमो, ते गया पुरंगमव-यणेणं नियगर्द्रांणं, निबद्धा छगला फलाणि य गहियाणि सत्थिएहिं। तओ पत्थिओ सत्थो

१ कहरू इंग्रेनेण शा०॥ २ अम्हे इदाणि पहिचारमा शा०॥ २ व्यक्तिमी ली २॥ ४ व्यसमं शा० विना ॥ ५ व्यस्तु<sup>0</sup> लाइ शा० । व्यमभेऽपि ॥ ६ उवेली विश्व शा १ । उवेली व २ ॥ ७ व्यक्ति शां० विना । व्यमभेऽपि ॥ ८ व्योषा पु<sup>0</sup> शा० विना ॥ ९ पिहो क<sup>0</sup> शां० विना ॥ १० व्याणनिविद्या छ<sup>0</sup> शां० ॥

सीमानदीतीरेण, पत्ता मो अयपहं, वीमंता कयाहारा पुरंगमवयणेण अच्छीणि बंधिऊण छगडमारूढा वज्जकोडीमंठियं पत्रवयं उभओपासिछण्णकढयं अइकंता। सीयमारुयाऽऽह्य-सरीग संठिया छगडगा, मुकाणि अच्छीणि, वीसंता समे भूमिभाए, कयाहारा य भणिया पुरंगमेण—मारेह छगडे, चम्मदमत्थे सरुहिरे ठवेह, अयमंसं पहत्ता भक्खेह, बद्धकिडच्छु-रिया भत्थगेसु पविसह. तओ रयणदीवाओ भारुंडा नाम सउणा महामरीरा इहाऽऽग-ठ च्छंति चरिउं. ते इहं वग्ध-ऽच्छभहृहयाणं सत्ताणं मंसाइं खायंति, महंतमंसपेसी निळयं नयंति. ते वो सरुहिरे भत्थगपविट्टे 'मंसपेसि' ति करिय उक्खिविय णहुरसंति रयण-द्विवं. निक्खत्तमेत्तेहि य भत्थया फालेयव्वा छुरियाहिं. तओ रयणसंगहो कायव्वो. एस रयणदीवगमणस्म उवातो नि. रयणसंगहं च काऊण वेयहुपायसमीवे सुवण्णभूमि-मागम्मत्ति. तनो जाणवत्तेण पुत्रवदेसे आगम्मइ ति। ततो सित्थया तस्स वयणेण छगले 10 मारेउं पवत्ता। भया भणिओ रुद्दत्तो—नाऽहं एरिसं वाणिजं जाणामि. जइ जाणंतो न एंतो. तं ममं छगलं मा विवाडेह. एएण अहं कंताराओ नित्यारिओ, तो एयस्स उवयारो जुत्तो। रुद्दत्तो भणित—कं तुम्हे एगागी करिम्सह १। मया भणिओ— विहीए देहपरि-चायं करिस्सं। ततो मो ममं मरणभीक् सित्थयसिह्ओ तं छगलं मारेउकामो। अहमेगागी न समत्थो निवारेउं। मो पुण छगले। ममं निवारणुज्यं दीहाए विद्धीए निज्जाएइ एगगाचित्तो।। 15

ततो सया भणिओ—हे छगल! असत्तो हं तुह रिक्खिंड. सुण पुण—जइ ते वेयणा. अत्थि तुमे पुद्यकओ नूणं मरणभी हणं सत्ताणं वहो. ततो सथंकडकम्माणुभवणं, ण ते पओसो निमित्तभूए कायबो. भयवंतो अरहता वीयराग-रोम-मोहा अहिंसा सम् अदि-ण्णदाणविर्ती वंभचरिय निम्ममत्तं च मंसारवोच्छेदं भासति. तं सबं सावजं जोगं वो-सिर सरीरमाहारं च. 'नमो अरहंताणं ति य वयणं चिने निवेमेहिं, ततो ते सोमाती 20 भविस्सति । एवं च भणंतस्य य में छगलो अंसुपण्णमुहो पणओ ठिओ । मया वि से उचारियाणि वयाणि, पचक्खायं भत्तं. अरहंतनमोकारो य सिद्ध-साहसहिओ उदीरिओ। तनो सो संविग्गो चित्तलिहिओ विव निष्पकंपो विवाडिओ तेहिं। कया भन्था, रुद्द-दत्तेणं पायबैडिएण पवेसिओ भन्धं, सत्थिगा वि पविद्वा णियगे । ततो कीय वि वेळाए उवतिया संउणा, ते सद्देण तकिया, तेहिं आमिमलोलेहिं उक्खिना भत्थगा, अहं पुण 25 दोहिं भार्तडेहिं गहिओ। कहं पुण जाणामि?, आगासे हहाविज्ञमाणी कंद्रगी विव उवायो पाएहिं निज्ञामि, दूरं च णीओ । भंडमाणाणं तिवामरिससपलग्गाणं पडिओ वय-णाओ महदहे। पडंतेण य मए भिण्णो भत्यओ द्वरियाए, पवतो उत्तिण्णो जलाओ। ततो गगणं निज्ञामि, पस्सामि य सत्थिए गच्छमाणे विहंगभत्थजाणेहिं। मदीयं च भत्थं सडणा गहाय गया । चिंतियं च मया-अहो! कयंतो मं बाहति, अहवा पुरादुचरिएण 30 मे इमा अवत्था । ततो मे चिंता जाया-न मे खमं पुरिमगारस्स, अहं मरिडं आरुहामि

१ णेक्सं° शां०॥ २ °ज्ञायसि शा०॥ ३ °वडणेण शा० विना॥

पंत्रयं, जओ समो भूमिमागो तओ पवजिस्सं। ततो कयववसाओ दुरुहिडमारद्धो पह्यं, साहामिगो इव हत्थ-पाएहिं लगामाणो कहंचि पत्तो सिहरतलं।

निज्झायमाणेण य मया दिहं सेयं वत्थं चलंतं मारुएण। वितियं च मया—कस्सेयं कत्थं होज ? ति । निव्वण्णयंतस्स य मे उवागया सण्णा—एस साहू एकपादो उत्सवियवाहू है आयावयंतो चिहुइ ति । वितियं च मया—सफलो मे पुरिसयारो साहुदंमणेण जातो ति । परितुद्धो पत्तो मि साहुसमीवं, निसीहियं काऊण तिगुणपयाहिणापुद्धं वंदिऊण संठिओ मि से अभिमुहो पसंसंतो हियएण—अहो!!! कयत्थो जोगपहिओ ति । सो मं चिरं जिज्झाइऊण भणति—सावय! तुमं चारुसामी इन्मस्स भाणुणो पुत्तो होज्ञासि ? ति । मया मणिओ—भयवं! होमि ति । ततो भयवया भणियं—कहं सि इह आगओ ? ति । गततो से मया गणियाघरपवेसादी पष्टयारुहणपज्ञंतं सबं परिकहियं। ततो साहुणा समत्त-नियमेण आसीणेण भणियं—ममं जाणेह ?, अहं अमियगई, जो तुन्भेहिं मोइओ मरणाओ ति । मया भणियं—भगवं! किं ते पच्छा कयं ?, कहेह मे । ततो मे कहयति—अमियगतिणो अवसेसो परिचओ

अहं तुम्ह सयासाओ उप्पइओ, आवाहिया य विज्ञा, कहियं च मे तीए—वेशहुप15 वए कंचणगुहाए ते पिया अरीहिं समं अच्छण। तनो गओ मि कंचणगुहं। दिष्टा
मया सुकुमालिया मिलाइमाणी इव पुष्फमालिया दुक्लसमुद्दमवहण्णा। वेयालविज्ञाए
ममं सरीरं मयं दंसेऊण भणइ—एसो ते भत्ता अमियगई, ममं भजमु त्ति. अहव जलंतं
पावयं पविससु त्ति। सा भणइ—अणुसगमि भत्तारं अमियगतिं ति। तेहिं महंतो
कओ कहरासी, दिण्णो पावगो, सवं पिक्खिनं, पिया सवं परिभज्जिङण निमण्णा।
20 तंसि वेलाय अहं पत्तो, मया य हुंकारियं, पलाया ते, उक्खित्ता पिया चितगाओ,
विम्ह्यं गया 'अहं जीवामि'त्ति। ततो मया ते' निद्धाहिया पविद्वा महण्णवं। ततो हं
नियत्तो गतो पिडसमीवं, कहियं तायस्स। ततो पिडणा मे धूमिसहो णिकायबुहेहिं असंभासो कारिओ विज्ञाहराणं। एवं अहं अच्छामि।

अण्णया य मे पिउणा विज्ञाहररायसुया मणोरमा नाम कण्णा आणीया। कयपाणि-25 गाहो हं भजाहिं सह रमामि। तओ य मइ रज्ञधुरं निसरिकण हिरणाकुंभ-सुवणा-कुंभ-वारणसमणाणं समीवे पव्वहओ णिरसंग्गो तवरओ विहरति। ममं च सीहजस-वराहगीया दुवे पुत्ता जाया, दारिया गंधव्वदत्ता। अहमवि सीहजसस्स रज्ञं दाऊण सुयपिउपरिणेव्वाणो पव्वहओ तेसि चेव समीवे चारणसमणाणं। अहिगयसुत्तो अहं कंठयदीवे कंकोडयपवए आयावयामि, रित्तेलेण गुहाए परिवसामि।

30 तं सुद्धु जं सि महसुद्ध ! इद्द मिलिओ मया सह । इयाणि ण ते किंचि परिहाहिति ।

१ पष्त्रयं, आरूबो य जह समं भूमिमागं पव शा० विना ॥ २ भो व्य ह शा० विना ॥ ३ भीरगं पदं शा० ॥ ४ ते आहि शां० विना ॥

मम सुया इहं दिणे दिणे वंदगा आगच्छंति, तो ते सुता इह सनयरे सुस्तूमं करिस्संति, चंपं च विदछेण अत्थेण सह नइस्संति ति ॥

एवं च मे भयवं कहेइ अचिग्स्स ति पत्ता य विज्ञाहररायणो सीहजसो वराहगीवो य, तेहिं पिया पयिक्खणीकओ बंदिओ य। साहुणा भणिया—पुत्ता! तायस्स भे चिरस्स ताब कुणह पणामं, किह वि एस इहाऽऽगतो। नतो ते भणंति—तात! किं एस चार-5 सामी भिवज शित, जं भणह 'सो भे धम्मओ पिय' ति। तओ तेण भणिया—आमं, एसो थाण-धणपरिव्भट्टो मम दंसणमागओ चिरस्स ति। सद्यं तेसिं तेण परिकहियं। तओ तेहिं अहं पिउसरिसीए पिडवत्तीए बंदिओ, वीसमंतो य, भणिओ य—इहाणि अम्हे दुप्प-डियारस्स दुमोक्खस्स तातजीवियदाणोवकौरिस्स मंत्तीए पैंचुवगारं करिस्सामो. अन्हं भागधिजेहिं तुव्भे इह आणीया; बोलीणो भे इदाणि किलेसो। एवं च ते संलवंति।

देवो य पडिह्वो हिचराऽऽभरणभूसिओ अरयंवरो तेयवं उत्रगतो। सो मं हिरिसायंतो 'नमो परमगुरुणो'ति वंदंतो पणओ। पच्छा णेण अमियगई विदेओ। पुच्छिओ
य विज्ञाहरेहिं—देव! कमं पुच्छामो—िकं साहू पुर्व वंदणीया? उयाहु सात्रय? ति। तेण
भणिया—साहवो वंदणीया, पच्छा सावगा. अहं पुण भित्तगोण कमचुक्को. एएसि मया
पमाएण इमं देवसरीरं छद्धं रिद्धी य ति। विज्ञाहरेहिं पुच्छिओ—कह? ति। तओ भणह— 15
अहं छगछभावे जाइम्सगे छ जम्माणि सुमरमाणो एतेहि धम्मे निजोजिओ. सुणह—पढमं
ताव अहं अहब्रेयपवत्तेहिं मंतिनिओगेर्ह आहूओ जल्छे पंचवारा, छटं विणएहिं मारिओ
ति। तओ पुच्छिओ विज्ञाहरेहिं—(भन्यामम—४२००)देव! कह अहब्वेओ समुप्पण्णो?
केण वा कओ? ति। तओ भणति—महाकालो नाम देवो परमाहिमाओ, तेण सगरपउद्देण पसुबहो तस्स निरयगमणहेऊ पगासिओ. सो य पिष्पलाएण परंपर्राएसेण गहिओ. 20
तओ जेण तिश्वस्तार अहब्वेओ पणीओ. सुणह य पिष्पलायपैभवं—

## विष्यकायस्य अहब्वेयस्य य उपत्ती

अत्थि वाणारसी नाम नगरी, तत्थ सुलसा नाम परिवाइया बहुसिस्सिणीपरिवारा बागरण-संख्यसत्थकुसला बहुसँम्मया परिवसइ । जञ्जवको य तिदंडी वायत्थी वाणा-रसिमागलो । तथो तेसि आलावो जाओ । तओ सुलसा नाणमएण भणति जञ्जवकं — 25 जई सि मं जिणसि वाप तथो लम्मासे पाउयाओ वहामि ति । जाओ य पासणियस-मक्खं वाओ । सा जिया सहसत्थे जञ्जवकेण । माणं अविकरिय सुस्तूसं पवता काउं । तथो तेसि भिन्नकहासु पवत्तासु अब्भासजोएण वेयकरो जाओ । तओ सिस्सिणीहिं परि-चत्ता 'असील' ति । एगा नंदा नाम चिरसंगया भगिणीभावे वट्टमाणी ठिया । सुलसाए

१ °कारस्स ज्ञा० विना ॥ २ अत्तीए उ० मे० ॥ ३ अब्भुव° ली ३ ज्ञा० विना ॥ ४ °रागमेण ग° ज्ञां० ॥ ५ तस्स निस्सा° ज्ञां० ॥ ६ पसर्व ज्ञा० ॥ ७ °समया क ३ ज्ञा० विना ॥ ८ °इ समं ज्ञा० ॥ ९ वहक° ज्ञा० ॥

गब्भो आहुओ । सा 'मा पंगासगब्भा परिभूया भविस्सं' इत्ति तित्थजत्ताववएसेण निग्गया नंदाए संविसिकण ठाणं । गंगातीरे सह जन्नवक्षण पिप्पलपायवस्स घणकुडंगपरिक्लि-त्तरस अहे ठिया अच्छति । नंदा य से उदंतं वहइ । सा जाव पसवणदिवसा इंति ताव निबिण्णा । जन्नवक्कपुस्सूसाए काले पसूया दारगं, 'तं सि ण्हायं जन्नवक्कस्स पासे 5 ठाविऊण गंगातित्थे उयरामि ति अवकंता । 'किं मे दारगेणं ? ति, अलं च मे जन्नव-केणं ति चिरावेंतीए दारगो रोवइ। जञ्जवकेण अवलोविया उचिए तित्थे, 'णत्थि, गयं चि चिंतापरो 'कैहं पासेमि णं ?' ति अच्छति । वायचिक्रओ विष्पलो पडिओ मुहे दार-गरस, तेण सो आसाइओ, संठिओ रुत्तुं ! चिंतियं जन्नविकेण उन्झिउकामेण-इयाणि आहारं काउमारद्धो पिप्पलं अयइ, 'पिष्पलाओ भवउ' ति नामं सिलाए आलिहिकण 10 गओ । इओ नंदा सिणेहेण पसवणदिवसे जाणिऊण घयं गहेऊण तं पएसं पता । सो दारगस्स पिप्पछो भट्टो मुहाओ चलमाणस्स, पुणो रोवइ, सुओ सहो नंदाए रुण्णस्म, चितियं च णाए-पस्या सुलस ति । तुद्धा आगया कुडंगमंडवं, दिद्धो अणाए दारगो, तामं च बाइयं 'पिष्पछाओं' त्ति, न पस्सइ य दो वि जणाई, परिमग्गिऊण 'गहिओवक-रणाणि गयाणि' ति अणुकंपाए दारगं गहेऊणं अइगया वाणारसिं। दिण्णपीहइं कहेइ 15 आसण्णजणस्स-गंगातीरे विद्वो ण्हाइडं गयाए । तेहिं भिगया-साहु कयं, अम्हे ते ष्ठवगाहै विदृस्सामो । जत्तेण से कञोपमाहो वंद्वाविदो तीए, अहिजिओ अक्खरसंजोगं, गहिया अणेण वेया सहंगेहिं।

तं ने विणगाए कल्ह्सीलो वालभावे नंदाए णं भण्णह्—अण्णेहिं जिण ओ ममं वाहकरो जाओ ति । तओ तेण पुल्लिया—अम्मो । कहय करमाऽटं पुनी ? ति । मा 20 भण्ड्—ममं ति । निबंध कए किल्ओ पभवा । तओ सा पदुहो माया-पियरस्म, कओ अण्ण अह्ववेओ, मानुमेह-पिउमेधा विकिष्प्या, अभिचामगा भना, सो य लोकवहु- मओ सिमिहो जाओ । पुणो य जण्ण्यको आगतो, सो य पिष्पलादेण अहिणबबुदिणा पराजिओ, नीओ सिगहं सम्माणिओ अच्छित । पुन्छिओ—कम्म नुमे पुत्तो ? सो पिष्पलं साह्ड । तेण णाओ—एसो मम पुनो नि. कस्मऽण्णस्म एरिसी सिन ? ति । 25 तेण भणिओ—अहं पिष्पलं जाणामि, जइ पुण नुन्भं पुनो ति नो कयत्थो मि । सकल्छसो य णं उवचरति । कालेण य बहुणा सुलसा नंदाण वृद्धमाणी बोद्धमागया, दिहा अणाए नंदा पिष्पलायभवणे संकंता । पुन्छंतीय से किहिया पिष्पलायपरिवर्ष्टा । तम्म विय नंदाण विविता कया—एसा ते पुत्त ! माया सुलस ति । तेण माया वि मिन्छोव- चारेण उवचरिया । भणिओ अणेण जण्णवको—ताय ! नुव्भे महंता पिउमेहेण दिनिख- 30 जह ति । तेण भणिओ—पुत्त ! जं मे हितं तं कुणसु ति । ततो दिनिखओ विजणे गंगा-

१ कर्प पा<sup>०</sup> सी ३ क ३ उ०॥ २ वदाविओ ती<sup>०</sup> शा० विना॥ ३ <sup>०</sup>हंगपृष्टिं शां० विना॥ ४ <sup>०</sup>ओ इतिमाओ क<sup>०</sup> शा०॥

तीरे जंतिओ, भणिओ य—जीहं तात! दंसेहि ति । सौ य से लहुहत्थयाए कत्तरीए छिण्णा। ततो अवायस्स खारसित्तेहिं सरीरावयवेहिं कण्ण-णासोष्ट-कर-चरणादीहिं अग्गी-हुओ, साविओ य—दुरायार! किं मया तव जायमेत्रेण अवरहं जं विजणे उन्झिओ मि? त्ति. कीस कस्सइ न कओ विदितो जहा जीवावित्ति?. तुमं सि मे सत्तु ति । निविद्धो छूढो गंगाजले, गंधोदयसित्ता य कया भूमी, पयासियं च 'गतो विमाणेणं' ति । एवं सुलसा विवाहिया। एवं तम्स पिउ-मायघायगस्स पिप्पलादस्स अहं सिस्सो वहुली नाम, सो हं अहुबेयविद् माहणे पाढेमि, मओ य छगलो जातो।

इओ य मिहिलाए जणगो राया। तस्स सुणगमेधो तावसो उवज्झाओ । तेण अहं पुरोहिएण रन्नो संतिनिमित्तं हतो पुणरिव जातो छगछो। एएणं पंचवारे सुणकमेधेण हुओ। सुमरामि य वह्रिल्पभवाओ जातीओ। पुणो टंकणदेसे छगछो जातो । विण-10 एहि य तिम हम्मामि ति एएण मे उवइहो अहिंसाचिंघो धम्मो। ततो मे चिंतियं—होइ एसो सुद्धो उवण्सो धम्मस्म, वेदसत्थोवदेसस्स फलं इमं छट्टं मरणमणुभवामि ति । एएण वयणं जिणदेसियं भावेण रोइयं, ठिओ मि वोसहकायो अरहंतनमोक्कारपरिणओ, मारिओ विणिएहिं। ततो हं नंदीसरदीवे जातो देवो। तमहं इब्भपुत्तस्स गुरुपूयं कार्डकामो आगतो॥

ततो विज्ञाहरेहिं भणियं—देव ' अन्हे पुबं करेमु पूय. चारुसामी अन्हं तायस्म 15 जीवियदायगो, पच्छा तुन्भं धन्मोबदेसगो ति । सो भणइ—अहं तात्र पूएमि, ततो तुन्भे काहिह सन्माणं ति । विज्ञाहरेहिं भणिओ—देव ! तुन्भेहिं पूयाए कयाए का सत्ती अन्हं अतिसएउं ?. अन्हेहिं पुण पूइयस्स सुन्सूसापुष्ठगं तुन्भे काहेह पूर्य. कुणह पसायं ति । एवं देवं अणुमाणेऊण णीओ हं विज्ञाहरेहिं सिवमंदिरं नगरं । देवो वंदिऊण 'चारुसांमि! चंपागमणूसुओ ममं सुमरसुं ति गतो। ततो हं नियगघरे इव सीहजस-वराहगीवेहिं 20 पिससमाणेण उवयरिज्ञमाणो अच्छामि ।

अण्णया य भणिश्रो मया राया—सुमरामि अम्माणं, गच्छेर्मुं ति । ततो मं भणंति दो वि जणा—तात ! ण भे गंतुमणे धारे जुत्तं अम्हं, जह तुन्मं समाही तह हो उ. एकं पुण सुणह—इहं तातेण अमियगङ्णा इह्रगएण धूयाए विजयसेणाँदेवीअत्तियाण कारणे नेमित्ती पुन्छिओ. तेण आदिहा—'उत्तमपुरिसभारिया मविस्सत्ति, जो सविज्ञा-25 हरं दाहिणभरहं भोर्च्छिहिति. सो य चंपाए एयं दारियं गंधवेण जिणेहिति चारुदत्त-गिहे ठियं. चारुदत्ती य भाणुसेटिपुत्तो कारणेण इह एहिति, तस्स समप्पिया तं पावि-हिति. तं कहं निज्ञिहिति ?—गयमिहुणस्स चित्तकम्मित्रिहियस्स आउविसेसं नाहिति, वीणाओ य सो दूसेहिति सकेसतंति-दृष्टु-उदगहतदारुनिम्मियाओ, सत्तसरतंती मिग्ग-हिति, एवं नायबो' तं नेह दारिगं ति । मया पडिवण्णं। ततो णेहिं दिण्णो धरणिगोयर-30

१ सर्थ से ७० मे०॥ २ °बामि कि शा०॥ ३ एतेहिं मे शां०॥ ४ °ढं आग शा० विना॥ ५ °सामिं ही ३ शां० विना॥ ६ °क्के असु कि शां०॥ ७ °णाए देवीए अ शा० विना॥ ८ °क्किइकि शा० विना॥
४० हैं० २०

दुक्कहो रयण-हिरण्णरासी । पत्थाणकाले य विजयसेणाए देवीए सुया मे अप्पिया सप-रिच्छदा सदास-पिडचारगा 'गंधवद्त्ता एसा धूया राष्ट्रणा पव्यंतेण संविद्धा, तुब्मं धम्मेण बम्मनिक्सेवो' ति ।

चितिओ य मया देवो सणियमेणं उवागतो । विमाणेणं तेण आणिओ पुरि चंपं 5 सविष्ठवो सह गंधवदनाए परिचारिगासहियाए अद्भरते । दिण्णो णेण विउलो अत्य-सारो ति निक्सित्तो उववणे पुरिवाहिं, पडमंडवेसु य पसुत्तो परिवारियवग्गो । 'रायं संदिसामि तब निमित्ते. कज्जे य में समिरिक्जांसि' ति वोत्तण गतो देवो । विज्ञाहर-देवदिण्णा वेसर-खरा उट्टा य संठिया, सगडाणि य ठवियाणि विविह्नसंडोवक्खर-भरियाणि । देवसंदिहो य राया आगतो पश्चसे दीविगापरिविको अप्पपरियणो । मम 10 निवेदितं, पृत्रओ अभ्धेणं, "तं णाहं परिस्संतो, इयाणि तुब्भेहिं अहं सणाहो गिहं पवि-सिजाउ, मोएमि णं अहं ति । उहए आइबे सुयवृत्तंतो माउलो आगतो, सी में परि-स्संतो. भणियं च णेण-अहो! ते कुछं उण्णामियं, कओ ते पुरिसयारो । पुच्छिओ-अम्माणं को पैक्तो ?। साहइ-सुणह-तृब्भेसं पवसिएस वसंततिलयां तुब्भे अपस्स-माणी गिहे, असोगवणियं च हिंडिऊण पुच्छिया चेडिगाओ-कहिं गओ चारुसामि? 15 सि. ताहिं कए निषंधे कहियं - अम्माहिं 'अत्यहीणो' ति काऊण उजिन्न जोगपाण-पीको भ्वगिहे. ततो उवलिभन्नं वत्तं गया घरिणिसयासं. अपरसमाणीय तुमं बद्धो वेणीबंधी, दिण्णो निक्कओ रण्णो, पहियमाया घरिणि, मिस्तवती य वयं रक्समाणी अर्च्छंड ति. राइणा य मोड्यं गिहं। ततो हं पहट्रो पवेसिओ नेगमेहिं पड्डमाणो नियगषरं, बंदिया धन्मा, मित्तवती उवगृहिया, वेणीबंधं मोइया वसंततिलवा, धरि-20 बाजि व रचजाजि मंडगिहेस । संपुष्णजीवणा य गंधवदत्ता कमेण जाया । ततो मया समामंडवो कारिको, गंधवर्वेइणा(गंधवपइण्णा) य दारियाए पगासिय हुम्हं परिमग्गणत्थाय गयमिहणं कारियं, <sup>११</sup>सिप्पिणा य लेक्खं कारियं। ततो हं कुलक्षम्माणुवरोहेण भोगे मंजमाणी विहरामि, मित्तसयविजाहरसंदेसं च मासे मासे अण्डेमि ।

तं एसी अत्यो जं मया तदा मणियं—दारिमा कुलेण तुन्मं समी वा विसिद्धा वा होजा 25 ति, अभिगहुणणकारणं च पुच्छिया ॥

एवं सोंडण मया सेंडी पूइओ विसजिओ य। अहमवि मुंजामि मोए गैंबबद्शं डाडंयतो, तीसे अणुमयाओ य सामा-विजयाओं सामबहुड-मैंब-महुरभासिणीओ कडासंपुष्णाओं । एवं में सिंडिमचणे निरुवसमां कबह काळो।

१ 'मेर्ब ड' जा० विना ॥ २ 'चारगव' शा० ॥ ३ 'र्रेजासु सि शां० ॥ ४ सेणाई शा० ॥ ५ सोम पं शां० । सो मं पं उ० मे० ॥ ६ पबंतो शां० ॥ ७ 'बा उ तु शां० विना ॥ ८ 'ब्बास इसि ही ३ । 'ब्बास इसि क ३ मो ३ ॥ ६ 'ब्बी मिई ने' शां० विना ॥ १० 'बबंगा' ये दा' शां० विना ॥ ११ 'सियं सां० विना ॥ १३ क्रीक्रिया उ २ विना ॥ १३ स्वास्था विक की ३ ॥

उद्धारिको य पहाणो रिक वसंतो, संसाहिको सिसिरो, भमइ कुसुमसुरिभरको, सुवप सवणसुह्यं परहुपाठ्यं, सुहोपभोगाइं सङ्गियाइं मयणवससुवेह वरुणसत्थो, सुद्धा य सुर्वण जत्ता । चंपाहिवस्स पुत्रकराइणो देवीए ससुर्वमञ्जणदोहङ्खिणोयणत्थं सरो संचारिमस्रिङ्खित्थरिओ 'समुरो' ति दंसिओ उवायपुर्व । तीए संपुण्णदोहङ्खाए पुत्त- छंभपरितोसपुण्णसुहीय विणोयत्थाय संवच्छरजायं (प्रथाप्रम्—४३००) पुत्तं गहाय इ पडरसिह्याए किर पविचाय अणुवत्तए बहुं कालं ।

ततो सिट्ठिणो अणुमए कयं मे उउगुणसाहारणं परिकृमां। आगया गंधवद्ता महरिहाऽऽभरण-वसणा परियणाणुबद्धा, वंदिऊण पासे मे निसण्णा। सेट्ठिसंदिष्टं च मे पवहणं उबट्टियं, उबगतो मि बाहिं भवणस्स, आरूढो य समां गंधवद्त्ताए, गहिया बुहुण से रस्सीओ, परिथओ मि रायमग्गेण, वाहण-पुरिससंबाहेण किच्छेण निगाओ नयरीओ 110 अणुबद्धं मे पबहणं परियणेण, थिसियं गम्मए पस्समाणेहिं कित्तणाणि। वबंदि णागर्या विभवे दंसंता। कमेण उववणपरंपरदंसणमणो पत्तो जणो महासरं। तत्थ वासुपुज्जस्स अरहओ आयतणं, तत्थ पहाणो जणो कयपणिवाओ संठिओ तेसु तेसु पदेसेसु सँरासण्ण- कुर्धुमियपायवगहणेसु। अहमवि सेट्ठिस्स णाइदृरे अवइण्णो पवहणाओ सह गंधव्यद्वन्ताए, पुषसज्ञिए आसणे ठितो, वीसंताण य दिज्ञण अण्ण-पाण, विहिण उबमुंजामहे सह 15 परिजणेण। भुत्तभोयणो य सह पियाए पस्सामि वसतकालजणियसोभे सहयार-तिलय- कुरुवय-चंपगपायवे, ते य दंसेमि गंधवद्ताए।

दिहं च मे असोगपायवस्स अहे सिण्णसण्णं नागकुलिमव चण्डालकुलं। मायंगे तत्थ मलदामालंकिए. चंदणाणुलिचे, चुण्णभुक्खंडियबाहु-सीसे, कुवल्रयिकसल्यतणसोलियक-यकण्णपूरे मत्ते विय मायंगे पासामि। तेसिं च मज्मे कालिया सिणिद्धल्विया सुह्मा-20 विया वृद्धा य पसत्थगंभीरा इसिणासंघायमुकुमालाणि वत्थाणि परिहिया दिहा य मया पीढिकास्मण्णिसण्णा रायलच्छीविह्सिया। अण्णिम्म य अवगासे सममऽसमीवे दिहा य मया कण्णा कालिगा मायंगी जलदागमसम्मुच्लिया विव मेघरामी, भूसणपहाणुरंजि-यसरीरा सणक्खता विय सवरी, मायंगदारियाहिं सोमरूवाहिं परिविया कण्णा। ततो ममं परसमाणी संठिया, भणिया य सहीहिं—सामिणि! नट्टोपहारेण कीरच महासरसेवा। 25 ततो धवळदसणप्पहाए जोण्हामिव करेंतीएँ ताए भणियं—एवं कीरच, जइ तुम्हं रोयइ ति। इसुमियधसोगपायवसंसिया मंदमाहयपकंपिया इव लया पणिश्चया। ताओ वि णं निसण्णाको महुयरीओ विव चवगाइचं पवत्ताओ सुइमधुरं। ततो सा धवलेण लोयणजु-यलसंबारेण कुसुबव्दस्यं दिसाविलिमिव कुणमाणी, पाणिकमलविच्छोभेणं कमलिसल्य-सिर्याक्तिती, कमागयपाउद्धारेणं सारसारससोममुबहंती नवह।

१ सबरणे (सरवणे) शा० दिना ॥ २ °मुप्पण्यदो° की १॥ १ सागरास° शा०॥ ४ °सुनिप्सु पदेसेसु सबयरासण्यकृतुद्विषपाय° शा० दिना ॥ ५ °से मम की १ शा० मे० ॥ ६ °ए लाए शा० ॥ ७ व्यां कोड़ा॰ शां० दिना ॥ ८ श्रीकोडंनी शां० ॥ ९ व्या सरससोअ° क १ से १ । व्या सरसरससोअ° की १ मे० ॥

तं च मे दहुं चिंता समुप्पण्णा—अहो! इमा मायंगदारिया समयं असुंचमाणी सि-क्लियगुणे दंसेइ. रूवस्सिणी वियक्खणा य जातीए दूसिया. कुढिला कम्मगती, जेण इमं रयणं अत्थाणे णिक्खित्तं । अहं च तीए रत्तिहयओ पस्सामि । पुच्छइ य मं किं पि गंध-बद्त्ता, मया य तं नट्टगुण-गीयसहेण न सुयं। ततो कुविया 'मदवसेण मायंगी पस्समाणो 5ण मे पिडवियणं देहिं ति आवासमितिगया। अहं पि लिजिओ कहंचि मायंगकण्णगाओ दिहिं निवारेऊण आवासमितिगतो। सा वि दारिया ममं पस्समाणी सह सहीहिं नियग-त्थाणमुवगया, मायंगवृद्धा य पणिमऊण संठिया।

ततो अवरं पतिलंबिए दिणयरे गंधवदत्ता परिजणेण आरोविया पवह णं, पयिक्लणं पत्थियं पवह णं। कमेण अतिगतो मि पुरि सह सेष्टिणा, पश्चवगतो परिजणेणं, ओकभिया 10 गंधवदत्ता, अइगया वासघरं, ठियाय सयणीए। भणइ मं गंधवदत्ता—दिष्टा ते चंडाली ? सा य बुद्धा ?, न रमति किं कमलवणे हंसो ? ति। ततो मया सा ससवहं पसाहिया—सुंदिर ! नहं विसेसओ दिहं मया गेयं च सुयं, न मायंगि ति। एवं मे सा रयणी अइच्छिय ति।।

# ॥ इति श्रीसंघदासगणिविरचिते वसुदेवहिंडीं गंधव्वदत्ता लंभो तहओ सम्मत्तो ॥

15

गधब्बद्तालभग० ८९८-१३ सर्वेग्र० ४३३९-१८

# चउत्थो नीलजलसालंभो.

पभायाँ य सञ्बरीए कयपरिकम्मो अत्थाणि है अच्छए। उविद्विओ मं दाराहिगती— सामि! देवीओ भे दंमणं अभिलसित, सिद्मिह नि। मया भणिनं—परमंतु छंदओ। ततो हं मुहुत्तमेत्तम्स पम्मामि पुञ्चिद्दिं मायंगर्बुहुं। सा भणह— पुत्त! सुहं ते १, जीव 20 बहूणि वाससहस्साणि ति वोतृण पिडचारगेपणीए आमणे असंकिया आसीणा। ततो मया चितियं—'किं मण्णे राइणो एसा कयप्पसादा, जओ जणिहाणि पिबसह १ ति, आसणेसु निवेसह १' एवं च चितेमि। बुहुां य पभणिआ गंभीरमहुराए सरस्सतीए— भरमुह! जा ते सरमहे नश्माणी दिष्टा कण्णिगा तं भे दाउकामा अहमागया. पिडच्छसु णां ति, जया एसा जोग्गा तव ति। मया भणिया—सिर्मेवण्णसंबंधं पसंमित पंडिया, 25 असमाणगोत्तं न पसंसित । ततो भणित—जयह भयवं सुरासुर्पहपूहयपायपडमो आइगरो वंसाणं उस्मिजिणिदो. तस्सेव चल्लाणुग्गहेण परिविद्वियविमलिकित्तिसमुद्रओ अम्हं वंमो जयति। ततो मया भणिया—को तुद्भं वंसो १ ति। ततो भणइ—मुणाहि, जहा मया सुयं पुज्वपुरिसपरंपरागयं पढमिजिणचरियवण्णणाहिगारेण। मया भणिया—कहेह। ततो भणइ—

१ °हणं कसेण शा० विना ॥ २ °ण उस्को पवहणाओ परिज्ञणेण औरु शा० विना ॥ ३ °यायं च सम्बरी कयं कय कर को १ ॥ ४ °बुर्दि शा० विना ॥ ५ °हाय प्रभणियं गं ॰ छी १ ॥ ६ णं । सा 'तह' सि सया सणिया शां० विना ॥ ७ °सज्जणसं ॰ छी १ ॥ ८ °स्परिपू ॰ छी १ । °रणहृष्णू छ २ ॥

#### **उसभसामिचरियं**

इद्देव भरहे इमाए ओसप्पिणीए छ कालभेदा, तं जहा-मुसमसुममा १ सुसमा २ सुसमदूसमा ३ दूसमसूसमा ४ दूसमा ५ दूसमदूसम ६ ति । तत्थ जा य तइया समा तीसे दोसागरोवमकोडाकोडीपरिमाणाए पच्छिमतिभाए, नयणमणोहर-सुगंधि-मिड-पंचव-ण्णमणि-रयणभूसियसरतलसमरम्मभूमिभाण, महु-मदिरा-खीर-खोर्दरमसरिसविमलपाग-डियतोयपडिपुण्णरयणवरकणयचित्तमोमाणवावि-पुक्खरिणी-दीहिगाए, मत्तंगय-भिग-तुडि-य-दीवसिह्-जोइ-चित्तंग-चित्तरस-चित्तहारि-मणियंग-गेहसत्थमत्थमाधृतिलगभूयिकण्णकप्प-पायवसंभवमहुरमयमञ्जभायणसुइसुहमहप्पकासमञ्जयकारसातुरसभत्त-भूसण-भवण-विकप्प-वरवत्थपरिभोगसुमणसुरमिहणसेविए काल बहुकालवण्णणिजं विदेहिका दुवे सत्थवाहपुत्ता सह विद्वया. सह पसुकीलिया, निरंतरसिणेहसवद्धा, महियसंववहारिणो, पगइभइया; 10 एगो पुण कारणे किन्हैं इ मानी । ते सहावभद्दया कालगया समाणा अद्भभरहमज्झदेसे एगो जातो मिहुणपुरिसो, बीओं पुण मायापहाणयाए तहिं चेव पवलो उन्थी जाओ। कमेण पत्ता जोवण । सातिमयसीहुपुवकहियपउमसरसमागया अण्णोण्णदंसणविवङ्गिय-पीइजोगा जाईसरा जाया । नतो तेण करिणा पहरिसपुण्णिहियण्णं नगमिहुणं खंघे समा-रोवियं । तेण य एरावणरूविणा चउदंतेण हत्थिरयोग्ण वियरमाणो सो पुरिसो 'विमल-15 वाहणे एस अच्छति. एसो 'एइ ?' त्ति मिहुणेहिं विम्हियसुहेहिं दीममाणो पगासो जातो, उत्तमसघयण-सठाण-छक्खणोववेयदेहो नवधणुम्यसमुस्सिओ । कालाणुभग्वेण य मणु-याणं तेसि 'मम इमा, ल तव भूमी, मम इमा गेहागारो पुर्व अहिट्टिओ फलदुमो पुत्त्वे-रिणी व'त्ति। कयाइं च विमलवाहणपुण्णोद्यचोइएहिं सिहुणेहिं समागएहिं कर्यजलिपुडेहिं विण्णविओ—विमलवाहण ! अज्ञो ! होहिति णे पमाण णिगाहा-ऽणुग्गहेमु. तव सदेसेण 20 विहस्सामो. न मो वयं सत्ता परोष्पराभिभवं निवारेचं. तुम पभविम णे जीविदाणं, कुणसु पसायं ति । ततो तेण 'तह' ति पडिम्सुयं । विभत्ता य मज्झदेसवत्तीणं नरमिहुणाणं भूमि-भागा दुमा य वावीओ य । भणिया य—सम्मण परेण उवकसियवं, न विक्रमेणं ति । जो य मज्जायमतिकमति तं विमलवाहणो मिहुणसमक्खं हकारेइ । ततो सो हकारओ आम-रणंतं दंडं सुमरमाणो नातिकमिति । विमलवाहणस्य भारिया चंदजसा चंदप्पहापयर-25 विमलजसा दसभागावसेसजीविया पसूया मिहुणं चक्खुमं च चंदकंतं च । विमलः वाहणो कुळगरो पिलओवमदसभागं जीविकण कालगतो । चक्खुमं कुलगरो सुराण वि चक्खुहरसुंदरहवो हकारदंडणीतीये सविसेसतर मिहुणेहि पूइजमाणो असखाओ वासको-डीओ सामित्तं करेमाणो विहरइ । ततो चंदकंता वि चक्खुमंतो भारिया नियगाउदस-

१ 'सोहर' गो १॥ २ 'सोवाण' ली १॥ २ 'मिहिय मा' क २ गो १॥ ४ 'ओ मिहुणहत्थी। कमेण शा०॥ ५ 'सादुपु' क २ गो १॥ ६ बिचरमा' ली २। बिरायमा' शा०॥ ७ 'सो चरह सि ली १॥ ८ 'सीए स' ली ३ उ०। 'तीय स' शा०॥

भागसेसे जसभायणं जसेवंतं रूवसालिणि च सुरूवं ति मिहुणं पस्**या । चक्खुमं** अहथणुसयसम्बन्धिओ जसमंतं कुलगरवावारे णिजुंजिऊणं समाहीए कालगतो । कालेण य मिहुणा हक्कारिटिति भिदंति, जसवया मकारो दंडनीई पउत्ता। सरूवा वि चंदमिव मिहुणणयणाणंदणं अभिचंदकुमारं पडिरूवं च रूविणं मिहुणं पयाया । जसवं असंखेज-5 वासकोडिजीवी सत्त्रधणुसयमृसियतणू अभिचंदसंकामियाहिगारो अतिकंतो । अभि-चंदो हकार-मकारेहि मिहणाण सासणं कुणमाणो सहेण विहरति । पिडिरूवाए य मिहुणनयणकुमुद्सरयचंदो पसेणुई नाम कुमारो, सुरवहुणं पि चक्खुरमणरूवा चक्खु-कंता य नाम कुमारी मिट्टणं जणियं। अहिचंदी वि कुलगरी अद्धसत्तमधणुसयवढ-बरेहो गणणातीतवासकोडीपरिमियाऊ कालगतो। पसेणैतिणा य हकार-मकारवहकमे 10 धिकारो तैइया दंडनीती पडता । तस्स भारिया चक्खकंता कमेण य मणुयदेवं मरुदेवं नाम कुमारं, सिरिकंतं च सिरिमिव रूविणि कुमारि मिहणं पस्या। पसेणई कुलगरो छद्रणुस्सउविद्वदेहो असिखज्ञवासजीवी सभारिओ मरुदेवसकामियसिरी सुहेण काल-गतो । मरुदेवकुलयरो अद्धच्छट्टधणुमयपमाणतणू निहिं दंडनीनिहिं मिहुणाणि पालयतो र्क्षर इव मणुयमोए भुंजइ । सिरिकंता य कंतरूवं मणुयलोकनामिभूय नाभिकुमारं, 15 मरुदेवी य देववहुपरिवंदियगुण कुमारी मिहुणं पस्या । ततो मरुदेवी कुछगरी (प्रन्था-यम-४४००) संखातीतवासकोडीजीवी नाभिसमप्पियपयापारुणवावारी कारुगतो। णाभी तिहि दंडनीतीहि फरसवयणाहियाहि रकखइ मिहुणजणं, पणुवीसाहिगपंचधणुसऊसियमणो-हरसरीरो संखे जावासकोडीजीवी सहेण विहरति पसत्थवाणी।

### मरुदेवाए सुमिणदंसणं उसहसामिजम्मो य

20 कयाई च भयवती मरुदेवा महरिहे सयणीते सुह्पसुत्ता मिमिणे पासित वसमं नहंगणाओ उवयमाणं। ततो चिंतेइ—किं संचारिमो रययपवओ होजा? अहवा धवलो
बलाँहओ होजा? ति। पत्तां य समीव, पिन्छइ य णं पसत्थमुह-नयण-कण्ण-सुर-सिंगककुह-पुन्छं मणोहरं विम्हिया, जंभायंतीए मुह्मितगतो। तओ चिंतेइ य—'एवं सुंदरक्रवो
महप्पमाणो वसहो मुह्मितगतो, इमेण मे न काय पीला सरीरम्स, परमा य निन्बुइ' ति
25 पिंडबुद्धा १। पुणो य सिमिणे तदणतरं गलियजलजलद्धवलतरदेहमूसियं, चडिवसाणं
पिन्छइ एरावणं गयवरं २।ततो य हारितयरच्छितं, जलणकिलक्षेमरिवराजितं, सुपसत्थक्वं सीहं सम्मुहं नियच्छए मा ३। अभिसिचइ य विगैसितसतपत्तमुह्निसण्णं, दिसागयंदेहिं चडिं लिंछ णभंगणाओ उवयंतं ४। दामदुर्यं पवरकुसुमसंचयनिम्मवियं,
सुरिभगंधवासियदिसाविभागं ५। उदिते, जोण्हापर्भांकरेतदित्तिनिछये, सक्छे जुगवं च

१ °भागे सें° ही ३ स ३ ॥ २ °समतं शा० ॥ ३ °कारियाटि° शा० विना ॥ ४ °णङ्णा शा० विना ॥ ५ ततिया शा० ॥ ६ सुरवह ब्द मणु ली ३ । सुरो इच मणु शा० ॥ ७ °काओ उ २ मे० विना ॥ ८ पेच्छित शा० ॥ ९ वियसियसयवत्तपत्त° शा० विना ॥ १० °भाकीरंत्त° ली ३ ॥

चंद-सूरे पेच्छइ ६-७। सक्क ज्ञायं च गगणतलमणुलिहंतं, मणिरयणोश्वितविसिद्धकुडभी-सहस्समंडियाभिरामं महप्पमाणं च ८। कणागकलसं जलमिरयं, कमलमुद्धियं, पंकयपि-हाणं ९। ततो सरं कमल-कुमुद-कुवलयंसितसोमयरदिसणिज्ञं, कुमुमासवलोलभमरपिर-भुज्ञमाणसुभगं १०। पुणो समुहं च कुंद-कुमुददलियर-रजतसमवण्णसिललं खीरोदं, मज्यमारुतेरिततरंगहत्थेहिं नश्वमाणं ११। तओ य सुंदरमुहीहिं सुरसुंदरीहिं सेविज्ञमा- 5 णमुत्तमं, कंचण-मणिजालभासुरं विमाणं पेच्छइ; नागभवणं च सुनिपुणनागवधूगीयस-हमुहलं १२। ततो सिस-सूरकंत-फलिह-कमलरायिंदणीलबहुलं रासिं रयणाणं मंदर-समं १३। पेच्छइ य विधूमं जलणमाहृतिपदिष्पमाणं महप्पमाणं १४।

दृहृण य एरिसे विबुद्धा चोहस सिमिणे पसण्णिचता। ततो चिंतेइ—एरिसयं अच्भुययं अज्ञस्स कहेमि, सो फलं नाहिति। कहियं च णाए नाभिम्स सुभिणदसणं। तं च सोऊण 10 नाभी परं परितोसमुवगतां समतीए विचारेऊण भणित सुइरसायणं वयण—अजे ¹ तुमे उत्तमा सुमिणा दिहा, धण्णा, मंगला. तुमं नवसु मासेसु अतीतेसु अम्ह कुल्य पुरिसप्पहाणं, भरहवासतिलयं, तिलोगपयासं पुतं पयाहिसि। ततो तीए परितुहाए 'अज्ञ¹ एवमेयं, जं तुमे वयिहें—ित्त पिंडम्सुयं। नतो भयवं उसभमामी गुबभवं त्रहरनाभो नित्थयरनामगो-यक्यसंगहो सव्वदृसिद्धाओ विमाणाओ तेत्तीसं सागरावमाइ विसयसहमणुत्तरं अणुहिन-15 ऊण महदेवाए कुच्छिस उववण्णो उत्तरामाढजोगजुत्ते निसायरे। ततो नाभिकुलयरपती महदेवा देवेहिं देवीहि य पृडज्ञमाणी सुहेण निन्थयरगव्भं परिवहइ।पुण्णे समये पस्या चेत्तबहुलहमीए विस्सदेवानक्यते पुत्तं पुरिसाइमयं, सबमंगलालयं. तत्ततवणिज्ञपिजरसरीर। दिसाकुमारिविणिम्मिओ उसभमामिजम्मूसवो

ततो अहेलोगवत्थवाओ दिसाकुमारीओ चिलयासणाओ ओहिणा तित्थयरजम्मं जाणि-20 ऊण तक्खणमेव—

> भोगंकरा भोगवती, सुभोगा भोगमालिणी। तोयधारा विचित्ता [ य ], पुष्फमाला अणिंदिया॥

अह वि जोअणप्पमाणेहि आभियोगदेववेडिविएहि विमाणेहिं सामाणिय-महत्तरिया-परिसा-ऽणीका-ऽऽयरक्खपरिवियाओ उिक्टाए दिवाए देवगतीते गेहाकारमणुपत्ताओ। तित्थयरं म-25 रुदेविं च वंदिऊण विणएण जम्मणमहिमनिमित्तं संबद्दगत्रायपूर्यं जोयणपरिमंडलतं पएसं काऊण परिगायमाणीओ चिट्टति। ततो उड्डलोगवन्थवाओ अह दिसाकुमारिमहत्तरियाओ—

> मेहंकरा मेहवती, सुमेहा मेहमालिणी। सुवत्था वत्थमित्ता यः, वारिसेणा बलाहगा॥

एयाओ वि तेणेव कमेण समागयाओ गंधोदगं वरिसिकण तहेव परिगायमाणीओ विदं-30 ति । तहेव पुरित्थिमरुयगवत्थवाओ, तं जहा---

१ विविधित्तव गाँ शाव विना॥ २ समं तीपु शावविना॥ ३ अहरुवत्तव शांवा ४ ण आरा शांविना॥

नंदुत्तरा य नंदा य, आणंदा णंदिवद्धणा । विजया य वेजयंती, जयंती अपराजिया ॥

ताओ वि तहेव पणमिऊण आयंसहत्याओ गायमाणीओ चिट्ठंति । तओ दाहिणरु-यग्वत्थवाओ—

5 समाहारा सुप्पतिण्णाः सुप्पसिद्धा जसोहरा । रुच्छिवती सेसवतीः चित्तगुत्ता वसुंधरा ॥

एयाओ विणयपणयाओ भिगारहत्थाओ चिहंति । ततो पच्छिमरुयगवत्थवाओ —

इलादेवी सुरादेवी, पुह्वी पउमावती । एगणासा णवमिगा, भहा सीया य अहमी ॥

10 एयाओ वि तहेव उवागयाओ तािठयंटगहत्थाओ विणएण संठियाओ । ततो उत्तर-**रुयग**वत्यवाओ—

> अलंबुसा भीसकेसी य, पुंडेरिगिणी य वारुणी। हासा सबप्पभा चेव, सिरी हिरी चेव उत्तरओ॥

ताओ वि य चामरहत्थगयाओ चिट्ठति । तनो रुचगविदिसिवत्थवाओ चत्तारि विज्ज-15 कुमारिमहत्तरियाओ—

### चित्ता चित्तकणगा सतेरा सोतामणी।

ताओ य तेणेव विहिणा चउसु विदिसासु दीवियाहत्थगयाओ परिगायमाणीओ ठियाओ । तओ य रुयगमञ्झवत्थवाओ दिमाकुमारीओ चनारि—

### यगाम रुयगसहा सुरूवा रूपगावती।

20 ताओ वि भवपश्चइओहिनाणोवयोगविद्यितत्थयरज्ञम्मणाओ जाण-विमाणरयणाम्ब्ढाओ, सपरिवाराओ दुनमागंन्ण कयवंदणाओ जिणजणणीए निवेइयागमणकारणाओ तित्थयरस्स चडरगुलवज्ञं णाहि कप्पेति. कप्पेत्ता निहणंति, रयणपरिपूरियं ततो दुव्वावेढं
बंधित । ततो य मरगयमणिमामले कयलिघर निदिन्ति विडिन्विति दाहिण-पुरित्थमत्रथाणे भूमणभूसिए गेहागारदुमम्म कयलीघरमज्झदेसेसु य हेमजालालंकियाणि चाडसा25 लाणि विडव्वंति । ततो एनाओ तित्थयरमायर ससुयं मणिकिरणकरंबियसीहासणसुदियं कमेण सिणेह्ऽभं(ब्भ)गुव्वद्वियं काऊण. दाहिण-पुरित्थमे तिविह्मलिलण्हायं सुमणसं काऊण, उत्तरचाउस्साले गोसीसचंदणारणिसंभवं अगिंग हुणंति, कयरक्खाकम्माओ
जम्मणभवणे साहरंति । ततो मंगलाणे गीयाणि उदीरेमाणीओ ठियाओ ।
देविविणिम्मिओ उसभजम्मूसयो

80 तिस्म य समए सको देवराया, बालरिवमंडल्जुइणा पालएणा विमाणेण वितिमिरं गग-१ सुणंदाशा ।। २ मितके॰ ला ३ । सेसके॰ क ३ गो ३ ॥ ३ ॰ डरिगी यशा । विना ॥ ४ ॰ णीओ शा । विना ॥ ५ क्यंगा रुवंसा य सुरू॰ शा । विना ॥ ६ ॰ णिकरकर॰ शा ।। ७ ॰ ছাणि ला ३ ॥

णदेसं कुणमाणो, सपरिवारो जिणजन्मभूमिमुवगतो; तित्थयरजणि सुइमणहराए भारेहीए संथुणिता, दिण्णावसोवणीएँ मरुदेवीए कुमारपडिरूवए विडव्वियपामित्थए वीसत्थाए परमादरिवहियपंचरूवी भयवंतं करकमलपुडसुपरिगाहियं काऊण, मंदरगिरिवरचूलामणि-भूयाए चूलिगाए दाहिणदिसाभायपङद्वियाण अइपंद्धकंवलसिलाए खणमेत्तमाहरियं, चड-विहरेववंदकयसण्णेज्मं भयवंतं सामयसीहासणम्हासीणो सहस्सनयणो ठितो । ततो 5 अञ्चइंदो परितोसवियसियमुहारविंदो विहीए खीरोयमायरसिळअरिएँण कणयकलसट्ट-सहस्सेण अहिसिंचण, कमेण सन्त्रोसिंह-तित्थोदणहि य अहिसिंचइ। अहिसिंचेंते य लोग-णाहे देवा पसण्णहियया रयण-मेणि-कुसुमाणि वरिसंति । अच्चइंदो भयवंत विहीय अहिसिचिडण, पयओ अलंकिय-बिहसियं काडण, ततो मंगलाणि आलिहइ सोत्थिया-दीणि, धूर्व घाण-मणदृइयं सचारे उण. सृइमहुरं थो ऊण भयवंतं पञ्ज्वासति । एवं पाण-10 र्यादिया वि सुरपङ्ओ भत्तिवसचोड्या ध्यभयं भवियक्कमुद्दचंदं सवाररेण पुएऊण पर-मसुमणसा थुइपरायणा ठिया । ततो सकेण तेणेव विहिणा खण्ण भयवं जन्मणभवणे माउसमीवे साहरिओ । अवणीयस्यपडिम्बगा य पडिवद्धा देवीहिं कयजयसद्दा मरु-देवी । खोमजुयल कुंडलजुयलं च ऊसीसगमूले निक्निवड सुग्वती, मह्वविग्वसमणं सिरिभायणमिव सिरिटामगंडं दिहिममामामणकरं उद्योगंसि निक्खिवड, विडलं रयणरासि 15 दाऊण रक्खानिमित्तं घोसेऊण मधव गनो सणिलय । देवा सेमा य जिणपणामसमन्त्र-यपुण्णसंचया गया णियद्वाणाणि ।

ततो भयवओ(वं) पिटे आंवमिट्ट तियाए देवयाए सुरवतिसंदिद्वाए परिगाहिओ कुमसंभव-फल-रससुरवइविदिण्णकयाहारो वड्डइ सुहेण मिहुणगणकुसुद्बालचंदो । सुसिणदुमण-निमित्तं अम्मा-पिकहिं कयं नाम 'उमभी' ति । भयवओ सबच्छरजायगरम य सहस्मन-20 यणो वामणस्वी उच्छकलाव गहेउण उविद्वाले नाभिसमीवं । भयवया य तिविहणाण-प्यहावेण विष्णाओं देविंदाहिष्पाओं । ततो णेण लक्खणपसत्थों हत्थी दाहिणों पसारिओ। तनो मघवया परितृष्टेण भणिओ—िकं उच्छ अगुरीति । अगु भक्खणे य बाऊ । जम्हा य इक्क अभिन्नसिओ तम्हा 'इक्खागुवंसो' तिं ठाविओ। ततो भयवं सुमंगलाए समं बहुइ। तस्मि समए मिहुगं जायमेत्तयं नालक्ष्वस्म हेट्टा ठवियं, नत्थ दारगो ताल-25 फ. हेण विहाडिओ, सा दारिया विविद्विया णाभिस्स निवेदया य। सा ये उक्षिटसरीरा देव-कण्णगा विव णाभिणा मार्राक्खया । तप्पिइंच अकालमञ्जू पवत्तो । जमगेहिं लोगं-तिएहि य समाणरूवेहिं सेविज्ञमाणो परिवहृति । कुलगरा य चक्खुमं जसमं पसेणई य पियंगुसामा कुलगरभारियाओ यः सेमा मुधंनकणगण्यहा । उसभमामी पत्तजीवणो

१ **२ दिए** कुरु मो ३॥ २ दिण्णोव° शाला ३ °णीवे ला ३॥ ४ ° एकण° ली ३ पिना॥ ५ ° मयाणि कु° ४ र सस० विना॥६ °यादी वि शा० विना॥ ७ °या सयाणि द्वाणाणि शा० विना॥ ८ °णमण े ली० य० य ३ गो ३। °णजण दे॰ ॥९ °णो बंभणरू° की ३॥१० ति पगासिओ शां०॥११ °य अहउकि° की ३॥

<sup>\* &</sup>quot;अगु भक्खणे य धाऊ" इत्येतत् दिणनकमन्तः प्रविष्टमामाति ॥ ब॰ हिं॰ २१

य छत्तसिसिसिरो, पयाहिणावत्तकसिणिसैरोओ, सकलगहणायगमणोहरवयणो, आयतभुमयाज्ञयलो, पुंडरियवियसियनयणो, उज्ज्ञयवयणमंडणणासावंसो, सिल्पवालकोमला(मन्थामम्—४५००)ऽहरो, धवल-विमलद्सणपंती, वरंगुल्पमाणकंबुगीवो, पुरफिलहदीहवाहु, लक्खणजालंकियपाणी, सिरिवच्छंकियविसालवच्छो, गयवज्ञमज्जो, अकोसप5 उमनाभी, सुवद्ध-वृष्टियकिष्टिप्पसो, तुरगगुज्झदेसो, किरकराकारोकजुयलो, निगृहजाणुमंडलो, कुहविंदावत्तसंठियपसत्थजंघो, कणयकुम्मसिरसपादजुयलो, मधुरगंभीरमणहरगिरो,
वसभल्लियगमणो, पभापरिक्खित्तकंतक्त्वो। ततो देवराइणा सदारेण आगंतूण भयवओ
विवाहमिहिमा कथा। ततो फिट्टिओ मिहुणधम्मो।गयाणि य छ पुष्ठमयसहस्साणि। देवोवणीयपरिभोगसुमणसम्स उसभस्स सुमंगलाए देवीए भरहो वंभी य मिहुणगं जायं, बाहु10 वली सुंदरी [य] सुनंदाए। पुणो य एगूणपन्नं पुत्तजुयलकाणि सुमंगललया सुमंगला
पस्या। वीसं च पुष्ठमयसहस्साणि वचंति सुहसागरगयस्स उसभिसिरिणो।

उसहसिरिरज्ञाभिसेओ

कुलगरपउत्ताओ य दडनीईओ अइकमंति कालदोसेण पुरिसा, उवद्विया य भयवया भणिया—इमस्मि राया जइ होइ तस्स उग्गा दंडनीई होइ. तीए य पया पालेउं सका। ते  $_{15}$ पुच्छंति—केरिसो राया  $^{9}$  किह वा सो उवचरियद्यो  $^{9}$  । ताहे कहेइ विहिं सोत्रयार । ते भणंति—होह राया, तृब्भे जोगगा । तुजा नाभिसमीवं पेसिया। तेणं भणियं - उसभं रायाणं ठवेह । 'एवं होउं नि गया । [ भयवया भणियं--- ] गच्छह पउमसरं, पडमिणि-पत्तेहिं जलमाणेडणं जाव अभिसिंचह म, जयमदं च पउंजह। ते जाव गया तमाणं सपाएउं ताव सकेण लोयपालसहिएण रायाभिसेएणं आहिसित्तो, महालंकारभूमिओ य । दिहो अ-20 गेहिं परिओसवियसियमुहेहिं देवसपरिवृडो । चितेऊण पाएस मलिलं छोडूण कयज-यजयसदा ठिया क्यंजिलवुडा। 'अहो ! विणीया इसे पुरिसि'-नि चितेकण सदिहो सकेण वेसमणी-'इमेसि विणीयाणं विणीयं रायहाणि णिम्मवेह ज च रायजोगां तं च सर्व पहुणो विहेहि'-ति संदिभिक्षण कयपणामो गनो सुरवती । वेसमणेण य दुवालमजोयणा-यामा णवजीयणवित्थिण्णा निम्मविया नयरी । ततो पढमं राइणा विहत्ता चत्तारि गणा-25 उग्गा भोगा राइण्णा नागा। जे उग्गा ते आयरक्खा, भोगा भोगे भुंजंति, राइण्णा जे सामिणो समबैयसा, णागा जे कज्जनिवेयगा। एवं च गणसमग्गो कोसलाजणवयं पालेइ । ततो जणवयसय पुरसयं च पुत्ताणं विदिण्णं । कर्या य संबद्धा सम्माणिया य सुयाहिं समं पुत्ताणं ।

उबद्वियाओ पयाओ—ओसहीओ णे ण परिणमंति, सदिसउ पहु ति । भयवया 30भणिया—पाणीहिं परिमिलिय णीतुसाओ आहारेह ति । पुणो काछंतरेण उबद्विया भणिया—

१ °सिरओ शां ।। २ °णऽणुण्णाप्ण भ° शा० विना ॥ ३ °वयंसा समाणा, जे कजाणिवेयगा ते णागा । एवं शा० विना ॥ ४ °यायि सं° शा० विना ॥ ५ णिनुसा° टी ३ शा० ॥

णितुसाओ पत्तपुडेसुं तीमियाओ पत्तपुडेसुं उम्हवियाओ आहारेह ति । पुणी उबहिया, भयवं च हत्याखंधवरगुओ निगाओ. अग्गी अ पादवसंघरिससमुद्विओ निवेदिओ। भणिया य मणुया-एस अग्गी इयाणि समुद्वितो. एसो पयण-पयासण-दहणगुणो उवगा-रायं वो संबुत्तो. उवणेह य मट्टियं। तेहिं पुक्खरिणीओ मिउपिंडो उवणीओ, हत्यिकुंभे य आहतो। भणिया य जिणेण--एरिसयाणि पत्ताणि काऊण अगणिदह्वाणि, ततो उद्यसंजु-5 त्तपरिकम्मवियाओ ओसहीओ पयह, ततो उवउत्ताओ सरीरपत्थाओ मे भविरसंति ति। तेहि य मेहावीहिं बहुप्पयाराणि वियप्पियाणि, तत्थ कुंमगारा उप्पण्णा । जे य अय-रयय-सुव-ण्णाईहिं भायणाणि वियप्पति, [तत्थ लोहगारा उप्पण्णा ]। वैत्थरुक्खेस पखीणेस कुविंदो-पर्सो कओ, तेहिं वत्यविहीओ वियण्पियाओ । गेहागारद्रमपरिक्खए बहुगीओ कम्म-गरो । ण्हाविओ रोम-णह-परिवड्ढीए । एयाणि य पंच मृल्लसिप्पाणि, एक्केकं वीसइभेदं । 10 कम्माणि नणहारगादीणि ततो चेव उपपण्णाणि। विभूसा वि, राइणो विभूसं देवेहिं विहियं दहण होगो वि तहेव चेहति । बंभी-संदरीणं भयवया सैंकसुविहयाणं दाहिण-वामेहिं हत्थेहिं लिवि-गणियाणि उवइद्वाणि । रूवं भरहम्स उवइद्वं । चिनकम्मं वाह्विलिस्स, लक्खणं इत्थि-पुरिसाईणं । कमेण य कलाओ कुमाराणं मणिरयणायभूसणेसु मोत्तिगादीण य । रोगतिगिच्छा वाणिजाओ य पवत्ता अयरिभृतिचत्तपडियारा य । 15 **उसहसिरिप**बजा

एवं च भरहे गामा-ऽऽगर-नयरमंडिते तेविह च पुद्यसयसहस्माइं रज्जपालणवावारं काऊण, संबच्छरं किसिच्छिय दाणं दाऊण, लोगंनियपिडिबोहिओ भरहादीणं पुत्ताणं रज्ञं दाऊण. कच्छ-महाकच्छादीणं खित्तयराईणं चउिह सहस्सेहिं समं सुरोवणीयाए सुदंसणाए सिबियाण सिद्धत्थवणे एकं देवदूसमायाय पद्यदेओ भयवं मोणेण विहरइ 120 पारणगकाले भिक्खत्थे पविद्वस्स कण्णगाओ कणग-दूस-भूसणाणि आसे हत्थी य जणो णीणेइ । ते छुहाभिभूआ वयणं पि अलभमाणा णिविष्णा माणेणं भरहस्स रण्णो भएण अरण्णेसु मूळ-फलाहारा ठिया तावसा वक्कला अजिणधरा जाया । निम-विनमीणं विज्ञाहररिद्धिपत्ती

निम-विनमी य भयवओ सर्वाधिकुमारा अत्थीणिवेलामु हो वि खग्गपाणिणो सेवंति 25 अपरितंता। धरणो य नागराया तित्थयरवंदणस्यो पस्सइ णं विणएण पज्जवासमाणा। कोऊहलेण य पुच्छिया—िकमत्थं सेवह सामि ? ति। ते भणंति—सामिणा पुत्ताण खत्ति-याण य विदिण्णाओ भूमीओ, अम्हे पुण दूरत्था आसि, तं इयाणि सेवंताणं काहिति णे पसायं पहु ति। एवं भणिए ईसिं सप्पहासो भणइ पण्णगवई—भो!सुणह—भयवं गय-रोस-तोसो, सरीरे वि णिम्ममत्तो, अर्कंचणो. परमजोगी, निरुद्धासवो, कमलप्रासनिर-30

१ °या भे सं<sup>0</sup> शा०॥ २ तथ्या रुप्ली ३ उर मे०॥ ३ सर्जांक<sup>0</sup> ली ३। समक<sup>0</sup> गी ३ शां०॥ ४ °वंधे कु<sup>0</sup> ली २ शा०॥ ५ °थ्याणे वेण शा० निमान

वलेवित्तो. विरं जं भे उवासिओ तस्स भे फलं देसि-वेयद्भपवओभयपासिद्धयाओ दुवे विजाहरसेढीओ दोण्ह वि जणाणं. ताओ य न सका पाइचारेण गंतुं, ततो भे गगण-गमणजोग्गाओ विज्ञाओ देमि, ताओ य महप्पभावाओ. विज्ञाहि य विलोहेऊण जणं णेहि-ति । ते एवं भणिया पणया भणंति—पसादो णे, देह विज्ञाओ । ततो तेण गंधव-5 पण्णागाणं अडतालीसं सहस्साणि दिण्णाणि, महारोहिणी-पन्नत्ती-गोरी-विज्ञुसही-महा-जाला-तिरिक्खमणि-बहरूबाइयाओ । ततो ते लद्धपसाया वेयष्ट्रवत्तरसेढीए विणमि साहें णगराणि गगणवलहप्पमहाणि निवेसेइ. णिम दाहिणसेढीए रहणेउरचक्कवालादीणि पण्णासं णिवेसेइ । जे य जओ जणवयाँओ आणीया मणूया तेसि तंनामा जणवया जाया वेयह्रे । विज्ञाणं च सन्नाहिं निकाया जाया. तं जहा-गोरीणं गोरिका, मणूणं मणु-10 पुत्रना, गंधारीणं विज्ञांणं गंधारा, माणवीणं माणवा, केसिगाणं केसिगपुरव्यगा, भूमीवुंडगविज्ञाहिवयओ भूमीतुंडगा, मूलवीरियाणं मूलवीरिया, संकुयाणं संबुंका, पंडुगीणं पंडुगा, कालगीणं कार्लंगेयाँ, मायंगीणं मायंगा, पबईणं पबएया, वंसल-याणं वंसलया, पंसुमूलिगाणं पंसुमूलिगा, रुक्खमूलिगाणं रुक्खमूलिया, कालि-याणं काळकेसा, एवं एएहिं विणामि-णमीहिं विभत्ता अह य अह य निकाया । तओ 15 ते देवा इव विज्ञाबलेण सयण-परियणसहिया मणुयदेवा भोग भुं जंति । पुरेसु य भयवं उसहसामी देवयं सभास ठाविओ, विज्ञाहिवती य देवया संगे संगे निकाए । दोहि वि जणेहि य विभत्ताणि पुराणि सुयाण खत्तियाण य संबंधेणं ।

# सिजंसस्स उसभसामिणो इक्खरसदाणं

भयवं पियामहो निराहारो परमधिति-बल-सत्तर्मागरो मयंभुमागरो इव यिमिओ 20 अणाउछो संबच्छर विहरइ, पत्तो य हत्थिणाउरं । तत्थ य बाहुबिलस्स सुओ सोम-प्पहो, तस्स य पुत्तो सेजांमो । ते य दो वि जणा णयरसेंडी य सुमिण पासंति तं रयणि । समागया य तिष्णि वि । सोमस्स समीवे य कहेर सेजांसो-सणह अज मया जं सुमिणे दिहं-मेर किल चलिउ इहाऽऽगतो मिलायमाणप्यभो, मया य अमयकलसेण सित्तो साहाविओ जातो. पडिबुद्धो । सोमैंप्पभो कहेड-सणाहि सिज्जंस ! जं मया दिटं-25 सूरो किर पडियरम्सी जातो, तुमे य से उक्खिताओ रम्सीओ, ततो पभासमुद्यो जातो। सेंडी भणति—सुणह जं मया दिहं—अज किर कोइ पुरिसो महया दस्सुबलेण अभि-भूओ, सेयंससामी य से सहाओ जातो, ततो णेण पराजियं परबलं. एयं दृदृण पहिनुद्रो । ततो ते समिणफलनिष्फत्तिमविंद्माणा गिहा निग्गया ।

१ °इ ति शा०। °हेति मे०॥ २ °विजासु॰ ली २ । °विज्ञसु॰ ३०। °विजसु॰ शा०॥ ३ °या णी॰ नार ॥ ४ °णं विज्ञागं° शारु विना ॥ ५ °कुआ। ली ३ । °कुका शारु ॥ ६ असरु उरु मेरु विनाप्तन्यत्र— <sup>९</sup>खगया र्ला ३ मो० सं० गो ३ । <sup>०</sup>खगा झा०॥ ७ <sup>०</sup>या, सामगीणं सामगा, मायं° झा० विना॥ **८ °सारां** शारा ९ मप्पभसभी शारा १० सोमो के शार विना ॥

भयवं पि अणाउलो सेथंसंगिह्मतिगतो । ततो सो पासायगतो आगच्छमाणं पियामहं पस्समाणो चितेइ—'कत्थ मण्णे मए एरिसी आगिई दिहपुद्ध?'त्ति, मग्गणं करेमाणस्स तदावरणखओवसमेण जाईसरणं जायं । संभंतो उद्विओ 'ण्यस्स सद्यसंगिवविज्ञियस्स भत्त-पाणं दायवं' ति भवणंगणे परसई इक्खुरसकलसे पुरिसोवणीए । तओ परमहरिसिओ पिडलाहेइ सामि ग्वोयरसेणं । भयवं अच्छिइपाणी पिडगाहेइ । ततो देवेहिं सुक्का पुष्क- 5 युही, निविडिया बसुधारा, दुंतुहीओ समाहयाओ, चेलुक्खेवो कओ, 'अहो! दाणं' ति आगासे सद्दो कओ । जत्थ य पदेसे भयवं संठितो पढमजिणो तत्थ णेण मणिपेढिया कारिया 'गुरुचरणधाणं पृथैणिज्ञं' ति । तत्थ भोयणकाले अच्चणं करेइ । तओ लोगो वि जत्थ जत्थ ठिओ भिक्खं गेण्हति तन्य तत्थ णं मणिपेढिगाओ करेइ । एतो पाएण वंभ-स्थलपवत्ती जाया । सेयंसो इमीए ओसप्पिणीए पढमजिणभिक्खादाया ।

## सिजांसं पइ सोमप्पभादीणं भिक्खादाणविसया पुन्छा

त च जिणपृयणं सेयंसस्स सोऊण रिसओ रायाणो य सोमण्यभादयो परमेण कोउहहेण पुन्छंति सेयंसकुमार—सुमुह । कहं तुमे विण्णायं जहा 'भगवओ परमगुरुस्स भिक्खं दायवं' ति. कहेहि ण परमत्थं । ततो भणति—सुणह जह मया जाणियं अण्ण-पाणं दायवं पभुम्स ति । सेयंसो पकिहओ सवणसुइसुहेण सरेण—मम पियामहस्स दिक्खियस्स रूवदंमणे 15 चिता समुप्पण्णा—'कत्थ मण्णे एरिमं रूवं दिहपुवं" ति. विचारेमाणस्म बहुभवियं जाईसरण समुप्पण्णं. ततो मया विण्णायं भयवओ । भक्खादाण । ततो ते रायाणो परमविन्हिया भणंति—(प्रन्थाप्रम-४६००) साह, केरिमो सि केसु भवेमु आसि ? । तओ भणति— सिज्ञंसक्खायं उसभसाम्सिवद्धं पुबभवचरियं

इओ सत्तमे भवे मंदर-गंधमादण-णीलवंत-मालवंतमञ्ज्ञविर्णाण सीयामहा- 20 नदीमञ्ज्ञविभत्ताए उत्तरकुराए अहं मिहुणइत्थिया, भयवं पुण मिहुणपुरिसो आसी । ततो निम देवलोयभूए दसविह्कष्पतरूपभवभोगोपभोगपमुद्दयाइं कयाइ उत्तरकुरु- इहतीरदेसे असोगपायवच्छायाए वेरुलियमणिसिलायले नवनीयसरिसमंकासे मुहनिसण्णाइं अच्छामु । देवो य तिम हरए मिजिउ उप्पइओ गगणदेसं । ततो णेण णियगप्पभावण दस दिसाओ पभासियाओ । ततो सो मिहुणपुरिसो तं उपिजलकं परसमाणो किं पि चिते- 25 ऊण मोहमुवगतो । इत्थियाए य ससंभमुद्वियाण पत्तपुडगहिएण सिललेण सित्तो छद्ध- सण्णो भणद्द—हा! सयंपभे! कत्थ सि १ हा! सयंपभे! कत्थ सि १, देहि मे पिडवयणं तिं। तं च तस्स पिडवयणं सोऊण इत्थी वि कत्थ मण्णे मया सयंपभाहिहाणं अणुभूयपुतं?' ति ।चेंतेमाणी तदेव मोहमुवगया, पश्चागया भणति—अज्ञ! अहं सयंपभा, जीसे भे

१ °सभवणमति शारा २ °इ खोयरस शारा १ °यइतब्बं ति ली ३॥ ४ °भासेण शारा । ५ तं व उपिं क २। तमुपिं शारा ६ ति । तभो तस्स शार विना ॥

गहियं नामं ति । ततो सो पुरिसो परं तुद्धिमुबहंतो भणति—अजे! कहेहिं मे, कहं तुमं सयंपभा? । ततो सा भणह—कहेस्सं भे, जं मयाऽणुभूयं—

मिहुणित्थियाऽऽवेइया पुष्ठभविया अत्तकहा

अत्थ इसाणो णाम कष्पो, तस्स मज्झदेसाओ उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए सिरिष्पभं 5 नाम विमाणं। तत्थ य लिल्यंगतो नाम देवो पभू, तस्स य सर्यपभा अम्माहिसी बहुमया आसी। तस्स य देवस्स तीए सह दिव्वविसयसुहसागरंगयस्स बहु कालो दिवसो इव गतो। कयाई चिंतावरो पवायमलदामो अहोदिही ज्झायमाणो विण्णविओ मया सह परिसाए—देव! कीस किं विमणा दीसह? को भे मणसंतावो?। ततो भणति—मया पुत्रभवे थोवो कओ तवो, तओ मे 'तुब्भे विष्पंयुंजामि' ति परो संतावो। ततो अम्हेहिं 10 पुणरित पुच्छिओ—कहेह, तुब्भेहिं कहं थोवो तवो कओ? कहं वा इमो देवभवो लिखो?

## ललियंगयदेवकहिया पुबभविया अत्तकहा

जंबुद्दीवे अवरिवदेहे गंधिलावतिविजये गंधमादण-वक्खारगिरिवरासण्णे वेय-हुपबए गंधारओ नाम जणवओ। तत्थ जणसिम्बसेवियं गंधमिमिन्धं नयरं। राया 15 राजीविबबुद्धंवयणो जणवयिद्धओ सयबलस्स रण्णो नत्तुओ अङ्बलस्स सुओ महा-बलो नाम, सो अहं पिउ-पियामद्दपरंपरागयं रज्ञसिरिमणुभवामि। मम वि बालसहो खत्तियकुमारो सयंबुद्धो जिणवयणभावियमती संभिण्णसोओ पुण मे मंती बहुसु कज्जेस परिपुच्छणिजो।

समितिच्छिए काले बहुम्मि कयाइं गीय-वाइयपिडरओ नश्वमाणि णिट्टियं पम्सामि । सर्यंबु20 द्धेण य पण्णविओ—देव ! गीयं विलवियं विजाण उपुरिसस्स, नटं विडंबणा, आभरणा भारा,
कामा दुहाबहा, परलोगिहिए चित्तं निवेसेयव्वं, अहिओ विसयपिडवंधो असामए जीविणः
ति । ततो मया रागेण भणिओ—कहं गीयं सवणामयं विलावो ? कहं वा नटं नयंणव्सुदयं
विडंबणा ? कहं वा देहभूसणाणि भारं भासिस ? लोगसारभूण कामे पीइकरे दुहाबह ? ति ।
नतो असंभेतेण सर्यंबद्धेण भणियं—सुणह सामि ! पसन्नवित्ता जहा गीयं पलावो—

25 जहा काइ इत्थिया पविस्यपद्या पद्दणो सुमरमाणी तस्स समागमकंखिया समतीय भन्तुणो गुणे वियण्पमाणी पञ्जोस-पद्मसे दुिह्या विळवइ। भिन्नो वा पसुस्म कुवियस्स पसायणनिमित्तं जाणि वयणाणि भासद पणओ दासभावेण अप्पाणं ठाविऊण, सो य विळावो। तहेव इत्थी पुरिसो वा अण्णोण्णसमागमाहिळासी कुवियपसायणनिमित्ते जातो काय-मण-वाइगीओ किरियाओ पउंजियाओ कुसळजणचितियाओ विविह्जाइनिबद्धाओ

<sup>30</sup> 'गीयं' ति बु**च**इ । तं पुण चिंतेइ सामि ! 'किं विद्यावपक्खे वट्टइ ? न वट्टइ ?' नि ॥

१ 'रस्य' शा० ॥ २ शा० विनाज्यत्र— 'प्यजुन्तीहामि नाम० सस० ८० म०॥ ३ 'खनय' शा० ॥ ४ 'णसहयं ती २॥

इदाणिं णहं सुणह जह विडंबणा-इत्थी पुरिसो वा जो जक्लाइहो परवत्तवो. मजे पीए वा जातो कायविक्खेवजातीओ दंसेइ, जाणि वा वयणाणि भामति सा विछंबणा। जइ एवं,जो य इत्थी पुरिसोवा पहुणो परिओसनिमित्तं निजोजिउ धणवइणोवा विउसज-णनिबद्धं विहिमणुसरंतो जे पाद-सिर-नयण-कंधरादि संचालेइ सा विलंबणा परमत्थओ ॥

आभरणाणि भारो त्ति गहेयद्वाणि—जो सामिणो निओए कडकाईणि आभरणाणि 5 पेडागयाणि वहेजा सो अवस्सं पीडिज्जह भारेण । जो पुण परविम्हयनिमित्तं नाई चेव जोगेस सरीरत्थाणेस सण्णिवेसियाणि वहति सो रागेण णै गणेइ भारं, अत्यि पुणो से। जो य परपरिओसनिभित्तं रंगयरो नेवन्थिओ समहंतं पि भारं बहेजा 'न मे परिस्समी' भावेमाणो । कज्जगुरुययाण ण मण्णेज वा भारं, तत्थ वि भारो परमत्थओ ॥

कामाणं दुहावहत्तं

10

कामा दुविहा-सहा स्वा य । तत्थ सहमुच्छिओ मिगो संहं 'सुहं' ति मण्णमाणो मृढ-याए अपरिगणियविणिवाओ वह-बंध-मरणाणि पावइ । तहेव इत्ती पुरिस्रो वा सोतिंदि-यवसगतो सहाणुवाई सहे साहारणे ममत्तवद्भवद्भी तम्स हेउं सारक्खणपरो परस्स कल सहियओ पदुस्सइ, ततो राग-होसैपबंधर्पाडओ स्थमाइयइ, तन्निमित्तं च संसारे दुक्ख-भायण होइ गीपरागा । तहा रूवे रत्तो रूवमु िछ ओ साहारणे विसयसमुद्धे ममत्तवृद्धी 15 ह्वरक्खणपरो परस्स पद्मट्, संकितिट्टचित्तो य पावकम्मं समजिणइ। तप्पभवं च संम-रमाणी दुक्लभायणं भवत । ग्वं भोण्सु प्रिगंध-रस-फासेसु सज्जमाणी परंसि पद्मंती मृद्याए कम्मभाययति तओ य जम्म-जरा-मरणबहुछं संसारं परीइ । तेण दुक्तवावहा कामा भोगा य परिंबदयबा सेयत्थिणा ॥

एव भणंतो सर्यवृद्धो मया भणिओ-सम हिए वट्टमाणस्य अहिओ सि, दुट्टमई 20 वृहसि, जो म ससतियपरलोगसहेण विलोभेनो रापयसुहं निंदेंनो दुहे पाडेउमि-च्छांस । ततो संभिन्नसोएण भणिओ—मामि ! सयंबुद्धो जंबूग इव मच्छकावी मंस-पेसि विद्याय जहा निरासो जातो, तहा दिहुसुहं सदिद्धसुद्दासया परिचण्तो सोइहिति । स्यंबुद्धेण भणिओ--जं तुमं तुच्छ-कष्पणामेत्तसहमोहिओ भणिस, को तं सचेयणो पमाणं कैरेजा?. जो कुसलजणसंसियं रयणं सहागयं कायमणियमणुसरंतो न इच्छइ 25 तं केरिसं मण्णिस ?. संभिष्णासोय! अणिवयं जाणिऊण सरीर-विभवाईणं धीरा भोए पंजहिय तवस्सी संजमे य निवाण-सुरसहसंपायगे जयंति । संभिण्णसोओ भणति—सयंबुद्ध ! सका मरणं होहिति सुसाणे ठाइउं तुमं. जहा टिट्टिभी गगणपडण-संकिया धरेजकामा उद्धपाया सुयइ तहा तुमं किर 'मरणं होहिति' ति अइपयत्तकारी संपयसहं परिचइय कालियं पसंसेक्षि. पत्ते य मरणसमए परलोगहियं आयरिस्सामो 130

१ °ण जाणहु ही ३ ॥ २ सहो शा० विना॥ ३ °सपथप शां० विना॥ ४ °रिचियक्वा शा०॥ ५ °क्छक-सुहु॰ ही ३ विना ॥ ६ को ते स॰ झां० विना ॥ ७ कुजा ही ३ शां० विना ॥ ८ पयहिय शा० विना ॥

सयंबुद्धेण भणिओ—मुद्ध! न जुद्धे संपलगो कुंजर-तुरगद्मणं कज्जसाहगं, ण वा णगरे उवहद्धे जबसपत्तिंधणोपायाणं, ण य गिह्दे पिलत्ते कूवखणणं कज्जकरं. जह पुण दमण-भरण-खणणाणि पुष्वकयाणि भवंति, ततो परबलमहण-चिरसहण-जलणणिषावणाणि सुहेण भवंति; तहेव जो अणागयमेव परलोगहिए ण उज्जमति सो उकमंतेसु पाणेसु, 5 छिज्जमाणेसु मम्मथाणेसु विसंवदितदेह्बंधो परमदुक्खाभिभूओ किह परलोगहियं अणु-हेहिति?. एत्थ सुणाहि वियवस्वणकहियं उवएमं—

#### वायसाहरणं

एको किर हत्थी जरापरिणओं उम्हकाले किंचि गिरिनइं समुत्तरंतो विसमें तीरे पिंडओ। सो सरीरगुक्तयाए दुव्बलनेण य असन्तो उद्दे उंतत्थेव य कालगतो। वृग-सियालेहि 10 य अवाणदेसे परिखइओ. तेण मग्गेण वायसा अतिगया मंसमुद्यं च उवजीवंता ठिया। उण्हेण डज्झमाणे कलेवरे सो पवेसो संकुचितो। वायसा तुट्टा—अहो! निराबाहं जायं वसियद्यं। पाउसकाले य गिरिनदिवेण्ण निष्ठभमाणं महानइसोयपडियं उत्तं समुद्दं, मच्छ-मगरेहि य छिण्णं। ततो ते जलपूरियकलेवरातो वायसा निग्गया तीरम-परसमाणा तन्थेव णिधणमुवगया। जइ पुण अणागयमेव निग्गया होंना तो दीहकाल 15 सच्छंदण्पयारा विविहाणि मंस-सोणियाणि आहारंता।

एयस्स दिष्ठंतस्म उवसंहारो-जहा वायसा तहा संसारिणो जीवा । जहा हिश्यकले-वरपवेसो तह मणुम्सबोंदिलाभो । जहा तद्वभंतरं मंसोदगं तहा विसयसंपत्ती । जहा सग्गस्स निरोहो तहा तब्भवपडिबंधो । जहा उदयसोयविच्छोहो तहा मरणकालो । जहा वायसनिग्गमो तहा परभवसंकमो ॥

20 एवं जाण संभिन्नसोय! जो तुच्छण निस्सारे थोवकालिए कामभोगे परिचइत्ता तव-संजमुज्जोयं काहिइ मो सुगतिगनो न मोचिहिति. जो पुण विसण्सु गिद्धो मरणसमयमु-दिक्खइ सो सरीरभेदे अगिहयपाहेज्ञो चिरं दुहिओ होहिति. मा य जंबुक इव तुच्छक-ष्पणामेत्तसहपडिबद्धो विपुछं दीहकालियं सुहमवमण्णसु । संभिण्णसोओ भणइ—कहेिह् णे, का जंबुकसहतुच्छकष्पणा ? । सयंबुद्धेण भणिओ—सुणाहि—

## 25 **जंबुकाहरणं**

कोर्यं किर वणयरो वणे संचरमाणों वयत्थं हत्थि पासि उण विसमे पएसे ठितो । एग-कंडप्पहारपडियं गयं जाणि उण धणुं सजीवर्मवाकरिय, परसुं गहाय, इंत-मोत्तियहे उ गयमच्छियमाणो हत्थिपडणैपेलिएण महाकाएण सप्पेण खहओ तत्थेव पडिओ । जंबुएण य परिक्ममंतेण दिहो हत्थी मणुम्सो सप्पो धणुं च । भीकत्तणेण य अवसरिओ, मंसछो-30 छ्याए पुणो पुणो अलीणो 'निजीव' ति य निस्संको तुहो अवछोएइ, चिंतेइ—'हत्थी मे

<sup>?</sup> सो अक्क शां ।। २ °ओ उन्हका क ३ गो ३ । °ओ गिम्हका शां ।। ३ वाइमा शां ।। ४ कोइ कि शां विना ॥ ५ °णो वणहर्सिंध परिसद्ध शां ।। ६ °मविकिरि शां ।। ७ °णावपे ली ३ ॥

15

जावजीवियं भत्तं, मणुरसो सप्पो य किंचि कालं होहिति, जीवाबंधणपैदं ताव खायामि'
सिं ढवरओ मंदबुद्धी धणुकोडीए छिण्णपिडवद्धाए तालुदेसे भिण्णो मओ। जइ पुण अप्पसारं छड्ढें इत्थि-मणुस्सोरगकलेवरेसु सज्जंतो तो ताणि अण्णाणि य चिरं खायंतो।
एवं च जो माणु-(मन्थाप्रम्-४७००)स्सए सोक्खे पिडवद्धो परलोगसाहणनिरवेक्खो सो
जंबुक इव विणिस्सिहिति।।

जं पि जंपह 'संदिद्धं परलोयं, तप्पभवं च सोक्खं' तं अत्थि. सामि ! तुन्भे कुमार-काले सह मया णंदणवणं देवुज्ञाणमुवगया. तत्थ य देवो उवहओ. अम्हे तं दहुण अवसरिया. देवो य दिवाए गतीए खणेण पत्तो अम्ह समीवं. भणिया अणेण अम्हे सोम-रूविणा—'अहं सयवलो, महन्वल ! तव पियामहो रज्जसिर्रि अवैज्ञिऊण चिण्णवओ वंभलोए कप्पे अहिवई जातो, तं तुन्भे वि मा पमाई होह, जिणवयणेण भावेह अप्पाणं, 10 ततो सुगातिं गमिहह' ति. एवं वोत्तूणं गतो देवो. जइ सामि ! तं सुमरह ततो 'अत्थि परलोगों ति सहहह ।

मया भणिओ—सयंबुद्ध ! सुमरामि पियामहदरिमण । रुद्धावकासो य भणित पुणी वि सयंबुद्धो—सुणह पुत्रवित्तं— महाबल-सयंबुद्धपुत्रजाणं कहासंबंधो

तुन्मं पुत्रको राया कुरुचंदो नाम आसि, तम्म देवी कुरुमती, हरिचंदो कुमारो । सो य राया णाहियवादी, इाद्यसमागममेत्तं पुरिसकप्पणा, मर्जागसम-वाए मयसंभव इव. न एतो परभवसंकमणसीलो अत्थि, न सुक्य-दुक्कयफलं देव-तेर-इण्म कोइ अणुभवइ ति ववसिओ, बहुण सत्ताण वहाय समुद्धिओ, खुर इव एकंत-धारो. निस्सीलो, निवओ । नओ तम्स एयकम्मस्स बहू कालो अतीतो, मरणकाले य 20 असायावेयणीयबहुल्याए नरयपडिरूवपुग्गलपरिणामो संवृत्तो—गीयं सुइमहुरं 'अक्रोसं' ति मण्णइ, मणोहराणि रूवाणि विकिताणि पस्मति, स्वीर-खंड-सक्करोवमं 'पूँइं' ति मण्णइ, वंदणाणुलेवणं मुम्मुरं वयइ, इंसत्लम्बयं सेजं कंटगसाहासमाणं वेदेइ । तस्म य तहाविहं विवरीयभावं जाणिऊण कुरुमती देवी सह हरिचंदेण पच्छण्णं पडिगरइ । सो य कुरुचंदी राया एवं परमदुक्खिओ कालगतो । तस्स य नीहरणं काऊण हरिचंदो सयं 25 नयरं गंधसमिद्धं नाएण अणुपालेइ । ततो य तहाभूयं पिष्ठणो मरणमणुचितयंतस्स एवं मती समुप्पण्णा—अत्थ सुक्य-दुक्कयफलं ति । ततो णेण एगो खत्त्वयकुमारो बालव-यंसो संदिहो—भइमुह ! तुमं पंडियज्ञणोवइहं धम्मसुयं मे कह्र्यसु, एसा ते सेव ति । तओ सो तेण निओगेण जं जं धम्मसंसियं वयणं सुणेइ तं तं राइणो निवेएइ । सो वि

१ °दं चेव शा० विना॥ २ कसं० उर भे० विनाऽन्यत्र — ति णबउच भो० सं० गो १। ति ण उच थे की १॥ ३ °णं णासुजा शि १॥ ४ °वह जिस शा० विना॥ ५ पूर्व ति उर विना॥ ७ °च दरा शा० विना॥ ६ पूर्व ति उर विना॥ ७ °च दरा शा० विना॥ ८ °ह इसु उर मे० विना॥

व ० हिं ० ३२

सद्दंतो सुमीलयाम तहेन परिवजाति । कयाइं च नगरस्य नाइद्रे तहारूबस्य साहुणो केवलनार्थेपचीमहिसं काउं देवा उवागया । तं च उवल्यसिकणं सुनुद्धिणा खत्तियकुमा-रेण रण्णो निवेदितं हरिचंदस्स । सो वि देवाऽऽगमणविम्हइक्षो जैयणतुरगास्छो गतो साइसमीवं, बंदिऊण य विणएण निसण्णो सुणइ केवलिसुहुग्गयं वयणामयं। संसारकहं 5 मोक्खमुहं च से सोऊण 'अत्थि परभवसंकमो'ति निरसंकियं जायं। ततो पुच्छइ क्रारू-चंद्रो राया-मम पिया भयवं! कं गई गतो? ति । ततो से भयवया कहियं विवरीय-विसन्नवंभैणं सत्तमपुद्धवीनेरइयत्तं च-हरिचंद! तव पिया अणिवारियपावाऽऽसवो बहुणं सत्ताणं पीद्याकारी पावकम्मगुरुताए णं णरमं गतो. तत्थ परमदुविसहं निरुवम-निष्पहियारं निरंतरं सुणमाणस्स वि सचेयणस्स भयजणगं दुक्खमणुभवति। तं च तहाविहं 10 केवलिणा कहियं पिउणो कम्मविवागं सोऊणं संसारभीरू हरिचंदो राया वंदिऊण पर-मिर्सि सनयर्गइगतो। पुत्तस्स रायसारि समिप्पकण सुबुद्धिं संदिसति-तुमं मम सुयस्त उवएसं करेजासि ति । तेण विण्णविओ—सामि! जदि अहं केवलिणो वयणं सोऊण सह तुन्भेहिं न करेमि तवं तो मे न सुयं. जो पुण 'उवएसो दायहों ति संदिसह तं मम पुत्तो सामिणो केहेहि ति । राया पुत्तं संदिसइ-तुमे सुबुद्धिस्यमंदेसो कायबो 15 धम्माधिकौर ति । तुरियं निगाओ मीहो व पिलत्तिगिरिकंद्राओ, पवइओ केविलसमीवे सह सुबुद्धिणा, परमसंविग्गो सञ्झायपसत्याचितणपरो परिखवियिकछेसजालो समुप्प-ण्णनाणाँतिसओ परिनिव्वुओ ति । सुणिमो-तन्स य हरिचंदरस रायरिसिणो वंसे संखातीतेस नरवईस धम्मपरायणेस ममतीतेस तुन्भे संपदं सामिणो, अहं पुण सुबुद्धिवंसे। तं एस अन्द्र नियोगो वर्डुपुरिसपरंपरागतो धन्मदेसणाहिगारो ॥

20 जं पुण त्थ मया अयंडे विष्णविया नं कारणं सुणह—अज अहं नंदणवणे गओ आसि, तत्थ मया दिहा दुवे चारणसमणा आह्मजसो अमियतेओ य. ते मया वंदिऊण पुच्छिया—भयवं! महाब्रह्मस रण्णो केवहयं आउं धरह? ति तेहिं निहिट्टो—मासो सेसो. ततो संमंतो मि आगतो. एस परमत्थो. ततो जं जाणह सेयं ति तं कीरड अकालहीणं। ताणि य उवसमवयणाणि सयंबुद्धकहियाणि सोऊण अहं धम्माभि-25 मुहो आउपरिक्खयसुतीय आममिट्टियाभायणित सिललपूरिजमाणमवसण्णिह्यओ भीओ सहसा उद्विउ कयंजली सयंबुद्धं सरणमुनागतो—वयंस! किमियाणि मासावसेसजीवी करिस्सं परलोगिह्यं? ति। तेण निह समामासिओ—माभि! दिवसो वि बहुओ परि-चत्तसबसावज्जोगस्स, किमंग पुणो मासो?। नओ तस्स वयणेण पुत्तसंकामियपयापा-ळणवातारो ठिओ मि सिद्धाययणे कयभत्तपरिचाओ संथारगसमणो सयंबुद्धोपिदिटिजिण-30 महिमासंपायणसुमणसो अणिबयं संसारदुई पाजवगमणं च वेरग्गजणियाणि सुणमाणो कालगतो इह जातो। एवं थोवो मे तवो चिण्णो ति॥

र 'णुप्पायम' शा०॥ र जवीण' शा०॥ इ 'छहणं शां०॥ ४ 'रमुवग' क र॥ ५ काहे' शा०॥ द 'कारि सि शा० विना॥ ७ 'णाइसेसो प' शां०॥ ८ 'हुवंसपरं' शा० विना॥

एवं च अजलिखंगएण देवेण कहियं मम सपरिवाराए । ईसाणदेवरायसमीकाओ य दृढधम्मी नाम देवो आगतो । सो भणइ-लिखंगय! देवराया नंदीसरदीवं जिणमहिमं काछं वर्षति ति गच्छामि अँहं, विदितं ते होउ ति । सो गतो । ततो अहं अजल सियंगयदेवसहिया 'इंदाणत्तीए अवस्स गमणं होहि ति इयाणि नेव वचामो' ति गया पुण नंदीसरदीवं खणेण । महिमा कया जिणाययणेसु, तिरियलीए 5 य तित्थयरबंदणं करेमाणो सासयचेइयपूयं च चुओ लिलयंगओ। परमसोगर्गिडन्स-माणहिययघरा य अहं विवसा गया सपरिवारा सिरिप्पभं विमाणं । परिहायमाण-सोहं च ममं दहुण आगतो सयंबुद्धो देवो भणति—सयंपभे! जिणमहिमं कुणसु, चयणकालो, बोहिलाभो भविस्सइ ति । तस्स वयणं परिगाहेऊण नंदीसरे दीवे तिरिय-लोए य क्यप्या अहमवि चुया समाणी जंबुद्दीवकविदेहे पुक्खलावद्दविजए पुंडरगि-10 णीए नयरीए वहरसेणस्स चक्कविहस्स वसुमतीए देवीए दुहिया सिरिमती नाम जाया। सा हं पिउभवणपडमसररायहंसी धावीजणपरिग्गहिया जमगपवयसंसिया ्व लया सहेण विष्ट्रिया । गहियाओ य कळाओ अभिरामियाओ ।

कयाइं च पओसे सबओभटगं पासायमभिरूटा परसामि नयरबाहिं देवसंपायं। तनी चिंतापरायणाएं में सुमरिया देवजाती, सुमरिकण य दुक्खेणाऽऽहया सुच्छिया। परि-15 चारिगाहिं जलकणपिंडसित्ता पद्मागयचैयणा चितेमि-'कत्थ मण्णे पिओ में लिलयंगतो देवो ? ति, तेण य मे विणा कि जणण आसहेण'ति मूयनणं पैंकयं। भणइ परियणो - जंभ-एहिं से वाया अक्खिता। कओ य तिगिच्छणहिं पयत्ती, कयाइं बलि-होम-मंत-रक्खाविहा-णाइ । अहं पि मृयत्तणं न म्यामि, लिहिङण य आणत्ती देमि परिचारियाणं । उनवणगयं च ममं अम्मधाती पंडिया नाम विरहे भणति—पुत्त सिरिमइ! जइ कारणेण केणइ 20 मूई ततो मे अर्जातया साह, ततो सत्तीए कजासाहणे पयइस्सं. अत्यि मे विजाबलं. जेण मणुस्सलोए माहीणं पयोयणं सपाइस्सं. अह पुण सचमूई देवदोसेण तो किं सका काउं ? । तीय वि एवं भणिए मया चिंतियं — सुद्धु भणइ धाई, मम हिययगयं अत्थं की साहेइ ? नं कहेमि से सब्भावं । तओ मया भणियं-अन्मो! अत्थि कारणं, जेण संपइ-कालं मूयत्तणमं करेमि ति । ततो सा तुद्दा भणति—पुत्त ! साहसु मे कारणं, तं च सोऊण 25 जह भगिस तह चेट्टिरसं ति । ततो मया भणिया-सणाहि-

सिरिमइनिवेइया निण्णामियाभवसंबद्धा अन्तकहा

अस्य धायइसंडे दीवे पुष्ठिदेहे मंगलावइविजए नंदिगामी नामं सण्णिवेसी। तत्य अहं इस्रो तइयभवे द्रिह्कुले सुलक्खण-सुमंगल-धिषणयाउन्झिगाईणं छण्हं

१ ° चहि सि शां०॥ १ अहं वंदितुं तं ते शा० विना॥ ३ ° गिगणा ढ° ग १ गी ३ उ० मे०। 'शिगणा पड<sup>़</sup> ली २॥ ४ पकारियं शां०॥

भित्राणीणं पच्छओ जाया, न कयं च मे नामं अम्मा-पिकार्ड 'निशामिय'ति भण्णामि । सकम्मपिडवद्धा य तेसि अवसाणं जीवामि ।

उसवे य कयाइं अहुकडिंभाणि नाणाविद्दमक्खइत्थगयाणि सिगहेहिंतो निगायाणि।
ताणि य दहूण मया माया जाइया—अम्मो ! देहि मे मोयगे अण्णं वा भक्खयं ति,

5 डिमेहिं समं रमामि ति । तीए रहाए हया निच्छ्टा य गिहाओ—कथो ते इहं भक्खा ?.
वश्य अंबरतिलयं पवयं, तत्थ फलाणि खायस मरसु व ति । ततो रोवंती निगाया मि ।
सरणं विमगामाणीए दिहो य मया जणो अंबरतिलयपष्टयाभिमुहो पत्थिओ। गया मि तेण
सिहया। दिहो य मया पुह्वितलतिलयभूओ, विविह्मलभरनिमरपादवसंकुलो, कुलहरभूओ
सउण-मियाणं, सिहरकरेहिं गगणतलमिव मिणिडं समुज्ञओ अंबरतिलगो गिरिवरो।

10 तत्थ य गेण्हइ जणो फलाणि, मया वि पक्क-पिडयाणि साद्णि फलाणि भिक्खयाणि।

रमणिज्ञयाए य गिरिवरस्स संचरमाणी सह जणेण गंभीरं सुणिमो सद्दं अइमणोहर । तं च अणुसरंती गया मि तं पदेसं सह जणेण। दिहा मया जुगंधरा नाम आर्यारया, विविह-नियमधरा, चोइसपुबि-चउणाणिणो, तत्थ य जे समागया मणुया देवा य तोक्षे जीवाण बंध-मोक्खविद्दाणं कहयंता, संसए य विसोधिता । ततो हं तेण जणेण सह पणिवइक्रण 15 निसण्णा एगदेसे सुणामि तेसि वयणं परममहूर। कहंतरे य मया पुच्छिया-भयवं । अत्थि ममाओ कोइ दुक्सिओ (मन्थामम्-४८००) जीवो जीवलीए ? ति । ततो तेण भणियं — णि-ण्णामिए! तुमं सहा सुभा-उसुभा मुतिपहमागच्छंति, रूबाणि य संदर-मंगुलाणि पाससि, गंधे सुभा-ऽसुभे अग्यायसि, रसे वि मणुण्णा-ऽमणुण्णे आसाएसि, कासे वि इहा-ऽणिहे संवेदेसि, अत्थि य ते पिडयारो सी-उण्ह-तण्हा-छहाणं, निद्दं सुद्दागयं सेवसि, निवाय-20 पवायसरणासको वि य ते अत्थि, तमसि जोतिष्पगासेण कर्ज कुणसि. नरए नेरइयाणं निचं असुभा सह-रूव-रस-गंध-फासा, निष्पडियाराणि परमदारुणाणि सी-उण्हाणि म्बृहा-पिवासाओ य, न खणं पि निहासुहं दुक्खमयपीडियाणं, निशंधयारेसु नरएसु चिट्टमाणा निरयपौरुहिं कीरमाणाणि कारणसयाणि विवसा अणुह्वमाणा वहुं काउं गमयंति. तिरिया वि सपक्ख-परपक्खजणियाणि सी-उण्ह-स्-िपवासादियाणि य जाणि अणुभवंति, ताणि ब-25 हुणा वि कालेण न सका वण्णेत्रं. तव पुण साहारणं सह-दुक्खं. पुत्रसुकयसमिक्रियं अण्णेसि रिद्धि पस्समाणी दृहियमप्पाणं तकसि ति. जे तुमओ हीणा बंधणागारेस किलिस्संति, जे य दास-भयगा परवत्तवा णाणाविद्देसु देहपीडाकरेसु कम्मेसु णिडत्ता किलिस्संति, आहारं पि तुच्छमणिट्टं भुंजमाणा जीवियें पालेंति, ते वि ताव पस्सस् ति । मया पण-याए 'जहा भणध ति तहा' पढिसुयं । तत्थ धम्मं सोऊणं केइ पवइया, केइ गिहवास-30 जोग्गाणि सी**ल्डवयाणि पहिवण्णा । मया वि विण्णविया—ज**स्स णियमस्स पाल्ले सत्ता मि तं में उबइसह ति । तक्षो में तेहिं पंच अणुबयाणि उबइहाणि । वंविकण परितुष्टा

र पाका कीकमाणा कार° शा० विना ॥ र वितं पा ली १ विना ॥

जणेण सह नंदिग्गामं गया, पालेसि वयाणि संतुद्धा । कुढुंबसंविमागेण य परिणयाय संतीय चउत्थ-छट्ट-ऽट्टमेहिं खमामि।

एवं काछे गए कन्हिइ कयभत्तपरिवाया राईए देवं पस्सामि परमदंसणीयं। सो म-णति—णिण्णामिए ! पस्स मं, चिंतेहि य 'होमि एयस्स भारिय' ति, तओ मे देवी भविस्ससि, मया य सह दिवे भोए भुंजिहिसि ति । एवं वोत्तृण अदंसणं गओ । अह- 5 मवि परिओसवियसियहियया 'देवदंसणेण लभेज देवतं' ति चिंतिकण समाहीए कालगया. सिणयाणा ईसाणे कप्पे सिरिप्पभे विमाणे लिलयंगयस्य देवस्य अगगमहिसी सर्यपभा नाम जाया । ओहिणाणोपओगविण्णायदेवैभवकारणा य सह ललियंगएण जगंधरगुरुवो वंदिउमवइण्णा। तं समयं च तत्थेव अंबरतिलए मणोरमे उजाणे समोसरिया सगणा य। तओ हं परितोसविसप्पियमुही तिउणपयाहिणपुत्रं णमिऊण णिवेइयणामा णट्टोबहारेण 10 महेऊण गया सविमाणं, दिवे कामभोए देवसहिया णिरुसगा बहुं कालं अणुभवामि । देवो य सो आउपरिक्खएण अम्मो ! चुओ ण याणामि कत्थ गओ ? नि । अहमवि य नस्स विओगदुहिया चुया समाणी इहाऽऽयाया, देवउज्जोवदंसणसमुप्पण्णजाइसरणा तं देवं मणसा परिवहंती मृयत्तणं करेमि 'किमेतेण विणा संलावेणं कएणं ?'। एस परमत्थो ॥

लद्धमणुस्सजम्मणो ललियंगयदेवजीवस्स गवेसणा

15

तं च सोऊणं अम्मधाई ममं भणति-पुत्त । सुद्धु ते कहियं. एतं पुण पुत्रभवचरियं पंडे लेहिडणं तओ हिंडावेमि. सो य ललियंगओ जइ माणुस्सए भवे आयाओ होहिनि तओ मचरियं दृदृण जाई मुमार्राह्ति. तेण य सह ाणेव्वुया विसयसुहमणुभविस्ससि ति। तओ तीए मएणा अपुसिक्तिओ पड़ो विविधवण्णाइं पट्टियाहिं दोहि वि जणीहिं । तत्थ य पढ़मं णंदिग्गामो लिहिओ, अंबरतिलगपवयसंसियसुकुसुमियाऽमांगसण्णिसण्णा गुरवो य.20 देवमिहुणं च वंदणागयं, ईसाणकप्पे सिरिप्पभं विमाणं सदेवमिहुणं, महडबलो राया सयंबुद्ध-संभिन्नसोयसहिओ, णिण्णामिगा य तबसोसियसरीरा, ललियंगओ सयं-पभा य सणामाणि । तओ णिष्फण्णे लेक्खे धाई पृष्ट्गं गहेऊण 'धायहसंडं दीवं वचासि' नि तीसे विज्ञापभावेण आगासगमणं उप्पत्तिया जुवतिकेसपाम-कुवलय-पलाससामं नहयरुं। खणेण य पश्चागया पुच्छिया मया—अम्मो ! कीस रहुं णियत्ता सि ? ति । सा 25 भणइ-पुत्त ! सुणह कारणं-'इहं अम्हं सामिणो तव पिउणो वरसवट्टमाणिणिभित्तं विज-यवासिरायाणी बहुका समागया, तं जति इहेव होहित्ति ते हिययसाहीणो दहओ तओ कयमेव कर्जं ति चितिऊण णियत्ता. तिम्म य जइ ण होहित्ति इह परिमग्गणे करिस्सं जत्तं ति। सुद्वियहिययाँ मया भणिया। अवरज्झ (ण्ड) ए. गया पट्टगं गहेऊण पश्चावरण्हे आगया पसण्णमुही भणइ-पुत्त ! परिणेव्वया होहि, दिहो ते मया सो लिख्यंगओ । मया 30

१ °वभाव शां०॥ २ पडि लें की ३ उ० भिना । ३ सुद्धिहिया मी० भ० गी ३ उ२ । सुद्धाहि -यया कस०॥

पुच्छिया—अन्मो ! सीहह—सो कहं ? ति । सा भणइ—पुत्त ! मया रायमग्गे पसारिओ पट्टओ । तं च परसमाणा आठिक्खकुसला आगमं पमाणं करेंता पसंसंति, जे अक्रुसला ते वण्ण-रूवाणि पासंति । दुमरिसणरायसुओ दुईतो कुमारो, सो सुहुत्तमेत्तं पासि-डाण मुच्छिओ, खणेण आसत्थो पुच्छिओ मणूसेहिं—सामि ! किं थें मुच्छिया ?। सो अगह—चरियं नियमं पट्टलिहियं दृदृण य मे सुमिरया जाई—अहं लिखंगतो देवो जासि, सर्यप्रभा में देवि ति। मया पुच्छिओ-पुत्त! साहसुको सण्णिवेसो ?। भणइ--पुंडिशिणी नयरि ति । पद्यं 'मेरुं' साहति, अणगारो को वि एस विस्सरह से नामं, कप्पं सोहरमं कहेइ, राया मंतिसहिओ को वि एस त्ति, का वि एसा तवस्सिणी न जाणं से नामं ति। ततो 'र्वंशावगो' ति जाणिकण मया भणिओ—पत्त! सश्चं सश्चं, जं ते जम्मंतरे 10 वीसरियं तेण किं?. सम्रं तुमं सि लिल्यंगतो. सा पुण सर्यपभा नंदिगामे पंगुली केण वि कम्मदोसेण जायाँ. एयं च णाए चरियं लिहियं तव वत्तमगगणहेजं. मम य धायइसं-इगयाए दिण्णो य पट्टओ. मया य अणुकंपाए तीसे तब परिमग्गणं कयं. एहि पुत्त ! जाब ते नेमि घाइसंडं ति। अवहसिओ मित्तेहिं, 'गम्मउ, पोसिज्जड पंगुलि' ति। तओ अव-कंतो। सुदुत्तमेत्तेण आगतो लोहग्गलाओ धणो नाम कुमारो, सो धावण-लंघणा-ऽऽच-15 रणेसु असमाणो त्ति वइरजंघो भण्णइ । सो उवागतो पृष्टगं दहुण ममं भणति-केणेर्यं छिडियं चित्तं ? ति। मया भणियं - किनिमित्तं पुच्छिसि ?। सो भणइ-ममं एयं चरियं-अहं लिखंगतो नाम आसि देवो, सयंप्रभा देवी, 'असंसयं तीए लिहियं ति, तीए य वा उबदेसेणं तकेमि । ततो मया पुच्छिओ--जइ ते चरियं, साहसु य को एस मन्निवेसो ?। सो भणति—नंदिगामो एस. पद्यओं अंबरतिलओ, जुगंधरा य आयरिया, एसा 20 समणकिलंता णिण्णामिया, महब्बलो राया सयंबद्ध-संभिण्णसोएहिं सह लिहिओ, एस ईसाणो कप्पो, सिरिप्पभं विमाणं, एैयं सबं सपचयं परिकहियं तेण । तओ य मया तुद्धाए भणिओ-जा एसा सिरिमती कुमारी पिडच्छाए दुहिया सा सयंपभा, जाव रण्णो णिबेएमि ताव ते लब्भइ ति सुमणसो गनो ।ततो मि कयकजा आगया। पुत्त ! रण्णो निबेएमि, ततो ते पियसमागमो भविरसइ ति । एवं वोन्ण गया । निवेदितमणाए रण्णो । 25 ततो हं सहाविया रण्णा, देवी य वसमई । तओ दोण्ह वि राया पकहिओ-सुणह, जो सिरिमतीए छिलयंगओ देवो आसी. जहा णं अहं जाणं ण तहा सिरिमती-

वहरसेणकारिओं लिखंगयदेवपरिचओ

इहेव जंबुद्दीवे अवरिवदेहे सिल्लावितिविजए वीयसोगा नयरी, जियंसतु नाम

१ कहाँ ही २॥ २ आलेख॰ शां०॥ ३ दुमसेणराय॰ ली २। दुमबिसणराय॰ मो० म० गो २॥ ४ किं व मु॰ क २। किं पमु॰ ली २॥ ५ व्यं पि नि॰ शां० विना॥ ६ उष्माय॰ ली २॥ ७ व्या आग॰ में सु इसका एवं शां०॥ ८ व्यं विक्तियं ति ली ३॥ ९ एवं स॰ शां०॥ १० विजयस॰ शां०॥

राया, तस्स समिहरी य केकई य दुवे देवीओ, तास अव्यक्ते विहीसमो म प्रचा । इपरए पिउन्मि विजयदं भुंजीत बळदेव-वासुदेवा ।

मणोहरी य बलदेवमाया किम्मय काले गए पुत्तं खापुच्छित अयलं अधुमूया में भचुणो सिरी पुत्तसिरी य. पवयामि, परलोगहियं करिस्सं, विसजेहि मं ति । सो बेहेण न विसजेह । निव्बंधे कए भणित—अम्मो ! जइ निच्छिखो तें कओ तो मं देवलोयग-5 यौए वसणे पिड बोहेयबो ति । तीए पिडवंशं । पवइया य परमिधितबलेण एगारसंगैंबरी वासकोडी तवमणुचरिकण अपरिविदयवेरगा समाहीए कालगया लंतए कप्पे इंदो आयओ । तं तान जाणेह ममं ।

बल-केसवा य बहुं कालं पमुइया भीए भुंजंति। कयाइं च निगाया अणुयत्तेयं आसेहिं वायजोगेण अविह्या अहाव पवेसियाँ। गो-रहसंचारेण य न विण्णाओ मगो, जाव मं 10 दूरं गंतूण आसा विवण्णा, विभीसणो य कालगतो। अयुँठी नेहेण न जाणइ, 'मुच्छिओ' ति णेइ णं सीतलाणि वणगह्णाणि 'सत्थो भविस्सइ' ति। अहं च लंतगकप्पगतो पुत्तसिणेहेणं संगारं च सुमरिकण खणेणं आगतो विहीसण्यक्व विडिश्तिकण। रहगतो भणिओं बलो—भात! अहं विज्ञाहरेहिं सह जुजिएलं गतो, ते मे पसाहिआ. तुन्हे पुण अंतरं जाणिकण केण वि मम रूवेणं मोहिया, विश्वमो नयरं, एयं पुणो 'अहं' ति तुन्भेहिं 15 वृढं कलेवरं, सक्कारेमु णं। ते डिहिकण रहेण सनयरमागया पूइज्जमाणा जणेणं, घरे य एकासणिनसण्णा ठिया। तओ मया मणोहरीरूवं दंसियं। संभंतो य अयुंठो भणिति—अम्मो! तुन्भेत्थ कओ १। पद्मजाकालो सगरो य सद्यो परिकहिओ, विभीसणमरणं, 'अहं लंतगाओ कष्पाओं भवपित्वोहणिनिमत्तं इहमागतो, परलोगहियं चितेहि अणिश्वं मणुर्थारिक्षं जाणिकणं। गतो सकष्पं लंतगाईदो।

अयहो पुत्तसंकामियरायसिरी तवमणुचरिय ईसाणे कप्पे सिरिप्पमे विमाणे लिल-यंगओ नाम सुरो जाओ । अहं पुण सदेवीयं पुत्तसिणेहेणं अभिक्सणं लंतयं कप्पं नेमि त्ति जाहे जाहे सुमरामि । सो पुण लिख्यंगतो देवो सत्तनवमागे सागरोवमस्स देवसुहं परिभोत्तूणं ततो सिरिप्पमाओ विमाणाओ चुओ, तत्थ अण्णो उववण्णो । तं पि अहं पुत्तसिणेहेणं चेव लंतयं कप्पं नेमि । एवं सत्तरस लिख्यंगया अईआ । एसो 25 वि य जो मे सिरीमतीए लिख्यंगओ अहारसमो लंतयकप्पं नीअपुत्वो बहुसो, जाणामि ं णं । तओ लंतयकप्पाओ चुओ हं वहरसेणो जातो ॥

राया भणइ—सद्दावेह वहरजंघं ति । भाणत्तो कचुंगी गतो । आगतो य वयरजंघो । र्वहो य (मन्थामम्-४९००) मया परितोसिवयसियच्छीए अच्छेरयभूओ, सरयरयणि-

१ में शां० विना॥ २ °या वसणे प्रक्षिबोहेज कि शा०॥ ३ °शाबी वा॰ शां० विना॥ ४ °स आ॰ श्चां• विना॥ ५ °या। तो रहु॰ शां०॥ ६ °को मोहे॰ ठी ३॥ ७ °णमाम॰ शा०॥ ८ °स्रो अयको क ३॥ ९ तं जहि॰ संसं० शां० विना॥ १० तव ठी ३ शां०॥

बरसोमवयणचंदो, तरुणरिवरिस्तिबोहियपुंडरीयनयणो, मिणमंडियकुंडलघट्टियपीणगंडदेसो, गरुलाऽऽययतुंगनासो, सिल्प्पवालकोमलसुरत्तद्सणच्छयणो, कुंद्मज्छमालासिणिद्धद्सण-पंती, वयत्थवसमिनभलंधो, वयणितमागूसियरयणावितपिणद्धगीको, पुरकितहाऽऽयाम-दिह्वाहू, नयरकवाडोवमाणमंसलिविसालवच्छो, करसंगेज्झमज्झदेसो, विमञ्लवरपंकयस-5िरसनाभी, मिगपत्थिव-तुरगवट्टियकडी, किरकरिणभऊरुज्जयलो, निगृहजाणुपदेससंगतह-रिणसमाणरमणिज्ञजंघो, सुपइट्टियकणगकुम्मसिरसलक्ष्वणसंवाहचलणज्जयलो। पणओ य रायणो। मिणओ य—पुत्त वहरजंघ! पिडच्छसु पुष्ठभवस्यंपहं सिरिमितिं ति। अवलोइया णेण अहं केलहंसेणेव कमलिणी। विहिणा य पाणि गाहिओ मम ताएण 'वइरुं रजंघो!' ति महुरमाभासमाणेण, दिण्णं विउलं घणं परिचारियाओ य। विसञ्जियाणि य 10 अम्हे गयाणि लोहग्गलं। भुंजामो निरुविग्गा भोए।

वइरमेणो वि राया लोगंतियदेवपिडवोहिओ संवच्छरं किमिच्छियं दाणं दाऊण निय-गमुएहिं नरवईहि य भत्तिवससमेतेहिं सह पष्टइओ पोक्खलपालस्म रज्ञं दाऊण। उप्पण्णकेवलनाणो य धम्मं देसेइ। मम वि कालेण पुत्तो जातो, सो सुहेण संविद्गुओ।

कयाई च पोक्खलवालस्स के वि सामंता विसंवद्या। तेण अम्हं पेसियं—एउ वहर15 जंघो सिरिमंती य ति। अम्हे विचलेण खंधावारेण पत्थियाणि पुत्तं नयरे ठवेऊणं। सरवणस्स य मज्झेणं पंथो पिडिसिद्धो जाणुकजणेण—दिहीविसा मर्चणे सप्पा,ण जाति नओ
गंतुं ति। तं परिहरंता कमेण पत्ता पुंडरिगिणीं। सुयं च णेहिं नरवर्द्ध वहर जंघाऽऽगमणं। ततो ते संकिया पणया। अम्हे वि पोक्खलपालेणं रण्णा पूण्डण विसज्जिया,
पत्थियाणि सनयरं। भणइ य जणो—सर्वण ज्ञाणमज्झेण गंतवं, मप्पा निविसा जाया,
20 केवळनाणं तत्थ ठियस्म साहुस्स उप्पणं, देवा य उत्रद्दया, देवुज्ञोषण य पिडह्यं दिहीगयं
विसं सप्पाणं ति। ततो अम्हे पत्ताणि कमेण सरवणे आवासियाणि। सागरसेण-मुणिसेणा
य मम भायरो अणगारा सगणा तत्थेव ठिया। ततो अम्हेहिं दिहा तवळिळ्छपिडहत्था
सरयसरजळपसण्णहियया सारयसगळसिसोमवयणा। ते य सपरिवारा परेण भत्तिबहुमाणेणं वंदिया। सपरिवारा य फासुएणं असण-पाण-खाइम-माइमेणं पिडळाहिया।

25 ततो अम्हे तेसिं गुणे अणुगुणेताइं 'अहो! महाणुभावा सायरसेण-मुणिसेणा, अम्हे विमुक्तरज्जधुरावाबाराइं कया मण्णे णिरसंगाइं विहिरम्मामो?' ति विरागमगगमो-इण्णाई कमेण पत्ताइं सनयरं । पुत्तेण य अम्हं विरहकाले भिषवग्गो दाण-माणेहिं रंजिओ, वासघरे य विसधूमो पओइओ । विसज्जियपिरयणाणि य विगाढे पओसे अइगयाणि वासिगिहं, साहुगुणरयाणि धूमदूसितधातूणि कालगयाणि इह आयाइं उत्तरकुराए ति ।

30 तं जाणाहिं अजा! जा णिण्णामिका, जा य सयंप्रभा, जा य सिरिमती सा अहं

१ करूमेण व शां ।। २ °तीपु ति शा ।। ३ °णे गेण्ह्रंता अहो शां ।।

ति जाणह. जो महब्बलो राया, जो य लिखेगाओ, जो य वहरजंघी राया ते तुब्सि। एवं जीसे नामं गहियं में सा अहं सर्यपभा ।।

ततो सामिणा भणियं-अजो ! जाइं सुमरिऊण देवुज्जोयदंसणेण चितेमि 'देवभवे बट्टाहिं ति, ततो य से सर्यपभा आमद्वा. तं सद्यं एयं जं तुमे कहियं। परितोसमाण-साणि पुबभवसमरणसंघुक्तियसिणेहाणि ति सुहागयविसयसुहाणि तिण्णि पिछे औवमाणि 5 जीविकण कालगयाई सोहम्मे कप्पे देवा जाया । तत्थ वि णे परा पीई आसि । तिपिछ-ओवमियं ठितिं अणुपालेऊण चुया वच्छावड्डविजए पहंकराए नयरीए तत्थ सामी पियामहो सविहिविज्ञपुत्तो केसवो नामं जातो. अहं पुण सेहिपुत्तो अभयघोसो. तत्थ वि णे मिणेहाधिकया । तत्थेव नयरे रायसुओ पुरोहितसुओ मंतिसुओ सत्थवाहसुओ य, तेहिं वि यह मित्ती जाया। कयाइं च साह पडिमापडिवण्णो किमिकुट्टी दिट्टो समाग-10 एहिं. भणिओ य पंचिहें वि जणेहिं केसवो परिहासपुर्व-तुव्भेहिं नाम एरिसाणं तव-स्सीणं तिगिच्छं न कायबं, जे अत्थवंता जणा ते तिगिच्छियब ति । सो भणति-वयंस ! अन्हं धन्मियज्ञणो निरुजो कायबो, विसेसेण पुण साहवो पडिचरियबा. एस पुण साह ओसहं पाँउं नेच्छइ छाड्डियदेहममत्तो, सो अब्भंग-मक्खणेहिं पडिचरियद्यो ति, तत्थ मम तिहुं अत्थि सयसहस्तिनिफणां, गोसीसेर्णं चंदणेण कज कबल्रयणेणं च ति । अन्हेहिं 15 पडिवर्न-कीरड. सबं पि संपाडेमो । रायपुत्तेण कंबलरयणं दिण्णं, चंदणं च गहियं । पडिमाए ठिओ साह विण्णविओ-भयवं ! अम्हे ते हित्बुद्धीए जं पीडं करेम तं खमस ति । अब्भंगिओ तेहेण, तेणाऽहिगतरं किमी संचालिया, ते परमवेदणं उदीरेंता निग्गया, मुच्छिओ तबस्सी कंबलेण संवरिओ, तं सीयलं ति तत्थ लग्गा किमी, पप्कोडिया सीयले पदेसे, चंदणेण लित्तो, पश्चागओ पुणो वि मिक्खओ, तेणेव कमेण किमी निगाया, 20 चंद्णेण सत्थो कओ, जाहे खीणा किमी ताहे चंदणेण छिपिकण गया मी सगिहाणि। स्यधम्मा य सबे पडिवण्णा सावयधम्मं, केसवो साहवेयावश्वपरो विसेसेण ताव उग्गेहिं . सीलवय-तवोवहाणेहिं अप्पाणं भावेऊणं समाहीए कालगया अञ्चए कप्पे इंदसमाणा देवा जाया । दिवं च सुहमणुभविऊणं ठितिखएण चुया कमेण केसवो वहरसेणस्स रण्णो पुक्खळावईविजए पुंडरिगिणीए नयरीए मंगळावतीए देवीए पुत्तो वहरनाभो 25 नाम । रायसुयाई कणगनाभ-रुप्पनाभ-पीढ-महापीढा कमेण जाया कुमारा । अहं च तत्थेव नयरे रायसुओ जातो, बालो चेव वहरनाभं समझीणो सारही जातो सुजसो नाम । वहरसेणो वहरनाभाईणं रज्जं वाऊण लोगंतियदेवपहिबोहिओ संवच्छरं कयवि-त्तविसग्गो पष्टइओ, समुप्पण्णकेवलनाणो धम्मं देसेइ सयंबुद्धो । वहरनाभो समत्तवि-जयाहिवो चक्कवृहिभोए भुंजति । भयवं तित्थयसे पुंडिसिगिगिए अग्गुज्याणे समोस- 30 रिश्रो । वहरनाभो वंदिउं निज्जाओ सपरिवारो. जिणभासियामयपरिसित्तहियओ सम्-

१ काउं शाल विना॥ २ °सीसचं° ली १ ॥

व० हिं० २३

पण्णवेरमो पुत्तसंकामियरजिसरी ससहोयरो पवहओ । अहमवि पुद्धसिणेहाणुरागेण वह-रनाभमणुपवहओ । ततो वहरनाभो छिद्धसंपन्नो थेवेण कालेण चोहसपुत्ती जातो, कण-गणाभो वेयावहकरो । भयवया य 'वहरनाभो भरहे पढमितित्थयरो उसभो नाम भविस्सइ ति निहिद्धो, 'कणगनाभो चक्कवटी भरहो नाम तव पुत्तो भविस्सइ ति, 5 रुप्पणाभाई एगमणुस्सभवलाभिणो अंतं करेस्संति' । पुत्तभवियकेसवादीणं चरियं सील-संजयासंजयभावुज्वलं कहियं । ततो अम्हे छिप्प जणा बहुगीओ वासकोडीओ तवमणुचरिक्षण समाहीए कालगया, कमेण य सबद्धसिद्धे देव। जाया । ततो चुया इहं जाया । मया य पियामहिलगदरिसणेणं पोराणाओ जाईओ सरियाओ । विण्णायं च अण्ण-पाणं दायवं ति. न दवं तवस्सीणं ॥

10 एयं च कहं सोऊण सेजांसो पहटमणसेहिं पृष्ठओ नरवइपिभईहिं। ततो उसभसा-मिणो वासमहस्सेण केवलनाणं दंसणं च खप्पण्णं। सन्मत्ताइसेसपयासो भवियाणं धन्मं देसेइ। निम विनमी य बहुं कालं देवा इव सच्छंदगमणालया निरुविग्गा भोए भुंजंति। समुप्पण्णवेरमा। य पुत्ताण नयराणि संविभिजिङण जिणचंदसमीवे पवइया, जेसि मया वंसिकत्तणा कया।।

#### 15 नीलजसापरिचओ

णिमस्स य वंसे संवातीताणि णरवितसयाणि समतीताणि, जाणि रायसिरिं तणमिव पद्मगळमां पयिहिऊण पद्मश्याणि । तम्मि य वंसे अपरियावने विह्सियसेणो नाम राया. तस्स पुनो पहिंसियमेणो णाम. तस्साहं भारिया हिरण्णमती नाम विक्वाया विज्ञाहरछोए निर्लिणसभनगरसामिणो हिरण्णरहम्म स्रया पीईवद्धणाए देवीए अतिया । मम य 20 सीहदाढो पुनो, तस्स य दुहिया नीलजसा दारिया पद्माणकुलमंभवा कीलापुवं विज्ञाणु-वती मायंगवेखा, जा तुमे दिद्वा । एजासि ति नं पएस. ततो ते सोहणं भविनमइ नि । मया भणिया—जाणीहामो ति । ततो विमणा णिग्गया 'जाणिहिसिं ति वोनण ।

अहमिब गंधवद्त्ताकोवपसायणोवायिकतापरो दिवसं गमेडण पदोसे सिम्निविद्वो सय-णीण हत्थफासेण पिंडबुद्धो विंतेमि—अपुद्वो हत्थफामो, न एस गंधवद्वत्ताण ति । ते 25 उम्मिहियलोयणो दीवमणिपगासियं पस्सामि वेयालं भीसणरूवं । विंतियं मया—सुणामि, दुविद्दा वेयाला—सीया उण्हा य. जे उण्हा वेयाला ते मन्तुं परंजीत विणासेउकामा. सीया वेयाला पुण णेइ आणेइ तिं णितियं—ति एवं चिंतेमि । कहृति मं वेयांलो बला वि कयाइ । सम वि चिंता जाया—नेउ ताव मं, जेणाऽऽणत्तो नि तम्म समीवं. तेण सह जं पत्तकालं तं करित्सं।णीओ मि णेण गव्भिगहाओ, चेडीओ पस्सामि पमुत्ताको।चिंतेमि— 30 ओसोविया वेयालेण, जं पाएहिं वि सिक्का नै चेतिति। पनो य दुवारं, कैंगच्छियं णेण

१ प्रस हिरण्णमती नाम अहं भारिया विक्खा शा०॥ २ प्रणाधरस्य शां०॥ ३ भेस व २ विना॥ ४ ति य एवं शां०। **ति णित्तियं ति एवं** क १ तो १ उ०॥ ५ प्रणाबिका वि उ २ भे० विना॥ ६ म विद्वति ती ३ क ३ तो १। म**िवंदति उ०॥ ७ अवाग** शां०॥

वीसरियाणि कबाडाणि, णिगाएणं संमिलियं मुहं, संवरियं दुवारं । चितियं मया-वेया-लेण फओ अवकारिणा वि चवगारो सेट्रिभवणं संवरियदुवारं करेंतेणं ति । निग्गयस्त मे सिरिद्रामगंडं पाएसु लग्गं, तं च चंद्रप्पभाषगासियं दृहुणं 'से सोहणं निमित्तं' ति परिग्ग-हियं। थोवंतरे सेओ वसभो अणुङ्रोमो (बृह्रो, तं पि से परिग्गहियं सुंदरबुद्धीए। थोवं-तरे हत्यी सतीतो दिहो, रायगिष्ठे य थेरियाए सहाविओ-एहि वचामो, सा ते पिया पुत्त ! 5 पडिच्छइ ति. एहिं तुमं, हत्थिस्न उविं अच्छम् मुहत्तं जावमहमागच्छामि । सा आरूढा, उद्विओ य हत्थी, सा भीआ, (प्रन्थाप्रम्-५०००) आहोरणेण भणिआ हसंतेण-सोभिता सि भयवति ! ति । ततो मे उपपण्णा चिंता-इमो "संजीयसंछावो पसत्यं निमित्तं । पम्सामि य चेइयघरं, साहुसह च सुणामि । ततो एवंविहेहिं पसत्थसरुणेहिं अणुमण्णियगमणो इव नीणिओ वेयालेणं, संपाविओ पिउवणं । दिहा य मया मायंगवुह्ना किं पि जंपंती । 10 भणिओ अणाए वेयालो-भहमुह । सपावियं ते पयोयणं, सुद्र कयं ति । ततो ममं मो-तुण हसिऊण अद्रिसणं गतो । अहं पि णाए आभहो-पुत्त ! मा ते मणुं भवउ 'वेया-लेणाऽऽणीओ.' अहं जाणामि ते सत्तं प्रभावं च. न ते मया परिगाहियम्स कायि सरीर-पीला. 'अवमण्णिस मर्म' ति तो मे एवं आणीओ. नयामि ते वेयहूं, मा किंचि भणा-मि ति । मया भणिया—तुब्भे जाणह ज पत्तकालं । ततो अणाते उक्खितो । णेइ मं 15 मणोणुकूछाणि वयणाणि भासंती । एगम्मि य पप्से कणयपूर्म पियनं पुरिसं पस्सामि । पुच्छिया मया-देवी!को एम पुरिसो ? ति । सा भणइ-पुत्त ! एस अंगारओ विज्ञाभहो साहणं कुणति विजाए, वशासु से समीवं, उत्तमपुरिसदंसणेण सिन्हांति विजाओ. पस्सउ तुमं ति. नो कयत्था होहिति ति । मया भणिया-दरेण परिहरह, न एवं दह्विमच्छामि । वता तीए तं परिहरतीए आणीओ मि खणेण वेयाई । उज्जाणे य निक्खिविकण गया मं 120

ततो मुहुत्तंतरम्स आगया पिंडहारी, तीय मि सपिर्वारीए कोडयसएहिं ण्हिनओ, अइणीओ मि नयरं। पम्सइ मं जलो पससमाणो ह्वाइसयिविन्हिं 'न एम मा- णुमो, देवाणं अण्णतरों' ति। पत्तो मि रायभवणं, पूजिओ मि अग्धेण, पिंडिं मि अन्भंतरोबद्वाणं, दिहा य मया राया सीहदाढो सीहासणत्थो। वितियं मया— अवस्य गुरुजणो पूण्यद्वो ति। मया य से कओ अंजली। पहहुवयणेण राइणा 25 उहिएण नमंतो छित्तो बाहूसु। ततो उवणीए आसणे उवसाविओ मि रण्णा सबहु- माणं। ततो विज्ञाहर्त्युं देहिं पउन्तासिस्स पुरोहिएण उदीरिओ पुण्णाहो। ततो निगाया नीलजसा रायदुहिया णीजवलाहकसंकडाओ विव नवचंदलेहा, इंसलक्खणाणि धवलाणि खोमाणि निवसिया, सियकुसुमदुवापबालमणाहकेसहत्था, महग्याऽऽभरणाढंकिया,

१ °रिदर्स गंडं पालप्सु शां० विना ॥ २ °या पिया पडि॰ शां० ॥ ३ आसावा वेविओ य इत्वी उ २ कर्स में में विना ॥ ४ संजायसं॰ की ३ । संबोधसं॰ शां० ॥ ५ °रिवाराप की ३ ॥ ६ °हेण प॰ शां० विना ॥ ७ °सासीसस्स शां० ॥

सिक्जणपरिवारा दिसाविविपरिवारा इव वसुमती । संवच्छरेण भिणयं—देव ! पसत्यं निमित्तं, मुहुतो य सोहणो, सामिपादा नीळजसाए पाणि गिण्हसु ति । ततो पहुण्पा-इयाणि तूरसयाणि, पगीयाओ अविधवातो, पढंति सुयमागधा । ततो हं उवगओ, विरह्यं णहाणपीढं । ततो नियगपक्खेण उवणीया नीळजसा । निकायबुहुिह अविह्वाहि य 5 कणगकछसेहिं सुरभिसिलेडभरिएहिं कओ णे अभिसेओ । हुओ हुयवहो मंतपुँरोगेहिं, गिहुओ मे पाणी रायदारियाण, पयक्खणीकओ हुयवहो, पिक्खता डायंजडीओ, पड-तासीसाणि इंसडक्खणाणि खोमाणि परिहियाणि, पेच्छाघरनिसण्णाण य कयं पडिकम्मं, पज्जालियकणगदीवं अइगया मो वासिगिहं सह परिचारिगाहिं । ततो सुरपतिनीङमणिसु-कयच्छवाढं, नवकणयचियसुकयफुड़िवरत्तगंधं, नाणारागभित्तरइयं, रयणचित्तं, चित्तक-10 म्मिक्बोयणं, विपुञ्जूलीययवेणसमुखण्णं(?) अच्छुयं, भागीरिहरम्मपुर्ह्णोवमं, पीढिया-परंपरागयं, अभिरोहिणीयं, सुकयउड़ोयं, आविद्धमहदामकङ्गवं. महसुह सयणीयमिसिक्डो मे । अतिच्छिया मे रयणी सुद्देण पवियारसहदामकङ्गवं. महसुह सयणीयमिसिक्डो मे । अतिच्छिया मे रयणी सुद्देण पवियारसहदामकङ्गवं. मि ऐच्छाघर, उवदृष्टियं मे कछमभोयणं पत्थं सुद्दपरिणामं च, सुत्तो मि सह पियाए, गहियसुहबासओ अच्छद्दे ।

15 सुणामि य कोलाहलं बहुजणस्स ससुदारावभृयं । पुच्छिया मया पिंडहारी प्रभाव दे नाम—किनिमित्तो एस ससुदोवमो सहो महाजणस्म १ ति । मा मं विष्णवेद—

सुणह सामि , णीलिगिरिन्म सगडामुहे नयरे अंजणसंणाए देवीए नीलिधरम्स विज्ञाहररण्णो दुवे पुत्तभंडाणि—नीलंजणा दारिया, नीलो य कुमारो। तेसि बालभावे किलंताणं इमो आलावो आसि—अम्हं जया पुत्तभंडाणि होहिंनि ततो चेव विवाहियाणि 20 होहामो ति । णीलंजणा य नीलंधरेण पत्तजोषणा अम्हं सामिणो सीहदाहम्स दत्ता । नीलकुमारो वि सविसए रावा, तस्स नीलकंठो नाम पुत्तो जाओ । अम्ह पुण सामिणीय नीलजसा । रण्णा य सीहदाहेण बहस्सितसम्मो नाम नेमित्ती पुन्छिओ—दारिया हस्स देया ?, केरिसं वा भत्तारं पाविज्ञा ?, तुरभे णाणवक्खुणा अवलोएऊण सिस्मह वि । तेण निमित्तवलेण भणियं—राव ! एस कण्णा अब्रुभरहसामिणो पिडम्स 25 भजा भविस्सह कि । राहणा पुन्छिओ—सो किलंब ? किह व जाणियवो ? ति । तेण भणियं—संपाप वाह्यसागिहे अच्छत्ति संपर्यं, महासरजत्ताए दहवो कि । ततो देवीओ विकायसहियाओ कुमारि गहाय गयाओ, आणीया य तुम्हे इमं नीलिगिरीं । नीलो य निकावजुहेसु ववहिओ—सम दारिया पुनदत्ता सीहदाहेण धरणिगोयरस्स दत्ता, पिच्छह वायं वि । तीहें पुन्छिओ—किह तुहं पुन्नविदिण्णा ?, कहयमु ति । सो भणइ—

१ दिसदेवसापृष्टि॰ ग्रां० ॥ ३ स्राणि ग्रा० हिना॥ ३ सिसगदु॰ ग्रां० ॥ ४ °रोहिपृह्विं ग्रा॰॥ ५ °स्त्रिय-पदेणीससुस्राष्ट्र गो ३ उ० भे० । °स्त्रियमावणीससुस्राप् क ३ । °र्श्वयमावणीसपुष्टप् का ३॥ ६ °क्षिणा-वामं का ३ ॥ ७ जाहो प॰ ग्रां० दिना ॥ ८ कस्य कष्ट ग्रां० दिना ॥

बाड्यावे अहं नीलंजणा य कीलामो. ततो अन्हं संलावो आसि—जस्स मो एगयरस्स द्रारिया होला द्रारमो वा ततो वेवाहिमाइं होहामि—ति. मम य नीलकंठो पुत्तो जाओ, नीलंजणाए देवीए नीलजसा द्रारिया जाया, सा मम समयंभी अजाया चेव पुवदत्ता। तेहिं भणियं—न जुलाइ द्राणं. कण्णा पिडवसा, पिडणा अविदिण्णा न पभवति किंचि दाउं. अजाया तव कहं दत्ता द्रारिया?. दिण्णा कण्णा भत्तुणो वसा ण पभवति अववाणं. माया ठ उवरए भत्तुणो आभवेज. तं जइ राइणा सीहदाढेण दत्ता पुत्ति, पच्छा धरणिगोयरस्स देइ, तत्तो अववहारी होजा. मिगतण्हाए जलं पत्थेमाणो मोहं किलिस्सइ ति । एवं बुहुंहिं भणिको निवयणो ठिओ। एयनिमित्तं सामि ! कलकलो आसि ति सा गया कहं उत्प ।

अहमि ि भयाए नील जसाए सह नीक सुओ पंचलक सणि सियसुह सायराव गाले विह-रामि। कयाइ च भण्ड समं नील जसा—अज जते! 'तुब्से अविज्ञ' ति विज्ञाहरा परिभ-10 वेजा, तं सिक सह विज्ञाको, ततो दुद्धरिसा होहिह ति। सया भणिया—एवं भवउ, जं तव हियं। ततो तीसे अणुमए विज्ञागहण निमित्तं अवहण्णो मि वेग्रहूं। तत्थ य रमणीय पएसे पियासिह ओ विहरामि। विहो य अणाए संचरमाणो मोरपोयओ, सिणिद्धमणहरो, पिच्ल-च्छावणो, ईसिविभाविज्ञमाण चंदक विचित्तपेहुण क छावो। सो य अन्हं आस केण संचरह। तं च दहुणं नील जसा भणित—अज्ञ उत्त ! घेष्पढ एस मोरपोयओ, कील णओ भविन्सह 15 ति। अणुवयामि णं। सो य पायवसक हाणि वणविवराणि पिवसह, सिम्बयरं च गच्छित। ततो मया भणिया—असत्तो हं मोरं घेन्, अइसिम्बयाए नस्सह, तुमं चेव णं गिण्ड विज्ञावलेणं। सा प्रधाविया विज्ञापभावेण उवित्यं—रामो मिगेण छिलो, अहमिव मोरेण, नृणं हिया पिया नील छंठेण। अह पि अडवीए हिंडामि ति।। 20

# ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइयाए वसुदेवहिंडीए चउत्थो नीलजसालंभो सम्मत्तो॥

नीलजसालंभग्नं० ७३४ अ० १४. सर्वप्रन्थाप्रम्—५०७४.

# पंचमो सोमसिरिलंभो

25

हिंडतो पत्थिओ नि एमए बिसाए । विद्वा य नया निगा, ते उत्पद्दया दूरं गंतूणं सउणा इव निवद्दया । वतो से उपण्या चिंता—एते वायमिगा दिहा पसत्यदंसणा महंतं छाँभं वेदिहि चि सुदृए विडसक्षणाक्षो । ते अदृक्षंतो नि । दिहा य मया गावो जूहगयाओ, ताओ समं पस्समाणीओ गंधेण डिमगाओ पहकरेण ममं उवगयाओ । तासिं सम्मदं

१ °मोक्कामा शां० दिसा॥ १ °माक्किम शां०॥३ °मं देहिति सि सु° ली३। °मं ॄदेदिहिति सु° उदमे•॥

परिहरंती अहं आसण्णं हक्खं दुरूढो । ताओ वि परिवारेऊण चम्युहीओ ठियाओ । ताओ तद्वत्था पस्सिऊणं गोवा डंडहत्था तं पदेसमुवागया । दिहो य णेहिं अहं । ततो णेहिं गाओ पारद्धाओ, अहं च पुच्छिओ-कयरो सि इंदाणं ?, कहेहि अच्छिलेणं ? ति । मया भणिओ-अहं माणुस्रो, मा भाह, इहं जिस्त्वणीणं दोण्हं कछहंतीणं पडिओं मि. साहह, को 5 इमो गामो ? नयरं वा आसण्णं ? ति । ते भणंति—इहं वेदसामपुरं नयरं. तत्थ कविलो राया. इहं पुण समीवे गिरिकुँडं नाम गामो। मया भणिया-कयरो मग्गो तत्थ गंतुं ? ।ते भणंति—न कोइ पहो, किमंग पुण जा दुद्धवाहिएहिं पँदपज्जा कया तीएऽणुसज्जमाणो वश्ध त्ति । तीए पद्पजाए पत्थिओ दूरं गंतूणं वावि-पुक्खरिणि-वणसंडमंडियं पत्तो मि गामसमीवं। पस्सामि दियादओ तेसु थाणेसु समागए वेदपरिचयं कुणमाणे। गओ मि एगं पुक्खरिणि, 10 अवगाढो तत्थ सिणाओ । आभरणाणि चेलंते बंधेऊण अइगओ गिरिकृडं गामं । आय-यणं च रमणीयं पश्मिकण पविद्वी य । तत्व य माहणदारया वेयपदाणि उचारिते स्विल-याणि णिएंति । ते य दहण तहागए पुच्छिओ मया माह्णो-किं एते दियादयो इह आय-यणे वेयपयाणि अञ्मसति ? पुणो पुणो य निग्गच्छंति खिलया ? कहेहि कारणं । सो भणात-सोम्म ! मुणाहि-इह देवदेवस्य गामभोइयस्य दुहिया सोमसिरी नाम सोम-15 लेह व अभिमया, मणोहरसरीरा, कमलनिलया इव मिरी कमलविरहिया, पसत्यकर-चरण-नयण-वयणा. सा उत्तमपुरिसभारिया आदिहा नेमिनिणा. बृहविव्धपुरओ वेदिकपुन्छं दाहिति तस्स दायव ति. तओ तीसे रूवा-ऽऽगमविम्हद्या माहणा वेदमागमंति. एयं कारणं। तनो मया मो पुच्छिओ-को एत्य उवज्याओ पहाणो ?। मो भणति-बंभदत्तो पहाणो. तस्स य सत्तोरणं गिहमालीयण, गच्छ, तत्य अहाय नि । तओ मया चितियं-आगमो 20 महागुणो पुरिसेण सबपयर्न्नण य आगमेयबो । एवं संपहारे उल गतो मि बंभयत्तस्स गिह, दिहो य मया मज्ज्ञिमवए वहुमाणो विणीयवेमो । मया वंदिओ 'अहं खंदिलो गोयमो त्ति (प्रन्याप्रम्—५१००) भणंतेणं ति । तेण म्हि सहरसाभट्टो—भहसुह! सागयं ?, निविसस् आसणे ति । साहणी य निग्गया गिहदेवया इव रूविणी मंगडमेत्रभूसणालकिया । तीए में कओ पणिवाओ । सा भणइ ममं अवलोएऊणं—जीव पुत्त! बहुणि वाससहस्साणि 25 ति । संदिहा अणाए चेडी ममं पादसीयनिमित्तं । कयपायसीएण य मया दिण्णाणि कहयाणि माहणीए 'इमाणि मे दक्किणाए छद्धाणि तुन्भे परिभुंजह' ति । सा ताणि दहण परिनो-समागया। दंसियाणि अणाए वंभयत्तस्स । सो भणह मं-केणं सि आगमेणं ति अत्थी ? जमहं जाणामि तस्म पभवसि ति । मया भणिओ—वेयत्थं पढेजा तुरुभं अणु-

मए। सो भणइ-एवं भवड, बेदा दुविहा, आरिया आणारिया य, कयरं सिक्सिसि ? ति।

30 मया भणियं—सुणामि विसेसं । सो आयरिय(आरिय)वेदुप्पत्तिं कहेर-

र 'ओ ति । सा° ली १ ॥ २ उ० मे० विनाइन्यत्र—'इं खेव साम' म १ गी १ ली १। 'इं देवसाम' या । ॥ ३ 'रिकडं' शा । एवमप्रेडपि ॥ ४ पदक्या पत्ता, तीप शां ।॥

#### आरियवेयउप्पत्ती

इह किल भरहे मिहुणकुमुद्वंदा कुलगरा आसि विमलवाहणादि सत्त । सत्तमस्स नाभिस्स मरुदेवा य भारिया, उसभो नाम तिहुयणगुरू इक्खागवंसतिल ओ पुत्तो आसी । सो य किर जायमेत्तो वेब मेरुसिहरे सुरेहिं तित्थयराभिसेएण अहिसित्तो । विवहुमाणो य कलाविहाणाणि सिष्पसयं पयाहिओ उवइसित्ता, रायधम्मं पवत्तेऊण, वीसं सयसहम्साणि 5 पुत्ताणं कुमारवासमञ्ज्ञाऽऽवसिऊणं, तेविष्ट पुवसयसहस्साणि रायसिरिमणुभविऊण, पुत्त-सयस्स जणवर्यसतं विभिज्ञऊण चलिं खत्तियसहर्रेसेहिं सह निक्खंतो । वाससहस्सेण य पुरिमताले उप्पाइयकेवलणाणो भरहसुयं उसभसेणं पढमगणहरं ठवेऊण, वंभी य भरहभिगणी पवत्तिणीपए, ततो भविए विबोहेमाणो सरदकाले रवी विव कमलायरे विहरति वसुहं निहवसग्यं।

भरहो य भयवओ उसभस्स पढमसुओ । तस्स सामिणो केवलुल्पत्तिदिवसे रय-णाणि चकादीणि समुप्पण्णाणि । उप्पण्णरयणेण य सट्टीए वाससहम्सेहिं भरहमोयवियं । तनो विणीयाए महारायाभिसेयं पत्तो । भयवं च उसहसिरी चढरासीतीए रिसिसह-स्सेहिं तीहि य अज्ञामयमहरसेहिं सहिओ विणीयाए नयरीए समीमरिओ। ततो भर-हेण रण्णा तिन्नि सद्राणि स्रयसयाणि संदिद्राणि--जाव भयवं तित्थयरं वंदिमो जामि 15 ताव साहुजोग्गं विविहं भत्त-पाणं उवहावैजाह ति । पत्तो य भरही भयवंतं परमग्रहं वंदिकण उवासए । सक्कादओं य देवा उवागका । नदंतरे उवद्विया महाणसाहिगया—सा-मि ! आणीयं भोगणं ति । तता भरहो विदुऊण विष्णवेद-तात ! गिण्हंतु साहवो साह-णीओ य भत्त-पाणं ति । उसभसामिणा भणियं-भरह! साहनिमित्तं भत्त-पाणं एत्थेव आणीयं रायभिंडो य पीडाकर वयाणं, न कप्पइ जईंगं। एव भयवया भणिए 'तातेहिं 20 अहं मब्रहा परिचनों 'ति चितेकण विसण्णो ठितो । सक्रेण य देवराइणा तस्म चित्तपसा-यणनिमित्तं भयवं पुच्छिओ-कृतिविहो उगाहो ? ति।सामिणा भणिओ-सकः ' पंचिवहो उग्गहो-देविदोग्गहो राउग्गहो गहबइउग्गहो सागारिउग्गहो साहम्मिउग्गहो । ततो भणति देवराया-भयत्रं । भरहे अहं पभवासि णं ? ति । भयवया भणियं-चक्कविट्टिभीय-काले न पभवति इंदो, चक्कवद्रिविरहे पुण पभवद्र ति । ताहे भणति-जया अहं पभविस्सं 25 तया मए अणुण्णाओ उमाहो साहणं—दबओ जंदवं उवउज्जइ, खेत्तओ पुण जाव छोयंतो. कालओ दो सागरोवमाइं, भावओ वि सुहमा विसेसा । ततो भरहेण चितियं-सको जया पभविम्सइ तदाऽणुजाणिहित्ति. अहं पि ताव पुच्छामि उद्वेडणं। वंदिङणं पियरं पुच्छ-ति—ताय! अहं पभवामि भरहे वासे कित्तियस्स ? ति । सामिणा भणिओ - भरह ! तुमं पभ-वसि सयलस्स भरहविजयस्स , तबाऽणुमए भरहे पबावेमि मणुए, अणुजाणंतो तुमं विपुछेणं ३० णिजराफलेणं संज्ञजिहिसि, जया अचित्तं दव्वं समणाणं उवजोगे ववति तस्त तमं सामी ।

१ °यस्स सतं ही ३ शां० विना ॥ २ °स्सेण सह शा० ॥

तओ पहड़ो विष्णवेद-ताय ! मया पव्वइउकामो मणुस्सो इत्थी वा अणुण्णाया, जइ इत्यीरवर्ण पव्वयइ, जं वा दव्वं उवउज्जति साधुवग्गस्स । एवं भणिए तित्ववरववणामयसित्ताई भ्रदहस्स पंच पुत्तसयाई सत्त य नत्तुयसयाणि पव्वइयाणि सयराई; तं अब्सुयमिव आसि ।

भणिओ य सक्को भरहेणं—देव ! अन्हं तित्थयरसमीवे बृहमाणाणं वंदण-संसयपरि-5 च्छेओ य साहीणो, तुम्हं मणुस्सलोअमागंतवं वंदिजं ति । सक्को भणइ—जो संसक्षो वितिमिरो न होहिति तिक्कमित्त तित्थयरसमीवैमागंतवं. जा पुण वंदण-पञ्जवासण-पूया तत्थ वि सा सिद्धाययणसिन्निहियासु पिंडमासु पज्जञ्जति तित्थयरिक्तं निवेसेडणं ति । एवं सोडण जिणाययणाणि कारावियाणि वहुइरयणेण । सक्कसंदेसेण य सावयो 'तव-सीळ-कलियं त्ति समोसरणंगया भोइया साहुजणुदेसिककडं भत्त-पाणं ।

पुणो अणेण पुन्छिओ इंदो—देव! जारिसं तुन्भ रूवं देवलोए तं में दंसेहि सि। सक्केण भणिओ—भरह! मम दिवं रूवं पिहुजणो न सत्तो दहुं, तुज्य पुण एगदेसं दंसेमि ति। ततो णेण परमरूवम्स नियगस्स पदेसिणी सभूमणा दंसिय ति। दृहृण य सौ आ-गिती ठाविया, महिमा य कया, ततो इंदमहो पवत्तो।

सावगा णेणं संदिष्टा—पइदिवसं भुंजंतु मम गिहे, भुता य ममं भणंतु 'जितो भवं' 15 ति । ते परमण्णं भुंजिङण रायरायं दाहिणहत्थेण समुम्सवेङण भणंति 'जिओ भवं' ति । ततो चितेइ—मया सागर-हिमवंतगिरिमेरगं निज्ञियं भरहं, को मं जिणह दिता । पुणो से समतीए विचारेनम्स एवं मणसी भवइ—सद्यं, जिणंति मम इंदियविसयपमत्तं अणि-वारिया गग-दोस ति ।

एवं च काले वश्यमाणे गयद्रिसणं देवद्रिमणिमव मण्णमाणो कोऊह्रलिगो जणो सावगेहिं 30 समं पविसति. आसीस पउंजति । भोयणाहिगारे य दुवारिन उत्तेहिं पुरिसेहिं ते तहागए जाणि उण रण्णो निवेदित—देव! सावगववण्सेण बहुतरा भोयणत्थाणं तुव्भे दहुं पविम्सति, एत्थ मार्मा पमाणं नि । नतो भरहेण चितिकण भणिया—होउ. करिस्स विसेसणं ति । तेसिं च पर्ण्णा—ण इंतवा पार्णणो, 'मा हणह जीवे सि तओ माहण' नि वुषंति। सहा-वेकण गइणा पुच्छिया—एयाणि सीलाणि जम्म जावंतियाणि सो तावंतिगाणि कहेउ नि । 25 पत्तेय कहेति तब-सील-गुणव्वयाणि । तत्थ जे पंचाणुव्वया तेसि एगं कागणिरयणेणं वेग-च्छिगं रहं करेति, जे य तिम्निगुणव्वय-स्थणुव्वयधरा तेसि दुवे देहाओ करेड, जस्स अणुव्वय-गुणव्वय-सिक्शववाणि तस्स तिम्नि देहाओ करेड, एवं च माहणा अकिया पगासा जाया । तेसिं जा आयारधम्मया सा सयसहस्सेण निबद्धा । ततो ते एकारसच्या-सगपडिमाविद्याणसहियं, सीलव्वय-नियमवियप्पभूसियं, मरणविदि-सुगतिगमण-सुकुलपद्या- 30 याइ वोहिलामफलं, णिव्वाणगमणोवायवेसणासारं वेयमारियं पदंति परमरिसिदेसियं।

१ °मावे समागं शा ।। २ °या क्ससी क १ गो १। °या बंभसी वि मे ।। १ °णमागया व २ मे ।। ४ मा अंगुली दा की १। सा आगती दा सं ।। ५ °ण आदि शां ।। ६ °णो माइण सि दु । आग कर्म विता ।। ७ विसं प शां ।।

### उसहसामिनिवाणं

भयवं च जयगुरू उसभसामी पुन्वसयसहस्सं वाससहस्सूणयं विहरिक्षण केवली अद्वावयपव्यए सह दसहिं समणसहस्सेहिं परिनिव्वाणमुवगतो चोहसेणं असेणं माधव-हुळे तेरसीपक्खे अभीइणा णक्खतेणं एगूणपुत्तसएण अहिह य नतुयएहिं सह एगसमयेण निब्दुओ । सेसाण वि य अणगाराणं दस सहस्साणि अष्टसऊणगाणि सिद्धाणि तस्मि चेव 5 रिक्से समयंतरेसु बहुसु । ततो भरहो राया परमसंविग्गो सुरा-ऽसुराहिवा महस्सनयणा-दयो तीसु सिबिगासु थावेऊण सिद्धसरीराणि तित्ययर-इक्खागवंस-सेसाणं अणगाराणं, मह्या तूरनिनाएणं कुमुमवरिसाणि वरिसंता नाइदूरं नेऊण, गोसीसचंदणचितीसु थावेऊण, जहाकमेण थुणंता सुतिमहूराहिं थुतीहिं पयाहिणं करेंति देव-गंधव्वा सक्षच्छरगणा । ततो सकसंदिट्टिहें अगिनकुमारेहिं देवेहिं अगिगमुहाणं विडिवेय खग्गी उप्पाइया, तप्प-10 भिइं रूँढं छोए 'अग्गिमुहा देव' ति । ततो सुरहिगंधदृब्वपय्भारं धर्य महुं च पक्सिवित्ता दहंति सिद्धमरीराणि देवा । उयहिकुमारेहि य खीरोद्दसायरसिटलेण निकावयाओ चिया-ओ । गहिया य देविदेहिं जिणसकहाओ मंगछत्थं, नरवईहि य सिद्धमरीरात्रयवा, जणेण माहणेहि य अग्गी नीओ चियगाहितो । पिहप्पिहा य याविउ पयत्तेगं मारक्खंति । जस्स य उग्गा काय सरीरपीडा सो तीए भूईए छित्तो मत्थो भवति । ततो ते तमारंग चंदण-15 कहेर्दि सारक्खेति । भरहो य राया पूपति । तेर्दिनो अग्निकुंडउप्पत्ती माहणाणं । यूमा य कारिया भरहेण जिणपरिणिवाणभूमीए. महिमं च करेइ । माहणा वि जिणभत्तिं(ति)-चक्कवृहिअणुमतीए महेंति. समागया वि जिण-चक्कवृहिह्या। आइञ्चलसादीहि य सुवण्ण-सुत्ताणि विण्णाणि माहणाण ।

एवं आरियाणं वेयाणं माहणाणं च भरहाओ पढमचकवद्दीओ उग्गमो।20 मावयपण्णत्ती वेदो कार्लणं संखितो तुच्छो धरति।

॥ एसा आरियवेदउप्पत्ती ॥ संदिल! इदाणिं सुणह अणारियाणं वेदाणं उप्पत्तिकारणं—

सगरसंबंधो

अध्य चारणजुवलं नाम नयरं । तत्य अयोधणो नाम राया । तस्स दितिनाम महा-25 देवी । तीसे सुलसा नाम दुदिया, सा परमहत्ववती, सुरजुवईणं पि विम्हयजणणी, ह्वळ-च्छीए छच्छी विव कमलवणविणिगाया । तं च दहुणं तहागयं जाणिऊणं पिउणा से अजो-धणेण सयवरो आदिहो । विदितकारणा समागया रायाणो । अपराजितं-जियभय-भीम-अरिंद-सम-भीसण-मध्यं-सुजात-महुपिंगल-हिरण्णवम्म-धणरहपभितओ अणेगे कुल-सील-विण्णाणसालिणो समागया रायाणो । अहिराया य तं समयं साकेए नयरे सगरो नाम 30

१ ° बिनया अ° शा० बिना ॥ २ इर्बि है ३ उ० मे० ॥ ३ °उ चेय णं सा॰ शा० बिना ॥ ४ काइ स॰ उ० मे० ॥ ५ °रिसाणं शा० ॥ ६ °रिसावे॰ शां० ॥ ७ °तरभय॰ डां० से० ॥ १ °तरभय॰ कर्सं० उ० मे० ॥ ८ °सम्म॰ उ० मे० ॥ ६ °सुजासमट्ट० शा० विना ॥ १० °णणचम्म॰ शा० विना ॥ व० सिं० २४

राया । तस्स पिंडहारी बहुमया मंदोदरी नाम । पुरोहिओ पुण बहुस्सुओ विस्सभूती । ततो सगरेण पिंडहारी अयोधणिगिहें पेसिया (मन्यामम-५२००) 'खनलमसु सयंवरिवसं' ति । अतिगया सा दितिदेवीगिहं । सा य पमयवणे सह सुलसाए आलावं करेंती अच्छिति लयाहरे । मंदोदरी य देवीए परिजणेण न निवारिया पमयवणमतीति । सा 5 आसण्णा ठिया तासिं पच्छण्णा 'सुणामि ताव सिं माया-दुहियाणं रहस्सं' ति । एय-मिम वेलाए दिती पर्वतंती सुलसाए भणिया—अम्मो! मा रोवह, कण्णा पिइ-मायाहिं दिण्णाओ अवस्स अम्मा-पिऊहिं विजुर्जाति ति । सा भणित—नाऽहं पुत्त! 'तुमे विजुर्जे जहामिं ति रोवेमि. 'तुहं विदिण्णो सयंवरो पिउणा, अम्हं कुलधम्मं वहक्कमेज्ञासि' ति मे माणसं दुक्लं उपपण्णं । कण्णाए भणिया—कीस एवं संलवसि ? अमंगलं करेहि वा ? कह-10 मिहं कुलधम्मं वहकमंते संका ? । दिति भणित—सुण पुत्त!—

इहं सुराधुँरेदविंदवंदियचलणारिवदो उसभो नाम पढमो राया जगिष्यामहो आसी। तस्स पुत्तमयं। दुवे पहाणा—भरहो बाहुबली य। उसभिसरी पुत्तमयस्स पुरसयं जणवयसयं च दाऊण पष्ठइओ। तत्थ भरहो भरहवासचृहामणी, तस्सेव नामेणं इहं भरहृ ह्वासं ति पवुचति. सो विणीयाहिवती। बाहुबली हत्थिणाउर-तक्खिसलामामी। 15 भरहस्म य रण्णो आडहघरे चक्ररयणं समुष्पण्णं। ततो चक्ररयणदेसियमगो गंगाए महानंतिते दाहिणेण कुलेण भरहमभिजिणमाणो. पुर्गत्थमेण मागहतित्थकुमारेण पृद्धओ भहं देवस्स अंतवालो आणाकरो ति, दिक्खणेण वरहामतित्थकुमारेण पणएण पृद्धओ, पच्चत्थमेण पभामेण सस्माणिओ. ततो सिंधुदेचीए क्यपणामो, वेयहुकुमारपणिभओ, तिमिसगुहाहिवक्यमालदेवदत्तविचारो, उत्तरहुभरहिनवासीचिलायपिक्सयमेहमुहा 20 देवा मेहवरिमोवसगानिवारणं छत्तं चस्मरयणं संपुडक्षयं व संधावारकयपरिचाणो, हिमवंतकुमारविणयसम्माणिय-पणिभओ. उसभकूडे नियनामिक्यं, मिंधु-हिमवंतंतं सेणावतिकयिवजओ, निम-विनिमिविज्ञाहराहिवोवणीयजुवईरयणो, गंगादेवीकथपणामो, हिमवंत-वेयहुविवरगंगानदीविजितपुवभागो, खंडप्पवायगुहाविणिग्गओ, नविविक्वयपुओ. गंगा-वेयहुवरनराहिवसंपेसियरयणभरियकोसो विणीयणयरिमणुक्नो।

5 एत्तो महत्तरमहारायाहिसेओ अहाणडार्त भायरो भणति—महीण वाससहस्सेहिं निज्ञि-यं मया भरहं सिवज्ञाहरं. तुम्हे मम विसयवामी सेवह मं. अहवा निविसया होह नि । ते भणति—तातेण विदिण्णविसयाणं अम्हं आणं दाउं नाऽरिहह नि । जाहे सेवानिमित्तं पुणो पुणो चोण्ड ताहे ते उसभसामिणो गया समीवं, पणया विष्णवंति—ताया! तुम्हेहिं क्यण्पसाया, बाहति णे भरहो, संदिसह जमम्हेहिं कीयंबं नि । भयवया य वेरमाजण-

१ रिदिता सु<sup>o</sup> शाला २ <sup>o</sup>जाहिति जी ३ क ३ मो ३ । <sup>o</sup>जिहिति उ० मे० ॥ ३ <sup>o</sup>जुजाहिति शील ॥ ८ <sup>o</sup>सुरवंदवदि<sup>o</sup> शांला ५ <sup>o</sup>नर्दाए दा<sup>o</sup> शाल विना ॥ ६ <sup>o</sup>यपथाणो वय<sup>o</sup> कमल संसंक रूक मेल॥ ७ <sup>o</sup>वंतुनरे शांला ८ <sup>o</sup>णं तुरहे आ<sup>o</sup> शाला ९ जाये शाला १० करणिजं ति शाला

गेहिं वयणेहिं अणुसासिया अणुत्तरदेवभावं च संभारिया । ततो ते चरिमसरीरा तित्थयर-भासियामयसित्तिहियया वेयालियवित्तसंबोहिया विमुक्तवादवावारा समणा जाया । बाहुबलिस्स भरहेण सह जुज्झं दिवस्था णाणुप्पत्ती य

तमो तेसि च पुत्ते रज्जे ठवेऊण भरहो तक्खिसिलाहिवस्स पेसेइ—सेवस ममं ति । बाहुबिलिणा य दृओं भणिओ—होड, जियं भरहेण भरहं, को वा अण्णो अरिहित 5 पहुत्तं ?. जं पुण समं तातेण भूमीभागं विइण्णं इच्छति सेसपत्थिवसमाणं काउं. तं न सुद् संख्वद ति । ततो दृओं गहियवयणत्थो गओ भरहममीवं । निवेहयं अणेण सबं। ततो भरहो सबबलेणं तक्लसिलाविसयं पत्थिओ । बाहुवली विसयाओ विणिगाओ । ममागया उ रज्ञसीमंते । तो तेसि च परिणिच्छिए उत्तमे जुज्जो दिहीपराजिओ जिओ बाहुबलिणा भरहो । तओ मञ्जिमं मुद्धीजुञ्जमाढत्तं । नत्थ जियमप्पाण जाणिकण भरहो 10 चितइ-किं मण्णे अहं न होज चकवटी? वाहुवली ममाओ अहिगबले ति। एयम्मि समए देवयाए से चक्रं करे पक्लितं। त च तहागर्यं दहुण बाहुबळी भणति---तुमं अहमजुद्ध-मस्सिओ, मुद्दीजुद्धेण निज्ञिओ आउहं गिण्ह्सि । सो भणति—न मम कामचारी, देव-याए पिक्खतं सत्यं हत्ये । तथा भणति बाहुबली--जइ तुमं होगुत्तमसुओ हो फण मजायमतिकामि पिद्वजणे का गणणा?. अहवा न तुमं दोसो, विसयलोलुयाए तुमं 15 सि अपदं कारिओ 'उसभसिरिसतो' नि जणेण पसंसिजमाणी. जद्र य तुम्हंविहा ण पि पहाणपुरिसा णं विसयवस्था अकज्ज्ञया भवति तो अछं से एरिसपज्जवसाणेहिं भोगेहिं। परिचत्तमबमावज्ञजोगो ठितो । अहं अणुपन्नकेवलाइसओ य कहं डहरए भाउए दन्छिस्सं ?' ति बामहकाओ ठितो। ततो भरहो जायाणुसओ अणुणेइ। सो विभयव मंदरो इव धिरःसव-साओ न हु ताणि अणुणयवयणाणि पसत्थज्याणमस्सिओ चित्तं निवेसेइ सयरुण वि भरह-20 विमण्ण निर्मातओ । ततो भरहो राया सोमप्पहस्स रज्जं दाऊण सनयरमागतो । मो वि बाहबली संवच्छर थाणूभूओ चिट्ठति, अइमुत्तयबिह्नए य समीवजायाए पायवो विव विद्धि । भयवं च उसहसामी सगणो विहरमाणो तुक्<u>खसि</u>लाए समोसरिओ । बंभीए य अजाए पुच्छिओ-भयवं । बाहबलिस्म परमजोगिणो दुकरतवृज्ञयस्म पुढर्वा विव सबफामविसहस्स केवछं कहं नोप्पज्ञए?। भयत्रया भणिय-अजे! तस्स माणपश्चयारूढस्म 25 न केवलनाणळंभो. तस्स 'कहं डहरए भाउए कयकज्ञा विदस्सं ?' ति परिणामो, ततो निय-त्तम्स उपज्ञइ नाणं।तीए भयवं पुच्छिओ—पहिचोइओ मया विमदोलभेज केवछनाणं? नि । ततो भयवया भणिया - आमं ति । ततो बाहुबलीअवरोहसहिया वंभिभयवती गया तं पएसं, जत्थ ठिओ महत्पा बाहुबली। पडिमं ठितो दिहो य णाए तवतेयसा विष्य-माणो तावसेहिं 'एस अम्हं देवयं'त्ति मिणज्जमाणो सबहुमाणं, पळासपट्टपरिहिओ विव 30 सकजाओ, जढाहिं भगरावळीह्नवचोरीहिं कणगपवइओ इव सिरपवत्तंजणधाउधरो,

१ का गणना तो ३ उ० मे**ा का सक्या** भागा २ सामू<sup>0</sup> ही २॥

पक्कपोगगलपइहियविसरियनिसित व पसण्णदिही । देवीहि य 'अहो ! अच्छरियं, सामी अं अंगमपवरो होइऊण बाबरो सि जाओ, मुहोइएण य तए कहं सी-उण्ह-वरिसनिवायं सिहयं ?' करुणं भणंतीहिं वंदिओ । तओ य णाहिं बड़ीओ वेडिया । वंभीए सरस्सईए व पबस्खेणं भणिओ—जेडुज्ज! ताओ आणवेइ—न मायंगामिरुद्धस केवलनाणसंपत्ती हवइ. 5 गम्मड तित्थयरसमीवं । तं च से वयणं अमयमिव मुद्दपहुमुवगयं विमुज्यमाणलेसस्स । 'दुद्दु कयं, जं तिलोगगुरुपादमूलं न गओं चितयंतो अपुवकरणं पविद्वो । चित्रयमो-हावरणंतराएण य पादो चालिओ, उपपण्णं च से केवलं, ताहिं वंदिओ । अहासिण्णएहि य देवयएहिं मुक्काओ पुष्फबुटीओ, थोउं च मुतिमहुरं पवत्ता । सो वि बाहुबली सवण्णू गतो भयवतो उत्तमभित्तिसमीवं, अइगओ केवलिपरिस । बंभी वि सपरिवारा गया 10 तित्थयरपादमुलं साहियकजा ।

कयाइं च आइच्चजसेण रण्णा सोमप्पभेण य कओ सैमवाओ—अम्ह रायाणो भिचा, जइ तेसिं ध्याओ दाहामो तओ गिवया भिवस्सिति. अम्हं दुवे कुलाणि प्यभवंतु, परोप्परं च कण्णादाणं तओ मोहणं भिवस्मद्द नि । बाहुबिलवंसे य अंजिय-जय-संजय-विजय-वेजयंत-संख-मेहरह-समर्बिदु-धुंधुमारअतीतेर्सु असंखेजेसु. सणंकुमार-संति-15 कुंधु-अर-सुभोमेसु य चक्कवट्टीसु अतीतेसु, भवसिद्धीयनरवर्दसु य. परासे बाहुबिलवंसे तिणपिंगू नाम राया आसि; तस्स अहं भिगणी । तस्म पुण तव पित्रणो अयोधणस्स भिगणी सञ्चजसा नाम महादेवी, तीसे पुनो मह्पिंगलो नाम राया ।

नं पुत्त ! एवं काले अतिन्छिए भरह-बाहुवलीवंसगामिणीओ कण्णाओ आसि. 'तुमं भरहस्य पढमचकविष्टिणो वंसे जाया. ण जाणामि कं रूबमोहिया वरहस्मितं तिं मे रुण्णं । 20 ततो सुलसाए मणिया दितिदेवी—अम्मो ! न ममाओ कुल्धममो विणस्तिहिति अहं महु- चिंगलं चेव रायमञ्जे वरहम्सं ति ।।

एवं सोडण मंदोदरी 'एस से परमत्थो' नि चितेडण श्रोवंतरे समोसरिङण देवीम-मीवसुवगया ! दितीए सभवणमङ्गेडणं पूड्या विभक्तिया य । सगरस्स णाए कहियं— निम्माओ देव ! सयंवरो नि । तेण पुच्छियं—कहं ? नि । तीए जहासुय कहियं नि । केरिसी 25 सा दारिय ?' नि पुच्छिया साहति—तिलोयसुंदरि नि, न सका तीसे एकाए जिन्माए कव-मिर्ष वण्णेवं. सिरी जइ तारिसी 'कयत्य' नि तकेमि, सुरवहूणं पि विम्हयजणणी । जह जह य वण्णेड मेदोदरी सुरुसाह्यातिसयं तह तह सगरो मदणवाणभायणं जातो ।

विस्सभू इवस्स केय विरहितेहिं कहियं — सुस्त्रसा कण्णा जइ मम न होहिति भारिया किं में रखेण राजभावेण यी, किं च में जीविएण भगगमणीरहो सि. तं चिंतेहिं, कहं मम 30 सा हत्यव्मीसं पावेखा किं. विक्रमेण किंवावेण किं। तेण भणिओ — सुण हाय!, जह बड़ा हरसि कण्णं तो बच्छो भविस्सित राजसेण्णस्स. उवायं नहा हं चिंतेमि जहा सुसं

१ संकेजो ही १॥२ °वाणं मित्रिं कसं० ग्रां० विना ॥ ३ अजियजस-जय-विजय की ३ संसं०॥ ४ °सु सखं शां० विना ॥ ५ ति तस्त्रों से सी ३ ॥ ६ °सं मित्रज इसि शां०॥

सुद्धसं कण्णं छिभिसि. अकल्लकं करेहि ततो सयंवरिदयसो अतिच्छिहिति. उवाओ य सुसंधी भविस्सिति. ततो 'अकले छिहिराया सगरो' ति संविग्गो अओधणो भविस्सिह, समागओ य सत्तिर्यंजणो ति । तेण विस्सिभूष्ट्रमएण गेळण्णं दरिसियं । इयरेण तंबपत्तेसु तणुगेसु रायळक्खणं रएऊणं तिहलारसेणं तिम्मिकण तंबभायणे पोत्यओ पिक्खतो. निक्खतो नयरबाहिं दुवावेढमञ्झे । सगरेण य विस्सिभूष्ट्रमएण से उवागया रायाणो 5 भणिया—जावाऽहं सहो होमि ताव सहिया कत्थइ पर्देसे वावीओ पोक्खरिणीओ खणावेह कित्तिहेत्रं। 'तमेवं भवन्नं ति सबेहिं पिडवण्णं। विस्सिभूष्ट्रणा य निहाणभूमी दंसिया—इमा आमण्णोदगा। तत्थ य णं खम्ममाणे कलसो दिहो। आणीओ य रायसमीव। 'किं होज एत्थं?' ति उग्चाडिओ, (प्रन्थाप्रम्—५३००) दिहो य पोत्थओ। 'घुवं एत्थ निर्हापरिमाणं लिहियं' ति उग्चाडिओ पोत्थओ, परिमाजओ वाइओ य विस्सिभृष्टणा। तत्थ लिहियं—10

कंको रिसी जयसत्तुणा पोयणाहिवेण रण्णा पुच्छिओ 'भयवं! जयनामा चक्क्वही बोली-णो. पुरओ केरिमा रायाणो भविस्संति आगमिस्से जुगे ?' भणति—मागेयाहिवो सगरो नाम राया भविस्सति। नस्स य जा मरीरागिती सा लक्क्लणसंजुत्ता बिण्णया। [\* सगरो हिईणिर-क्क्कियं च \*] नम्स य सुलसा नाम अगमिहिसी भिवन्मद अओहणरायदुहिया, सा य मंदो-द्रीजहाकहिया बिण्णया। जे य पहाणा रायाणो जेसु जेसु देसेसु वेसि पिय जहादिहाणि 15 पसत्थाणि लक्क्लणाणि निषदाणि। महुपिगलो य सबहा णिलक्क्षणो बिण्णओ सुज्ज-काण-गाण, मूयं-८ध-बहिर-बहभेहिते। [महुपिगलो अहमो बिणीणिओ अञ्मसिङ ण सको ति।

ततो 'महुपिंगलो राया पुवरिस्तिनिविओ' ति निव्मन्छिजो परिसामको लिज्ञिको निगतो । समरो राईहिं पसंसिओ । खित्रयाणुमए य 'मुलसा पुवरिसिनिहिट' ति दिण्णा सगरस्स । महुपिंगँलो वि तेण निवेषण पुत्तन्स रज्ञ दाक्रण तावसो पबद्दओ, तबमणुबरि-20 कण जमस्म लोगपालस्स अमन्नो परमाहन्मिको महाकालो नाम देवो जाओ । सगरो य सुलसाए सह भोगे मुंजति । महाकालो देवो विण्णायकारणो पदुहो सगरस्स य, राईणं च जेहिं निव्मत्यिओ. विस्समूह्स्स य, सुलसाए य 'जं इमिणाए पढमो वरिओ, जा मम गती तीए सा अणुयत्तियवा होइ, असमत्थ्याए वा पाणपिचाओ कायकों ति पदुहो बहेचकामो वि 'थोबदुक्खाणि मारिज्ञमाणाणं होहिंति' ति नरयगमणहे उं तेसि 25 चिंतेलो ववेक्खित दिलियं विमग्गमाणो ।

## नारय-पञ्चयग-वसूणं संबंधो

इजो य चेड्डिसए सुत्तिमतीए नयरीए स्वीरक्तयंत्रो नाम उवज्झाओ। तस्स य एव-यजो प्रतो, नारओ नाम माइणो, वसू य रायसुओ। सेसा (सीसा) य ते सहिया क्यमारियं पढंति । काढेण य विसयसुद्दाणुकू उगतीए कयाई च साहू दुवे स्वीरक्तयंत्रघरे भिक्सस्स अके ठिया। तत्थेगो अद्दस्यनाणी, तेण इयरो भणिओ—एए जे तिण्णि जणा, एएसि एको

<sup>» &</sup>quot;बराणो शां ।। २ "ण सिंचेळण शां । विना ॥ ३ "पिंगो वि शां । विना ॥ ४ "कस्स भ" शां । ॥

राया भविस्सइ, एगो नरगगामी, एगो देवलोयगामि ति । तं च सुयं खीरकदंबेण पच्छ-ण्णदेसहिएण । ततो से चिता समुप्पण्णा-वसु ताव राया भविरसइ. पवय-नारयाणं को मण्णे नारगो भविस्सइ? ति । तेसि परिच्छानिमित्तं छगढो णेण कितिमो कारिओ। लक्खरससगब्मं व कारिकण णारओं णेण संदिही-पुत्त! इसी छगली मया मंतेण 5 थंभिओ, अज बहुलडुमीएँ संता(झा)वेला, वश्यु, जत्य कोइ न परसति तत्य णं वहेऊण सिम्पमेहि ति । सो नारओ तं गहेऊण निगाओ 'निस्संचाराए रच्छाए तिमिरगणे पच्छ-ण्णं सत्थेण बहेमि' ति चितेऊण 'उबरि तारगा नक्खत्ताणि य परसंति' ति वणगहणम-तिगतो । तत्य चितेइ-चणस्मइओ सचेयणाओ पर्स्मति । देवकुलमागतो, तत्य वि देवो पम्सति. ततो निगातो चितेति-भाणियं 'जत्य न कोइ पम्सिन तत्य णं बहेयहो' तो अहं 10 संयमेव पन्सामि. 'अबज्झो एसो नुणं'-ति नियत्तो । उवज्झायस्य जहाविचारियं कहेइ । तेण भणिओ-साह पुत्त ! नारय ! सुद्द ते चितियं. वश्व, मा कस्मइ कहयसु ति एयं रहम्सं ति । वितियराईए य पवयओं तहेव संदिहो । तेण रत्यामुहं सुण्णं जाणिङण सन्थेण आहतो, सित्तो लक्खारसेण 'रुहिरं नि मण्णमाणी सचेल ण्हाओ. गिहमागनी पिउणी कहेड । तेण भणिओ-पावकम्म ! जोइसियदेवा वणाफनीओ य पन्छण्णचारिय-15 गुज्यया परसंति जणचिर्यं, सर्यं च परसमाणी 'न परसामि' नि विवाडेभि छगलगं गतो सि नरगं. अवसर नि । नारदो य महिअविज्ञो खीरकरंवं पूएकण गओ सयं ठाणं । बसु दक्क्षिण दाढकामां भणिओ उन्नज्ञाएण-वसु ! पह्यकम्म ममाउयस्स रायभावं गतो सिणेहजुनो भावजासि. एसा मे दक्तियणाः अह महतो नि । वसू य राया जातो चेईए नयर्गए । अद्यांण य वाहेण 'सिंग वहेमि' नि सरी छुढो । आगास-20 फलिहपत्थरंतरिको मिगो न विद्धो, नियत्तो मरो । संकिएम बाहेण मरपहजाइणा विण्णा-ओ फिटिहों । 'एस रायजोग्गों नि ६क्खें तच्छेऊण आंभण्णाणितमित्त वस्पंतिस्म कहेड । तेण पूड्ओ । आणाविओ फलिहपन्यरो । तन्य ठवियं रायसिहासणं । जेहि आणीओ मणी ते सदारा विणासिया रहम्सभेदभीएण मतिणा । सीहासणद्वितो य आगासन्यओ दीसइ जणेण । ततो खाइं गतो 'उविश्वरो त्रसु' ति । स्वीरकदंबी य कालगतो । पद्य-25 युओ उवज्झायत्तं करेइ । प्रवयसीमा य क्याई णारयसमीव गया । ते प्रक्छिआ नारएणं वेयपयाणं अत्यं वितई वण्णेति, जह-अजेहिं जतियन्त्रं नि, सो य अजसरो छगछेसु तिबरिमपञ्जवसिएस य बीएस वीहि-जवाणं बहुए, पबयसीमा उगले भार्मात । नार-एण चितियं-वशामि पद्मयममीवं, सो वितहवादी चीएयव्यां, उत्रज्ञायमरणदुक्खिओ य दृहक्ती-ति संपहारिकण गतो अवज्ञायगिष्टं। वंदिया उवज्ञायिणी। पद्मयओ य संभा-80 सिओ-अपसोगेण होएयव्वं ति । कयाई च महाजणमु पृष्ठयु 'रायपु जिओ अहं'

<sup>ं</sup> व व विनाडन्यत्र—्भीए संता बेला वं श्री ३ । भी पसंता बेला वं गो ३ उ० मे०। भीए संतवेलाए वं शारु॥ २ बोहेयस्बो शांरु॥

ति गविओ पण्णवेति—अजा छगला, तेहि य जइयन्वं ति । नारएण निवारिओ—मा एवं भण, समाणो वंजणाहिलावो, अत्थो पुण घण्णेस निपत्तति द्यापक्खण्णुमतीए य ति । सो न पहिवज्जित । ततो तेसिं समच्छरे विवादे बट्टमाणे प्रवयओ भणति—जइ अहं वितहवादी ततो मे जीहच्छेदो विउसाणं पुरओ, तब वा। नारएण भणिओ—िक पहण्णाए ?, मा अधम्मं पडिवज्जह, उवज्झायस्य आदेस अहं वण्णेमि। सो भणति—अहं वा किं समईए भणामि ?,अहं 5 पि उवज्ञायपुत्तो, पिउणा मम एवमातिकित्वयं ति। ततो नारएण भणियं—अत्थि णे तइयक्षो आयरियसीमो खत्तियहरिक्लैप्पसूओ वसू राया उबरिवरो, तंपुच्छिमो, जंणे सो छवति तं पमाणं । प्रबङ्गण्ण भणियं-एवं भवड ति । ततो प्रद्युण माऊए कहियं विवादैवत्थु । तीए भणिओ-पुत्त ! दुद्द ते कयं. नारओ पिउणो ते निषं सम्मओ गहण-धारणासंपण्णो । सो भणति—मा एवं महवसि. अहं गिहीयमुत्तत्थो नारयकं वसुवयणपैहिहयं छिण्णजीहं 10 निवासेमि, दच्छिहिसि नि । मा पुत्तस्म अपत्तियंती गया वसुसमीवं । पुच्छिओ य तीए सदेहबत्य-किह एवं उबज्झायमुहाओ अवधारितं ? ति। सो भणति-जहा नारओ भणति तह त. अहमवि एवंवादी । तनो सा भणति—जइ एवं तुम सि मे पुत्तं विणासेंतओ, तओ तव समीवे एव पाणे परिचयामि-त्ति जीहं पगड्डिया । पासत्थेहि य वसु राया भणितो--देव! उवज्झाइणीए वयणं पमाणं कायष्ठं जं चेत्थं पावगं तं समं विभैजिन्सामो 15 त्ति । सो तीसे मरणनिवारणत्थ पासत्येहि य माहणेहिं पद्मयगपनिखएहिं गाहिओ । ततो कहंचि पडिवण्णो 'पद्ययणक्यं भाषास्म ति । अने माहणी कयकज्ञा गया सगिहं । वितिय-दिवसे जणो दहा जाता-केड नार्यं पसंसिया, केइ पद्यं । पुच्छिओ वस-भण कि सक्षे ी । मो भणति--छगला अजा, तेहिं जहयबं ति। तम्मि समए देवयाण सक्षपविस्त-काए आहय सीहामण भूमीए ठावयं । वसु उर्वारचरो होऊण भूमीचरो जातो । अवलो-20 इया लेल पोत्याहका दिया। तेहिं भणिय-सो चैव ते वाओ अवछंबियबो ति ।सो मढ-याए भणति—जं पद्मओं भणित तहा मो अत्थो । नारएण भणिओ—राय ! अणुयत्तिओ प्राथी. इथाणि पि सम्मवलंबह हिओ य धरणिवहे। ततो दियचीतिओ 'ते उद्धरामी अम्हे' त्ति भणंती चेव रसातलं अहिगतो । धिकारिओ पद्यओं 'विणासिओ णेण गय'ति । तदंतरे अवकंतो नारओ। कुमारा य वसुसुया अड कमेण अहिमिक्ता विणासिया देवयाए। एयम्मि 25 समए महाकालो देवो 'छद्धो सहाओ 'ति माहणकवं काऊण प्रध्यसमीवसुवगतो। रोयमाणो पञ्चयकेण पुच्छि ओ - कि रोवसि ? ति । सो भणिनै-सुणाहि पुत्त !-विणह उदंको पञ्चतो खीरकयंत्र संडिली ति गोयमस्य सीसा पच. तन्य अहं संडिली नि. मम य खीरकयंत्रस्य य अतीव पीई आसि, नं मयं सोऊण तुह ममीवमागतोऽहं, जं तेणाऽऽगमियं तं ते गाहेसि ति । तेण 'तह' ति पहिवण्णं । ततो देवो सुत्तिमतीए मारि उवदंसेइ, पसुवहमंते य 30

१ °लए वस् भा० विनास २ °वृत्यं । ज्ञालस ३ पहिच्छयं ह्यं उ २ मे० विनास ४ °भतिस्ता भा•॥ ५ तेहि य चोदितो आल

रएऊण भणति-पठवयय ! पुत्त ! संतिं करेहि जणस्स, इमे पढस मंते ति । सिंह च देवसहस्साणि आभिओग्गाणि पव्ययगपत्रयए तया संसिया कहेंति---पस् अम्हे देवा जाय ति । विमाणगया दंसेंति अप्पाणं । विन्हिओ जणी-अहो ! अच्छरियं ति । मारी पस-रिया घरे घरे। वस वि य ससरीरो दरिसिओ जणस्स। मंतप्पभावपहिरत्तो पिंडओ संडिल्ल-5 देवरस प्रव्ययास्स य । ततो सगरविसए मारी विडविया। सुयं च सगरेण-चेढीविसए माहणा संतिकरा अत्य ति । अन्मत्यिया य गया पञ्चयग-संडिह्ना । तत्य य पस् हिं संती क्या। दंसेंति य आहिओग्गा देवा-अम्हे पसवी आसी, पञ्चयसामिणा मंतेहिं हया देवा जाय ति । सगरो दहण पाडिहेरं भणति -सामि! जहा हं सुगतिगामी भवामि तहा में कुणह पसायं। संडिहेण भणिओ-तव रज्जं पसाहमाणस्य वहुं पावं. सुण, विहीए 10 जहां समागामी भवंति मणुस्सा । ततो अस्समेह-रायस्याइहिं कया विहाणरयणा, सुणाविओ य समागमणफ्डं च। जायमद्धो सगरो सेमया रायाणो विस्मभूती य। सगरो आसमेहेण दिक्तिओ, सलसा य पत्ती, विस्तम्ती उवज्यायो मत्ताणं च बहुणं वहं कारा-विओ। अंते य सुलसा आसमेहेण भणिया-जोणि फुससु, नो विमुक्तपावा सग्गगामिणी भवि-स्ससि ति । देवेण य(प्रन्थाप्रम-५४००)तेर्णे गहिया, सुमराविया य सर्यवरमहर्षिगुञ्झणं । 15 सा तिञ्बवेयणापरिगया मन्त्रयसहावयाप धरणागमहिसी जाया। रायसुएण य दिनिस्बओ सगरो । जण्णसंभारं च गंगा-जडणमुँमागमे दिवायरदेवो रायसुओ नारयवयणेण गंगाए पक्सिवति । संहित्रो पुन्छिओ-को सभारं अवहरइ ? ति । भणइ-रक्खमा देवपीणगं बसहंगा अवहरंति. थावेज्जड उसभमामिपडिमा । थविया य जण्णरक्खणनिमित्तं । ततो दिवायरदेवो नारयं भणति-अज ! इयाणि सम एएसि पावकस्माणं न जाइ विग्घो काउं. 20 विज्ञापिडधाओं भवति विजाहराणं जिलपिडमाय अवराहं करेताणं, तं इयाणि सञ्झन्था होहामी. कि वा अम्हे एएहिं दुक्कएणं संबन्धिम्सामी-नि ठिओ सह नारएण। नतो सी संडिह्यो सगरं भणति—कीरंतु में इट्या, कलेवराणि जंगमाणं सत्ताणं विविद्याणि पक्खि-विकण कहमवावीस. कुहियाणं अट्टीणि उद्धरिजंतु: जाहे किमिपुंजा इव जाया तंनी तीए महियाए य इंट्रगाँ किजांति अक्सनिवंधपमाणाओ, तओ अंग्रहं सेसपागेहिं हीणाओ 25 मर्वति । गाहाविओ सगरो । ततो घय-मह-वसाओ आवागे रयंतेहि पविख्यपंति थेरे थरे । तेण वीसगंत्रेण सिरीसिवाणि अँइति किमि-पिपीलिका य। नाहि य इट्टकाहिं चिती कीरइ जमापैवपयहियपुरिसपमाणा । छगला जासा पुरिसा य बहिजांति प्याग-पहट्टाणसञ्जे

र कम० सस० विनाज्यम्— "ससेहेण में। 'ससेकेण द्याः। 'समोहण की ३ मो० गो ३॥ २ 'ण महिं कसं० ससं० मो० गो०वाः विना॥ ३ 'मंगबे द्याः।।। ४ 'कायंमणं कि' द्यां।।। ५ द्यां। विना॥ ७ उविरे हां।।।। ६ 'हाणं प' द्यां। विना॥ ७ उविरे हां।।।। ६ 'को नेकविसकाय इष्टि' हां।।। ९ 'गा विकं' उर मे०॥ १० 'निवस्प' हाः।।। ११ वर्षं वरं द्याः।।। १२ वर्षं वरं द्याः।।। १२ वर्षं वरं द्याः।।।

प्राृष्णपण्णं दिवसे। कहाकहि च पंच पंच वहुंति; त्रितिओ आएसो—चउसंझायं पंच पंच बहुंति सत्ताणि । दक्तिसणलोभीय य समागया बहुवे दिया पसंसंति पद्यय-संडिहे ।

नारएण य मणिओ सगरो राया—पद्मयगेण वसुराया णिहणमुवणीओ. मा एतस्स पावकम्मस्स सोऊण पाणवहं करेह ति । सो मणित—संडिल्लमामी पव्वयओ य मम हिया कामं, जं पते उविद्संति नं मे पमाणं, तव न फरेमि वयणं. जेण सि अत्थी तं गि-5 णिहऊण वश्चमु, अवसर ति । सो एवभगणणओ दयाए दिवाकरदेवेण सह रायसुएण अव-कंतो । सगरस्स य दढकरणत्यं रातीण य वसू महाकालेण दंसिओ विमाणगतो । वीसभूती य 'विहिं' ति पुत्रं पज्जाइओ । सगरं पि गहियनिरयगतिसंबलं जाणिऊण, 'ससरीरं सगगं नेमि' ति भावेऊणं, संभारिय वेरकारणं निवाडेति अंकमुही सेणमुही महाचुली य किर-यक्तिणीओ । तत्थ य सोमवली, तं लिदिऊण सोमपाणं । एन्थ य किल पयारया बहुका 10 तं 'दितिपयाग'न्ति वुश्चनि तित्यं । परमत्यमयाणमाणेहिं य 'प्यागं' ति न्यासियं ।

दिवागरदेवो य कुमारो य वेदमामपुराहिवो जातो । बुह-विबुहाणं च साहूणं तिम्म समण गिरितंडे केवलनाणुष्पत्ती । अहामित्रिहिया य देवया य महिमानिमित्तं ववागया । देवुज्ञीयविम्हिओ य दिवाकरदेवो गया नार्यमित्रिओ तमुवगतो । वंदिय केवलि पुच्छड सगरगति । केवलीहिं य से नरगगमणं वेर्यानज्ञामणं च महाकालदेवपवतं कहियं । तं 15 च सोऊण णारओ पबद्द्शो भीओ मसारगमणम्म । सिद्धा य बुह-विबुहा केवलिणो । इहेव नार्यसुयाणं दिवाकरदेवेणं गिरितडम्गामो दिण्णो । तेहिं बुध-विबुहवोहियाओ पृष्ठमाओ थावियाओ आय्यणे।

एव महाकालदेवचरियं इह परंपरागयं ति ! जा संडिलःऽद्वाणुमयाणुसारिणी गंध-रवणा सो अणारिओ वेओ ॥ 20 वसुदेवस्स वेयण्झयणं तप्परिक्ला य

इहं च आसि नार ओ, तस्स सुओ सार ओ, ततो बहुर ओ, परओ मरुमरुओ मरुमूई नारओ वीसदेवो सूरदेवो ति परंपरेण मामिणो इमस्स गामम्स. ततो खंदिल! देव-देवस्स सुया सोमसिरिदारिया परमम्बवती न मका पागयमाणुसेण बुह-विबुहपुरओ वेयं समज्ञिणंति(ती)। तओ मया भणिओ—वेयं दुविहं पि पढामि ति, कुणह पसायं ति तेण। 25 तहचभेय(१) समागण्सु वेयवाईसु ममं पिनस्तिण देवदेवो बंभदत्तं पुच्छति—कओ एए आगय १ ति। तेण भणियं—मम गिहे सज्झायपसंगेण चिट्ठंति मागह ति। तेण भणियं—दुद्दु कयं जंन ममं कहियं। तओ न कोइ वेयविक अणुओगं दाउमिच्छति। तुसिणीया परिसा विभियसागरो इव द्विया। भोइएण भणियं—जइ ता कोइ न उच्छहइ वुत्तं, गच्छंतु जहानयं माहणा. पुणो समागमो भवित्सइ ति। ततो मया भणियं—पुच्छंतु अहि-३० कया, कथाइ अन्हे भणिस्सामो। पुच्छओ य। मया सरोववण्णं अखिठयं भणियं, तस्स

१ वयसु ली ३॥ २ °इ ति सुकं प° शा०॥

<sup>4.</sup> B. 24

परमत्थो अवितहाणुवाई अत्थो ति । तओ' भोइएणं छवियं-भो ! सुणह वेयपारगा!, जो वा अहियविज्ञो, अब्भुवगच्छर इमेसि वेयपारगाणं वृद्धाणं पुरतो पुच्छं णिवतेत । ततो न कोड वेयविक अणुओगं दाउमिच्छति । तसिणीया परिसा श्रिमियसागरीवमा ठिया । तओ अहं लविओ उवज्झाएणं-भद्रमुद्द ! पावसु पुच्छाए कन्नारयणं ति । तओ 5 समुद्धिओ, कओ मे पणामो जिणाणं । दिहो हं बहुजणेण अणुओगसमागएणं को भुइचंदी गीवासग्रहसंतजनोइयपवित्तो । तओ मे लविया वेयत्यपारया बुह्ना-पुच्छह वे जत्थ संसक्षी3, जत्य जं वा पुच्छेयवयं । तओ गंभीरयानिग्घोसवायं सोऊण विन्हिया अणुओगगया छवंति -सन्माणिओ एएणं पुन्छाहिकारो ति कहेह से इमा फुडविसय-क्सरा वाय ति । तओ हं छविओ बुह्नेदिं-भो पियर्सरूव ! कहयसु, को वेयस्स पर-10 मत्थो ? ति । ततो मया लवियं -- नेरुत्तिया भणंति -- विय जाणेः तं वियंति. तेण वा विदंति, तम्हि वा विदंति वेओ भण्णति, तस्स परमत्थो अवितहाण्वाई अत्थो ति। तक्षो परितृहा वेयपारगा, रुवियं च-तस्स किं फर्लं १ ति । मया रुवियं-सो विन्नाण-फलो ति । तेहिं लवियं-विण्णाणस्म किं फलं । मया लवियं-विरई फलं ति । तेहिं लवियं-विरई किंफला?। मया लवियं-सजमफला। तेहिं छवियं-संजमो किंफलो?। 15 मया लवियं—अणासवफलो। तेहिं लवियं—अणासवो किंफलो १। मया छवियं—ववोफलो। तेहिं छवियं—तवो किंफलो ?। मया छवियं—तवो निजराफलो। तेहिं छवियं—निजरा किंफला ?। मया लवियं—केवलनाणफला। तेहिं लवियं—केवलनाणं किंफलं ?। मया लवियं— अकिरियाफलं । तेहिं लवियं-अकिरिया किंफला? । मया रुचियं-अओगफला । तेहिं लवियं-अओगया किंफला ?। मया लवियं-सिद्धिगमणपञ्चवसाणं अवाबाहमहफला व ति। तओ परितृद्रा वेयपार्गा । जमगसमगं मम साहकारेण पूरियं गगणं परिसापहाणेहिं । तुहेण भोडएण 'देवाण तुणं एको तेत्तीसाए' ति पसंसिजमाणो नीओ घरं, पृष्ठओ बत्या-ऽऽभरणेहिं। सोहणस्मि य दिणे सोमसिरी दिक्तिया, अदं च । उवणीयाणि मो चाडरंतयं । दिहा य मया सोमितिरी पसत्थमह-नयण-दसण-कर-चरण-जहण-थणकलस मञ्जणविहीए ! तीसे पाणि गाहिओ मि । रमामि य तीए महिओ रईए विव कामी । पस्सइ मं माहणो देवय-25 मित्र । बृह-विबृहाण य णिकेते कयाइ दियादओ पुच्छंति य मं आगमेस । अहमित प्रभवंती चउनयस्य भणामि निश्नयं । एवं मे तत्य गिरितंडे वसंतस्स वश्वति सहेण कालो चि ॥

# ॥ इंति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए सोमसिरिलंभो पंचमो सम्मत्तो॥

सोमसिरिलंभग्रं० ३९८ अ० ९. सर्वग्रन्थाग्रम्--५४७१-९.

र ली ३ विनाइन्यत्र— <sup>०</sup>ओ भाएणं क १ गो ३ उ० मे०। <sup>०</sup>ओ भाणपण शां**०॥ २ भो ! ज° शां०॥** ३ °को जे शार ॥ ४ °सुरू शार विना ॥ ५ °या पु शार विना ॥ ६ °रिकृदे क ३ ॥ ७ सोमलिरि-कंमी पंचमी सम्मन्ती इत्येवस्या पृथ्यिका शांवा।

## छहो मित्तसिरि-धणसिरिलंभो

कयाइं च पस्सामि बहिया गामस्सै इंदजालियं। तेण णागकुमारा णग्गोहपायवम-स्सिया दंसिया । मया चिंतियं-एस विज्ञाहरो केणइ कारणेण इहागतो, एएण सह का-यको संगमो सि । पुणो य मे बुह-विबृहायतणे य दिहो । सो मं आयरेण पुणो पुणो निज्यायइ। मया प्रविभन्नाओ-एस सो विज्ञाहरी ति । पुच्छिओ य--भगह किमाग-5 मणं ? किं वा कीरउ ? ति । सो पुण सुणेकणं विरहे ममं भणति-भद्रमुह ! अहं विज्ञा-हरो, अस्यि में दुवे विज्ञाओं सुहसाहणाओं सुंभ-निसंभाओं उपय-निर्णयणीओं, ताओ तब देमि. तुमं सि तासि भायणं. जं पुण वितिवृहाणं नं अहं सबं उवणेमि. तुमं कालच-उरसीए एगागी ममं मिल्स. अहसहस्साऽऽवितया य ते विज्ञा सिन्धिहित ित्त । मया पंडिबण्णं । चउइसीए य उववासिओ । गृहियाओ विज्ञाओ । भूणिया य में सोमसिरी-10 नियमो मे को वि, आययणे वसिँग्सं ति । सोमसिरिं आपुच्छिकण मा कस्सइ कहे-ज्ञास' ति निगाओ वियाले । तेण णीओ मि पश्चयविवरं छिण्णकढगसंसिएँ य पएसे । कयं बलिविहाणं। भणित-आवत्तेह विज्ञं, अट्टसहम्मे य पुण्णे विमाणं उवयित तं भारह णिस्तंको. मत्तद्वतलग्गाणि उपद्वजो य इच्छाए निवनणि आवत्तित ततो उवयह. सिद्धा एय ते विज्ञा. अहं नाऽइद्रे रक्खानिमित्तं अच्छिरमं-ति अवकंती । अहं पिँ 15 जवामि एगचित्तो । उवद्दयं च विमाणं घंटाजालकणरवंत विविद्कुसुमदामसुरिहगंध । तत्व य मज्ये आसण । मया चितियं-सिद्धा य मे विज्ञा . आरुहामि विमाण-ित संपहा-रेऊणं आसीणो आसणे। उपपयत्ति य सणियं सणिय। थोवंतरमुप्पद्यं त पवयकडगाणुसारेण 'पत्तं समं' ति तक्केमि । पउत्तं एक्कदिसाहिमुहं, णीणुत्रएमु खळंत वश्वति । उपण्णा मे चिंता-जहा पवयमित्तिमणुसरति, णिष्णुण्णयं च गच्छति खलमागगतियं, तहा कोइ पश्रोगो 20 होजा, तो उबयणि आवत्तेमि ति । आवतिए वि वसति । मणुस्साण य परिस्समजणिय-सुस्साससहमाकणोमि । विभायं च, दिहा य मया तत्यऽनक्खेवेण मणुस्सा कहं पि मं मिति । चितेमि-रज्जा ओसारियं नूणं एयं कित्तिम विमाणं केण वि पुरिसेण पउत्तं कस्स वि मएणं ति। अवङ्ग्णो मि विमाणाओ । पच्छओ य में लगा मणुस्सा 'देव! मा भाहि, **मा पक्षायसु, कहिं वा गच्छिसि ति अम्हेहिं** अणुवन्त्रमाणी ?' ति जपमाणा । अहं पि सिग्घं 25 पछायामि । जत्य मंतायंति तस्य वीसमामि । एवं तेहिं चिरं अणुगतो, न चातिओ गहेउं ।

दूरं च भमित्रण अवरण्हे स्रत्यमणवेलाए परिश्संतो तिलवत्युगं नाम सिन्नवेसं पत्तो । दुवारं च संवरियं । न देंति मणुस्सा पवेस । मया भणियं—अहं माहणो अद्धाणेण परिस्संतो, वेह मे पवेसं ति । ते भणंति—(प्रन्थाप्रम्—५५००) अन्हे पोरिसायस्स बीहेमो.

१ प्स बागबूं बूंब॰ श्रांका २ श्रांक विनाडन्मत्र— क्लिपयणी उक्त मेका क्लियणी के स्वी ३ ही ३॥ १ क्लियण शांका अर्थ क्लियण पण्क शांका अर्थ अपुष्ये वा विमाव शाका ६ पि सापुसि शाका।

माहणो समणो वा होहिति, अवेलाए जो संचरित सो रसंतो खज्जित रक्खसेणं ति। एवं निरणुकंपे जाणिकण गामेयने, णातिद्रे गामस्स आययणं, तत्थ य मि गतो । अइगंतूण य संबरिबदुवारो पसुत्तो मि । अहुरत्ते आगतो पुरिसी, सो उ महया सहेण मणति-उग्बाडेसु दुवारं पहिय!, मा ते कवाडं अंजेऊण वहिस्सं ति । तेण सहेण पश्चिद्धो मि । 5 मया भणियं-अवसरह, मा मे उण्णिदयं करेह, मा ते सिक्खावयं काहं ति । तती कही सुद्वयं रवति । मया य चन्घाडिय दुवारं । पस्सामि य पुरिसं छउडहत्थं, महाकायं, अबेळं, परूढनइ-केस-मंसुं, भायरदसणं च, नरवसाविस्सगंधियं, खंधेण गहिरतरदंसणं । महया केसभारेण विल्लिएण तेण में लडहो मुक्को, सो मया बंचिखो । गीबापएसे य पराहतो, ततो मुद्रिजुद्धं लग्गो । आहम्ममाणो य मया महया सहेण रसति, 10 रिओ य पुणो पुणो अभिद्दवति । अहमवि तस्त गायफरिसं परिहरंतो मुद्रीय अग्गहत्थेहिँ निवारेमि। गामजणो य तेण रिवयसहेण पडिबुद्धो पडहमहं कलकलसहं च कैरेइ। गहिओ य अणेण अहं। मया 'एस पं परिभवियक्को' ति पुरिन्याओ बाई जुयलेहिं पीलिओ रुहिरं व-मंतो महया सहेण रसंतो पहिओ। अहमवि देवकुछमतिगओ, 'पमाए ण्हाइस्सं' ति हिओ। सम्माकाले य साउहो बहुओ गामलोओ निग्गतो । दिहो य गेहिं पुरिसादो वाहिं 15 देवकुलस्स गओ विव गैरुयधाउभूसिओ पहिओ । सहो य ऐहिं क्लो । मया य अवलो-इस्रो जणो, निगातो स्टि । समकं तेहिं मे कओ पणामी—'देव ' जीवह बहुणि बासस्य-सहस्ताणि ति। मणंति-अम्हेहिं नायं-माहणो रक्कसेणं खड्ओ 'रवंतो भवसिं ति. तं सामी! तुम्हे देवा. जेण इमम्म विसयस्म अकालमध् पुरिसादी विणासित नि । तती मेहिं सिन्नवेसविंहं परितहेहिं इमन्स कलसऽहसएहिं पुर्वि माहणेहिं पहिंविओ मंतपूर्ण य 20 वारिणा, पच्छा वृद्धाहि धवलपडसंयुयाहि । ततो पच्छा कण्णाहि विचित्तवत्य-मझा-ज्यु-लेवणाहिं दिसादेवयाहिं विव समागवाहिं बन्धा-ऽऽभरणभूसिओ, तुडियनिनाएण य महवा रहं सेयबिलवहसंपउनं आरोविओ मि । मंगलवयणाभिणंदिओ कयनोरणविभागं च पढा-गमालोबसोहियं पविद्वी मि तिलवत्थ्यं। क्यवंद्णमाला-पुण्णकलससस्सिरीए आवासपिड-दवारे अवदृष्णो मि रहाओ । अइगओ आबामं वित्थिष्णसयणा-ऽऽसणं । आसीणो मि 25 आसणे । ततो महत्तरएहिं समवाएऊणं कण्णाओ रूववतीको सदक्तिवाणां माछंकियाको उवट्टवियाओ । विण्णवेति य ममं-सामि! तुन्हेहि परित्तातिओ इसी जजी तह इसार्ण जाणाविहें ओ अज्ञप्पिनितं. एयाओ दारियाओ पहाणकुरुसंमूयाओ, ताओ भवंत सुस्सू-सिकाओ. पसायं कुणह ति । ततो मया मणियं-सुणह, अहं माहणो सब्झायनिमित्तं निमाओ. अन्नं सम दारियाहिं. पृजिओ नाम अहं एतीए य पहिनतीए, एसा मे तही

<sup>?</sup> हां ३ विनाइन्यम---- 'रिसो सह' दा। । 'रिसो उसह' ६ १ 'रिसाओ सह' गो १ मे०॥ र संविद्यगंधेण गहिर' उर मे० विना॥ १ करोति शा०॥ ४ 'हुसुगछे' हो १ क १ गो ३॥ ५ 'सेहिं सह' का० विना॥ ६ सि सर्यणासणे शा० कर्स० विना॥ ७ 'जमो अर्छ' शां० विना॥

5

जं तुन्हं सिवं. विसज्जिया य मया सुहभागिणीओ होंतु-नि कण्णावंदं विसज्जियं। ताओ ममं पुष्फेहिं देवनिव अवकरें ऊण गयाओ सगिहाणि। पच्छिमकाछे य अनेसिं दिज्जमा-णीओ वि न इच्छंति भत्तारं 'अम्हं स एव भत्ता'।

पुच्छिया मया बुद्धा—को एस पुरिसाओ १ ति । ते भणंति—सुणह— सोयासपुरिसायस्स उप्पत्ती

कंचणपुराहिवम्स रण्णो एस पुत्तो सोयासो नाम मंमलोलो। रण्णा य कयाई अमा-घाओ घोसिओ । तक्षो सोयासमणूमा वंसगिरीओ मऊरे आणेंति कुमारस्स मंसनि-मित्तं । सुयस्स य विक्खित्तस्म कप्पिओ मऊरो बिरालेण हितो । सो भीओ कुमारस्स निगातो मंसहेतं--कत्य उभेज भक्खमभक्खं वा?। नेग वालक्ष्वं परिहाए मैजमयमु-जिमयं दिहं, तस्स मसं मक्कयं, भोयणकाले कुमारस्स सोयासम्स दिण्णं । 'रसियं' ति 10 भुत्त-भोयणो सूर्य भणति—तुमं जाणमाणो अण्णया मम एरिसं च पयसि कीस ? ति । तेण अभएण विण्णविओ—देव ! विरहे वो कारणं कहतिस्म नि । तेण कयंजलिणा सब्भूयं कहियं। मो तुहो, पूजितो तेण सृदो भणिओ य-सोम्म अल अण्णेण मंसेण, पइदि-वसं कीरउ जत्तो ति । ततो सयमयाणि दारह्वाणि गवेसेनि से गणुसा, अलभंता व पच्छण्णं वहति बालाणि । सो य गिद्धो माणुनमनम्स मेसाण न इच्छइ । पउरउवहवे य 15 रण्णा पच्छण्णं रक्ष्वपरिसा ठविया ; नेहिं गहिया कुमारमणमा । तेहि पुच्छिएहिं कहि-यं मोयासस्म सामिणो नियोगण अम्ह अजाहमयगाणि जीवंताजि य विवाडेकण मसं उबणेमो ति । परिचितंत्रण रुहेण रण्णा निश्चिसयो आणत्ते । एगागा मारेकणमाऽऽमगं पउलियमं च माणुसमंम खायः । स्वत्वसेण अहिट्टितो भगतो इम भूमिमागतो । विसञ्जो तस्स भएण इहमावासिओ । तो जं पम्सिन त एक्टेणेब छउडापहारेण मारेऊण खायति ।20 सारहं पि जणं न गणेइ। तो तम्हेहिं जणो परिसाइओ नि !!

उवणीयं में भोयणं । समागयाणं दीणा-ऽणाहाणं दिण्णं भोयणं, दिण्णसेसं भुंजामि । वसिऊण य तत्थ निगाओ, गओ मि अयुरुग्गामं । तत्थ रायपद्दे एकस्म सत्थवाहस्स आवणं अहीणो । तेण अब्भुट्टेऊण दिण्णं आमणं । मुहुनंतरेण य लाभो महंतो लढ़ो । तेण वि नीओ सगिहं । मर्जिओ मि सोवयार । भुनभोयणस्म य में पणओ कहेइ-— 25

सुणह सामि '-अहं धणिमित्तो नाम वइसजाइओ, सिरी मे भजा सरिसकुलसभवा, तैसि दुिहिया मित्तिसिरी दारिया। सा मया नेमित्तियस्म किंदया--पस्स ताव दारिकं, केरिसी से भवियवया ?। तेण लक्खणाणि पिन्सिजण भणियं--एस पुहुँइपइणो भारिया भविस्सिति। मया भणिओ--कत्थ सो ? कहं वा विण्णायद्यो ? ति । सो भणिति--जिम्म ते पासिष्टिए सयसहस्स्यगुणो लाभो भविस्मिति तक्क्षणादेव नं जीणिजासि ति । तं एस 80 दारिया तुम्हं सुस्स्सिया होड ति ।

१ ततो साना र सर्यमय° टी ३॥ ३ तीते दुः साना ४ 'इवीपतिभा' सान ।। ५ जाणेजा' शान ॥

15

ततो सोभणे दिवसे पाणिग्गहणवेलाए आणिया मित्तसिरी सिरीसकुसुमसुकुमालसरीरा, सरससररुहनयणलोभणमुही, मुहकमलभूसणकसणतारकालंकियनयणजुयला । विहीय पाणिग्गहणे वित्ते उवह विया सोलस कोडीओ सत्थवाहेण । ततो रमामहे सह तीए महुर-तरभासिणीए ।

5 तस्स य गिहस्स समीवे सोमस्स माहणस्स दृश्या सुनंदा नाम माहणी। तीसे पंचण्हं दारगाणं अणुमग्गजाया भगिणी धणिसरी नाम दारिया। पुत्तो य से पक्तो, सो मेहावी छहो। ततो मे कहेइ मित्तसिरी—अज्जउत्त! सोमस्स सुओ एस दारओ असत्तो वेयं पिढेंच, तेण दुक्तिस्याणि माहणाणि. सक्क वो तिगिच्छं काउं जेण अज्ञयणजोग्गो भवे?। मया भणिया—तव पियनिमित्तं घत्तिस्सामि ति। ततो से मया कत्तरीए जीहा-10 तंतु सिग्ध्याए किसणा छिण्णा. रोहणाणि से पउत्ताणि। ततो विसद्वाणी संवुत्तो। तुद्धेहि य मे धणिसरी महुमासवणिसरी विव क्विणी उवणीया—देव! जीवाविया अम्हे दारयं तिगिच्छंतेहि। सो य मे दारओ वेय पाढिओ. थोवेण कालेण बहु गयं। ततो हं दोहिं वि मित्तसिरी-धणिसरीहिं सिंहओ कीछमाणो तत्थ वसामि किंचि कालं ति।।

## ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए मित्त-सिरि-धणसिरिलंभो छहो सम्मत्तो ॥

र्मत्तिसिर प्रन्थाप्रम्-१०० ६ सर्वप्रन्थाप्रम्--५५७२-६५

## सत्तमो कविलालंभो

उपपण्णवीसभाण व भि दोण्ह वि जणीणं कहिओं में पुच्छंतीणं पभवो सच्छंद्विहारों य। तती परिओमविमापमाणमंभासमुद्र्याओं सवुत्ताओं। अण्णया य पर्याह्र ज्ञा निगतों 20 मिं गओं वेदसामपुरं। तत्थेव पहिया 'वीसमामिं ति उज्जाणमितगतों। परसामि य तहणजुवित एकाए बुद्धाए इहरण्हि य चेदक वेहिं सहियं उववणदेवयामिव कि पि दियय-गयमण्याचित्यंती लेपपयजुवितिमिव निच्छच्छी झायमांणी अच्छइ। ततो सा ममं परममाणी सहसा उद्धिया. कंठे गहेकण पर्याता—सहदेव शवहर देवर शक्यों सि शत्ते। वतो कुमु-मियाऽसोगच्छायासण्णिसण्णस्म में कहइ रोवती—इह कविल्यम रण्णो महऽस्तपती 25 पिया में वसुपालिओं नाम. तस्साहं दुिद्या वणमाला णाम. सा हं पित्रणा कामक्रवातों नरवइनिओएण कयाई दोचण रा(आ)यसस सुरदेवस्म कामक्रवगस्म दिण्णा, सो ममं गहेकण मगिहमागतो. ततो हं महदेव शत्रांसि पवसिए कि पि सुरदेवेण कुछपरस्स सुमरमाणी कस्सइ काछस्स इहाऽऽणिया. थोवस्स य काछस्स सो ताहे सुरदेवो अपणो मम वा मंदभागयाए पाणेहिं विउनो. नतो हं परमदुक्खिया गिहे रित अविद्माणी अपने विहरचुड्डाए बालक्षवेहिं महिया उज्ञाणमिहमागया सोगविणोयनिमित्तं. तुमं च

१ 'गुपुत्रवजा' काठ विना ॥ २ मित्तस्मिरि-धणसिरीय कंमी छही सम्मत्तो शांठ ॥ ३ सि परिधजी मि बद्' शोठ । ४ चिनिजंती शाठ ॥ ५ 'णी पिच्छड् शांठ विना ॥ ६ वहिं तु' शांठ विमा ॥

में विहो, इयाणि धिइं छमिस्सामी-ति एवं कहेइ। अहं पिणं 'हुं हुं' ति करेमि। वितियं च मया—कयमिमीए देवरनाडयं, तं पस्सामि ताव से परिणामं ति । सा य भणति— वचामो गिइं ति । ततो परिथया मो वेदसामपुरमञ्झेण । विन्हितो जणो पेच्छित मं 'को णु पसो देवरूवि ?' ति । अइगतो मि वसुपालियगिईं ति । वणमाला कहेइ घर- जणस्स—एस में देवरो सहदेवो चिरपविस्था दिहो नि । तुहुण य घरजणेण अच्छेर- 5 यमिव दिस्सहे । कयपायसोयस्त य सिणेहऽब्भंगं-सम्महण-पधंसण-सिण्हाणाणि वणमाला करेइ सयं । सिणेहऽब्भंगगत्तस्स परिहियवर्त्थम्स य चिरायमाणे वसुपालिए उवणीयं में भोयणं । भुत्तभोयणो य आसणगतो अच्छामि । आगओ वसुपालिओ । तेण में कओ पंणिवाओ दंसणेणेव । किहंयं च से वणमालाए—ताय ' एम में देवरो महदेवो ति । सो भणति—सागयं ते ? ति । पुणो पुणो य में पस्मित । तीए य भणिओ—ताय! 'तुब्भे 10 चिरायह' ति भुत्तो सहदेवो. कहाऽवक्लेवो आसि ? ति । सो भणात —सुङ् कयं जं भुत्तो, मम पुण वक्लेवं सुणाहि—

कविलो राया भिगुणा नेमित्तिणा अण्णया भणिओ—गय किविला कण्णा सत्थकाराऽणुमयलक्खणोववेया अहुभरहाहिविषित्रभज्ञा भविम्मित । रण्णा पुन्छिओ—कथ्य से।
होज्ञा ? कहं वा नायवो ? ति । सो भणित—निमत्त्वलेण भणामि—(यन्थाप्रम्—५६००) 15
जो फुलिंगमुहं आसं दमेहिनि तं जाणमु. सो पुण गिरितड सनयं अच्छिति देवदेवस्स गिहे । तं वयणं परिघेत्तण महरिहवन्थाऽऽहरणा जे कुसला मणुम्मा ते भणिया—
को तं गिरितडाओ इहाणेज्ञा अविजाणियं ?। तत्थ इंद्मममेण इंद्जालिएण पिष्ठवणं—
अहं आणिमि तं तव नेमित्तीकह्यं जामाउग ति । सो सपरिवागे गतो अज्ञ बहुयस्स
कालस्स आगतो कहेइ राहणो—देव । अहं गनो गिरितडं, दिहो य भया सो पुहवितलैति-20
छओ मणस्स अच्छेरयभूओ, विज्ञामाहणववणसेण य निणीओ गामाओ पष्टयकडयसंसिँए
य पएसे. विमाणं जंतमयं रज्जपिडवद्धं विलइओ राओ. ततो णं गगणगमणसंठियं निस्सद
नेमो. विभाप च नाउण 'हीरामिं ति पलाओ, महाजवो न सिक्ओ गहेउं. इमो य
मे काछो परिभमंताणं, ण य से सुती वि छद्ध ति निवत्ता मो । तं एयमहं सोऊणं राया
विमणो 'कहं तस्स पिडवत्ती होज ?' ति वियारेमाणो अच्छित। तम्स समीवे अहं आसि 125
ऐसाऽवक्खेवो-ति तेण वणमालाए किव्यं।

तं च वयणं सोऊण मे चिंता जाया—जातं इहं अच्छियवं ति । अवरज्जुके य वसुपा-लियसमक्लं वणमाला ममं भणति—सहदेवसामि ! सकेह फुलिंगमुहं आसं दमेऊणं ? । मया भणिया—आसं दृहुण तस्स पगती विण्णायए । वसुपालिएणं भणियं—पस्सह आसं

१ 'पागत्तस्य उम्मइ' शां० विना ॥ ४ 'त्थनियत्थस्य सा० ॥ ३ पणामो दंसणण । क' शां० विना ॥ ४ 'ति सुरदेव' शां० ॥ ५ 'छसं(मं)गछतिछ' शां० ॥ ६ मणुस्तअ' शां० ॥ ७ ३० मे० विनाऽन्यय--- 'सि-ययप्' ली ३ शां०। ९ एसो ब' शां० विना ॥

सच्छंदेणं । दिहो य मया फुर्लिंगमुहो बालकुमुयपत्तरासिवण्णो, डिक्किट्रपमाणो, पण्णत्तरिं अंगुलाणि असिओ, अहसयंगुल्परिणाहो, बत्तीसंगुलिवयणो, आवत्तमुद्धो, पसत्यसुर-कण्ण-केस-सर-संठाण-णयण-जंघो, अतितेयिस्सियाए अणारोहणीओ। तं दहूण य मया भणिओ—सक्का आसं दमेअणं ति। वसुपालितो भणिति—रण्णा पुत्र संदिहो मि—जो इच्छति आसं 5 दमेअण तस्स वियरह कामओ. दिमयं च मम निवेदेसुं ति. तं संदिसह जं एत्थं कायव्वं। मया से बिलिविहाणं संदिहं, कुंचमुहीओ संकला पित्रबद्धाओं 'सूईओ चत्तारि कारह' ति। तेण जहासंदिहं कयं। अहं पि कयमंगलो फुर्लिंगमुहमिमक्लो। सूईओ संकलिय पहा-णस्स चत्रमु अंगेमु सिन्नवेसियाओ। जओ पित्रविमच्छति ततो सूनीपिडिपेहिओ ठाति। बद्धाइओ निवारिज्ञइ. न य से खेयं होति। ततो ठाउं इच्छति, तं विहिउमारद्धो। राया 10 अवलोयणैगतो परसति। वायगजणो य सिक्खाकुसलो विम्हिओ य पसंसिति साहुकार-मुहलो।तओ मया तोसिओ य राया, दिमओ फुर्लिंगमुहो।इंदसम्मो य परिसऊण मसं पिहओ पाएमु—स्वमह जं अम्हेहिं तुम्हं भवियवं अयाणमाणेहिं चेहियं गिरितेडे।

ततो मोहणे दिवसे कविला रायकण्णा दिक्खिया. अहं च। उवणीया य मे ममीवं कणगसुघोयनिस्मिया विव देवया, निवयणिज्ञमणोहरस्तरीरा, सरयपसाहियसरकोमलकम-15 लवयणा। तओ हुओ विहिणा हुयासणा पुरोहिण्ण। गाहिओ मि पाणि कविलाए राय-वरकण्णाए कविलेण। ततो मे परमपरिशेमिविमिष्यस्यणानुयलेण पयिक्यणीकओ जलण-देवो, छुढा लायंजलीओ। उवणीया बत्तीम कोडीओं विलिएण कविलेण। धुवदंमणसुम-णसो य कविलाय सह मुद्ति वसामि कविलग्यगिहे। तस्स य सुओ अंसुमंतो नाम कुमारो. सो मं सेवित विणीओ। गाहेमि णं कलामु विसेसं। कविलागुणपिहरतस्स १० विरुक्ष्यस्स य मे वचित काले। जिंगमि णं तत्य हं कविलं नाम कुमारे।।

# ॥ ईति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए कविल्ला)लंभो सत्तमो सम्मत्तो॥

कविलालंभग्रन्थाग्रम्---क्षोक ६३ अ० १७. सर्वग्रन्थाग्रम्----क्षोक ५६३६



१ °देण य । दि° शां० विना ॥ २ °वेदियस्यु क्ति शा० विना ॥ ३ °णगो प° शां० ॥ ४ कविकार्कमो सक्तमो स्वक्षा पुण्यिका शा० ॥



# श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरब्रमालाया एकाद्मीतितमं रब्नम् (८१)

पूज्यश्रीसङ्घदासगणिवाचकविनिर्मितं

# वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम्।



तस्याऽयं द्वितीयोंऽशः।

(परिशिष्टषट्कान्वितः।)

सम्पादकी संशोधकी च-

ष्टृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविमशाखीय—आद्याचार्य—न्यायाम्भोनिधि— संविभचूडामणि-सिद्धान्तोदिधिपारगामि-श्रीमद्विजयानन्दसूरीश-शिष्यरत्नप्रवर्त्तकश्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां शिष्यप्रशिष्यौ चतुरविजय-पुण्यविजयौ ।

प्रकाशयित्री---

भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

बीरमंबत २४५० आत्मसंबत् ३६ मृत्यम्-सार्द्धरूप्यकत्रयम्। विक्रमसंवन् १९८७ ईस्बीसन् १९३१

# निवेदन.

आजथी बे वर्ष पहेलां अमे विद्वानोनी सेवामां वसुदेवहिंडी प्रथमखंडनो प्रथम विभाग तैयार करी हाजर कर्यों हतो. आजे तेनो ज बीजो विभाग अमे रजु करीए छीए. आ विभाग अमे आजथी एक वर्ष पहेलां पण विद्वानो समक्ष घरी शकीए तेम हतुं. तेम छतां आ विभागने परिशिष्टो प्रस्तावना शब्दकोप आदिथी अलंकृत करी विद्वानोनी सेवामां अर्पवानो अमारो संकल्प होवाधी अमे आ विभागने रोकी राख्यो हतो. परंतु प्रस्तावना आदि बधुं य आ विभागमां एकी साथे आपवाथी आ विभाग घणो मोटो थई जाय तेम होवाथी अने प्रस्तावना आदि तैयार करवामाटे अमे घारेल हतो ते करतां य हजु वधारे वस्त्रतनी आवश्यकता होवाथी त्यांसुधी आ विभागने पड्यो राखवो ए अमने उचित न लागवाथी छेवटे छ परिशिष्टो साथेनो आ बीजो विभाग एटले उपलब्ध वसुदेविहेंडीनो प्राप्त थतो अपूर्ण प्रथमखंड पर्यतनो अंश अमे विद्वानोना करकमलमां अर्पण करीए छीए. अने साथे साथे अमे इच्लीए छीए के प्रत्येक विद्वान अमने एवो आशीर्वाद आपे जेथी अमे प्रस्तावना आदि तेयार करी आ प्रथमा तृतीय विभागने पण सत्वर प्रकाशमां मूकी शकीए.

#### परिशिष्टो

आ विमागने छेडे अमे छ परिशिष्टो आप्या छे. ते आ प्रमाणे छे — परिशिष्ट पहेलामां धिमाह अने वसुदेवनी पत्नीओनो परिचय छे. वीजा परिशिष्टमा वसुदेविह डीप्रथमखंडमां आवता पद्योनो अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. त्रीजा परिशिष्टमा विशेष नामोनो अनुक्रम आप्यो छे. चोथा परिशिष्टमां विशेषनामोनो विभागवार अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. पांचमा परिशिष्टमां प्रथमखंडमां आवतां कथानको चरितो अने उदाहरणोनो अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. छठा परिशिष्टमां वसुदेविह प्रथमखंडमां आवतां चार्चिक आदि विशिष्ट स्थळोनी नोंध आपवामां आवी छे.

आ बधां य परिक्षिष्टोने लगतो विशेष परिचय, प्रम्तावना, विषयानुक्रम, कोष आदि बधुं य अमे त्रीजा विभागमां आपीछं.

प्रस्तुत विभागना संशोधनमां अमे युक-शिष्योप घणी ज सावधानी राखी छे. तेम छतां अमे स्वछनाओ करी ज हशे तेमाटे अमे क्षमा प्रार्थनापूर्वक मौने विनवीप छीए के जे महाशयो अमने अमारी ते ते स्वछनाओ सूचवशे तेने अमे श्रीजा विभागमां सादर योग्य स्थान आपवा जरा य संकोच नहि राखीए.

निवेदक---

प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजीना शिष्य-प्रशिष्यो सुनि चतुरविजय-पुण्यविजय.

# निवेदनम्।

इतो वर्षद्वयादर्वाग् वयं वसुदेवहिंडीप्रथमखण्डस्य प्रथममंशं मज्जीकृत्य प्रसिद्धमकाण्मं । अग्र तस्यैव दितीयमंशं प्रकटीकुर्मः । विभागमेनं वयं संवत्तरसमयादिष प्राग् विदुषां समक्षं धर्तुं शक्तिमन्तोऽभूम, किन्तु परिशिष्ट-प्रस्तावना-विषयानुक्रम-शब्दकोशादिभिरलङ्कृत्य एनं विभागं विदुधजनकरकमलेषु अर्पणसङ्कल्पोऽस्माकमासीदिति अस्माभिरस्य प्रकाशनमद्य यावद् रुद्धमभूत । किष्व प्रस्तावनादीनामस्मिन्नंशे एकत्रीकरणेऽस्याशस्य प्रमाणमतितरां वर्धते तथा एतद्धन्यप्रस्तावनादीनां सज्जीकरणेऽस्मिन्नघोरितकालक्षेपाद्य्यधिकतरः कालक्षेपः सम्भवीति तावत्समयावि अस्य विभागस्य मुद्रणकार्यालयान्तः रुन्धनं नास्माकमुचितं प्रतिभाति इति परिशिष्टपद्कैरलङ्कृतमेनं द्वितीयमंशं अष्टमलम्भकादारभ्य उपलभ्यमानापूर्णप्रथमस्वण्डपर्यन्तं वयं विद्वद्वगंसेवायामुपदीकुर्महे । महैवाशाम्महे च यन् सर्वेऽपि विद्वांसोऽस्मभ्यं तथाऽऽशिषं ददतु यथा वयमस्य प्रस्तावनादिविभूषितं तृतीयमंशं सत्वर प्रकाशियतुं शकुयाम ।

#### परिजिष्टानि

विभागस्यास्य प्रान्ते पद परिशिष्टानि मुद्रितानि वर्तन्ते । तानि चेमानि—आशे परिशिष्टे धिम्महस्य वसुदेवस्य च पत्नीनां परिचयः द्वितीयम्मिन वसुदेवद्विण्डिप्रथमखण्डान्तर्गतानां पद्यानामनुक्रमणिका, तृतीयम्मिन परिशिष्टे एनद्वन्थान्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादिक्रमेणानु-क्रमः, तुर्ये एतदन्तर्गतानां विशेषनाम्ना विभागशोऽनुक्रमणिका, पश्चमे कथा-चरितोदाहर-णादीनामनुक्रमः, पष्टे च परिशिष्टे चार्थिकादीनां विशिष्टस्थलानामनुक्रम इति ।

परिशिष्टानामेपा सविशेषः परिचयः प्रस्तावना विषयानुकमः शब्दकोष इत्यादिक सर्वमिष वय तृतीयस्मिन विभागे दास्यामः ।

प्रस्तुतेऽस्मिन विभागे संशोधनसमये आवान्यां गुरु-शिष्याभ्यामतीव सावधानीभूय संशोधितेऽष्यवश्यं स्खलनाः काश्चन सञ्चाता भविष्यन्ति तद्यं वयं क्षमाप्रार्थनापुरस्सरं प्रत्येकम-स्विलानिप विदुषो विद्यपयामः यद्—ये महाशयाः अस्माकं तास्ताः सञ्जाताः स्खलनाः सूचिय-ष्यन्ति ता वयं तृतीयस्मिन् विभागे साद्रमुहिस्विष्याम इति

निवेदकौ----

प्रवर्त्तकश्रीकान्तिविजयक्षिण्य-प्रशिष्यो मुनी चतुरविजय-पुण्यविजयौ.

# विषयानुऋमः ।

| विषयः                               | पश्रम्          |
|-------------------------------------|-----------------|
| ८ अडुमो पउमालंभो                    | २०१             |
| ॰ नवमो आससेणारुभो                   | २०६             |
| १० दसमो पुडारुभो                    | २०८             |
| ११ एकारसमो रत्तवतीलभो               | <b>२</b> १७     |
| १२ बारसमो सोमसिरीलभो                | <b>२</b> २०     |
| १३ तेरसमो वेगवर्तालमो               | <b>२</b> २४     |
| १४ चोइसमो मयणवेगालमो                | २२९.            |
| १५ पत्रसमो वेगवर्तीलभो              | <b>२</b> ४७     |
| १६ सोलसमो बालचटालमो                 | २५१             |
| १७ सत्तरसमो बधुमतीलमो               | <b>२</b> ६५     |
| १८ अद्वारसमी पियगुसुदरीलभी          | ₹ ८१            |
| १९ · ····                           |                 |
| ₹0                                  | ****            |
| २१ एगवीसटमो केउमतीलभो               | \$06            |
| २२ वावीसइमो प्रमावतीलभो             | 3 4,0           |
| २३ तेवीसइमो भइमित्त-सञ्चरिक्वयालंभो | \$ 14. <b>2</b> |
| २४ चउवीसइमो पउमावतीलभो              | ३'4 <b>५</b>    |
| २५ पचवीसहसो पउमसिरिलंभो             | 3 <b>4</b> 0,   |
| २६ छवीसइमो ललियसिरिलमो              | ३६०             |
| २७ सत्तावीसइमो रोहिणिलभो            | ३६४             |
| २८ अट्ठावीसइमो देवकीरुभो (४)        | ३६७             |
| परिश्चिष्टानि                       |                 |
| परिशिष्ट प्रथमम्                    | २               |
| परिशिष्टं द्वितीयम्                 | ч               |
| परिशिष्ट नृतीयम्                    | ও               |
| परिशिष्ट चतुर्थम                    | <b>३</b> ८      |
| परिशिष्ट पञ्चमम्                    | <b>પ</b> ર      |
| परिक्रिष्ट षष्ठम्                   | <b>પ</b> ુષ્ટ   |



#### अहमो परमाछंभो

कवाई व गणियारी वणहत्यी आणीओ । सो दिहो य मया उष्णयमुद्दी, पमाणजुर्त-सुरूवहत्थो, वणुपट्टसंठियविसिद्धपट्टो, कच्छभसरिच्छयवळनहमंडियचाकचळणो, वराह-सरिसैजघणदेसो, अदुर्गुछियछगलसच्छमसुण्णयकुच्छिमागो, ईसिमसुण्णयगासुहवण्णदंत-**बुस**ढो, सरसदाळिमपसूणनिकरच्छविहराघरो, अकुडिळसंगयपसत्थवाळो । तं च दहण 5 मया चितियं-एस गती भद्री सुहबिणेओ। 'गेण्हामि णं ?' अंसुमंती पुच्छिओ। तेण हं निवारितो 'अलमेएणं' ति । अवदृष्णो कविलेण राद्रणा वारिज्जमाणो वि. उवगतो गयसमीवं । आफालिओ य पच्छओ परियत्तो । अहं पि सिम्घयाए इयरं पासं संकंतो । सो चक्कमिव भमति। अहं अभीओ वंचेमि से। ततो मया पुरओ वत्यं खित्तं, तत्थ निविधिको । दंतेमु चरणे णिमेऊण आरुढो मि गयं । विम्हिको जणा सह नरविता 10 अंतेकरेण अर्टेंछेरं ति । ततो मि णं छंदेण वाहेजमारद्वो ।

वीसत्यो य दीसमाणी जणेण उप्पइओ नहयलं, तुरियं नुरियं नेइ मं। अंसमंती य कुमारो पच्छओ लग्गो। तेणाऽहं दुरमिक्खत्तो। 'को वि मं गयरूवी अवहरइ'ति चितेऊण आहती संखदेसे जातो नीलकंठो, ममं छहेडण नही। अहमदि अहवीय तलागमञ्जे प-दितो, उत्तिण्णो । ण याणामि 'कयरो देसो ?' ति मृहदिसो भमंतो सालगुहं नाम सन्निव-15 समुवगतो । तैस्स य बहिया उजाणं, तत्य 'वीसमाँमी' ति अइगतो। तत्य य अभगगसे-णस्स राइणो कुमारा आउहपरिचयं कुणंति । ते पुच्छिया—किं तुन्हे उवएसेण गुरुणो सत्य-मोक्सं करेह ? अहवा समतिए ? ति । ते भणंति—अत्थि मो उवज्झाओ पुण्णासी नाम. जद्द तुब्भे जाणह आउहरायं, परसामी ति जाव तुब्भं सिक्खागुणं ति । मया सरमोक्खेदि जत्य जत्य ते भणंति तत्य तत्य खित्ता सरा दृढदिहेणं। अनुकलक्ययाए विन्हिया भणंति-20 तुब्भे णे होह सबज्जाय ति । मया भणियं-णाऽहं पुण्णासम्स आसाछेयं करिस्सं ति । ते दहं छग्गा—इजह पसायं, सीसा मो तुन्धं। मया भणिया—जइ एवं, तस्स उवन्धा-यस्स अणुवरोहेण सिक्खावेमि भे, जाव अच्छामि ति । ते तुहा-एवं हवड । दिण्णो णेहिं आवासो । पुण्णासस्स अविदितं ममं उवासेति ते, ममं न सुयंति खणमवि, भोयण-उच्छादणेहिं य चितंति । आगमियं च पुण्णासेण । सो आगतो वातिगजणपरिवृहो । सो 25 मं पुच्छति-आवहविद्धं जाणह ?। मया छवियं-जाणामि अत्थं अवत्थं वियत्थं, अत्थं पायविचारिणो गयगयस्य य. अवत्यं आसगयस्य यं, वियत्यं खग्ग-कणक-तोमर-भिंडि-माळ-मूळ-चन्नमाइयं ति. विविद्दं मोक्खं पि जाणामि--दृढं विदृढं उत्तरं ति । सो अक्खे-

१ °तो सु भां ।। २ °सजागुदे भी १ ।। १ महगुष्क्रिय शा विना ॥ ४ °क्केरयं ति शां ।। ५ सत्य य शांत्र। १ °सामि ति शांत्र। ७ °ण । आउद्दश्यक्तवाप् शान्। ८ ण ली ३ उ २ मे०॥ ९ **ेव कीसाप्तम्बं च विच**े शां० ॥

वपसाहणेहिं विन्हिओ । ततो केणइ विजसा तं च तेसिं समवायं सोऊण अभग्गसेणो बवागतो राया । तेण ममं दहूण निवारियं वालवीयणं । कयप्पणामो य कहाय निसण्णो । पुच्छइ य पुण्णासो—केण पणीओ धणुबेदो ? । मया भणियं—जहा—

### धणुबेयस्स उप्पत्ती

5 इहं भरहे मिहुणधम्मावसाणे कुळगरपणीयहकार-मकार-धिकारडंडनीइओ मणुया अइ-कमंति, तदा देनेहिं समिहुणेहिं उसभिसरी णाभिसुओ पढमरायाऽभिसित्तो। तया पग-तिभइया मणूसा पगतिविणीया य आसी पगतिपयणुकोह-माण-माया-लोभा, तदा न किंचि वि सत्थपयोयणं। जया पुण सामिणो पढमेंपुत्तो समत्तभरहाहिनो चोइसरयण-णव-निहिपतिसामी जातो, ततो तस्स माणवो नाम निही, तेणं वृहरयणाओ पहरणा-ऽऽवरण-10 विहाणाणि य उवदिहाणि। कालंतरेण य दारुणहियण्हि य राया-ऽमचेहिं य समतिविक-पियाणि ववदिहाणि पहरणविहाणाणि। निबंधा य कथा विउसेहिं। एवं अन्थाणि अव-त्याणि वियत्थाणि य पवत्ताणि, आउहवेदो मंत्रविकप्पा य संगामजोग्गा।।

करणसहितो पुण आया कयपयत्तो चिक्सिटिय-सोइंदिय-घाणिदियपउत्तो लक्सेंबरेसे चित्तं निवेसेऊण हियइच्छियमत्थकञ्चं समाणेति ।

- 15 तनो भणित जोग्गारियओ—सामि हो अस्हरण्णो माणवेण णिहिणा पविनयं पहरणा-ऽऽवरणिवहाणं, जं भणह—'आया मत्याँणं मंघाणे निम्सरणे य रणे य पमाणं ति तं ण होति. आया भूयसमवायअतिरित्तो न को इ उवल्रञ्भति, सब च भूयमयं जगं. भूयाणि य संहताणि तेमु तेसु कज्जेसु उवज्ज्ञंति, ताणि पुर्हाव-जल-जलण-पवण-गगणमं-णिणयाणि. जो थिरो भावो सो पत्थिवो. जो दवो सो उदयं, उम्हा अग्गेया, चिट्टा 20 बायहा, लिहमाऽऽकासं. करणाणि वि तप्भवाणि—सोयं आयाससभवं सहग्गहणे समत्यं. वती वायहा फास पिल्यते देससंवेयगं ति. विणहे मरीरे सभावं पिल्वज्ञंति भूयाणि. कयरो एत्य आया जत्यं सामित्तं वण्णह ?. भूयसजोगे चेयणा संभवति, जहा मर्ज्ञगसमवाहे फेर्णबुबुयसहकरणाणि. मदसत्ती यण य मज्जवतिरित्ता तन्भवा. तहा भूयाणं विसयपिलवत्ती.
- 25 न विज्ञण आया। मया भणिओ—जइ भूँयसंजोगे चेयणापमूँ६ ति चितेसि, न य वइ-रित्तो आयभावो; एवं जहा सरीरी आया मज्जंगसंजोगं मयविगमं च जाणित तहा मज्जेण वि णीयकगुणो वि णायबो. जहा मज्जंगेसु कम्मिइ काले फेणबुज्बुयादओ वि करणा तहा सरीरिणो चेयणा. जाव आया सरीरं न परिचयइ ताव विण्णाणगुणा उवलक्भंति. जित भूयगुणो होज तो जाव सरीरं न वावज्जति ताव वेदेज सुह-दुक्सं. जइया इंदियाणि

र 'ममुको स' जा। । २ 'क्स से ली ३॥ ३ 'णं संबक्षिस्सरणे रणे य प्रमाण नि आया जा। विना ॥ ४ 'णि कक्षे जा। विना ॥ ५ 'सिहिया' जा। विना ॥ ६ उण्हा जा। विना ॥ ७ रसं संवेदयति ली ३॥ ८ ली ३ विनाज्य म 'णपुलुपुलुसह' का ३ गो ३ ७० मे०। 'णकुलुकुलुसह' जा। ॥ ९ भूइसं का ३ गो ३ औ ३॥ १० 'कुलु कि जा। ॥

सविसयगाहणाणि आया, तो मोइंदिएण उबवत्तो वत्तं सदं सोऊण जिन्मोह-तालु-दसण-संजोगेण कयपयत्तो ण कोय पिडवयणं देजा; सदं च सोऊण चक्खुविसए सद्देही न रूवे सरं णिवाएजा; जम्मंतराणुर्भूते य अत्थे ण कोइ सुमरेजा, सुत्तविर्बुद्धो इव दंसेइ, सुवंति य जाइस्सरा. जइ य भूयसंजोगो एवं सरीरहेतू, न कम्मवसवत्तिणो अँत्तणो सामत्थं, ततो सरिसवण्ण-गंध-रस-फास-संठाणाणि सरीराणि होजा; न किण्हो भमरो, 5 हरिओ सुको, लोहिओ इंदगोवो, चित्तो कवोओ, सुक्किला बलागा. जे य विगला जंतवो दीसंति तेसिं कयरत्थं भूयगुणं?. तं मा एवं होहि असग्गाही. अत्थि आया भूयवइरित्तो, सुभा-ऽसुभाणं कम्माणं कारगो, विपचमाणाण य भोत्त ति।।

ततो केइ सदे छंदे (प्रन्थाप्रम्-५७००) अण्णेसु य कलाविहाणेसु सिक्खिया पुच्छंति । अहं पि तेसि अविसण्णो आगमवलेणं पडिवयणं देनि । ततो अभगमेणोण णिवारिया 10 वायगा-मा सामि वाहह ति। को उहालिओ जणी बहुप्पयारं पसंसिन ममं। तती पुरुलित अभगगरेणो -सामि । तुट्भे कओ एह ? किंद्रे वा पत्थिया ?। मया भणिया-अहं दियादी आगमछोहिओ गिहाओ निगाओ ति। तो भणइ-जइ तुरुभे दियोइ, किं तुरुभे इस-ऽत्थ-रूवकएहिं वा?। मया भणिओ—सब्भण्यसाधारणेस कुमलस्म पसगा न विरुद्धा । ततो कि पि मुद्दत्त चिंतिऊण भणति-पमायं कुणह, दिस्सउ मम गिहं, वश्वामो ति । 15 मया 'एवं' ति पहिस्सयं। संदिष्टी णेण कोइंबी—बाहणं सिग्ध उवणेहि । तेण आसी मंडिओ चामरेहिं तुरियमुबट्टवितो । विष्णविको य मि रायाणुमएण पुरिसेणं-आरुहह सामि ! तुरंगं, उत्तमो एस, आयाणे उ इन्छियवाहि नि । तमहं सिग्धयाए आरूढो चेव दिहो जणेण इन्छियं वाहितो । आणिओ य आधोरणेण हत्थी कसिणबलाहगो इव गुलुगुलेतो, मज्ज्ञिममंदो, पउमलयाभत्तिविचित्तकुँथासणत्थो, कणगरज्ञुपडिबद्धो. महुरमरघंटाजुयलो ।20 ततो अभग्गसेणो भणति—सामि! हात्य दुबहंत. अहं आसारुढो अणुजाइरसं. कुणंतु पमायं ति । अहं तस्म वयणमणुयत्तंतो अवङ्गणो दुतमऽम्साओ । हत्थारोहेण य राइणो संदेसेण निसियाविओ हत्थी। तस्मि अहं अणुविग्गो आरूढो । भणिओ य आधोरणो मया-पन्छओ होहि ति । ठिनो मि गयमत्थए । को उहिलएण य जणेण मे कओ जय-सद्दो सहिरसेण। विन्दिओ राया। पत्थिओ मि सणियं सणियं पासणियजणसन्निरुद्धमग्गो।25 परसित जणो रूवं वयं सत्तं वणायंतो । आहिक्खकुसला य केयि जंपंति-अहो ! इमो पुरिसो वरो रुचिरो पडिच्छंदो होहिति ति जइ वसहेति ति । पासायगया य जुवतीओ गवन्ख-वायायणविपडिसंसियाओ कुसुमेहिं उक्तिरंति, चुण्णेहि य घाण-मणुसुहेहिं।

र °णि णे ज आ॰ शा० विमा ॥ २ °सूष ज अस्ये शा० विमा ॥ २ °मुधा इव दीसंति, सुक्वंति शा० ॥ ४ अत्तिणो शा० ॥ ५ शा० कस० विमाऽन्यत्र— "बा तो किं ली ३ । °बा मो किं मो० सं० गो ३ व० मे० ॥ ६ शा० कसं० विमाऽन्यत्र— कतो आसो आवा॰ ली ३ । कता आसी आवा॰ मो० स० गो ३ उ० मे० ॥ ७ व्यापा॰ ली० व० । क्यापा॰ डे० । क्यासण उ० । व्यापासण शा० ॥

कमेण य पत्तो मि रायभवणं सुकयतोरण-वणमाछं । कयऽन्वपूत्रो उत्तिण्णो गयाओ, भवणमतिगतो. परिजणेण रायणो णयणमाळाहि परितोसैबिसप्पियाहि दिस्समाणो । कयपायसोखो य सिणेहघारणीयवत्थपरिहिक्षो कुसळाहिं चेडीहिं अन्भंगिश्रो सुगंधिणा तेल्लेण, उल्लोहिओ य । मज्जणगेहं गतो य मंगळेहिं ण्हविओ। पदरवत्थपरिहिओ ५ य भोयणमंहवे सहासीणो कणगमयभायणोवणीयं साहरसं भोयणं मंजिऊणं। भणति य मं पहिहारी-देव! सुणह, अन्हं सामिणी अभागसेणस्स दुहिया पुजमा नाम पुजमवण-विचरणसमूसिया सिरी विव ह्वस्सिणी, लक्खणपाढगपसंसियमुह-नयण-नासौ-होट्ट-पयो-हर-करिकसलय-मञ्झदेस-जहणोरुजुयळ-जंघा-चलणकमलारविंदा, सरस्सई विव परममहुर-वयणा, गतीय हंसगमणहासिणी. तं च तुन्मं राया अवस्सं देहि ति। मया भणिया-किह 10 जाणसि तुमं एयं वुत्तंतं ? ति । सा भणति-अज राया देविसमीवे परिकहंतो मया सुओ तुन्मं गुणपवित्थरं. भणिया य णेण सिरिमती देवी—पिए ' पडमाए अज मत्ता लद्धो, जो देवळोए वि दुइहो होज, किमंग पुण माणुसेसु ?. ततो देवीए पुच्छिओ—सामि ! कहिं सो ? केरिसो व ! ति. सो भगति-इहेच आगतो अम्ह भागवेजाचोइओ. कहिओ य मे पुढं कोडह्रिएण जणेण. गतो य मि अजं तस्स समीवं. दिहो य मया जणदिहीपरिमुज्जमाणसोभो, 15 मरहसायणायवत्तसंठिउत्तमंगो. छबल्जंजणसवण्णकंचियपयाहिणावत्तणिद्धसिरओ, सार-दगह्वतिसम्मत्तसोम्मतर्वयणचंदो, चंदद्वोवमनिडालपट्टो, रविकरपरिलीडपुंडरीयक्खणो, सुनासो. सुरगोवग-सिल-प्पवालरत्ताघरोद्वपट्टो. पण्णगनिङ्गालियगगिकसळ्यसवण्णजीहो, कमळ्ञनंतरनिवेसियकुंद्मुकुळमाळासरिच्छद्सणो, कुंडळवि छिद्विज्ञरमणिज्ञसवणो, महाहणू, तिलेहापरिगयकंबुकंघरो, पवरमणिसिळातळोवमविसाळवच्छो, सुसिलिद्वपउद्वसंघि, पुरफ-20 लिहदीहरसुओ, उबिबयसातबलक्खणोकिन्नपाणिकवलो, सणहरतररोमराइगंजियकरगगो-ज्ज्ञमञ्ज्ञदेसो, पविकसमाणपउमाहनाँभी, आइण्णतुरगवट्टियकडी, करिकरसमरम्मथिरतरोरू, णिगृहजाण् , एणयजंघो, ससंख-चक्का-ऽऽयवत्तरुं छियकोमलकुम्मोवमाणचरुणो, दिप्यवर-बसह्छिछयगमणो, सुइसुभग-महत्य-रिभितवाणी सयछमहीतछपाछणारिहो तं न मे समं कालहरणं. कहं पाणिगाहणं कुमारीय परामावर्डेए मे रोयइ ति. देवीय भणियं-25 सामि! जब तुन्मे अविष्णायकुळ-वंसी वरो वरितो कुमारीए पुरमायतीए, तो नेमित्ती वि पमाणं कीरड ति, सो भणइ-देवि! मा भण 'अविण्णायकुळ-बंसी' ति. सूरी घणप-ढलच्छाइयरस्सी वि य पचमाकरबोहेण सुइज्जति चगाती ति, तहा उत्तमो वि जणी बेहि-एण णजाइ, कि पूर्ण इह संक्षेत्रो-जाइ न देवो तो धुवं विज्ञाहरो पहाणधरणिगोयररायवं-सोव्मवो वा. गयं च आहरदस्स से कुओ जयसहो को उहालएण य जणेण. को य निर्दि 30 रहुण नेमिति पुच्छति तस्साऽऽदाणे ?, तं पसन्नमणसा होहि. उत्तमवरसंपैतिकहाणं

१ 'सबहुकं बिस' शा० विना॥ २ 'नासोह' व २ मे०॥ ३ 'बसकक्स' शां० विना॥ ४ 'जिहुब' शां० केसं० वासं०॥ ५ 'नाओ की ३ विना॥ ६ 'ण बहु शां० विना॥ ७ 'पत्ती करणाणं कहा' शां० विना॥

कक्षाणभागीणं होति-ति निग्गतो देविसगासाओ. संदिष्टी य णेण मंती विवाहजोग्गं पउ-भाए कक्षं अंडाऽलंकारं उवद्वावह ति. तं देव! तह-ति कयपणिवाया गया।

मम वि सुइस्त्यणगयस्स अतिच्छिया सबरी । उबिद्धयाओ य रायसंदिष्टाओ महत्तरि-याओ । ताहिं में क्यं परिकम्मं वरजोगां। आगतो संती नाम पुरोहिओ कणियारकेंसरनियर-गोरो, घबखदुगुह्मयवत्तरासंगो, दुबंकुर-माछतिकयमुद्धाणो, उबइयसरीरो, गंभीर-महुरभासी। 5 तेण मि बद्धावितो जयौसीसाए । नीओ य मि णेण सुक्यवेदिमंगछं चाउरंतयं । उबगया य रायवयणेण सपरिवारा य कण्णा पदमा मम समीवं तारापरिवारा रोहिणी विव गहब-इणो। हुतेय हुयबहे सुहुमेण उबज्जाएण गाहिओ मि पाणी पदमाए अभगमसेणेण। परि-गया मो अगिंग, खित्ता य छायंजलीओ, गीयाणि मंगछाणि देवीहिं, छूढा य णेण अक्खया, पवेसिया मो गब्भिगहं परितुद्वेण परिजणेण समं, निसद्वा बत्तीसं कोडीओ भणस्स तुद्वेण 10 राइणा। विसयसुहमणुहवंतस्स मे पदमाए पिय-महुरभासिणीय सह बचंति केइ दियहा।

पिंडहारी मं विण्णवेड कयप्पणामा—देव! कोइ तहणो रूबस्सी तेयस्सी अद्धाणागतो य इच्छित तुब्भे दहुं ति । ततो मि निग्गतो बाहिरं उबत्थाणिगहं, पवेसिओ य । विदिण्णे पिंडहारेण पिंडबो मे चल्लेसु । पश्चिभयाणिओ य 'अंसुमंतो कुमारो' ति । आभासिओ य मया—सागयं ते भन्नसुह !?, वीसमसु ति । ततो कयपादसोओ सिण्हाओ सह मया । 15 महरिहोवणीयवत्यज्ञयलो सुत्तभोयणो सुहासीणो पुच्छिओ य मया—किह सि इहाऽऽगतो ? किह वा निग्गतो नयराउ ? ति । सो मे भणित—सुणेह—

अजउत्त! तुब्भेहिं आरण्णो गओ दमिओ, कओ य विहेओ, परं विम्हयं गतो राया जिणवओ य। ततो तुब्भेहिं निरंकुसो बाहिज्ञमाणो गतो वेगेण पत्थिओ, थोवं गंतूण उप्पश्ओ। भीतो जणो न किंचि उत्तरं पिंडवज्ञित। अहं पुण तुरियं बद्धपरियरो तं 20 दिसं अणुमज्जमाणो पहाविओ मि। पस्सामि य गयं दूरयाए महिसमिव, ततो वराहमिव, तहा सउणिम, गतो य अहंसणं। ततो अहं विसण्णो अपस्समाणो। कओ य मे नि-च्छओ—अणुबछहिय अज्जउत्तं न नियतामि ति। ततो पुच्छामि जणं—दिहो में गतो गयणेण वश्वमाणो हिते. ततो केंद्र कहंति—गतो एतीए दिसाए पुरिसवत्तद्वो सयं पजाओ बा, ण याणामो तीय पिंडवर्ति ति। आगतो मि दूरं, दिवसावसाणे ठितो। पभायाए खणं-25 दाए अइच्छिओ जणवयं, पवण्णो अहार्वे। ततो आमरणाणि मे पत्तपुडे पिन्छिविजण छाद्याणि फलेहिं। परिहिंडिमि रण्णे फछाहारो। एवं मे गया कर् वि दिवसा। वणयरेहि य कहियं—गतो पुरिसो देवरूवी सालगुहासग्गेणं, जारिसं तुमं पुच्छिसि ति । तुहो मि तीय मिद्द बहुमाणीए, पत्तो इहं बाहिं निक्खिविजण आभरणाणि। तं सफले मे परिस्समो, जं तुब्भे दिहा अक्स्वयसरीरा। ततो से मया वि जहाऽऽरायं कहियं।

पश्चभिण्णाओ य 'अंसुमंतो कविलरायसुओ' ति अभग्गसेणपुरिसेहिं। पूड्ओ तुहेण राष्ट्रणा। मम य पुवसंबंधं सोऊण परमाणंदिओ सहदेवीको अभग्गसेणो। परमा वि सुहअत्थाणगया पुष्टिछति मं—अज्जउतः! तुन्धं किविलातीहिं रातीहिं दुिह्यातो दत्ताको. किहं पुण अन्हं गुरुवो, जेसिं अन्हेहिं सुस्सूसा कायव १ ति । ततो से मया नियगपुर- निग्गमो सकारणो किहेको। सुयपरमत्था य दाहिणदिसाग्यसमणसम्माणिया इव माहव-मासणिलणी सुहुयरं विराह्या। ततो मे तीए सहाऽभिरामियातो, अंसुमंतेण सह वाया-मिकाओ कलाओ परिजिणमाणस्स ववति सुदितमाणसस्स सुहेण कालो॥

## ॥ इंति सिरिसंघदासगणिविरहए वसुदेवहिंडीए पडमाए लंभो अहमो सम्मत्तो॥

पउमाक्रभन्नं० १५६ १६ सर्वेन्न० ५७९२-१४

#### 10

## नवमी आससेणालंभी

कयाई च अंसुमंतेण मह अच्छाई । उबगतो य अभगगमेणी पणओ मया गुरुभावेण, विदिण्णामणो उवविद्धो कहेइ-सुणह सामि!, अम्हं पिया सुवाहगया. तम्म दुवे पुत्ता, जेहों मेहसेणों. अहं कणीयमों तनो अन्ह पिया हंसणांदर्मामं काऊण रज्ञं विभाजिङण 15 पबद्दओं निन्सगो. बमामु दो वि जणा जयपुरे. आसपर्णाए जुए य जिए न देति. जियं मं गेण्हित मेहसेणो. बाहयति मे परिजण. नतो ह तम्म अवियनो इहं टितो. विसयं पि मदीयं पिडेंइ निवारिओ य न ट्वाइ भणांत-अहं नामी रज्ञस्स तुमं मभ अर्णुए, चिट्ठ वचसु य जहिं ते' रोयति. अहं पृण एवंबाहमाणं अण्वत्तामहे 'गुर्फ' नि चितमाणो. सो पुण ममं इओ वि (बन्धाप्रम्-५८००) णिवासे उमिन्छांत. त न जाण कहं अवि कढं? 20 ति । मचा भणियं-जुनं एयं. तुन्भे तस्म गुरुविन्तीए चिट्रह. सो वि परिचितेहित-एस मया अवस्स परिपालणीओ, लालणीओ वि य विषण्ण बहुमाणो ति । अंसुमंतेण भणियं-जो पिडकर्य मज्जायं अतिकमित तस्म को विणजां ?, मजायमितकमेतो निवारियद्या. न तत्थ धम्मविरीहो ति।सो कवप्पणामो निगातो।कस्मति कालस्य महणाओ (मेहमेणो) महया समुद्रगणं उवागतो । अभगगमेणो वि नियमवळजुत्तो प्रमुगातो । अहमवि अप्प्रमायनिमित्तं 25 सन्नद्धो रहेण, अंसुमंतो में सारही । अभगासेणो कहेइ -मामि! जेट्टेण मे भाउणा पेसियं--जइ वा अद्धं धणस्स बाहणस्म वा देहि, अहवा जुद्धानिज्ञको विसयं ण वससि ति. अहं जुज्यामि तेण समं, तुटभे पार्साणया होह ति । ततो अणियाभिमुहो गतो । दो वि सेण्णाणि विहिणा एकसेकसराणि सपलग्गाणि—रेंही रहीहैं समं, तुरया तुरएहिं, पदाई

र 'यमकण' आ । व 'भिनासि' आ । । व पडमाछंभी भहमो सम्मत्ती आ । ४ केपुचिटादर्शान्तरेषु वचित अचित महसेण इस्विव द्वयते ॥ ५ चीछह् छी ३॥ ६ 'णुमण् उ २ म०। 'णुणण् ही ३॥ ७ मे छी ३ विना ॥ ८ विरहो उ २ मे०॥ ९ रहाहिं सम रहिणो, तुरपहिं समं तुरवा, वदाई क ३॥

पदातीहिं, हर्त्थीहिं हरथी, जोहा जोहेहिं । नतो तुरियनिनाओ जणकलयली समं सि कक्षो । 'अहं ते विणासेमि, ठायसु मुहुत्तमेत्तं ति भासमाणाण य जोहाण पवायमिस्स पवित्थरति महो । सरेहिं सिक्खागुणे दंनेता पुरिसा छायंति गई । रहसेण ये मेहसेणवरुं अभिभवति अभगगसेणऽणीयं । ततो निक्खाऽसि-सिन-कुंत-नारायपहकरपरद्धा अभगगसेणौजोहा सीदिँ पवत्ता । बह्वियपमरो पयट्टिओ अभगगसेणो सनयराभिमुहो । समोच्छरइ मेहसेणो 5 मेहो इव गजमाणो । णिरवेक्खा य जोहा निराणंदं भगगा नयरं पविसति । तं च तद्वत्थं ससर-बहं पम्समाणी मया भणिओ अंसुमंती-न मम उवेक्खिउं विधुरी अभगासेणी जुत्तं. जहा पम्सामि नयर पि णं पविट्टं न मुइहित्ति मेहसेणो. तं सिग्वं चोदेहि तुरो, निवा-हेमि से दूप्पं नि । नतोऽभरगसे[णऽ]णीयं संथावंतो पत्तो स्हि समरमज्ञां। ममं च अहि-मुद्दं पस्सिकण सुरा अविष्णायपरमत्था पहरणवास मुचितुमारद्धा । ते य मया लहुहृत्य-10 याए वंहाउहा कया, पडिबद्धा य. विरहा य कया केइ । भणिओ य मया अंसमंतो-मेहसंगंतेण चोएहिं रह. किं सेसेहिं बिलिभोइएहिं । ततो तेण कुमलेण पावितो रहो । पविद्वो य सरद्धिणं कालमेथो इय मेघसेणो । मया य से णर्तियमारुएणेव निवारियं ति । निफलमरजाली वि जाहे जुद्धतिन न मुग्रह, तती से मया नरीरं रक्खंतेण 'संबंधि' नि धणु-द्वयं समारहीय विणासियं, नरगा च इमिया । भणिओ य-मुख मुख आउहं ति. 15 मा ते विणासे हं ति । नतो मुढो गिहीओ अंसमंतेणं, छढो नियगरहे विगयपक्खो इव विहुतो निष्फंदो दिओ । त च पदवन्यं उद्ग पराभग्गा तम्संतया जोहा । छद्धबलेहिं य अभगमनेणपुरिसेहिं रहा प्रामा तथी उन्त्रिण्या ।

पिबहो मि तयार । अपिओ मेघमेणो बलाहिबस्स । पित्रमंतस्स य मे बाल-बुह्बो जणो जयमहं पर्वजनि परमपीनिस्परनो देव । तुस्हं पसाएणं ले धणाणि जीवियाणि य 20 अणहाणि नि सासमाणो । अमुकवाहणो य ससुरेण पर्णासकण पृह्ञओ सयमेत्र महरिहेण अग्वेण । अनिगनो य देविसमीवं अहिनेदिओ य । परमा य साणुकंपा—निग्य त्य संगामाओ अक्खयसरीरा । पेसिया य मयहरियाओ अभरगसेणेण—परसह सामिसरीरं ति । ताहि य प्रिच्छओ अविग्वं, गया य, रण्णो निवेदितं ।

मेघसणो वि उवणीओ भाउणो विवण्णमुह्वण्णो अंसुमंतपुरस्सरेण वलाहिवइणा, 25 णेच्छइ किल पायसोयं मुह्योवण वा माणेण। ततो भणिओ अभगमसेणेण—भाय! तुरुभेहिं न मंतुं कायव 'भिष्रेण गर्हाओं' ति. गिह्य त्था जामाउएण पउमाभत्तुणा, जो देवेहिं वि ने पश्चलो जोहेउं होज्ज, किमंग पुण माणुसेहिं होता ततो सो भणित—नेह मं तस्सेव समीवं. तस्साऽऽयत्ता मे पाणा, न पह्वामि सपयं अत्तणो ति। अभगसेणेण 'एवं होउं' ति य जंपिए भाउणा पेसिओ कंचुकी मम समीवं। सो णे पणिमक्रण एयं वृत्तंतं 30 कहेइ, विण्णवेइ य—वियरह इंसणं मेघसेणस्य राइणो ति। मया भणिओ—पवेसेह णं,

१ रिष्णिजोहा हत्थीजोहेहिं ली १ विना ॥ २ य मेघसंणेण भगा ति अभगासेणाणीयं शा०॥ ३ ण्णसेणाजोहा ली २॥ ४ व्हियं प° शां०॥ ५ न सक्को जेउं हो? ली ३॥

ममं पस्सन्त ति, जह तस्स एयं रोयह ति। ततो विदिण्णे दो वि जणा भायरो अतिगया। पिडिओ य ममं दृष्णं मेहसेणो पाएसु। विण्णवेह—देव! अहं मेघसेणो तुन्नं अज्ञप्प-भितिं माहप्पविकेओ. संदिसह, मया जं कायहं। ततो मया भणियं—जा तुन्नं पिडणो देसमञ्जाया ठिवया, तं अणहक्कमंता अणुपाछेह अण्णोणं. ततो जसो ते भविस्सित, मम ठ वयणं च कयं होहिति ति। 'एवं करिस्सं' ति भणंतो विण्णवेह—देव! जह पसण्ण त्थ, विस्त्रेह मं, जाव परिजणं परिसंठवेभि ति। मया भणिओ—भाडणा अणुमप्ण वचह जहासहं ति। निग्गतो अभग्यसेणोण य पुजिओ गक्षो नियगप्रं।

कतिवाहेण आगतो पणतो विण्णवेह—हेव! श्रात्य कण्णा मम दुहिया आससेणा नाम. सा तुम्ह सुस्स्सिया होठ, कुणह पसायं ति । मया भणिओ—पडमाणुमए जहा 10 मणह तहा होड । ततो तीसे अणुमए गाहिओ मि पाणि मेहसेणेण विहिणा। आससेणा य रायदुहिया दुवापवाळकोमळच्ळाविया, विकचप्पंठपलासलोयणा, नयणसयदृहववयणकमळा, कमळमडळसण्णिहपयोहरा, घरणियळपेरिहियसुकुमाळतलिणुण्णयणस्वलणा, चिल-यकमळलायण्णपाणिकोमळतळा. विसाजसोणिफलया, संखित्तमज्ञादेसा, मणहरभासिणी। दिण्णं च से पिउणा विचलं धणं, परिचारियाओ संगयाओ, परिभोगो विचलो । तओ हं 15 दोहिं वि रायदुहियाईं समं गंधवकुमारो विव सहं परिवसामि ति ।

#### ॥ इंति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए आस-सेणाए नवमो छंमो समसो ॥

आससेणालंभग्रन्थाग्रम्—६५-५, सर्वप्रन्थाग्रम्—५८५७-१३,

## दसमी पुंडालंभी

20 क्याई च मया अंसुमंतो भणिओ—कुमार! जित ताव अपुष्ठं जणवयं परसेजामो। सो भणिति—अज्ञउत्त! एवं होड. अत्थि आमण्णो मलया नाम देसो लिलियजणसेवितो आरामुजाण-काण्णोवसोहिओ, तत्थ वश्वामो, जइ तुन्मं एरिसो अभिष्पाओ । ततो सु अविदिया जणम्स निगाया उष्पद्देण संवरिजितमंगा, दूरं गंत्ण पहं पवमा। परिसंतं च ममं जाणिकण अंसुमंतो भणिति—अज्ञउत्त! किं वहामि भे ? याउ वहह वा 25 ममं ? ति। मया चितियं—किं मण्णे परिवहित ममं अंसुमंतो महप्पं ?, बहवा सुकुमालो रायपुत्तो, वहामि णं 'परिपालेयवो ममं पवण्णो' ति । ततो मया भणिको— आरुहह कुमार!, वहामि ति। सो हिसकण भणित—अज्ञउत्त! न एवं मग्गे वुक्कह, जो परिसंतस्य मग्गे अणुकूळं कहं कहेति, तेण सो किर वृद्धो होइ ति। मया भणिको— जइ एवं, कहेहि ताव तुमं चेव कुसलो सि, जं ते अभिरुह्यं ति। ततो भणित—अज्ञउत्त! कुप्तस्त वा. धम्म-

१ ° छामछकोय° ही ३॥ २ °पयहि° क ३ गो ३ छी ३। °पइहि° उ० मे०॥ ३ आससेणाकंभी नवमो सम्मन्तो द्यां०॥

ऽत्य-कामकज्ञेष्ठ दिहं सुयमणुभूयं चरियं ति वुचित. जं पुण विवज्ञासियं कुसलेहिं चवरे-सियपुवं समतीए जुज्ञमाणं किह्ज्ज्द् तं कृष्पियं. पुरिसा इत्यीओ य तिविहाऽवबुद्धसु—च-िक्तमा मिक्समा णिकिद्धा य, तेसिं चरियाणि वि तिब्रह्मणि। ततो सो एवं बोत्तूण चरिय-कृष्पि-याणि अक्काणयाणि अञ्भुयसिगार-हासरसबहुकाणि वण्णेति। तेण वक्केवेण गतो सुदूरं।

विस्सिमिकण य एगत्य सिन्निवेसे अंसुमंतो ममं भणिति—अज्ञवत्त ! आभरणाणि पच्छ- 5 ण्णाणि कीरंतु. ततो वीससिणिएण विष्येक्षवेण सुहं पवसिस्सामो. नामं च तुब्मं अज्जिन्द्रो होव, अहं च अज्जिकणिट्टो। मया भणिओ—एवं होव ति। ततो णेण मदीयाणि णियगाणि य आभरणाणि उत्तरीए बद्धाणि। सुहेहि य वसिहै-पारासेहिं पत्ता मो भहिल्युरं। भण्ड य ममं अंसुमंतो—अज्जवत्त ! तुब्भे बाहिं विम्समह. अहं आवासं गवेसामि ताव नयरे ति. मा तो वि जणा ममामो। मया भणियं—एवं होव ति। सो भणित—जिण्युज्जाणे 10 वर्णवंदसंपादे अच्छह. अविण्णायणयरेसु मितदुहा जणा, जे भहगं पि बाहंति. मा आर्यांसो होहिति नि। सो गतो।

अहं पि निरुवह्यसमाहियखंधस्स, मणह्रसाह्-प्पसाह्-पत्त-पहुव-कुसुमस्स, सासयिग-रिमिहरहिंगुलकधाउवतिमिरससोभिणो, मुदितच्छबरणणोदियम्स असोगपायवस्स छायाप संठिओ अच्छामि । निरायंतेण अंसुमंतेण मया चितियं-अंसुमंतो अप्यमत्तवादी मा 15 ह केण वि छितिओ होजा। एवं च अउछं आकुछचित्तो अच्छामि। पस्सामि य रहवरं तुरंगसंपटतं अद्विमुहमागच्छमाणं । पत्रभिजाणिओ य मया असुमंतो रहगतो, सुरूवो य कोइ तरुणो सारही । रुप्पण्णा य मे चिंता-पुर्वादहोय मनयरे अंसुमंत्रस ति। पत्तो य रहो, उइण्णो य तरुणो अंसुमंतो य । सो भणति-अजाजेट्ट ! अहं वीणादत्तो वंदामि ति। अंसमंतो भणति—अहं अजाकणिद्रो पणमामि ति। विण्णविश्रो मि वीणादत्तेण—20 आहह रहं, कुणह पसायं, वनामो गिहं ति । ततो अंसमंताणुमए आरूढो मि रहं सह अंसुमंतेण । संगहिया रस्सीओ वीणादत्तेण । पस्सामि य वश्वमाणो उववण-भवणसमिद्ध-नयरसा । ममं च पस्समाणी जणी कृवविन्द्विओ भणति-अही ! कृवं ति दियाइणी, अहवा एतेण वेसेण देवो को वि नयरैरिद्धि पहसेउकामो अवइण्णो होजा। अण्णे भणंति--के पुण एए महाणुभावा. जेसिं वीणाहस्तो इब्भपुत्तो सयं रस्सीओ धरेति?। अ-25 ण्णेण भणियं--अरहंति दिया सवसकारस्स ति । एवंविहे मंगलाळाचे सुणमाणो हं पत्तो वीणादत्तस्स गिहं विमाणमिव बहुरयं । तत्य य कयम्पपुओ अवतिण्णो मि रहाओ. अतिगतो य भवणं । सुद्दासीणो य कयपायसोओ सुदूत्तमेत्तं वीसंतो ण्हविओ सोवयारं सह अंसुमंतेण इन्भपरिजणेण । घाण-मण-रमणवहारं भूतो भोयणं । पवरवत्यपरिहिको

१ 'पिजोण की १॥ २ 'प्पवेसेण शा०॥ ३ 'हिवाहिरा' शा०॥ ४ 'णवंदसंबाहे की १। 'णसंडपादे शा०॥ ५ जंशां० विना॥ ६ उ० मे० विनाऽन्यत्र—'यासि हो' की १। 'यामो हो' क १ गो १ शा०॥ ७ 'रोकिट्टिंप' की १॥ ८ 'हे संकावे उ२ मे०॥

स्वणीए संविद्धो । राईयं च पशुत्ते इब्यक्तने पुच्छिको सवा अंसुमंती-केण वा कार-पेण वीजादत्तेण अन्दं कको ज्वयारो ? ति । स्रो भणवि-सुणह--

अहं तुम्ह समीवाओ पस्स( प्रन्थाप्रम्-५९००)माणो नयरसिर्धि पत्तो आवणवीहिं दिसागयपट्टण-गिरिसंभवभंहसमागमं, विकादय-कड्क-कोऊह् लिकजणसंकुछं। **इ यऽत्य गाणादेसीयकवनेवरथे** पुरिसे । खबगतो मि एगस्स सत्यवाहस्स आवणं । तेण य कयपणिवाएण विविक्णासणी उवविद्रो मि भणिश्रो-अञ्चपत्ती जेण अत्यीतं भणह अयंति-बा। मया भणिको-सोम्म! आवासकेणं मि अत्यी !। सो भणवि-जइ एवं देमि आवासं, करिस्सं सत्तीये सुस्तूसं ति । मया भणिओ-मम गुरू अज्जजेट्टो. जो विवित्तो आ-बासी तरस जोगगो होज ततो परिगाहिओ. अह ने होहिइ ततो अण्णत्य गिबिस्सस्मामि । 10 सो भणति-एवं भवउ, पस्सह ताव तिं। एवं सह तेण करेमि खाळावं, सहो व महंतों समुद्रिओ । मया चितियं-अवस्सं हत्थी महिस्रो वा आगच्छेजा, जतो एस जणसंखो-हजणिओ सहो ति । न य पस्सामि तिविहं कारणं, उवसंतो य सहो । सुहुत्तंतरेण पुणो तारिसी चेव सुबह । मया पुच्छिओ सत्थवाही-कस्सेरिसी सही ? किनिमित्तं वा ? । सो मे माहति-अज्ञ! इत्य महाभणा इन्भपुत्ता महत्त्वेहिं पणिएहिं जूयं रमंति. ततो 15 तेसि आयविकोसणजातो एम सरो ति । ततो मया भणिओ सत्यवाहो-ववामि ताव. अण्णत्य वि आवासं गवेद्यामि, जो रहओ होहिति गुरुणो तत्य वसीहामो ति । सो भणति-एवं हवड. अहं खिज ओ नाम उत्तराए बिहीए वसामि, तत्य आगच्छेजाहि ति। ततो 'पसत्थो सेंबणो' ति गतो जूयमहं । दाराहिनएण य मणिओ-सामि ! एत्थ इब्भपुत्ता जुर्च रसंति, साहणाण कि अइगमणपयोग्यां १। मया भणिको---भज्ञ! कुसलस्स 20 पुरिसमतिबिसेसं पाणिलाघवं च दहं न विरुक्ति । ततो बिदिण्णे अइगतो भि सहं। वेसिं च अन्स्तो कोडीओ पहितो । वतो 'कयरं पक्तं भयामि ?' वि न परिहायइ । अहं व पाइजो ति विको उ समाजो दोण्ड वि पक्काणं। पुरुक्तओ य मि जेहिं-अजा जापह अवविद्धि ?। मया 'आसं' ति पहिननं । सणिओ य निष्पको में जुज्जमाणी, महंतो य पणो उद्दिशो । तथो बीजादसेण जिओ । तेण य निर भणिओ--अज! निवे-25 सेह जित ते अत्थि इच्छा, खेहह ति । अहं तप्पक्से उवविद्वी । इयरपिनसका भणंवि-साहीणेण अत्येण कीलियां हि. दियादिसा किमेवेण वावारेणं?। वीणादसेण भिणवा-मदीएण विभवेणं फीलन दियादि ति । तती से मया आभरणाणि दंशियाणि । भोगिदिद्वीहिं अजिबाणि विय तुद्वेहिं य पहिबण्णा कीला । ठविया महंता कणग-मणि-वयर-धणपुंजा। ते य सवा तुमं तेयसा जिया। मणिया य वीणाद्त्रेण मणुसा-संगिष्दद 30 माहणसंतं वित्तं ति । ततो हं पत्थिओ । वीणादत्तो य भणति-कत्थ अजी ! पत्थिओ !

१ न दोति त° शांका २ नकिस्सामी कि । सो नी १ ॥ ३ कि मादासं। युवं नी १ ॥ ४ ° तो बढि शा । विना ॥ ५ समुणो शाक॥

त्ति । मया भणिको-अस्थि मे गुरू अज्जिद्धो, तस्स आवासं जोगां गवेसामि ताव । स्रो नणित-पभवह सम भवणस्स ति विभवस्स, बरवासु गिहं ति । ततो बीजाद्त्तगिहं गतो सह तेण बहिजायपरिजणं । तस्स य वयणेण सुदिओ मया जूबनिओ अत्थी । ततो सु दवगया तुम्ह समीवं ति ।

मया भणिओ—होडवारो वीणादत्तो, न मे रोबल पीलेडं. अण्यत्य आवासो 5 घेप्पड, तत्य अयंतिया अच्छिस्सामो । एवं कए संलावे मुहं वसिऊण पभावाए रयणीए भणिओ वीणादत्तो—किजड अण्यत्य आवासो । तेण निवेहयप्पणा कहंचि पिडवण्यं । कतो रायमगोगाडो आवासो, परिवारकजणो य । ठिया मो तत्थ । आगया य इस्भपुत्ता अमरिसिया छेकं कितवं गहाय समच्छरा । ते य मया जिया अयत्तेणं, गया 'देवो गंधबो नागकुमारो वा एस विष्पवेसच्छण्णो' ति जंपमाणा ।

वीणादत्तेण य नंद-सुनंदा सूया आणीया। तेहिं सिद्धं भोषणं। ततो वण्ण-रस-गं-धसंपण्णं हितं मियं पत्थं तं भोयणं भुत्तेण य मया अंसुमंतो संदिहो—देहि नंद-सुनंदाणं पोरागमविसारदाणं पेरिहाणमोक्षं सयसहस्सं ति। ते तं दिज्जमाणं न गिण्हंति। मया भणियं—तुच्छ ति काउं न इच्छंति जइ य, ततो साऽणुणयं गिण्हावेह। ततो ते परमतु-हमाणमा पायविद्धया ममं विष्णवेति—सुणह देव! कारणं, जेण ण गिण्हामो पीतीदाणं— 15

अम्हं पियाँ इहं सुसेणस्स राइणो सूतो आसि। कयविनी पबइओ। बहुमओ य सो अम्हं बालाणं उवरतो चेव। ततो अम्हें विदेसे पोरागममागमेकणं तिगिच्छायत्ता(नं) सूयं ति तिगिच्छायं सिक्खिया। आगया य रण्णा य पुंडेण पिडसंततेणं चेव फलेण किया। अम्हें हिं राया विण्णविक्षो—अम्हं विण्णाणस्स देह वित्ति. तं जइ अम्हं विण्णाणस्स देह वित्ति. तं जइ अम्हं विण्णाणस्स सिकालं तुम्हे परिपालिया नयरे वसामो।20 रण्णा य संविभत्तपंगतिणा परिगाहिया मो, विती पविद्वा। ततो अम्हे संतोसेणं अच्छामो। मित्तबलेण य कयाइं च अम्हें हिं पुच्छिओ नेमित्ती—कत्थ णे सफला सेवा हविज्ञ कि। तेणं आभोएऊण भियं—होहिति मे भरहद्भामिपिउसयासे सेवा सफला। अम्हेहिं पुच्छिओ—किहें सो? किह वा जाणियवी?। सो भणति—इहेव णं दच्छिहह, सयसहस्सं च मे तुहिदाणं दाहिति ति, तं जाणिह ति। अओ अम्हे 25 संपयं न इच्छामो, सेवामु ताव। ततो णेच्छंतेहिं च—सामि! इह अहपुं(वुं)जं चेवं करेमु विभूतिमंतिस्स अम्हे तुन्हां परिमग्मणं, एत्थ चेव भोयणं सज्जेमो. तं पसण्णाणि वो देवयाणि. अज्ञप्यभिति तुम्हं चळणाणिं करेमों ति पडिया सिरेहिं।

मया भणिया—गेण्ह्ह मन्त्र संतयं अत्थं वीसत्थ ति । ततो णेहिं गहियं पीतिदाणं । एवं णे वचति कोइ कालो । उदसरपंति ममं कलाकुसला गरा देवयमिव । 30

१ पहा<sup>0</sup> वार्स व खं व शां व विना ॥ २ ति जओ न नेण्डति, तओ शां ॥ १ शां विनाऽन्यत्र— व्या पुण इंड् सुसेण यो १। व्या पुण्यत्रेण जा १ क १ ड मे । ४ वहा(ग) वणा शां विना ॥ ५ व्य बरेण शां ॥ ६ भो सिरेण शां विना ॥

कयाइं च पासायगन्नो अच्छामि, पस्तामि य अज्ञाओ धवलपर्डसंवुयातो हंसीओ बिव जूहगयाओ, जुगंतरिनवेसियदिटीओ रायपहेण समितच्छमाणीओ। ताओ य दहूण अंसुमंतो मम समीवाओ तुरियमवहण्णो पासायाओ, गओ तासि पच्छओ। विकाले आगतो कहेइ—

5 अजाजेट्ट! अजाओ दह्ण पश्चभिजाणियाओ मे—तातस्स जिद्दमगिणी वसुमतिगणिणी। गओ य मि जिणाययणं, बंदिया य मया भयवंताणं अरहंताणं पिडमाओ, तयणंतरं पिडच्छा सपरिवारा दया बिव सुमितसिहिया। तीय म्मि महुरमाहट्टो—कओ सावग!
आगच्छिसि ? ति। मया भणिया—पिडच्छा! न याणह ममं?. अहं अंसुमंतो किविलस्स
राइणो पुत्तो ति। ततो णाए अवछोइओ, साणुकंपं च सिणेहमुबहंतीए आपुच्छिओ—
10 पुत्त! सुहं ते ? पिया य ते निरामओ ?, चिरकाछिदिहो दुक्लेण सि विण्णाओ ति।
मया विण्णविया—अजे! तुब्मं पायपसाएण कुसलं सबकाछस्स ति। कहंचि विसिज्जओ
मि ताहे इहाऽऽगओ ति।

अवरज्ञ्चयस्त य निगाओ, बारसमे य दिवसे आगतो वरणेवत्थिओ महाजणपरि-वारिओ, कयप्पणामी परिहसंतो साहति-अज्जजेट्ट! अहं तुन्म पायसमीवाओ निगाओ 15 पत्ती पिचच्छासमीवं। तत्थ य पुत्रगती तारगी सेट्टी । तेण संकहाए पश्चिमजाणिओ अहं । विण्णविया अणेण पिउच्छा-देवी ' अंसुमंतस्य कुमारस्म मया पुंडस्म राइणो समक्त बाउमावे दुहिया दत्ता. सा य संपत्तजोद्यणा. सयमागतो य बरो, णेमि णं गिहं ति, पुण्णेहिं एरिसी संपत्ती होहिति ति. अणुजाणह-ति ममं इत्थे गहेऊण निगाती । नीओ य मैं ऽणेण निययभवणं रायभवणसरिसं। कयग्पपुओ अतीमि । अहिनंदिओ 20 परिजणेण पीतिविसप्पियणयणेण । ततो तारकेण कयं रण्णो विदित । मयहर-गसपरिसो आगतो राया महया इङ्गीए । गिण्हाविओ मि पाणि तारकेण सुताराण विहीय । दिण्णं देजं विप्रलं । रण्णा वि पृत्रक्षां मि वत्था-ऽऽभरणेहिं । न देति य सिद्धि-परियणो तुम्हं पि पायवंदणं काउं 'ण बहुति दिक्खियम्स देवयाणि वि पणिमक्रणं' ति । अज र विसज्जिओ आगतो मि ति । ततो मयाऽभिनंदितो—साहु, जं सि संबंधिवगगो 25 जातो सुताराए सिहिदुहियाए । महरिहाणि भूसण-ऽच्छायणाणि मे पेमियाणि । क्या य अद्राहिया जिणमहिमा । घोँसाविया सबे य तत्य कलाकसला, समागच्छंति नगर-गोहीओ य। तओ वीणादसेण सहिओ सबयंसी गओ मि जागरेसु। तत्थ य नायरा गंधवं गायंति वायंति य, सिक्खियाणि दंसेंति । राया य कुप्पासयसंवुओ देवकुमारो विव मणहरसरीरो । अजिकाए बहुमाणेण बीणादत्त्वगीयं च अंसुमंतेण विसेसियं । रण्णो गेयवारे 30 वीणादत्तेण भणियं—अजाजेट्ट ! तुरुभे रायगेजे वाएह वीणं गायह वा, कुणह पसायं ति। ततो मया 'जिणपूर्य' ति पढिवण्णं, गीयं च सुइमहुरं। पडचा णायरातेण किन्नरगीयएण वा।

१ °डमंडिया° क ६ तो ६ ॥ ६ असि अणे शां विना ॥ ६ श्रोशिया हां विना ॥

ततो सो य राया ममस्मि गायमाणे परितोसवियसियाणणकमछो इसीसिपसण्ण-सुंदर-मुहो अहियं विराइय (विरायइ)।

निवत्ते य महे अकक्षो मि संवुत्तो । नंद-सुनंदेहिं सुएहिं सजियं भोयणं । सवाय-रेण य में नेच्छियं मोस्ं। अंसुमंतेण पुच्छिओ—का भे सरीरपीडा जाता? न इच्छिसि तो भोतुं पत्थमुनणीयं। मया भणियं—जीय समं मे गीयं जिणजागरे 5 तत्व में गयं हिययं. समागमकारणविन्खत्तमतिस्स न रोयए भोयणं। एवं भणिए भणति अंसुमंतो-अज्जजेट्ट! सो राया, कीस परायत्ता विव वहुं अजुत्तं भणह ?. अहवा तो तुब्भे भूएण केणई म्हे उग्गा होज्ज-त्ति जंवंती निग्गती। आणीया अणेण भ्यतिगिच्छया । ते अणेण रोयमाणेण भणिया-जहा से पीडा न होइ सरीरस्स तहा सद्यं किरियं चितेह । ते भणंति-रायउत्त ! [मा] अयंडे छुट्भंतु. तत्थ ठियाणै अपरस-10 माणाणं होमंजण-पाणादीणि करिस्सामी, जहा थेवेण कालेण साभाविओ होइ ति। सो य संलावो मया सुओ, फहिसओ तिज्ञओ य भीओ य । कयं च गेण विदिगं राइणो । सो तरियं संपत्तो । पिहहारीय मे पणयाय किंदयं-आगतो राय ति । सो मे सयणीया-सण्णे नियगासणे सिन्नसण्णो । आढिद्धो अणेण कमलकोमलेण परमस्क्रमारेण पाणिणा सिरे छछाडं वच्छदेसे य । 'ण महे उम्हा सरीरस्स, निहोस भोत्तवं भोयणं ति भणतेणं 15 सदिहा नंद-सनंदा-उवणेह, काले भुत्तं आरोग्गं करेइ। ततो तस्स वयणेण भुत्तो मि विहीय । अंसुमंतेण य भणियं-विश्व राय! ति । मो (प्रथाप्रम-६०००) मे आवासस्स निगातो । ततो मं पुच्छति अंसुमंतो-केरिंसं म्हे सरीरस्स ? किं वा कीरउ ? ति । मया भणिओ--सा ते सयमागया मम हिययघरनिवासिणी णिच्छ्रदा, किं इयाणि पुच्छसि ? ति। मो भणति-कि कीरड?, एत्थ कओ ? जं एवं असंबद्धं जंपह ति।सो मया रोसपितत्तेण 20 तिज्ञा निगाको रोवंनो । अह पि चितयंतो गमेमि कइवए विवसे ।

अगंतृण तारगो सेट्टी विष्णवेद्— जं भणह सामि! तुन्मे 'कुमारी एम पच्छण्णा कुमारभावं विजंबति' ति तं सबं. तीय य तुम्हेसु मणो निविद्दो. को बा अण्णो तुम्हे मोतूण अरिहो रयणाणं? कुणह पसायं. कीरउ भे वरपरिकम्मं। मया पिडवण्णं। कासवेण य कयं नखकम्मं। तारगसिहएण य सीहसेणेण अमबेण विहिणा दिक्खिउ महतीए इङ्कीए 25 पाणिं गाहिओ मि पुंडाकुमारीए रईए विव कामो। ततो मणोरहजद्वाए तीए सह पसुदिओ विस्मयसुद्दमणुभवामि देवो विव विमाणगओ निरुत्सुओ। सुमरामि य अंसुमंतस्य—सो त-वस्सी अविण्णायकारणो मया दुक्खिए सो वि दुक्खिओ. मया मयणवससुवगएण फरुसिओ गतो किह्म पि होहिइ-ति एवं च चितेमि। अवजीयणगएण य मे दिहो नयरमञ्चे बहुजण-सावहकयपरिवारो 'अंसुमंतो एस णिसंसयं'ति चितेमि य। 'माणणिजो मया अंसुमंतो, 30 स्वणं परिबङ्कण ममं पवण्णो' ति चितिय से पेसियं। आगतो य क्यंजली पणिमेळण

१ °इ से ड° शां० ॥ २ ° डे तुक्सं तु शांक विना ॥ ३ °ण जणं अ० शांक ॥ ४ °सं हे शांक विना ॥

ठितो पुरतो।(??) मया भणिओ—अस्स अंसुमंतो न सहाओ तस्सं इच्छियसंपत्ती किं न होइ?, कहं वा पसंसिस ? ति। सो भणित—कस्स पसाएण मम पसाएण मिहं कजासिद्धि ?ति(??)। पुष्किओ—कह ? ति। भणित—सुणह। ततो विदिण्णासणे सुहृतिसण्णो कहेइ—

अहं ताव तुन्नं पायसमीवाओ रोयंतो गतो सेहिमवणं। तत्थ य दुक्सिको अहव
5 सहो सयणीए निवडिओ। सुतारा य ममं पुच्छति—कुमार! तुन्नं सारीरा माणसा वा पीछा जं एवं रोवह?. साहह, जैहिं कीरह पहिकारो इति। सा खिरणणपिवयणा रोवंती गया पिछणो कहेइ। सो मं साणुसयं पुच्छिति—कहेह संतावकारणं ममं गृढ-न्ति । ततो से मया ऊसारेऊण परिजणं कहियं तुन्नं वयणं वाहा य । सो भणति—मा दुक्सिओ होह. जवस्सं होज एयं कारणं. कुमारो सबकालसरवण्णपच्छाइओ दरिसणं देइ. विवस्सं 10 अंतगमणं-ति सोऊण निगाओ। महुत्तमेत्तस्स य वसुमती गणिणी पिउच्छा मे आगया। सा मया वंदिया, भणति ममं विरहिए अवकासे—सुणाहि पुत्त ! अजाजेहुगेलण्णकारणं संपत्तयं। मया भणियाओ—कहं ?। ततो भणति—
पुंडाए उप्पत्ती

इहं आसि सुसेषो नाम राया, तस्साऽहं महादेवी । मम य पुत्ती पुंडी राया आसि । 15 सखरिक्खयुअणगारस्य समीदे वामिजिणपणीयं चावज्ञामं धम्मं सोऊण सह मया पवइओ पुंढं रजे निक्खिविऊणं । जह सुयसिणहेण इहेव ठिया । राया निस्संगी गुरुस-हिओ अप्यहिबद्धी बिहरति । अणवद्यो य मे पुत्ती ।

अहं च कवाइं अजाहिं सहिया सम्मेयं पवयं निसीहियं वीसाए तित्थगराणं चंदिउं पित्यया। तत्थ य मो मंद्रसमीवे बुच्छाओ। रित च तत्थ पवए देवुजोवो जातो। 20 ततो परमविन्हियाओ आरूढा मो गिरिं। वंदिउं निसीहियाओ जिणाणं, एगदेसे पस्सामो हो अणगारा—चित्तगुत्तं समाहिगुत्तं च। 'तेसिं देवेहिं णाणुप्पत्तिमहिमासमागपहिं कवो क्जोवो आसि' ति विण्णायकारणाओ ते विणएण वंदिऊण पत्थियाओ। भणियाओ य तेहिं—अञ्चाओ! अच्छह मुहुत्तं, सित्सिणि गेह ति। ततो विज्ञाहरमिहुणं परमरूवं उवयंतं, 'णमो परमगुरूणं' ति य वोत्तृणऽविद्याणि, तेहि व पवावियाणि। दिण्णा च वि- 25 ज्ञाहरी मम सित्सिणी। पत्थिया व मो ते वंदिऊण। प्रच्छिया व सा मया—अज्ञा! कई तुन्मं ते एते परमगुरूणों ति । सा कहेह—

#### चित्तवेगा अस्त्रकहा

वेयहे पहए कंचणगुहा नाम [गुहा] अत्यि विविह्धाडमंडिया, पाववेहिं साउ-फलेहिं उववेया। तत्ये निय अन्हं इओ अणंतरभवे मिहुणं वणवराणं आसी—तेंतुओं 30 हित्थिर्णिंगा य। तत्व य कन्द-मूल्ल-फलाहारा णिवसामो सुहं। एते य मुणिवरा तत्थ

१ <sup>०</sup>स्स हुत्तीयं संपत्तं कि न होति कयं था शां०॥ २ म्हे शां०॥ १ आहे शा० विना ॥ ४ °सातुकः° शां०॥ ५ °त्वास् स॰ शां०॥ ६ उ० मे० विनाज्ञयत्रक्वा के शां०। **पीतानावा क** १ की १ मी १॥

पित्रं ित्या अन्हें विश्वा 'पते दिसको महाणुभाग' ति परमाए भत्तीए बंदिया, निमंतिया य कछे हिं अमयरसे हिं। ते मूण बयधरा निषद्धा ण पित्रवयणं दिंति, फलाणि प पिरोण्हें ति। ततो अन्हे गयाणि सकाऽऽवासं। समत्तनियमा य ते गया गगणपहेण कस्य वि। अन्हे पुणो वि ते बंदमाणाई विन्हियाणि, ते चेव मणे णिवहताणि तेसि गुणे चित्रवंताणि विद्याणि काळं काऊण---

वतो हं बत्तरसेढीय समरसंचा नाम नयरी, तत्य य प्रवणवेगो नाम राया, देवी पुक्खलवती नाम, तीसे दुहिया चित्तवेगा नाम जाया। 'उत्तममहिला य होहिति-ति ऊरु विकत्तिऊण ओसही णे पिक्खता, तीसे पमावेण कुमारो ति नजमाणी परिवह्नामिं ति अम्मधाई य कह्यति जोडणोद्य। एवं मंदरसिहरे जिणमहिमाए बट्टमाणीए दिहो मि दाहिणसेढीए र्यणसंचयपुराहिबगरलकेउसुएणं लोकसंद्रिए अत्तएण गरुलवेगेण। 10 तस्स य ममं पस्समाणस्स तिहो नेहाणुरागो जातो। विण्णाया य णेण—जहा 'एस कुमारि' ति। अभिक्खणं च पेसेति गरुलवेगो ममं वरेवं। ताव यण मुको जोगो जाव दिण्णा मि तस्स। ओसिई च णीणेऊण संरोहणीए सामाविया जाया। ततो कलाणे महया इट्टीए वत्ते भुंजामि भोगे विहिविगा।

कयाइं च सिद्धाययणकूडे महिमाए बहुमाणीए एते अणगारा तत्थेव गया आसीणे 15 दहूण, वंदिऊण य पुच्छित गरुळवेगो सह मया—भयवं! जाणामि 'दिष्ठपृष्ठ त्य कत्थ-इं ति । तेहिं भणियं—सावग! आमं. अण्णभवे कंचणगुहाए तुम्हे वणयरमिहुण तेंदुगो हित्थणी य आसि ति । साभिण्णाणेण किए समुष्णणजाइस्सरणाइं पिडिया मु परमेण विणएणं तेसि चळणेमु 'वंदणगुणेणऽम्हेहिं विज्ञाहरत्तं पत्तं' ति । इय तेसि समीवे गुण- वय-सिक्खावयाणि गहेऊण गयाणि सपुरं।

अण्णया य गहलके क्र राया समुरो में जायनिवेखो गहल नेगम्स रज्ञ दाकण, कणि-हुगं च गहल विक्कमं जुबरायं ठवेकण पबहलो । ततो अम्हे रायसिरी अणुभवामो । एतेसिं च अज्ञ इहं मुणीणं केवल महिमानिमित्तं देवया अहासिण्णिहिया समागया। अम्हे वि देवुज्ञोयविम्हिया उवागयाइं, वंषिया य देवपूह्या गुरवो । कहिओ धम्मो देवाणं विज्ञाहराण य। पिंडिगया परिसा । अम्हेहिं वि जायसंवेगेहिं पुत्ते संकामिय रायलच्छी 25 पबहुउं च आगया मो । एएण कारणेण अम्हं एते अण्णभवे वंदणिज्ञ ति परमगुरवो ॥

एवं कहिंतिये दिहं तं ओसहं सांठेहाविले दंसियं च तीए अजाए। गहियं मया कोडहलेण 'महप्पहाबा ओसहि' ति । तओ अणाए अण्णत्थ अवगासे सारोहिणी दंसिया, वैगहदा दुक्खिया गहिया (?) । आगया मो णयरं इमं ।

कयाई च इब्भपुत्ता विश्नि भायतो, तत्थेगो पोएण गतो, दुवे आवणसंववहाबिणो । 30

१ °णेण वहं° उर मे० ॥ २ °म तिस्त्रो॰ क ३॥ ३ °मि मया दि° शा०॥ ४ शां० विनाप्तन्यत्र—सासे • हावि॰ कसं० उ० मे० । सासोति॰ की ३ मो० स० गो ३ ॥ ५ °सह ति सी ३ विना ॥ ६ वता ॥ ६ वता ॥

विवत्ती पोयस्स जाणिकण दोहिं वि तेहिं भणिया जेहा भारुजा-दंसेहिं कुरुंबसारं ति । सा न इच्छति दंसेवं, तुण्हिका अच्छइ । ते य रायकुलसुबद्धिया विण्णेवेसु पुंडरायं— हेव! अम्हं जया अम्मा-पियरो कालगया तया 'जेहो भाषा प्रमाणं' ति काऊणं अत्यतित न करेमो. सो पोएण गओ. तस्स न नजाइ का बट्टमाणी?. घरणी य से न दंसेइ 5 कुर्डुबसारं. दवावेह, कुणह पसायं ति। रण्णा संदिद्रो तारगी सेही। 'जहा आणवेह एयं ति एवं किज्जर' तेण नयरचारनिउत्ता पुरिसा पेसिया इन्मगिष्ठं। ते य घरणीए वयणं कहिंति । सा आवण्णसत्ता किर भणति-भन्तुणो पवित्तीतेणं दंसेमि सारं, जड दारिका वतो साराणुह्वं देजा पहिवजित्ता. सेसं देवराणं अप्पिणिस्सं ति । रण्णा णेगमसमक्खं तारगो पुच्छिको-कहं निष्कत्ती कज्ञस्स ? ति । तेण भणिओ-सामि । गरभत्यो वि 10 पत्तो पेईकं अत्थं सारक्खइ ति । रण्णा भणिओ-एवं पुत्ता महप्पहावा, अहं अपुत्तो, न नजाति कहिं भविस्सति रजासिरि ? ति । छिण्णे ववहारे सेहिणा अहिनंदिओ सेही रण्णा । पत्तळंभाभिकंखी कयाइं च अंतेषरमतिगतो। दिहा अणेण देवी पारावयमिहणं पोयगाणि बारेंतं पस्सति णं नगायदिही । पुच्छिया णेण-किं पस्ससि ? ति । भणति-सामि ! पा-सह ताव काळागुरुध्वसामळं, रत्तवळण-णयणं, अप्पणो छुइं अगणेमाणं पुत्तसिणेहेण 15 तंडेण उन्निणिकण पोयग्महेस उक्तिरमाणं. अन्हं अणवश्चाणं किह काछो गमिन्मइ ? ति । कयाई च कोसिको नाम तावसो कुंडोदरीय भारियाय सहिओ अइगतो रायभवणं। कैढिणेण पुत्तज्ञ्यलं. एगो कंडोटरीअहिगतो, पच्छओ सो(से) एको । दिण्णाणि से बत्थाणि विविद्दरागाणि । पुच्छिया य कुंडोदरी-अजे ! इमेसु ते चउस सुपुस कयरिम अहिंगो सिणेहो ? । सा भणति—राय ! न में बिसेसो. जो पुण बाहितो निग्गतो वा 20 कतो य चिरायए तम्म अहिगो ति । विसज्जियाणि एयाणि । दहुण-तावसाण वि रण्णो-वजीवीणं पुत्ता अत्थि, मम नाम रजपितणो पुत्तो नत्थि ति सोयणिज्ञो मि परियणस्स । किन्ह काळे गते अंतरपत्ती सुण्हा में संवृत्ता, संदिहा मया-जया वि दारिकं पसवे-जासि मंदभागयाए तया ममं तक्खणमेव विदितं करेजासि ति । पुण्णसमए य जाया कण्णा । तओ सा ओसही जहासुएण पनिखत्ता विहिणा । देवीए घाईए य ममं च 25 विदितं । तं पुत्त ! एस सब्भावी-एसा कुमारी अकुमारज्ञगणपरिसगमेहणमए (?)अ तीए. अजाजेद्रो उत्तमो पुरिसो जेण विण्णाया । एवं च साहि जण गया रायडळं ॥

अहमिव अमबसीहसेण-तारगसिहओ तुम्हं कल्लाणकारणमणुद्वेदं गक्षो रायरछं। रण्णा ऊढं विकत्तिऊण ओसही अवणीया, सारोहिणीय समीकया ओसिईपमत्ता। विवाहो मम पसाएण तुब्भं संपति। तो सबलबाहणो य गुडिय-विम्मयभडवंदपरिविओ अच्छाँ-30 महे। एवं जाणह मम पसाएण इच्छियजण (प्रन्थाप्रम्—६१००) संपत्तति। ततो मया

१ 'पणविंसु पु' उ० मे०। 'पणवेंति पुं' शाला २ शाल विनाज्यत्र-'हुस अत्यसारं रक्स की ३ गो ३ उ० मे०। पेयक अत्यं सारक्स का ३ ॥ ३ कहिणेण शांल विना ॥ ४ य वाराहण शांल विना ॥ ५ 'हें यं म' शाला ६ 'हिमपत्ता शांल ॥ ७ 'प्याली । ए' शाला।

प्रितो अंसुमंतो, तस्साऽणुमएण पगितमहत्तरा सेणाणायगादश्रो य । पेच्छए सीहसेण-तारगसिहश्रो अंसुमंतो नरवतिकजाणि ।

चितियं मया—अहो! अच्छिरियं, वणचराणि णाम साहुवंदणगुणेण वैद्यागोयाणि विज्ञा-हरेसु वि जायाणि. धम्मे रती य से तत्पभवा चेव जाया. अहवा पगतिभद्दयाणि ताणि तिवेण सुद्धपरिणामेण वंदिऊण तवोधणे जित मणुयरिद्धी पैत्ताणि, कोऽत्थ विम्हओ ?. मरु-5 देवा भयवती उसहवंसणेण विसुज्झमाणलेसा अपुवकरणपविद्धा नेवाणफलमागिणी संवुत्ता।

एवं चितिकण पुणरिव विसयपसत्तो निरुत्सुओ विह्रामि। अँविवरीयसुह्सेवणासुद्तिम-णसकुसुदालभागसोभाभा(?) जाया य आवण्णसत्ता देवी पुंडा। तिगिच्छगोपदिहुभोयणस्या अविमाणियहोह्छा य पयाया पुत्तं रायलक्खणोववेयं। परितुद्वा य पगतीओ । कओ उस्सवो। नामं च से कयं 'महापुंडो' ति। एवं मे सुहेण वचति कालो सुयदंसणाणंदिययस्स ति॥ 10

## ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए पुंडालंभो दसमो सम्मत्तो ॥

पुंडालभग्रनथामम्--२५४-८ सर्वग्रनथामम्--६५११-२१.

#### एकारसमो रत्तवतीलंभो

15

अहाऽहं रितपसत्तो कयाइं सुरयपिरस्समग्वेदितसरीरो सह देवीये मणोरहळद्वाए पस्तो।
सुन्नो य मया दीण-कलुणो अहिवाहारो—अहां! सुिहेओ जणो सुहं सुयह पणयणीजणस्सँ वम्महं दाऊण ति। तेण य सहेण पिंडवेहिओ पस्सामि रयणकरंडगहत्थं कलहंसी पिंडिहारी। सा रुयंती ममं उस्सारेऊण भणित—सामि! देवी सामली करेइ में पणिवायं. अम्हि पेसिया सुमरमाणीए तुन्भं पायममीवं। मया पुण्ळिया—कुसलं रण्णो सपिरवारस्स १ देवीए 20 य सामलीए य आरोग्गं १ ति। सा भणित—सुणह सामि!, अंगारको दुरणा भहिवेजो अम्हेहिं अहिजुंजिउमागतो. ततो राइणा तुन्भं तेजसा जुज्झेण पराजिओ, गहियं च किन्न-रायं नयरं. इयाणि रज्जलंभहिरिसए परियणे देवी तुन्भे दहुमिच्छति। 'तीए वि होड दुन्खपिरमोक्को' ति मया भणिया कलहंसी—णेहि मं पियाए सामलीए समीवं ति। सा तुहा ममं गहेऊण उत्पह्या। जाहे अण्णं दिसाभायं नेइ, न वेयहाभिमुही, ताहे 25 मया वितियं—धुवं न एसा कलहंसी, का वि मं दुहा वहति एएणं रुवेणं ति। ततो में संविष्टियमुहिणा सखदेसे आहया, अंगारओ जाओ। भीएण मुको य णेण। सो नहो। अहमवि निराधारो पिंडओ हरए। तं च सिललं मंदवहं। वितियं मया—महानदी नूणमेस ति।ततो मि उत्तिण्णो वीसमामि। सुओ य मे सखसहो—नूणं नयरं अत्थि ति।

१ उचिषगाणि शाव बिना ॥ २ पत्ता, ण कोइ इत्थऽत्थि बिन्ह शाव ॥ ३ रिउसुइ उर मेव बिना ॥ ४ भीममा शाव बिना ॥ ५ भुडालंभो दसमो सम्मत्तो शाव पुष्पिका ॥ ६ भस इत्थं दा ली ३ ॥ ७ ततो मव शाव ॥ ८ मप् संव शाव ॥

व हैं ० ३८

ता पर्यायं रयणीए । गतो मि नयरसमीवं । पुष्किओ य मया पुरिसो—कि नामवं नयरं गंगानदीतीरभूसणं ? । तेण भणियं—इलाबद्धणं णगरं. कक्षो वा तुन्भे एह जक्षो न जाणह ? ति । मया भणिओ-कि तेह एयाए कहाए ? ति । तत्व से ण्हाओ । पच्छ-ण्याभरणो छाया-पुरफ-फलसंलण्यायवोवसोभियं घणतोवमाणं पस्सामि पुरवरं सुकरावपा-**∆यारद्**वारागार्ढफरिहपरिक्खेर्वेविउळगोउरवरं । पविद्वो य स्मि रायमगामणेगरहसुसंचारं बहुरसिक-विविद्द् वेसनराऽऽकुछं । पस्सामि पसारियाणि दुगुह-वीणंस्य-हंसलक्खण-को-सिंज-इसबद्धणादीणि वत्थाणि. तहा सेक्याणि कंक्स-इबलय-पलास-पाराबयरीव-मणी-सिखा-पनालवण्णविविद्दह्रवगविराइयं(?), वीणापट्टगनिगरे, मिगलोमिके य, विविद्दरागे य अमिछाकंबले, मणि-संख-सिल-प्यवाल-कणग-रययमाभरणविहाणाणि य, तहा गंधंगाणि 10 घाण-मणहराणि पस्सहे । एगस्स य सत्थवाहरस आवणसुवगतो मिह । सो य कड्कजणब-क्सित्तचित्तो वि ममं साद्रं भणति-- उवविसह आमणे ति । उवविद्वो मि । तस्स य मुहत्तमेव सयसहस्सं पहियं। सो य परिओसवियसियमुहो कयंजली ममं विण्णवेइ--सा-मिपाया! अज तुब्भेहिं मम गिहे भोत्तवं. कुणह पसायं ति । मया पिहवण्णं-एवं नामं ति । सो भणति-वीसमह इहेव सुहत्तं, जाव गंतूण केणइ कारणेण एमि ति । तेण य 14 दासचेडी य सुरुवा ठविया खासणे । सो गतो । सा मे पुच्छमाणस्म परम्मुही पहिवयणं देति। मया भणिया—बालिके! कीस परामुही संख्वह ? अणभिजाया सि ?। सा भणइ— महस्स मे पहिक्रुढो गंधी लम्णोपमी, तं जाणमाणी कहं तुद्भं अभिमुही ठाइस्सं? ति । मया भणिर्या-मा दम्मणा होहि, अवणिमि ते जोगेण वाहणपरिकटाई गंधाई आणेहि दबाणि जाणि अहं स्वदिमामि-ति । उद्यारियाणि जहा , तीय स्वणीयाणि । सद्याणि 20 य जोइयाणि संणिद्धयं सण्हकरणीयं नछीयंते भरियाणि । कया गुलिकाओ, जांओ नं नंशं उवहणंति. जाओ य कुवर्रियमुगंधं वयणं कुणंति । कमेण य तीय मुहे धरियाओ । जाया सुरभिसुही । आगतो सत्थवाहो । तीए य तबिहं गंधं उवलक्सेडणं णेति मं गेष्टे । ततो सोवयारं भेजाविड विवित्ते अवकासे महरिहवत्थपरिहियम्स स्वणीयं भोषणं कणग-रवयमायणेण सकुसछोपायसिद्धं, सीहकेसर-कुवलर्थेफालफलमोट्कं (?), पण्यदुत्तरकुम्मासमो-25 बगडकारिकसिरिवर्हिंभीतिका(?) भक्खा, मिंई-विसेर्द-सगिसद्धो य कलमोयणो, रार्वेसाद-क्या य विविद्या लेक्स य. जीहापसायकराणि ठाणकाणि य विविद्यसंभारसिद्धाणि. पे आ काय केंग (?) । ततो सादरपरिजणोवणीयं भोयणं भुत्तो य, कर्लयसुरुणपनस्तालियकर-वयणो

र व्या स्वणी। पगलों के इ शां ॥ २ तुम्बू शां विना ॥ ३ व्यं प्रस्ता शां विणा ॥ ४ व्या प्रस्ता शां विणा ॥ ४ व्या प्रस्ता शां विणा ॥ ४ व्या विणा ॥ ५ व्या विणा ॥ ६ व्या ॥ ६० व्या महुणा होइ, अव क्स व शां विना ॥ ६ सेणिहिषं शां ॥ १० व्या महुणा होइ, अव क्स व शां विना ॥ १६ समित शां ॥ १४ शां विना ॥ १४ व्या प्रस्ता व विना ॥ १८ त्यासासव्य शां विना ॥ १९ सेक्सा मं स्व विना ॥ १० विना ॥ १० क्या प्रस्ता व १ में विना ॥ १० क्या प्रस्ता व १ में विना ॥ १० क्या प्रस्ता व १ में विना ॥ १० क्या प्रस्ता शां ॥ १० विना ॥ १० स्व विना ॥ १० विना ॥ १० क्या प्रस्ता व १ में विना ॥ १० क्या प्रस्ता शां ॥ १० विना ॥ १० विना ॥ १० क्या प्रस्ता स्व

य आयंतो, सुगंधफडविसद्वयणो रहिओ आसणाओ। सेसमवणीर्थमणां परिचारिगाहि । समाणि में अंगाणि विकित्ताणि वण्णकेण घाण-मणवञ्चभेणं । सुरभिकुसुमकैत्पिए सत्शाह-संदिहे सुरकवत्यसंदुए सयणीए संविहो मि । छवासए भुत्तभोयणं सत्याहो व ममं । पुरिकामी य मया-केण कारणेण अहं भी! आणिओ तुब्भेहिं? 'सामिपाया! सम गिहे भोचहं'। सै नती कहेड--

## रत्तवती-छद्रणिकापरिचओ तप्पुवभवो य

सामी! इह भट्टो नाम मत्यवाहो आसि । तस्स य पुजमसिरी नाम भारिया । तेसिं मणोरहसयलद्धो पुत्तो अहं मणोरहो नाम। पत्तजोबणस्स य मे सरिमकुलाओ आणीया भा-रिया पडमावती । तीसे अर्तिया मम दुहिया रत्तवती दारिया। तीए समगं जाया दासचेडी. सा य छसुणगंधमुही, ततो सा 'छसुणक' ति बालभावे भण्णमाणी ममं गिहे परिवद्वति । 10

क्याइं च सिवगुत्तो नाम अणगारो तिगालदरिसी विडलोहिनाणी इहाऽऽगतो, कामत्थाणोपवणमञ्चगतो य मया सकुलेण वंदिओ । धम्मकहा य तेण भयवया कम्म-विवागकहा पत्थ्रया । जहा-

सावय! कन्मगदयाए कन्मोदएण य असहेण णरगगामी जीवा भवंति. सुभा-उसुभ-कम्मोदएण य तिरियगति-मण्यलामो, सुभकम्मोदएण देवलोगगमणं । नेरइएस तिवाइस-15 हकम्मा चिरद्वितीया भवंति। तिरिएम् दृष्ठण्णा दुग्गंधा दुरसा दुष्पासा हुंडसंठिया, मणुएस् जातिविहीणा दुवण्णा दुर्माचा अणिहुफामा कुसाठ्या अणाएजावयणा कुसंघवणा भवंति । देवेसु वि य वहं(१) तव-णियम-राण-मिच्छातवर् सिया किन्विसिया-ऽऽभिओग्ग-देवदोह्गाला-भिणी भवति, पेळवा वा कम्माण चएस् ग्रहस्सकालहितीया भवति। तिरिय-मणुण्स् णाइकि-हिद्रज्यवसाणा अपसत्थवण्ण-गंध-रस-फास-संटाण-संघयणा भवंति । विसद्धतरहेसा तिरिया 20 अकम्मभूमीस् समसुसमास् कालेस् वासेस् समुष्पजंति । मणुया पुण विसुद्धचरण-दंसण-तवोवहाणा देवछोयाञ्चो च्या चत्तमरूवं-सिरी-लायण्णा माणणिजा महाभोगिणो विणीर्या दाणसीछैया भवंति, अहमिंदविमाणच्या वा परिक्खवियकिलेसा नेवाणलाहिणो भवंति ।

ततो कहंतरे य मया पुच्छिओ सिवगुस्तो अणगारी-भयवं! इमीए किं मण्णे दारि-काए छसुणगंधी वयणस्स ? ति । ततो भणति-सुणाहि-25

चक्कपुरे अतीयकाले पुष्फकेऊ नाम राया आसी । सी तिवग्गाऽविरोहेण पुरं रजं च पालेति । तस्स य पुष्फदंता नाम महादेवी आसि पुष्फवती विय महुमासलच्छी मणोजरूवा । तीसे पंडितिका नाम सेजपाली हिया कुसला बहुमया आसि । वतो सो राया पुष्फकेज देवगुरुस्स अणगारस्स समीवे धम्मं सोचा पुत्तस्स रज्ञं दाऊण पषद्यो ।

१ °यं सक्कं परि॰ क्षां० विना ॥ २ °कवापीढे सत्था॰ शा० ॥ १ सी शा० ॥ ४ °सिका स॰ क्षां० ॥ भ वसरीरका° उ० में ।। ६ विद्या की व विद्या ।। ७ व्हा य भ उ० में ।।

पुष्फदंता देवी सेह पंडितिकाए अणुपवहया रायाणं। तती पुष्फकेड अणगारी अपरि-विद्यवेरगो भित्यसुत्त-ऽत्थो तबुँजतो विहरिकण विहुयकम्मो निन्धुओ। ततो पुष्फदंता य अजा जाइ-कुल-रूष-ईसरियमएण पंडियं अजं अवजाणंति निन्भत्येइ—वीसरिता ते जाई, अवसर ति, पृह्मही मा मे अभिमुही ठाहि, मा य आसण्णा पिडवयणं देहि, 5 वत्याच्छण्णमुही पिर्सिक्सु मे समीवं ति । तओ सा पंडितिका एवमवि गरिहया वितेति—सबं भणाति देव(वि)-ति पिडिति से पाएसु 'स्वमसु मे अवराहं' ति । तह वि पणयं वंदति । ततो तीय अहियासेमाणी सम्मं हीलणं पंडितिका णीयागोयं कम्मं खवेति, सुहवण्ण-गंध-रस-फासाओ आदेजवयणा उद्यागोयं च णिवत्तिया । पुष्फदंताए पुण गवियाए प्तिमुहता णीयागोयया णिवत्तिया। जं च पुष्फदंता तवं पगेण्हित तं पंडिका वि 10 अणुवत्तप। ततो [दो] वि कालं काऊण सकस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो अमामिह-सीओ जायाओ । ठितिक्खएण चुया जा पंडितिका सा तव ध्या रत्तवती जाया, जा पुष्फदंता सा समुणिका जाया। रत्तवई अद्धभरहाहिवइपियभारिया भविस्सित।।

मया पुणो पुन्छिक्षो—कह(हिं) सो रत्तवतिभत्ता ? कहं वा वियाणियद्यो ति नं ?। ततो मणति—जम्मि णे आवणे गयस्स पायणिसण्णे तक्त्वणादेव सयमहम्मलाभो भविस्मति, 15 लसुणगंधि च दारियं सुगंधमुहिं च काहिति सो 'अद्धभरहमामिपिउ' ति ।

एवं कहिए वंदिऊण तं महरिसि अङ्गओ। तप्पभिति च लसुणिका चेडी आवणे साहीणा अच्छित्ति। लाभो य मे जहां संदिष्टों साहुणा तहा अज जातो । एवं च मया विष्णवेयं ति।

तको सोहणे मुहुत्ते(प्रन्थाप्रम-६२००) रत्तवतीण पाणि गाहिओ सत्थवाहेण विहिणा।
20ततो रत्तवतीण रत्तंत-कसिणमञ्झ-धवललोयणामयभूयवयणचंदाण चंदण्पभावदायाऽऽहरियसिरीय सिरीअ विय पत्रमवणविहारदृहयाए सह विसयसुष्टमणुभवंतो सुहं वसामि ति ॥

#### ॥ इंति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए रत्तवतीलंभो एकादसमो सम्मत्तो ॥

रसवनीलंभग्रन्थाग्रम्-९२-१४. सर्वग्रन्थाग्रम्---६२०४-३.

बारसमो सोमसिरिलंभो

25

क्याइं च अणित मं सत्थवाहो वामममए—सामिपाया! महापुरे नयरे इंदमहो अईव पमृदिओ. जह इच्छह वश्वामु पिस्सिनं ति । मया पिष्ठवण्णं —पचं अवत ति । ततो जव-गया महापुरं नयरं सुरपुरसिरच्छं । बहिया य नयरस्म पासाया बहुविहा । ते दृहूण मया पुच्छिओ सत्थवाहो—कि एवं पिडनयरं ? ति । सो भणित—

र सहिया पं<sup>9</sup> शार विना ॥ २ **'दिका' क**सं० उ० मे ० दिना ॥ ३ 'युजांची कि' की १ दिना ॥ ४ 'रिकमसु कमं० उ० मे ० दिना ॥ ५ रचवनीकंभी एकाइसमी सम्मत्ती रति शां० पुष्पिका ॥

इहं रण्णो सोमदेवस्य दुहिण सोमसिरी नाम। सा 'रूबसुंदरि' ति पिडणा से सर्ववरो दिण्णो। ततो हंसर्रह-हेमंगय-अतिकेउ-मालवंत-पहंकरपभितिओ जे रायाणो कुल-रूब-जोडण-विभववंतो हितयहहता रायणा आहूया, एतेसु पामाएसु संठिया। सा व कुमारी विसन्निता। ततो पिडणया पत्थिवा सगाणि हाणाणि। सा वि य मुई संदुत्ता। एयनिमिनं एयाओ पासायपंतीओ आवासन्ति।

ते य समहच्छिया मो नयरं पिच्छियवयसंकुछं। पत्ता य इंदुत्थाणं। पस्सामो य महं सुर-विडवियमिय विभिन्नयमणसो अंतेउराणि । इंद्पयक्तिवणं काउं विविहजाण-बाहणे अवस-रिया मो । तओ तातो मरज्वतीओ विव पूर्अ काऊण कयपपणामाओ आरूढाओ सगाणि वाहणाणि तियसवहुओ विव । परमामो य बहुजणं विक्रोसमाणं प्रायमाणं च समंतओ। 'किं मण्णे कारणं होजा?, अवलोएमो'। नाव य गजो आरोहगं विवारेकण मयवसेणं 10 जणं चक्क्वपहपडियं विणासेतो जाइ तं पएसं। जणो य 'एम विज्ञसुरो हत्थी जमप-डिरूबी पत्तों कि जवेण हत्थीदग्गमं पएसमहीणो । सो वि पवहणाणि मोडेउं पवत्तो । ततो जुबतीजणो सारहीहिं किच्छेहिं निवाहिज्ञति । एगा य कण्णया जाणाओ गयकराऽऽ-कड़िया पटति घरणिवटें 'सरणं सम्णं' नि भण्णमाणी । दिहा य मया । ततो अहं तं असंभंतो 'मा भागमि' ति भणंतो तीम समीवं जाव य सार्राहे विवाहित ताव य मया 15 पच्छओ अप्पालिओ कण्णं घेल्कामो : रोमेण परावती । सया सीहावलि-दंतावलि-गर्नैली-ण-सद्र छळंघणेहिं पुच्छगहणेहि सिग्धयाने तहिं नहिं भामिओ । जणो य तयबत्थं गयं ममं च निष्याए बहुरूविनव परममाणी पामायगती देड माहुकारं । पुरिमा भणति-अहो! सुपुरिस! तुमे पगामीकओ जसो विपुलो । परिजणो इन्धीओ य अणुकंपियाओ भणंति-पुरिसवर ! रक्खंतु ते देवयाणि गयरूविणा जमेण सह जुन्झमाणं । केंाइ कुसु-20 माणि गंधचण्णाणि य खिवंति । मया ति य बहहिं करणेहिं समं गाहिओ जाहे गओ मराल-गोणो इव मंद्गमणो संवृत्तो, जियं च नाऊण दुयं गतो मि दण्णासमीवं। या वि य थलगया विव पडिमणी, जहभट्टा विव हरिणजुबई भयथंभियगत्ता. गएण वण्छया बिव उक्खिता गहियाँ एकसिहाए । तं च गहेऊणं परजणविम्हियसथ्वमाणेण अवंगत-दुवारं भवणकोडगमुवणीया, ठविया, भणिया य—मा भाहि, नित्थि ते इयाणि हत्थिभयं 25 ति । सा पश्चागयसण्णा परितोसवियसियमुही पहिया पाएसु-पियं सु ते सामि <sup>।</sup>, जं त्य अक्खुयसरीरा किडिया गयमुहाओ । तओ अणाए अवंमासेऊणं णियगमुत्तरीयं मम दिण्णं. मदीयं गहियं अंगुलेयमं च दिण्णं।

१ ही ३ उ० मे० विनाऽन्यन—"रहृष्ट्" क ३ गो ३ । "रह्छ है" शा०॥ २ "हे सरणं ति मगामाणी शां० विना ॥ १ महासी" शा० ॥ ४ शां० िनाऽन्यत्र— "लील द्वणलंघ" क ३ ली ३ गो ३ । "लीण द्वललंघ" उ० मे० ॥ ५ केड् शां० विना ॥ ६ "याए एकाए सि" शा० विना ॥ ७ अवगुत्तदुवारम" शा० ॥ ८ ण भवं हुवाणि अत्य हत्यास्य ति शां० ॥ ९ "वतासे" शा० ॥

क्रमागतो परिजणो, तेल णीया रायललं । मन वि शिह्रपतिणा वालायाओं अवङ्गणेण क्रमणीयं आसणं—सामि! तीसमह ति । आसीणो भि क्यपायसोओ मुहुत्तं अच्छामि । क्यागया य मण्मा रहं धवलवितदञ्जतं गहेडण । आरूढो य मि तेसि च वयणेण, पत्थिको मि । वेच्छिति मं जणो पैससमाणो 'एस सो महियलससी पुरिसाइसभो' वि 5 जंपमाणो । कमेण पत्तो ससुरमाउलम्स कुबेरदत्तस्स सत्थवाहस्स भवणं कुवेरमवणमिम सकिदीयं । अवित्रणो व रहाओ । कपग्वेपूओ पविसमाणो कोष्टगदुवारे पस्सामि पिंडिहारिं महिहाअरण-वसणं गिहदेवयमिव सविणीं, सेपाउयं, कंचणवढ्ढंडमहत्थमयं, को- उद्धिकजणिवारणत्थमुविद्यं । अवणमऽतिगतो य अहिनंदिओ परिजणेण सत्थवाहस्स । सुद्दासणातो य सवपागसिणेह उन्भंगगत्तो संवाहिओ कुसलाहिं संवाहिकाहिं, णहविओ य शवकोहिं । क्यवत्थपरियहो सादु पत्थं च भोयणं परिसुंजिङण आयंतो, सयणीए संविद्धो, सुरहिफलकयमुहो वीसमामि । निवेदियाऽणुण्णाया य पिंडहारी सिरिपडिक्ता मे विजणे पणवा परिकहेदी—सामि ! सुणह—

## सोमसिरिपरिचओ तप्पुबभवो य

इहं सोमदेवो राया पिउ-पियामहपरंपरागयरायळच्छी पिडिपालेइ। तस्स अगामिहिसी
15 सोमचंदा नाम पगितिसोमवयणा । तेसि दुहिया सोमिमिरी कण्णा. तुटभेहिं जीसे
जीवियं दिण्णं। तीसे पिउणा मयंवरो दिण्णो। समागया य गयाणो, जे ताए कुळ-सीळरूव-विभवसम्मया। सबेसु य तेसु समागपसु कुमारी सोमिसिरी पामायतळगया ततो
सहिजणसंतुया विहरइ। सवाणुम्म य अणगारम्स णाणुप्पत्तिममागयदेनुजोयदंसणेण
मुच्छिया चिरम्म मत्था मूईं संवृत्ता। तिगिच्छोह य पयने वि कीरमाणे संतोसिह-हो20 मादिविहिणा जाहे न लवित किंचि ताहे ते रायाणो सयाणि धाणाणि पिडिगया। 'जंभगेहिं
से वाणी हित' ति ठिता तिगिच्छगा। मा वि अक्खरे छिहित्ता संदेसे देइ। मया य
विजणे भणिया सण्णवेऊण—पुत्त! अहं ते धाती माय व वीममणीया. जाइ कारणेण
केणाइ वला मुकत्तणं कुणिस तो कहेहि मे वीसत्था. न ते पम्सामि उवधायळक्खणं किंचि
वि। तदी ईसिं विहसिऊण हियय-सुइनंदणं भणित—अग्मो! सन्नं धात्थ कारणं, न पुण
26 ते मया असंदिष्टाए कस्सित कहेयवं। 'एवं' ति य मया पिडिसुए भणित—सुणाहि—

खहं इओ अणंतरभवे देवी आसि कणगचित्ता नाम सोहम्मे कप्पे कोंकणवर्हिसप विभाणे । देवो महासुके देवरायसभाणो सयंपभविमाणाहिवो, तम्साऽहं भजा । देवेण सुमिरयमित्ता तस्सेव पभावेण खणेण महासुकं कप्पमुवगया मि; सोधम्माओ य अणंत-गुणविसिष्टं सद-फरिस्स-कव-रस-गंधे पंच विसये अणुहवमाणी, सामिणो मणोहरेहिं शीपहिं

२ पस्छमा<sup>०</sup> शां० विना ॥ २ <sup>०</sup>र्वामाणो पूओ उ.२ मे० विना ॥ ३ सपद्कं कंषणवहर्ष्ड<sup>०</sup> झां० ॥ ४ विणवपण<sup>०</sup> शां० विना ॥ ५ <sup>०</sup>रेडिं स्टि॰ झां० विना ॥ ६ <sup>०</sup>षाविहे ति शां० विना ॥

क्यणेहिं य तकालजोगोहिं भूसण-सबणेहिं पीतिमुवजणेमाणी, तेण विसिजया सबं कौंक-ज्यहेंसनमुनेमि । एवं च बहुणि पितिओवमाणि में गयाणि अम्मो ! तेण देवेण लालि-जंतीए दिवसो विव ।

क्याइं च भाषाइसंखदीवयुरिच्छिमद्धे अवज्ञानयरीए मुणिसवयस्स अरहतो जन्मण-महे समागवा देवा, अहं च पियसहिया । निवत्ते महे तिमा चेव समए धायहर्संहैदी-5 वपश्चिमदे दृहधम्मस्स अरहको परिनेवाणमहिमं विहीए देवा काऊण नियगावासं पढि-गया । अहमवि महासङ्घाहिवसामाणियदेवसहिया पत्थिया महासङ्घं कर्ष । अंतरा क बंभलीयकपे रिद्विमाणपत्यबसमीवे लोगक्खाडगमञ्झे इंद्यणुरागो विव खणेण सो में हिक्यसामी विणद्वो । ततो निरालोगा दिसा मे जाया, पडिहया उड्डगती । ततो विसम्म-मणसाय कत्य मण्णे पिओ गतो सुदुमसरीरो होइऊप?' तं चुतं पि सिणेहेण अविंदमाणी 10 णिबत्ता गवाऽऽगयमगो अण्णेसमाणी तिरियलोए पत्ता जंबुद्दीवगउत्तरकुराए भद्दसाल-वणे मज्झदेसकुडभूवं जिणाययणं । तत्य य सोगःवसगया वि जिणपडिमाकयण्यणामा एग-देसे परसामि पीतिकर-पीतिदेवे चारणसमणे विउल्लोहिनाणी । ते बंदिऊण पुच्छिया मया-भयवं! कत्थ मण्णे मे नाही गनी ? कवा वा तेण सह समागमी होज ? ति । ते बंति-देवी! सो ते देवो परिक्खीणसत्तरमसागरोबमहिती चुओ मणुम्सो आयाओ. तुमं 15 पि चुया रायकुले महापुरगम्स सोमदेवम्स रणी दुहिया होहिसि. तत्थ य तेण समा-गमा होहिति. गर्यन्सणपहमुवगयं जीवियससए परित्ताहिति सो ते भत्त-ति तेहिं कहिए गया मनिमाणं। ततो हं तिम देवे पडिबद्धरागा केणइ कालेण चया इहाऽऽयाया, समणणाणुष्पत्तीय समागयदेवुज्जोएण समुष्पण्णजातीसरणा [ मुच्छिया ] । सत्थाए य मे विंता जाया-मम पिडणा सयंवरो दिण्णो, समागया य रायाणो, न मे सेयं संढावे, कयं 20 मे मुयत्तणं । ततो पहिराएस राइस 'साहसंदेसं पडिवालेमाणी अच्छामि' एवं चितेउण मूअत्तणमवळंबामि, 'तेण य विणा किं मे उहावेणं १' ति ॥

प्वं च कहिए मया भणिया—पुंत्त! सोक्खभागिणी होहि, समागमो य ते होउ पुव-भवभत्तुणा पिययमेण सह ति । ततो मे अज्ञ गयमुहाओ राहुसुहाओ विव चंदपिडमा विणिग्गया संती गिहागया कहेइ पच्छण्णं—अन्मो! सो मे अज्ञ दिहो पुवमविओ भत्ता; 25 तेण में जीवियं दिण्णं, जो साहृहिं कहिड ति । ततो मया अहिनंदिया—पुत्त! कओ ते देवेहिं पसाओ कहेमि ते रण्णो देवीए य, ततो ते मणोरहसंपत्ती अज्ञेव भविस्सइ ति । पवं आसासेऊण गया देविसमीवं, राया वि तत्थेव सण्णिहितो। कयडवयाराए में कहियं तेखिं कारणं, तीसे जातीसरणं। 'तेणेव से जीवियं दिण्णं' ति सोऊणं रण्णा पूइया। भणियं च णेण—धम्मको जीवियदाया सो चेव सोमसिरीए पभवइ. मया वि से सयं-30

१ 'में चिति' छा • निना॥ २ 'संदे चेव प' शा०॥ ३ उ २ म० निनाइन्यम्—'यवसणसुव' की ३ ३ 'वर्षसणसुव' क ३ गों ३ ॥ ४ 'हिया त' शां०॥ ५ पुलिके! सो" ली ३॥

15

वरो दिण्णो. पुत्रभवियभत्तारसमागमसमए य से सद्वसंपत्ती. कहं पसत्थे दिवसे मुहुते पाणिग्गहणं-ति वोत्तृण मि विसज्जिया—वहसु से वत्तं ति । ततो हं 'कुमारीए पियं' ति हुन्भं समीवमुवगया। 'देवा वो विहिंतु सुहातिं' ति वोत्तृण कयपणामा गया।

आगतो य कंचुई वत्याणि गंध-महे य गहेऊणं। तेण मि वद्धाविओ रायवयणेण, अप्पप
5 रिसमं च पुच्छिओ। ततो परिगाहिओ उवणए। ममं पि कुनेर(प्रन्थाप्रम्-६३००)द्वस्थवणे

तिहें सुहेण गया रयणी। प्रभाए उदिए सहस्सिकरणे जसमं नाम अमन्नो आगतो रायमहतरियाओ य। तेहिं मे कुनेरदत्तपरिजणेण य कयं वरपिककम्मं। ततो सिनिगाए विमाणसरिसीए आगतो रायकुळं। पुरोहिएण य भिगुणा हुयवहो हुओ । परितोसविसप्पमाणवयणचंदाएँ रण्णा सोमदेवेण सोमसिरीए पाणि गाहिओ मि । 'पभवह मे सकोस10 स्त' ति मंगळिनिमित्तं निसद्वा बत्तीस कोडीओ। ततो हं सोमसिरीसिहितो देवो विव
देविसहिओ रायविहियभोयण-ऽच्छादण-गंध-महेण परिचारिकोपणीएहिं मणिच्छिएहिं

परिभोगदवेहिं सण्णिहिएहिं इटुविसयमुहसायरावगाढो निरुस्तुओ विहरामि।।

#### ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए सोमसिरिलंभो पुच्वभवसंबंधो बारसमो सम्मन्तो॥

सोमसिरिलंभग्रन्थाप्रम्--श्लोक १०४-२६. सर्वप्रन्थाप्रम्--श्लोक ६३०८-२९.

## तेरसमो वेगवतीलं भो

ततो पुत्रभैवियसिणेहपडिबद्धमाणमाए य सोमसिरीए पगतिमहुरवाणीए हियहियओ भैइदिवसिवबहुमाणमयणपमरो कुमुमसरो वित्र रइपसत्तो तीसे सपरिजणाए पीतिमुव-20 जर्णेतो गमेमि केइ रिउगुणे।

कयाई च पंतियारपरिस्समसेद्रुद्धनिहो पहिंबुद्धो भोयणपरिणामेण, सयणीए य सोमसिरिं अपस्ममाणो विसण्णमाणमो चितेमि—कन्य मण्णे पिया गया होज अपिड-बोहिय मं १ ति. अह्वा कारणेण णिग्गया होज्ञ-ति विबोहेमि चेडीओ वासघरपा-ि त्याओ—देवीं जाणह, कत्थ गया होज्ञ १ ति । तातो भणीत—सामि! न याणामो, 25 इयाणि बोहिया मो तुम्हेहिं । तओ य भवणे मिग्गया न दीसित । ततो मया चितियं— कुविया होज्ञ ति, जा मे दिसणं न पेच्छिति ति । एवं च बहूणि चितेतस्स कहंचि रयणी खयं गया । कहियं च रण्णो सदेवीयस्म । ततो रायघरे सबत्य पमयवणे विमिग्गया न दीसण कत्थइ । ततो रण्णा भणियं—आगासगामिणा केणह अवहिया दोज्ञ, जओ पवत्ती नित्य ति । मम वि एयं मणे ठियं—धुवं एवं सुचिरकोवणा 30 पिया न होति. जा ममं अपस्समाणी खणमांव उस्सुया होति, सा कहं संतिया दंसणं मे

१ सोमसिरि° श्यादि शां० पुष्पिका ॥ २ "सबसि" आ० ॥ १ परिदि" शां० ॥ ४ परिया" शां० ॥

न दाहिति ?. धुवं हिया केणइ रूबलुद्धेणं मंदमतिणा तीसे सीलमारं अजाणमाणेणं ति । एवं ठिया बुद्धी, तह वि मंदमोहियं मणे ठियं मतीपुष्वविरहिकते सही (?) अवकासे पमयवणे संहिगिहे पमग्गामि 'तग्गयमणसा परिहासेण न मे देति पहिवयणं' । तो ण अपरसमाणो वि बाह्पडिरुद्धलोयणो लता-जालघर-कयलीघरगयं पुरञ्जो कीलाउबद्वियं च परसामि, आभासामि य-थिए! किं से कविया ? अहं तव छंत्राणवत्ती. मा बाहम. 5 कीम निलुका सि ?-ति जंपमाणो परिमि एते पएसे । चेडीओ य मं तहागयं जाणंतीओ पियं भणंतीओ अंमृणि वि घरमाणीओ णाणाविहेहिं वक्षेववकारणेहिं रमावेडमिन्छं-तीओ खणं पि न विरहेंति । न य मे सोमसिरीगयचित्तस्स परमीयरनिभित्तेस वि खवेस सज्जिति मणो, न गीय-बाइय-पिंडएस, न य भोयणमभिङ्खिउमिच्छहे । मम वि य आहा-रमणिच्छमाणे परिजणो राया न भंजित । सुण्णे मिव भवणं मन्नमाणो ण रिनं निदाबम-10 मुत्रेमि । एवं चित्रयंतो मृदयाण पुरओ अणच्छमाणि पि अच्छमालि पस्माि सहसा । एवं में विसुरमागम्म गया हो वि दिवसा । तिवादेवसे य किंचि हिवससजीविओ सोमिनिरिगहियहियतो असोगवणियाए तीए सह रमितपुत्र अवगामे अवस्य मे विणो-ओ होहिति' नि भणंनो पस्मामि पियं पर्मणगमुहिं । उत्गतो से समीय, हरिसवियसि-यच्छो नेमि ज-संदरि! कीम सि कविया अकारणेज े पसीय मा से अदंसणेज 15 पीछ। होहिति, एसा ते अंजली, मूचनु कोवं ति । मा भणति - अजपुत्त ! नाऽहं तुच्मं काप्पन्स. सणह पुण कारणं, जल में त्रम परिजणस्म य दंसणं न दिण्णं—मया पुषस्ओ नियमोपवासो, नत्थ य मोणेण अन्छिर्यवं, सुष्पियस्म नि जणस्म न देयबो आलावो. सो य में पुण्णो तुज्झ बङ्गपमाएण, तन्नियमरक्ष्मणपराय सजमेण सेविपन्नं, तन्थ न तुम्हेहिँ छलो गहेयबो । मया भणिया-पिए ' न ते अवराहो दृइयज्ञणखिल, भणमु कि कीरउ ? 20 ति । [भणति--] एयम्मि वतके विवाहकाउयं कस्म सबं कायव, वतउज्जवणं एवं ति । मया भिणया - कीरउ सबं, जं आणवेसि ति । निवेदियं रण्गो पियं देतीए य-दिहा कुमारि नि । सज्जियं चाउरगं, दुव्वा-दव्भ-सिद्धत्थकादीणि य भंगलाणि । नती सयमेव अणाए ह्यवहो कणयकलसा य वारिभरिया दिसास हविया। ततो पगीयाणि भंग-खाणि चेडी**हिं ।** कलमा य णाए सयमुक्तिस्विचिक्तं अप्पणा सम य उन्निरं पल्हस्थिया 125 विहसमाणी य भणति—सुणंतु होगपाला सोम-जम-वरुण-वेसमणा, उववणदेवयाओ, परिजणो य-अहं अज्ञउत्तस्स भारिया, अज्ञप्पिनित मम एसो देवयं. पभवति जीवि-तरैस । मया वि वरनेवत्थिएण व वहवेसाए गिहिओ से दाहिणहत्थी पसत्थलक्खणी । परिगनो अग्नि । उवगतो मि जहा सगिहं। संदिष्टा य णाए दासचेडीओ - उवणेह मीयगमग्रवाणि मज्ज-पुष्प-गंधं च । ताहि य वयणसमं उबद्ववियं । ततो संवरियदुवारे 80

१ समि शाब विना ॥ २ °ळापुरवद्धि° ड २ मेव ॥ ३ किमिव कुँ ली २ ॥ ४ ँमातर ँ शाब ॥ ५ ँका पित्र शाव ॥ ६ ँगस्त समिकाहियस्स छी २ ॥ ७ स्स चितस्स ली ३ विना ॥ यव डिंट २९

वासघरे कुमुनेहिं सेतेहिं का वि देवया थिवया णाए, कयमकणं । सुमणसा य उवगया णिसाए, ततो मं भणित—अज्ञउत्त ! अरिहह देवयासेसं मोदगा उवणीया । ते
मया तीसे अणुमएण वयणे पिक्खता । तेहिं मे निवातं सरीरं, ठितो मणोसहावो । ततो
मज्जमिरंयं मणिभायणं उक्खितं—पिय ति । मया भणिया—पिए! न पिवामि मज्जं गुरूहिं

5 अणणुण्णायं ति । सा भणित—न एत्थ नियमछोवो गुरुवयणाइकमो वा देवयासेसी ति.
पिबह, मा मे नियमसमत्तीए कुणह विग्धं, कुणह पसायं, अछं वियारेण । ततो हं तीए
बहुमाणेण पीओ मज्जं । तेण मे निराहारदोसेण अपुव्वयाए य आरूढो मैतो । मयवसघुम्मंतछोयणेण य सरभसं ममुक्खिता पिया सयणमारोविया, मो य से पढमपिवयार इव
मण्णंतो । मा य रयावसाणे उद्विया । कओ य णाए वत्थपरियट्टो । निक्खित्ताणि खोमाणि
10 पुठवपरिहियाणि नागदंतगे । निहागम-मयपरिवद्वीण सुनिणिसव परममाणो पसुतो निह ।
विहायरयणीय उविद्विया परिकम्मचा(का)रियाओ चेडीओ । ततो जहोचिए अहिकारे
सिज्जन्ति, जा न किंचि विचारेड. न वा से वहभेयरिवसेसो । एवं च मे तीए महियम्म
वर्षति पसुदियमणस्म दिवसा केइ ।

अबुरत्तकाले य पिडवुद्धी मि भीयणपरिणामेण । पस्पामि य दीवुज्ञीएण फुडसरीरं 15 देविं अण्णमण्णमुवं । नना सणियं सणियं उद्वितो मि चितेमि-का ण एमा मया मह अवि-ण्णायौ सयिया ऋवस्सिणी ?. देवया होज्ञ ?, तओ 'निमिद्धियछोयण' ति न देवया. छ्छेडकामा काइ पिसाची रक्खमी वा होजा? मा वि न होइ, रक्त्यम-पिमाया सभा-वको रहा भीसणरूवा य भवंति, पमाणाइकमंतर्बोदिणो य ति, न एमा तेस वत्तए. अहवा अंतेउराहि कॉयि निग्गया देवीणं निवेडणं(?) अतिगया हुज नि। ततो णं आयरेण 20 पहोएमि । पसुनाए वि य से सयपनविगसियं सोम्मवयणं, केससमसहियकुम्मकुंचियकेस-णिद्धा, वयणतिभागपर्माणं अणुणं तक(र)णिरूवहयं ललाइं, पिटल-दीई-धणुसम-भमराव-क्रिसण्णिमा ममुहाओ, र्यमणासे अणुव्भडा-ऽसिय-कुडिस्टपम्हस्ताणि य ग्रयणाणि, (??) उज्ज-क्येवसवकडसरंघा जिंडाखायामोवयणमिव बाहुकामा णासा, पिहुलपिहुलपिरमेंहेळपुण्णया कपोला, मंसल-सहमविवरा समणा, द्मणवमणसंवरिद्द्सणजुगोपवित्ततुष्टा विवफलस-95 रसरत्ताऽधरोहवट्टा, वयणतिभागसमार्थोममसङगैर्हेङप्पकासा (<sup>?</sup>?) । 'एरिसी सीछवती होति, एयारिसवयणसोहा ण एसा कामचारिणी, का णु एसा होजा?' नि चितेमि जं जं च से सरीरे । पस्सामि य से चलणे सरमकमलकोमलमंसलतले उद्घलेहालंकिए पम-त्यब्दस्यणुक्किण्णे । ततो मे मणसि ठियं-एसा धुवं रायदुष्टिया सञ्बंगसुंद्री, ण एसा पानायारा-एवं चितेमि । सा य पडिनुद्धा भणइ-अज्ञउत्त ! कीस ममं अपुन्नमित्र सचयं

निकायसि ? ति । ततो किं पि बितेकण सहसा उद्दिया सयणाओ, उदयक्कंभी य णाए उक्तिविकण उविर पस्हित्यओ । ततो से सरीरदेसे बिंदू वि न द्वितो, न नजाति 'किंद् गयं सिळेलं ?' । ममं पंजलिनडा विण्णवेति—अज्ञउत्त ! सुणह—

#### वेगवतीए अप्पकहा

अस्थि वेयहे दाहिणाए सेढीए सुवण्णाभं नगरं। तस्थ य विज्ञाहरपवरराया चित्त-5 वेगो। तस्स अंगारमती नाम महादेवी। एतेसि पुत्तो माणसवेगो, दुहिया य से वेग-विति ति, तं ताव मं जाणह। ततो सो राया विरायमगगपिड ओ बहुपुरिमपरंपरागयं राय-सिरिं पुत्तस्स माणसवेगस्स दाऊण, रैज्ञंसं में बालाए, सवंसणिकायबुह्ने मंदिमति—एसा दारिगा वेगवती परिविद्धिया, जइ णं भाया विज्ञाओं न गाहेइ ततो में मम समीवं उवणेज्ञाह। निरवेक्सो तावसो पञ्चडनो। अहमवि परिविद्धिया, न गण्हावेति मं भाषा 10 माणमवेगो विज्ञाओं। नीया मि पिउसमीवं मयहिकहें । गिष्टीणिविज्ञा आगया माउस-मीवं, रज्ञभागं उवजीवमाणी गमेमि सुहेण कालं।

माणसवेगेण य काइ धरणिगोर्याया घेत्ण पमयवणे णिक्खिता। अज्ञाउत ! विज्ञाहराणं पण्णगराङ्णा ठिनी णिवद्धा—जो अणगारे जिणवरसंसिए वा अवरज्झाइ, मिहुले
वा अकामं परजुवनी निर्मण्हित मो महिवज्ञो होहिति नि। नतो लेण स्वस्सिणी वि अंते-15
उरं न पवेसिया। अहं च सर्विटा—वेगर्वात ! नर्गणगायि पण्णवेहि, जहा द्विति कैरेनी
ममिम रागं निबंधक नि। ननो मया रायसदेसेण गयाए एगंतिदिटीए निज्ञायमाणी पोत्थकम्मक्या विव सिरी दिटा, आभट्टा य—अज्ञे मा एवं दुम्मणा टोहि, विज्ञाहरलोयिम्म
आणीया युक्यकारिणी विय देवलोयं. अहं रण्णो भागणी वेगवती, राया (मन्थायम—
६४००) माणसवेगो ममं भाया पगासो विज्ञाहरलोए महाकुलीणो स्वस्सी जो-20
वणत्थो कलासु वि कुसलो सलाहणिज्ञो. कि ते धरणिगोयरेण भत्तुणा ? पहाणपुरिसगय
इत्थिका हीणकुल-जातिया वि बहुमया लोए होति. अलं ते सोइंण्ण. अणुह्वसु माणुसलोगदुलहे कामभोगे ति । भा एवं भणिया मया भणति—वेगवित ! पंडिया सुया वेडियासुहाओ, अजुत्तं च बहुं भासिस. अहवा भावसिणेहेण चुका सि आयारं ति. सुणाहि ताव—

कण्णा अम्मा-पिऊहिं जस्स विज्ञति भक्तुणो सुरूवस्म दुरूवस्म वा, गुणवतो णिगुणस्स 25 वा, वियक्खणस्म मुक्खस्स वा सो तीय देवयमिव जावज्ञीवं उत्रवरणीओ एगमणाए. ततो इह्होए जसभागिणी परहोए सुगतिगामिणी होइ. एस ताव कुळवहुधम्मो.

जं तुमं भाणसवेगं पसंसित वं अजुत्तं—जो रायधम्माणुयत्ती कुछजो न सो इत्थियं पसुत्तं अविण्णायसीळं हरए ति. एवं ताव चितेहि—सूरत्तणं वा कायरत्तणं वा. जति अज्ज-

१ ली ३ विनाऽन्यत्र—रजं समवालां क १ नो ३ । रजासमयवाला उ० मे०। रजं सम य बालां कां ।। २ कां विनाऽन्यत्र—जे सम ली ३ । जंसे सम क्षण उ० ॥ ३ करेडू शा० विना ॥ ४ क विणा पदा ली ३ ॥ ५ सोएं शां० ॥ ६ ॰ आ सकस्य शां० ॥

उत्तं पडिबोहेऊण ममं हरंती तो जीवंती इहं न पाविंती. जं पुण भणिस 'विज्ञाहरी मे भाया रूवरसी तं मुणाहि-जहा चंदाओ नित्थ अण्णभूयं कंतिभायणं, तेआहिकयं वा दिवाकराओ, तहा तकेमि मम अज्ञ उत्ताओ स्वाहिगी ण होज्ञ मणुओ देवो [वा]. होज्ञ विक्रमेण एको पह जोहेउं समत्थो. मत्तगयं वसे ठवेति. आगमेस से वहस्तती समी होज 5न बा. नयभरपहाणे रायकुले जातो. वेगवति ! सा हं उत्तमपुरिसभारिया वि हो उपां 'अण्णं मणसा वि पुरिसं [ \* न \* ] इच्छेजं' ति मा ते ठाउ हियते. जे तस्य गुणा का सत्ती मम वण्णेडं एकजीहाए ? नि. चितेमि--जहा समुद्दो रयणागरी, ततो काणिचि जणवए अच्छेरयभूयाणि उवलब्भांति; तहा सयला पुरिसगुणा अज्ञपुत्ते, केति अण्जपुरिसेसु. तं मा मं बालं पित्र रित्तमुद्वीए विलोभेहि, अणारियजणजोग्ग कहं करेहि। मया भणिया-10 अजे! जाणामि होयधम्मं, अम्ह वि एम अकुढोचिओ मग्गो, जं परकहत्तहारी माणस-वेगी तं अजुत्तं कयं. जं सि मया अणिम नायं वयणं भाउनेहाणुरागेण भणिया तं खमसु. न पुणो भणिस्सं नि । तीय समं अच्छमाणी तुरुभे य अणुमोगं सोयमाणीय तीए य अजाए ममं दुरूवं जायं। ततो मे भणिया—मा विसायं वच्च. अहं सक्का सयछं जांबु-हीवं भिनेतं. किमंग पुण तत्र पिउनवरं ?. वशामि तव पियन्थयाण. आणेमि ते अज्ञउत्तं. 15 ममं पुण नेउं विरुद्धं माणमवेगुम्य ति । तीए मणिया परममहुराए गिराए-जड आणिसि बेगवति! में समीवं अज्ञउत्तं ततो कीया य अहं, वश्य, सिवो ते मग्गो होउ गगणपहे ति । ततो हं अज्ञाउन ! तीए अणुकंपाण विज्ञापदावेण दुयमागया । दिहा तत्थ मया कमेण अवन्थंतर नीया । ततो मे विविनियं-'इमस्स जइ कहेज ततो न सदहेजा. तीसे रत्तवित्तो मरेज, न वि अप्पणो, न तीसे, न वि य मम होज एरिसो परिसाइ-20 सओ. ततो कि वा पत्तं होज ? ति चितेकण 'तीसे स्वदंसणं ओमहं एयम्स एतदव-त्थस्त, नित्य अण्णो उवाओं ति मया तुम्हं परिष्क्त्वणनिसिन्तं सोमसिरीरूवं क्यं. नियमवसेण य विवाहकोउय कारियं, मर्ज च पाइओं तत्थ 'त्वयाए सेम' ति. कण्णा-भावस्यमं च बत्थं एयं निक्सित्तं नागरंतके य । जं अदिण्णं सेज्ञमार्हेहिया मि. बा-मोहिया य तथ तीय रूवेणं, तं में स्वमह अवराहं-ति पणया। ततो मया भणिया-25 सुराणु! णित्य ते अवराहो, तुमे मे जीवियं दिण्णं. जह सि ण इंती, तीसे वा रूवं न दंसेती, वो मि विवण्णो होंतो ॥

एवं च णे कहाबिक्सत्ताण अइच्छियं रयणिसेसं। पभायायं च खणदाए चेडीओ पड़-वियाओ जहोचिए बाबारे काउं। ताओ बेगवतीं दहूण विन्हियाओ, आयरेण निजा-इकण कयसमबायाओ गयाओ देविसमीवं। निवेद्दयं च णाहिं तीए—काइ परमह्वा 30 वास्तिहे चिट्ठति जुवतीं, सोमसिरी सामिणि! नत्थि ति। एयम्मि य अंतरे देवी राया य

१ °य किश्विभा° शां० विना ॥ २ °क्हामि शां० विना ॥

10

पुच्छंति णं। तीए य कयप्पणामाए आगमणकारणं कहियं जहेव मञ्झं तहा। राइणा भणिया—पुत्त! सागयं ते, इमं ते नियघरं, अजंतिया अच्छमु तुमं, इत्यं पिच्छमाणाणं अम्हं तीसे दिसणं नि निविमेसो ते। वेगवतीए भणिओ य राया देवी य—तात! इहा-ऽऽगयाए सोमसिरोअम्मा एय आमासिया धूयाभावेणं, भुंजाविया य, नियत्तमरणववसाया छ देवयापसाएण. जीवियं अज्ञउनेण सह तुष्टभेहि य समेहिं नि ति। तओ तुहेण रण्णा 5, कारिओ विवाहसकारो वेगवतीए। एवं मे तम्मि रायउले वेगवतीसहियम्स विसयमुह-पसत्तस्म भवणगयम्म वच्चइ कोड कालो। गंजिओ परिजणो वेगवतीए अहिजातीय। न

## ॥ ईति सिरिसंघदासगणिविरङ्गः वसुदेवहिंडीए वेगवतीगः तरसमो लंभो सम्मत्तो ॥

वेगवर्तालभप्रन्थाप्रम्—१३९-३०. सर्वप्रन्थाप्रम् —६४४८-२७.

## चोइसमां मयणवेगालंभो

कयाइं च पावयारमुहमाद्विद्रलद्धिनही हीरमाणी मीयख्वायवीजियंगी पहिनुद्धी चित-मि-को णू में हरति? । परमामि च पुरिम, निवण्णेमि णं । ततो किंचिसारिकखबाए 15 वेगवतीए वयणस्य, नतो में ठियं मर्णास-एम नाणसबेगो दरपा कहिं पि में नेति वावावर्ड, णवरं समैमऽगंग विवज्ञामि, मां य से वसे होउन्ति संबद्धियमुद्रिणा पहओ 'विणहो सि' ति भणतेण । नतो नहो सो । अहमवि निरालंबणो पडिओ गंगाजळतले । तत्थ य कोड परिस्रो परिवायगवेसधारी उदयमञ्ज्ञगती, सी मया पहतेणे आसी विव डिय-लितो । सो परितृद्दो भणात-सिद्धा मे विज्ञा तुन्द दंसणेश. कहेह, कओ तुन्हे ? । स्या 20 भणिओ-अहं जिक्खणीहिं दोहिं 'महं तुहं' ति भंडंतीहिं पडिमुक्तो आगासे इहं पडिओ. इच्छं नाउं-को इमो अवगाम ? ति । मो भणइ-इमो कणयखळदारं वि वसति । सो य परिवायगवेसधारी भणइ—संदिसह, किं वा पयच्छामि पीतिदाणं?, अहं विज्ञाहरो ति । मया भणिओ-जित तथ तुद्वा तो देह महं पि विजंगगणगमणजोगां । सो भणति-जित मि सही पुरबरणे ततो वशामी अर्च्छरांतर, तत्थ य दिक्खिओ एगण-25 मणो आवरंतो अरुछजासि ति । मया पडिवण्णं—नं संदिसह, सबं करिस्सं विज्ञत्थि ति । ततो णेण जीओ अच्छँरांतरं । भणइ-एत्थ बहुया विग्धा उपज्जति, इत्थिरूवा विग्धक-रीओ देवयाओ सिंगारेहिं सदेहिं विलिसएहि य मोहिंति. तेसु ते मज्झत्था मृणवयधारया साईसिकेण सहियम ति । 'तह' ति मया पडिस्सुए दिक्खिकण ममं गतो । 'अहोरते

१ बेगवर्तालंभो तेरसमो शा॰ पुष्पिका ॥२ विवाहेतं कम॰ गो ६ उ० मे० विना॥ ३ °मवम° शा०॥ ४ मा व साववासो हो॰ कम॰ । मामववासो हो॰ शां०। मा व सदमो हो<sup>० उ</sup>० मे०॥ ५ **॰म विव**र किवासो । ततो सो परि॰ शां०॥ ६–७ **॰छरासरं** उ२ मे०॥ ८ °इके॰ शां०॥

अतीए अहं ते समीवं एस्सं ति, पुण्णपुरबरणस्स य विज्ञा सिद्धा भविस्सइ ति न संदेही सो गतो। अहं पि तेण निओगेण दिवसं गमेमि । संझाकाले य नेपुर-मेहळखं सुइसुइ-सुदीर्यती का वि जुवती, उका विव दिप्पमाणी, णयणविखोभणं कुणमाणी य, पइनिस्तर्णं काऊण ममं पुरओ द्विया। परसामि य विनिह्ओ--किर्मु देवया माणुसी वा होज्ज ति 5 महरिहाऽऽभरण-वसणा?. उवज्झायभणिओ वा इमी विग्घो होज्ज नवैचंदलेहा विव छोयणवीसामभूया ? । चिंतेमि णं --एरिसी आगिती असुहाय न हवति, अहवा पुरसर-णतोसिया विज्ञाभगवती उविद्या होज ति । एवं च चितेमि, सा य कयंजली पणया भणति-देव! इच्छामि वरमोक्खं तुरुभेहिं दिण्णं ति । मया चितियं-जा मग्गियवा वरं, सा ममं पणयति. नणु एसा सिद्धा चेव, देमि से वरं ति । मया भणिया-बाढं देमि ति । 10 ततो तुद्राए परमण्णमुहीए जाए उक्सितो न्हि । नेइ मं आगासेणं । ओसहिजलंतसिहर-स्स य सिहरिणो रण्णं कूडेकदेस नीओ मि णाए खणेण । सैमे य सिलायले कुसुमभारन-मित्रसालस्म असोगपायवस्स हिद्रा निक्खिविकण गया 'मा उस्सगा होह' ति । महत्तं-तरेण य दुवे पुरिसा कवित्मणो जुवाणा उवगया, मम नामाणि साहेडणं पणया । एको भणति-अहं दहिम्हो । बितिओ भणति-चंडवेगो ति । खणेण य उवज्झाओ उवगतो, 15 सो वि 'हं दंहवेगों ति साहेऊण निवहिओ चलणेसु. मोमिओ य विविहाऽऽभरणप-भाऽऽवरियदेही गंधवकुमारी विव । तेहि य मिम तुद्रहिँ आरुहिओ पवयं। तत्थ य भवण-स्रयसण्णिमहियं नयरं समुसियपडागं । पविहो य मि रायभवणं । क्यायपुओ य णहितेओ मंगलेहि, पॅबरवत्थपनिहिक्षो भुत्तो भोयणं परमसाउ । सयणीए परृतुलियऽच्छरणे संविद्वो, सुहपसुत्तो । प्रभायाए रयणीये कयं से वरपडिकम्मं । सोहणे य सुहुत्ते स्यणवेगाए सयण-20 सरनिर्वारणभुयाए पहिट्टेण दहिम्हेंग पाणि गाहिओ विहिणा । निसंहा य बत्तीसं कोडीओ. बत्या-ऽऽभरणाणि य बहुणि, मणुस्मलोगदुष्ट्रहा य सयणा-ऽऽसण-भायणवि-कृष्या य कुसळसिष्पिविणिम्मिया, परिचारियाओ य अवचारकुसळाओ । तओ तीए ह्रव-बतीए गुणवतीए सहिओ भुंजामि भोए सुरकुमारो विव सुरवहुमहिओ। सेवंति णं विज्ञा-हरा । सहासणगयं च समणसं जाणिकणं दहिम्हो भणति-सामि ! जं एत्थ मयणवे-25 गाए वैरमोक्खे जाइया, तस्त ताव अत्थं निसामेह-

#### पडमसिरिसंबंधो

इहेव वेयहे दाहिणाए सेढीए अर्रिजयपुरं नाम नयरं देवपुरोवमं । तत्य य राया पिउ-पियामहपरंपरागयं रायसिर्रि [परिपालेमाणो] सजलमेघनाओ य मेघनाओ नाम

<sup>े</sup> किण्ह दे° शा०॥ २ 'वसंव' व २ मे० विना॥ ३ पुष्तवा शा०॥ ४ शां० विनाऽन्यत्र — 'वहं उ० मे०। वरं दे° क ३ गो०॥ ५ स्वयमेव सिं° शां० विना॥ ६ सावे(थे)क शां०॥ ७ पसस्यव ° शा०॥ ८ 'वासण' शा०॥ ९ निसण्यो य सेकाप्, दिण्या क शा०॥ १० वरं साहसी शां०॥

आसी। तस्स महावेवी सिरिकंता सिरी विव कंतरूवा। तेसिं दुहिया पुजमसिरी नाम। सा य जोवणत्था 'रूववति' ति विज्ञाहरेसु प्पगासा।

दिवितिस्तरो य नयरे तिम य समए वजापाणी नाम राया विज्ञाबस्तमत्थो आसी । मेहणाएण य देविस्तो नाम नेमित्ती पुष्टिस्त्रओ—पउमितिरी रण्णो कस्त देय १ ति । तेण एवंपुष्टिस्रपण आभोएऊण एवं आएसो दिण्णो—एसा रायकण्णा चक्कविद्वभारिया ५ पहाणा मविस्तिति ति ।

कयाई च वज्जपाणिणा जाइओ मेहनाओ — मे देहि कण्णं, ततो ते सोहणं भवि-स्सिति ति। सो य आएसबलेण ण देइ। ततो वज्जपाणिणा बल्वया बाहिज्जमाणो 'ण एस चक्कविट्ट ति ण देमि दारियं'। तेण जुद्धेण पराजिओ मबल-( ग्रन्थाप्रम्—६५००)वाहणो सर्वधुवग्गो निग्गओ इसं पत्रयं आगतो, दुग्गबलेण वसति किंचि कालं सपरिवारो। 1

दाहिणसेढीए य बहुके उमंडियं नाम नयरं। तत्थ य राया वीरवाह नाम, तस्म य समणा नाम महारेवी, तीसे चतारि पत्ता-अणंतविरिओ चित्तविरिओ वीरज्झओ वीरदत्तो । ततो सो राया हरिचंदममीवे धम्मं मोऊण, जहा-जीवा अणादिमंताण-कम्मसकलापिडवद्वा राग-शोमवसगया संमारं च उन्निहं जम्मण-मरणबहुलं पावेति-कम्मळहणाए अरहंतवयणं सञ्बम्दिकं महत्पहाग्यं गेडना विरागपहम्यगया, सिणेह 15 बंघणं बिसयकयं निलणीतंतुबंधणमिव दिसागओ छिदिऊण सवरिया-ऽऽसवा, संजमे तवे संजमियहे य क्यपयत्ता, पसत्यज्ञाणश्विपहिष्टयाऽ यरणविग्यतिमिरा, पश्चक्खसबभावा सामयमुहभागिणो भवंति, भववहरीओ विमुन्तति । एव च मोऊण राया वीरबाह्न पुत्ते अर्णतिविश्यिष्यमहे रज्जेण निमंतेइ पद्यहरकामी ति । ते णं भणति निच्छिया—अलं रज्ञेणं, तुब्भे अणुपद्यामो । ततो वीरसेणस्य जसवतीध्रयस्य रज्जसिरिं दाउण पद्यक्षो 20 ससुओ पंचसिमओ तिगुत्तो कुणति तवं। ततो केणति कालण वीरबाह अणगारो विगु-किकेसबंधणो परिनिब्दुओ । इयरे वि कयसूत-ऽत्था चत्तारि मुणिवरा विसयसुद्दनिकंखा विहरमाणा इँहाऽऽगया अमयधारं पश्चयं, नयरबहिया उज्जाणगिहे य ठिया थिरमतिणो । वेसिं च रयणीए धन्म-प्रक्राञ्चाणोवगयाणं कमेण पढमस्स एगत्तमवियाँगिज्ञाणमङ्कतस्स सहमिकरियमपत्तस्य मोहावरणविष्यविरहे केवलनाणं समुप्पण्णं, वितियस्स सुकज्झायिणो 25 मणपञ्जवणाणं, ततियस्स सवियक्तविचारपढमसुक्तज्ज्ञाइणो ओहिनाणं, चउत्थस्स पढमगण विव क्राणभूमीय बहुमाणस्स पयाणुसारी छद्धी समुप्पण्णा । तेसि च अहासण्णिहिएहिं देवेहिं कया महिमा।

तं च देवुक्रोयं परसमाणो दिवतुरियनिनायं च सुणमाणो मेहणाओ राया परमेहरि-सिक्षो सबजणसमगो वंदिवं गतो। परसय णे य तवसिरीए दिप्पमाणे सुहुए विव हुया-30

१ 'समायक' शा० विमा ॥ २ 'रि संकामेळण शा० ॥ ३ ह्याऽऽ' क ३ गो १ । हओ आ' शां० ॥ ४ 'बार्स क्षा' तो ३॥ ५ 'मरिसीणं सन्व' शां० विना ॥

सणे। ततो तिगुणपयाहिणपुर्वं वंदिऊणं आसीणो। ततो केवली तेसि देव-मणुयाणं अरिहं तित्थयरपणीयं चाउजामं धम्मं कहेइ, संसए य विसोहेइ इह्भविए परभविए य, के जम्मंतरसहस्से जम्मकोडीए वा वत्तपुर्वा, जो वा जमामो जारिसो वा आसि, जं आवं, जं चरियं; किं बहुणा? तीयद्वाए जं पिडसेवियं, अणागए वा काले जो जं पावि-5 हिति । ततो कहंतरे मेहणाओं वंदिऊण पुच्छिति—भयवं! मम दृहिया परमसिरी चम्नविद्दस्स इत्थिरयणं आइट्ठा, तं किं एतीए पुच्चभवे आयरियं? जं एमा पमाण(पहाण)- पुरिसमारिया सन्वित्थीविसिट्ठा य ति । ततो केवलिणा भणियं—सुणाहि—

#### परमसिरिपुब्वभवसंबंधो

इओ चउत्थे भवे एसा—सहुराए नयरीए नाइदूरे सूरसेणे जणवते सुंदितसिन्नवेसे
10 सोमो नाम माहणो आसि, तस्स य वसुमती भजा, तेमि दुहिया अंजणसेणा णाम ।
सा य मंदस्या खर-कविल्याकेसी ईसिंपिगलच्छी अहोविसमद्मणा फरुसच्छवीया दुह्गनामकम्मोदएण । तनो जोव्वणमणुष्पना, न उण तं कोड वरयति. दिज्ञनाणी वि न इच्छिजाइ । ततो सा भोगंतराइयपिडविधेण दूभगनामकम्मोदण्ण अणिहा बद्दुकुमारी पिडयपृयत्थणी कंचि कालं गमेऊण, तेण निवेषण परिव्वाइया पव्यव्या । निदंद-कुंदियधरी मस्व
15 जोगे य कथष्पवेसा गाम नगर-जणवण्सु विहरंनी केण्ड कालेण महरमाग्या ।

तत्थ य सायरदत्तस्म मत्थवाहम्म भारिया मित्तमिरी नाम । तं च नागसेणो वाणियगदारगो पत्थेति, न लहित संपञ्जोगोवायं। दिद्वा य णेग अंज्ञणमणा मचरती । तं सोहणवत्थदाणेण संवति। तेतो मा तुद्वा मणित—भण सुर्वामत्थो ज कज्ञ अम्हाऽऽयत्तं, तं ते सिद्धमेव । तओ सो 'तहा होउं नि निगृहित अभिष्यायं. देइ जं जं गा इच्छति । कए 20 निवंधे पवसिए सत्थवाह भणित—तुद्धमं पायपमाएण सागरदत्तम्म भारियं मित्तमिरिं पौविज्ञामि । सा भणित—र्धन्तामि तव कए । ततो सा तीसे घरमुवगया । तीण अभिवादिया । वदयपिष्ठुसिए आमणे निमण्गा, कहेति तित्थकहाओं ज्ञावयमसुद्दण य वण्णेइ । पुष्ट्यइ ण—कि पुत्त ! दुद्धल-मयलसरीरा अणलंकिय-भूनिया अच्छिसि ? ति । सा भणित—मत्थवाहो पवसिओ, तनो मज्ञं तेण विरहियाए कि मरीरसक्कारेणं ? ति । 25 अंज्ञणसेणाए भणिया—सरीरं सक्कारेयं एहाणादिगाः जाहि देवयाहि अहिद्वियं ताओ पृद्याओ भवंति । ततो सा एहाणसीला गंधे य सुरहिपुण्याणि य आणेति, भगित य—मञ्च लढाणि य तुम्म कए आणीयाणि । सा नेच्छित । ततो भणित—देवयाणं निवेयैणं संपरत्ताणि उवभोत्तक्वाणि दृष्ट्याणि इंदियगिज्ञाणि, अतीयाणि न मोइयद्वाणि, अणागयाणि य पत्येयव्वाणि, गुणधन्मो एस पुरिसो पेक्सं नेर्मिनं सयमेव विलिपति, माले इय

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सुदिवस<sup>9</sup> उ २ मे० ॥ २ तेण सा ही ३ ॥ ३ पावयामि <sup>द्या</sup>० ॥ ४ वचामि ही ३ ॥ ५ °वेप्कण-सेपचा<sup>0</sup> शो० विना ॥ ६ °चं अणच्छंति सय<sup>0</sup> शा० विना ॥

जोव्वणं. मा ते कंतारलया विव निरुवभोगमइच्छिउं ति। मित्तसिरी भणिति—अम्मो! परपुरिसपत्थेणे इत्यिया पावकम्मुचित, कहं नुव्भे एयं पसंसह । सा भणिति—तत्थेत्थ होसो 'अप्पा नित्थे' ति. के ण पंडिया ववसिया ?. ततो सरीरं निमित्तमेयं. भिन्नसरीरे को परभवगामी अत्थि ?. सा मृदा होहि। ततो सा भणिति—अम्हं जमो वि रिक्खियव्वो। अंजणसेणा भणिति—एत्थ कजे तुमं वीसत्था होहि. अत्थि इहं नयरे नागसेणो नाम इ मारदारगो रूवस्सी समत्थो कलासु वि कुसलो. गिहं जहा कोइ न याणित तहा पवेसीम नीसारेमि य। एवं सा तीए अंजणसेणाए मित्तसिरी देवयनिवेयणववएसेण गंध-रसपसत्ता कथा। अतिणेति य णागसेणं अभिक्खणं, नीणेति निडणं।

क्याइं च रायपुरिसेहिंऽसूइओ, गहिओ तेहिं, तो उबद्विओ रण्णो, आगमियं अंज-णसेणाबिद्वियं। रण्णा भणियं—मया रिक्वयव्या विणयदारा, मन्यवाहा देसंतराणि 10 समुद्दं संचरंति. एमो नागसेणो आयारातिकंतो बज्झो. इत्थिगा परिवारणा कण्ण-नास-विकिष्पिया णिज्जृहियवा। तता नागसेणो मूळं पोइओ। इयरी वि अंजणसेणाः तदवत्था गंगातीरकणखळदारे अणमणं घोरं काऊण काळगया, आमलकडण् नयरे महासेणस्म राइणो सुमणाए देवीए सुया सुसेणा नाम दारिया जाया।

## सणंकुमारचक्कवद्दिसंबंधो

15

तिस्म य समण हित्थणाउँरे आसमेणस्म रण्णो महदेवीण पुनी मणंकुमारो नाम आमि। तस्म य पण्णास वासमहस्माणि कुमाग्वामकाओ। तत्तो तित्य चेव काठं मंडिलयराया आसि। वासमहस्सेण य णेण विजिय भग्हे। एगं च वासमयसहस्सं चक्कविष्टभोए भुंजति।

सा य सुसेणा रायकण्णा जोवणत्था अन्मा-पिकर्हि सणंकुमारस्म दता । सा य पुवभ-विष्ण चारित्तभंगहेउकेण दूभगनामकम्मोदण्ण पुण चक्कविष्टस्म अणिष्टा । तं च मणुम्म-20 स्रोगच्छेरयभूतं राइणो रूवं पस्समाणी, वयणं च से सवणसुतिमणहरं सुणेमाणी, नियगरूव-जोवणगुणे निद्माणी गमेइ कार्स्ट 'दुस्सीलयाए य मे फलं अंसिमयं'] रांभरती ।

एवंकाले अइन्छिए कयाई च दुवे माहणा पमत्यस्वा उविद्या भणित पिडहारं— राहणो स्विविम्ह्या-अमुद्रया आगया मो 'पस्सेज्ञामि'-ति । तिम्म य समए सणंकुमारो अव्भंगिओ वायामसालाए अच्छित । ततो ते माहणा चोइंति पिडहार । तेण य रण्णो निवेइयं । 25 ततो सो राया सुहाभिगमत्तणेण भणिति—पिवसंतु जह तुरिय नि । ततो अइगतेहिं जदासीसा पिडता, दहुण य परं अभितुर्हा जंपंति—जारिसो णे सुओ स्वाइसओ तारिसो चेव । ततो राहणा भणिया—भणह भो ! पओयणं । ते भणिति—न केणइ पओयणं, तुम्ह स्विसिरि दहुमा-गया मो ति । राहणा भणियं—जइ एवं केरिसी स्विसिरी मे ?, ण्हायं अलंकियं पुणो पिस्स-हह जह रोयित भे । तेहिं तहा पिडस्सुयं, निगाया य । राया वि कमेण मिज्ञय-जिमिओ 30

र श्वाणा इ° ही र ॥ २ श्विमित्तमेसं मि॰ शां०॥ ३ श्वरे बीससेण॰ शा०॥ ४ असंभयं रनी मो० गो०॥ ५ सोस्मबसुद्दा॰ शां० विजा॥ ६ श्वा पढंजंति शा० विजा॥

सुयलंकिओ । सुमरिया णेण माहणा । ते उविद्वया तहागयं दहुण विसायमुदगया-कहं भो! परिसो नाम खणेण इसस्स अवचओ होइ. धिरत्थु आणिबयाए, जीसे अलंघियं नित्य ठाणं ति । राइणा पुच्छिया ते माहणा—िकं व एवं संख्वह ? 'हैं।! अणिकं' उदी-रेह ? करस हाणी ? केण वा कारणेण विमणा सबुत्त ? ति । ते भणंति-सुणाहि रायं !, 5 अन्हे सकस्स राइणो समाणा देवा. तवो मघवया तुन्हं रूवसंकित्तणं कथं-अहो बहो!!! सर्णकुमारस्स राइणो रूवसिरी अन्भया मणुस्सलोयदुष्टहा, देवाण वि केसि पऽत्य-णीय त्ति. ततो अम्हे तुट्भं कोष्डहरेण दहमागया. जारिसी य ते स्वसिरी पए आसि साभाविया, सा इयाणि दरविभृतियस्म वि परिहीण ति विसण्णा मो । रण्णा पुच्छिया-कहमेत्तिएण कालेण हीयए कवसोह ? ति । ते भणंति—रायं! जारिसी सरीरनिवसी, 10 जा अंगोवंगनिष्कत्ती सा. सुभगा सुसरता आदेखया ठावण्णं च जं टभित जंदु णाम-कम्मविसक्षो मो. तं च उरालिय-वेउविएहिं सरीरेहिं संबंधं उदयपत्तं अणुसमयं परि-हाणीए हीयसांगं ण परसति मंसचक्त, अन्हे पुण विवेण ओहिणाणेण परसमाणा विस-ण्या. तहेव आडं परिहायति समय-खण-छव-मुहूत्त-दिणक्रमेण । एवं च सोऊण देववयण भणित सर्णकुमारो-जिद एरिसी अणिषयाँ रिद्धी अतो परलोर्गनस्वमं करिस्सं ति. ततो 15 विरागं विसण्सु करेमि तव-संजमुख्योयं ति । इय भाममाणं देवा भणंति सुपरिस ! तैजा कुल पुत्रपुरिसा द्वे चक्कवृद्रिणो चर्डण भरहवासं निरवेक्ता पत्रद्वा. विभूयकम्मा य परि-निब्बुया भरहो सगरो य. मध्यं च तइओ, सो वि तहेव परिचत्तारंस-परिग्गहो, निहीसु रयणेसु य नितण्हो, कयसामण्णो देवहोयं गतो, ता तुर्भे विराग(प्रन्थाप्र4-६६००)-मग्गमबङ्ण्णा धीरपुरिसाणुचिण्णं कुणह तवं ति । एवं भणंता पणमिकण गया देवा । राया यि सुणंकुमारी पुनं रज्जे ठवेऊण वणिमव पहमालमा चइऊण भरहवासं समणी जातो । रयणहि य इत्थिरयणवज्ञेहिं छम्मासे सेविओ जाहे सरदगगणतछ-

20 राया यि सणंकुमारो पुनं रक्त ठवेऊण वणिमिव पहनालमा चहऊण भरहवासं समणो जातो । रयणेहि य इत्थिरयणबक्तेहिं छम्मासे सेविओ जाहे सरदगगणवल-विभव्हियओ न सक्ति तेसु ताहे पयाहिणं काऊण पणिमित्रं अवस्ताइं। सो भयवं एमं बाससयसहम्स अहिग्यसुत्तत्थो होऊण विहरति। उविद्या य से सरीरम्मि रोगायंका, तं जहा—कासे सासे जर दाहे कुच्छिस्ले भगंदरे छंडू परोज्ञा। एवं सो भयवं अविकंप-25 माणसो सम्मं अहियासेड ।

ततो सक्को देवराया पुरिसरूवं काऊण 'तिगिच्छगो मि' ति वंदिऊण अणित—अयवं! तुः इमे वाहिणो असमाहिकरा बहुवे ममुद्विया, तं अहं सजमअविगेहेण तिगिच्छामि, अणुजाणह ति । ततो भणित—सावया तुः ज्ञे णासिया पुणो इह्भवे परभवे वा संभवंति न वा? । सक्षेण भणिओ—एते पुत्रकयकम्मेहेडया जाव धरंति कम्मा ताव कथाई पुणो

१ अकाउ २ मे० कत्ता विना॥ २ <sup>०</sup>णस्स ण उ २ मे० विना॥ ३ **॰वा दिहा अतो छा० विना॥** ४ <sup>२</sup>२ में विनाडन्यम्— **॰गसक्सं मं** ली **३। ॰गसक्समं क ३** मी ३॥ ५ **तुइ कु॰ छां०॥ ६ ॰गो इमि॰** शां०॥ ७ <sup>१</sup>ममकोह्या शां०॥

वि संभवेजा, संपयं ताव नासेमिणं ति। ततो भयवया खेळोसहिपत्तेण एगद्सो सरीरस्स सिक्को छबहिको य, जातो साभाविको । ततो दंसिओ णेण वेज्ञरूविणो सक्तरस— एरिसं सत्वगा! सकेसि ति काउं?। सो भणति—न एरिसी मे भयवं! सत्ती अत्थि, जारिसी तुन्नं तविसरी. कासेमि पुण रोगं ति। तनो सणंकुमारेण भयवया अविन्दि-एण भणिको—सावगा! जह मे पिडहको रोगो पुणो संभवति कम्माणुभावं पप्प, न भावं 5 एरिसं पश्चसि जं पुराणं काउं, तो अलं भो! परिस्समेणं. कयाऽणुकंपा, पत्ता निज्ञरा. मया एयस्स बाहिसमृहस्स तिगिच्छा जिणोबसिष्टा तव-संज्ञमोमहेहिं आरछा, जहा पुणो न संभवंति। नतो तुहेण मयवया रूषं दंशियं, अहिनंदिउ वंदिउण य गतो सगं ठाणं।

सो वि भयवं सणंकुमारो सत्त वासमयाई अहियासेइ रोगपरीसहं। इतो समाहीए कालगतो सणंकुमारे कप्पे इंदो जातो ॥

इयरी वि सुसेणा मणंकुमारेणं अबोच्छिण्णपेस्मरामा समणत्त्रणमणुपालेकण वहुं कालं कालगया, सोहस्मे कप्पे दिव सुहमणुभूय चुया. तव सेहणाय ! धूया जाया चक्क- बहुस्स हिन्धरयणं ति ॥

#### सुभामचक्कबद्दिमंबंधो

पुणो पुच्छइ—सो भयवं! कत्थ अच्छइ ? ति। जितो केवली भणइ—]हित्थणपुरे कत्त-15 बिरिओ नाम राया आसि. तस्म महादेवीए ताराए पुनो सुभोमो नाम कोसियस्म रिसिस्स आसमे परिवह्नति. ताराए देवीए महीर्-मंडिल्लेहिं सारिक्खओ निरुविगो बसिन । बेहनाओ पुच्छिति—केण कारणेण नो आमस्पर्य आणीओ ? केण व ? ति । ततो केवली वेरिनिमत्त्वाची कहेइ—सुणाहि राय!—

#### अमदन्गि-परसुरामाइसंबंधो

20

जित्व दाहिणहुभरहे वाणारसी नाम नयरी। तत्व य राया अगिनैसिहरो नाम। देवी य से संधमती। वीसे कुमारो जातो। तिम य ममए दुवे नेमिनी पुच्छिया—साइह कुमारम्स जम्मनक्खनं? ति। तत्येगो मगिनि—मरणीणं बोच्छेओ वृह्ड मप्यं। वितिओ मणिति—कित्तिकाणं आयाण वि। ते दो वि संपदारेना ततो उम्यं परिम्पहेऊणं क्यं से वाम जमहिंगि ति, जमदेवया भरणी, अमित्वया कित्तका। एवं सो परिवृह्वति। क्षमेण 25 जोहणत्थो य सो तावसो पहड्ओ वैद्यावणे परिमहिंग्पंडपुरफ-फलाहारो पंचिंगि-तावणाहि य अप्पाणं भावेमाणो विहरति बहुणि वासंसहस्माणि।

तिष्य काले वाणारसीए धनंतिर वहसाणरो य हुवं सत्यवाहा आसि । तत्य धनंतिरी समणोवासगो। वेसाणरो तावसभत्तो तस्स य भिन्तो। धन्नंतिरी बहुसो विण्ण-वेद—वेसाणर! जिणमयं पडिवज्जसु ति । सो असहहंतो तावसभन्मं पडिवण्णं अप्पाणं 30 स्ववेकण वेसहृपदए सोमाभिओगो सोमराइयदेवताए दववण्णो । धन्नंतिरी अहिगय-

१ भिगसेष् भाग ॥ २ भवती शाग ॥ ३ नद् ली ३ ॥ ४ भस्समसह भाग ॥

जीवा-ऽजीवो, दुवालसिवहं सावयधममं अणुपालेऊण, उवासगपिडमाओ य एकारस, कालं काऊण अञ्चए कप्पे देवो जातो। तिसं च नंदिरसरमिहमाए समागमो जातो। सो अञ्चुओ देवो विउलोहिनाणी वृह्मानरं देवं दृहूण मित्तभावं अणुसरेंतो भणति—भी वृह्मानर! जाणिस ममं? ति। सो भणति—देव! का मे सत्ती तुहभेऽहिजाणिउं? ति। तेण भणिओ— 5 अहं धन्नंतरी तव वयंसो सावयधम्ममणुपालेऊण अञ्चुए कप्पे देवो जाओ. तया तुमं मे न सदहिस कहेमाणस्स. ततो किलिस्सिऊण अप्पित्नुओ जातो। सो भणति—ताव-सधम्मो पहाणो न मया सुट्टु कओ, तेण अहं अप्पित्नुओ जाओ। अञ्चयदेवेण भणिओ— जो तुम्ह पहाणो सो परिन्छामहे। तेण जमदग्गी उदिहो।

## असुयदेव-बइमानरदेवेहिं जमदग्गिपरिक्खणं

तओ दो वि सउणरूवं काऊण जमदिग्गिस्स कुबे खडतणाणि छोढूण घरको कओ देवेहिं। सो उदेहत्ति। ततो माणुसीए वायाए सउणो भणति सउणी—भरं ! अच्छ तुमं इहं, अहं ताव हिमवंतपत्रयं गमिस्सामि, अम्मा-पियरं वहुं पुणो छहुं एहं ति। मा भणति—सामि! न गंतवं, एगागिस्स कोइ ते पमाओ सरीरस्स होजा। सो भणति-मा बीहेह, अह सिग्धयाए जो वि मे अहिभवति तं सत्तो वहक्कमिट। सा भणइ—ममं विसरिजाहि, अण्णं वा सत्राणं परिगेण्हिजासि 15 ति. ततो हं एगागिणी किलिम्सिस्सं ति। सडणी भणति-तुमं सि मे पाणेसु वियतरी. तुमं उज्जिक्त गाइहं तेसि थोबं पि कालं गमित्सं ति । सा भणति—न पनियामि अहं, जहा पुणो तुमं एसि ति । सरणां भणति—जहा भणसि तह चैव सबहेण पत्तियाविस्सं । मा भणति—जइ एवं तो एयस्म मिसिम्म जं पावं तेण मंहित्ती होहि जो न पूणी आगतो मि ति । सो भणनि-अण्णं जं भणिम सबहं तं करिन्सं, न एयस्म रिसिस्म पावेणं ति । 20 वर्तो जमटिमाणा चितियं—सरणा ममं पावं गुरुयं भासंति. पुच्छामि ताव णे । वर्तो णेण गहियाणि हत्येहिं, भणिया य—अरे! अहं बहुणि वाससहस्साणि कोमारबंभयारी इहं तबं करेमि, केरिसं सम पावं ? जं तुम न पहिच्छिम सबद्दे । ततो सदणेण भणिओ-मेहरिसि ! भवसि न विवार्डें ति. तुमं पुण अणवश्चो छिण्णसंनाणो तरू विव नश्चसङ्का-लमलिलवेगधूअमूलमंघाओं निरालंबणो कुगतीए पहिहिसि. नामंपि ते कोइ न याणाहिति. 25 एयं ते कि थोवं पावं ?. अण्णे रिसी न परसाम कि सपत्ते ?. चितेहि वा समतीए नि । तती सो अप्पागमत्त्रणेण अविण्णायबंध-मोक्सविद्धि चितेति-ससं, अहं अणवसी निस्संताणी ति । मुकाणि णे अरण्णाणि, ततो दारमंगहरती ॥

तं च भग्गं नाऊण अञ्चतो देवो वेसानरं भणति—इदाणि जो अम्ह समणोबासओ तं परिच्छामो ति ।

## so अश्वधदेव-वइसानरदेवेहिं परमरहपरिक्खणं

तिम्म य समय मिहिलाए नयरीए पडमरही नाम राया । सी वसपुजास अणगा-

१ भाय बद्दं व इ॥ २ महेसी! भ<sup>0</sup> शां० ॥

रस्स अहिणवसुयघम्मो । सो य अणगारो चंपाए नयरीए विहरति । तस्स वि धम्मजागरियं जागरमाणस्स एवं मणिन ठियं—वंदामि धम्मायरियं वसुपुज्जसुणिवरं ति । पत्थिया
य तस्स परिक्खणनिमित्तं । वेसानरेण रोगा उदीरिया रण्णो पहाणपुरिसाण य । ततो
निवारिओ मंतीहिं —सामि! जत्ताभंगो कीरड, तुन्भे असुहिया, जणो य बहुवहवो ।
राया भणित—नाहं किंचि नेमि बलकारेण, निवत्तड जणो, अहं गुरुणो वंदिएणं अण्णं 5
कज्ञं करेमि । एवं दढववसाओ । जलावसाए अडवीए पाणियं अवहियं नहावि न नियत्ताइ 'एगागिणा वि जायवं' ति । पुरको य सीहेहिं वित्तासिओ । पुणो वि विण्णविओ
मंतीहिं निच्छइ निवत्तिउं धम्मरागरत्तो । ततो वहसानरेण 'न तीरए धम्मववसायाओ
चालेउं' ति सो सरुवं दंसेऊण वंदिओ समाविओ य ॥

वेसानरेण य पडिवण्णो(ण्णं) य सम्मत्तं 'अच्छेरं' ति बोत्तृण। धन्नंतरी वि पणमिय 10 पउमरहं जहाऽऽगओ पडिगओ। वेसानरो वि वेयहूं ति॥

जमदरगी वि सरणवयणचालियद्विती कठिणसंकाइयं घेन्ण इद्पुरंमागतो। तत्थ राया जियसन् जमदिगामाउले। तेण अग्वेण पृष्ठओ जमदरगी, विण्णविओ य—संदिमह जेण कर्ज्ञं ति। सो भणति—कण्णाभिक्खस्स आगतो, देहि में कण्णं ति। ततो दिण्णो आवामो 'वीसमह' ति। मंतीहिं सह समवाओ—एस छंबकुचोवहतो अतिकंत-15 वता य. उवाएण य णिवारमो. अन्हे कण्णा दिण्णमयंवराउ, जा इच्छति तं तेह ति। एवं भणिओ अतिगतो कण्णंतेपुरं, एक्षमेक भणति – भरे ' अहं हचामि ?। ताहिं भणियं— उम्मत्तो सि, थेरंबेणहिं अप्पेयंतो अम्हे वरेसि, अवसर ति। सो रुद्दो, तेण 'खुजाओ होह' नि भाण्यानो। नाओ विरुवाओ जायाओ। नप्पभिति आयं कण्णाकुर्ज्ञं। एगा य कुमारी रेणुए रमती, मा तेण फलहत्थेण भणिया—भई! ममं इच्छसु नि। तीए पाणी 20 पसारिओ। 'एतीए अहं वरिओ' ति कढिणे छोदूण पत्थिओ। मंतीहिं भणियं—कुमारीण पणि अहं वरिओ' ति कढिणे छोदूण पत्थिओ। मंतीहिं भणियं—कुमारीण पण्हें अचिलएहिं सुंकं दायवं। सो भणति—अचिलओ कहं देमि ?, जं मग्गहि तं च कम्सइ राष्ट्रणो समीवाओ आणेमि ति। ते भणंति—एस मज्ञाया 'इयाणि दायवं'। निच्छए कए कयाओ अखुजाओ कुमारीओ। ततो कण्णं गहें उणं आसमप्यं गतो। ततो कण्णाभाती वत्तीसं च गावीओ विसज्जियाओ। सा वि ताव रेणुका बहुति।

पडमरहो वि अपिडवितियवेरगो वसुपुजास्स समीवं पष्टइओ, विह्यकम्मो य परि-णिब्बुओ । जमदग्गी वि रेणुयं संबद्घावेति । जोवणत्था विवाहिया ।

अण्णया जियसनुअग्गमिहसी पुत्तकामा सह राइणा उवगया आसमं। भणिया अणाए रेणुका—पुत्त! भणसु रिसिं, देहि मे वठकं साहेऊण, जेण मे पुत्तो जायति। रेणुकाए जमदग्गी भणिओ—मम माऊए कुणसु पसायं पुत्तजम्मणेणं ति। तेण दुवे वठका ३०

१ °हिं निष्णप्र निवसिंग्धं सामि! शां• विना॥ २ °रं समा° शा० ॥ ३ °रे वेए° ली १ । °रिवेरए° शां० ॥ ४ °प्यंती शां० ॥

साहिया—रको रेणुकार, एको देवीए । देवी भणति—पुत्त ! तुमं निवगं चरुगं देहि ति, जनसं रितिका जन्यको पुत्तिनित्तं विसिष्ठसाहणं कयं होहिति. सम संतयं तुमं पर्वजाहि ति । रेणुकार वितिषं—अहं मिनी जाया, मा मे पुत्तो एवं चेव रण्णवासी होउ. वरं मे स्विचयकं वातिकं ति । कंको चढविवजासो । कंकेण व पसूमा हामं रेखुका ।

- क्षाइं च सल्बेण समं साधवो वयंति । अहमीववेसो, अहा (भ्रन्थाप्रम्—६७००) एको अहिनवविक्तिओ कैलण्णाभिक्षुओ सत्थवरिहीको जम्रद्दागिणा व विद्वो, नीओ आसमपर्यं, वय्येकं संयुक्तिओ । तेन बुद्धेन विज्ञा हिण्णा अपिडहमा । जमद्गिगणा साहिया । विरुक्तिनिक्तं पर्खु अहिमंतेक्रव वडमसरे छुद्देति । सो खबतो । खद्धपवन्नो सह सुद्धं जमद्ग्गी वि रण्णं परीति ।
- भण्णका व अणंतविरिओ राया हृत्थिणपुराहिवो आगतो य आसमं । तेण रेणुगा सह गावीहिं नीया । जमदिश्यिणा सोडण राखी परमुहत्यो पेसिओ । सो हंतूण अर्थ-त्वविरियं, नियत्तेकण गावीओ, रेखुयं गहेकण भागतो । हत्थिणपुरे अणंतविरिय-सुओ क्सविरिओ राबा बाओ । कम्बिय काले जगदागी जगपरिणओ अच्छति आसमे । रामो परकुहत्थो एमागी अरण्णं असंकिओ भगति । 'अणंतिविरिओ अणेण 15 मारिको' ति क्रसविरिधा व मजादेसाहिरायाणो मेलिया । 'रामो उविक्खिओ सबैसि विजासाय होज'ति ते समागया आसमपयं, जत्य जमदागी । कत्तविरिएण मारिजी पिउमरणकारणबेरेण। तं च मारेऊण अवकांता रायाणो । रामो वि पिउमरणकृविओ विनिएहिं बह पर्याहरको जुन्कितं प्यतो । कसविशिओ णेण मारिको परमुणा । हयसेमका खत्तिया विलोविसं पकासा । राम्रो हत्थिणपुरमागतो । कश्वविरियअगगर्माहेमी य तारा महर-20 संडिछेहिं मंतीहिं नीनिया अंतरपत्ती पढायमाणी कोसियासमे पयाया । उम्मत्यिओ पिंडको । तक्को भूकिसायणाओ सुभूमो ति नामं कयं। मंतीहिं य मानिया देवी-भूमी-कारको जातो अन्हं भूमीपरिवद्धियो एस राय नि । भूमिघरे पच्छण्णं परिवद्ध । राम-स्स **य वरम् कृत्यः देवयाए परिगाहिओ। ततो अणेग तस्**स प्रभावेण स्नतिया विणासिया । **'करावीविश्वा**स्त **गम य वेर्यं, इयरे अणवराहा ममं अडवीए ठियं** विवादे ३ इच्छति क्राह्मरायार' ति, एएम अमरिसेण सत्त वारा निक्यत्तिया कथा पुहवी । जे य विणामति तेसिं दाढाओ उक्सणावेद । जियसत्तु रामो हत्थिणापुरे गयनं कुणति । एएण कारणेण कोमियासमे सुभूमो परिवसति तावसकुमारवेसी मंतिपरिग्गहिओ । अहिनयवेरकारणो रामं च विणासेकण भरहसामी भविस्मति नचिरेणं-ति मुणिणा कहिए मेघनाओ चंवि-
- 30 कौसिकासमें च गंतूण दिही णेण सुभूमी कुमारी क्षणुकतलहरपच्छाइयवियो विव सरददिवाकरी । सारा धर्मण भगिणीभावेण थाविया । रामेण य नेमिसी पुण्डिको —पइ-

ऊण मुणिणो सनयरमतिगतो ॥

१ क्रम्प वेश्वां ।। २ क्ष्मियं पश्चां ।।

हुन्द्रज्ज में बंसो ? ति । तेण भणिओ---जन्मि विज्ञाहिति परसू, वाहाजो व भोषणं भवि-स्सइ ति ततो ते विणासो ति । ततो तं वयणं परिधेत्ण मार्टणे णिषयं पषत्तेष, वाहाभ-रियं च कुणिति थाछं, अग्गासणे ठवेइ । एवं वबइ काछो । तावसे विसेसेण पूरह राशो । मेद्यनाओ य अभिक्खणं जाइ सुभूशस्थीयं ।

अण्णया य 'सहस्सपरिवेसणं' ति तावसकुमारा पत्थिया ! सभूमो वि 'तेहिं समं 5 वशामो' त्ति मायं आपुच्छति । तीए निवारिओ कोसिएण य । ज ठावि । मेहसाएज देवी भणिया-वश्व, जह से रोयति, अहं से सहाओ गमिन्सं, मा संबद्ध ति। तीव तुरियं 'पुष्ठण्हें कण पुत्त ! वस्तु' ति भणंतीए धयपुण्णा ताविशाए पविषयाखा । अविरं होहि नि ताबसा दूरं गमिस्सति' ति त्रंतेण ताविकाओं हत्यं छैोडं क्यपूरं गहेडं। तीव वि 'मा इंहेज्जं ति उयग्गिय ताविका कड्डिया। घयं च कलकलेतं कच्छिकं पिक्कं भाषसु, व 18 इ काइ बाहा जाया । विस्हिया देवी पाए पडिसुसति पुणी पुणी। अपित्तरंती य मेहनायण भणिया-भगिणी ! महती देवयाएसी, न एयस्म अगी बिसं सन्धं न काः कन्नइ-ति अविकः। पुटबण्हि उपत्थिओ सहिओ रिसिकुमारेहिं पत्तो ग्रायपुरं ति । अतिगतो भोषणधंडवं, प्रसन्ध स्वरिणयं थालं अग्गासणे ठवियं, कोइ न वि तत्थ निषस्ति । दाढाओ य तक्सपादेव म्यूपनं पायस देवयापरिक्यित पस्ममाणो पहट्टो।पवने परिवेसणे सहस्मपूरे वि सुमणसो फक्कं 15 भंजति, 'दाढाओं भोयणं' ति मण्णेमाणे खायति। माहणा पुषभणिया 'जो खायति दाकाओ सो में बहेयहीं ति पवत्ता पासाण-पीट-फलहेहिं पहरिष्यमाढता कलकलरवं करेता। प्रश्नमी असंभंती भुंजति, वामहत्थेण पासाणादी णिवारयति । खुर्भियं राज्यकं, बाण्हा सन्तर्ध-डेंबमुबगया । रामो वि सुयपरमत्था परसुयहत्था निग्गता । सती महनाववयणेण विज्ञान ररा पहरणवास गगणतल अविद्या मुद्रुष पवता । भण्ण व निरसंचार आयं । क्तो बश्च रामो सुभूमस्यासं, विज्ञाओ परस्, पलावा य देवशा तंपरिम्माहिनी । सुभूमेच व कणगथालं कसिएण मुकं, तेण रामस्स सीस छिण्यं । आघोसियं च विजार्रेहिं-इस विरियस्स पुत्तो सुभूमो जयति, जस्स न सम्मको सो क्लिस्सइ कि। तं च खोऊज रामप-क्खिया के वि पढ़ाया। पगताओं परितुद्वाओं समागमाओं । अहिसिनों सुभूमों नागरेहिं विजाहरेहिं। राइणा मेहनाएण य ध्या परमसिरी विष्णा। वत्तं पाणिनगहणं महतीए विश्व-86 इए । सभोमक्रमारकालो पंच वाससहस्साणि, वतो मंडलियराया सम्बतियं चेव कार्ड, समु-प्पण्णचक्करयणेण य पंचिं वाससहस्सेदिं विजियं भरहवासं । मेघनाओ चेण दोणहं विज्ञाहरसेढीणं सामी ठविओ, अंजति निष्ठविग्गे विसए । सुभौमस्स जियभ्राहस्स स्वात ठियं-जो रामो, अहं च, तेसिं अम्हं परंपरागयं पिउनिमित्त वेरं. माहणा मर्ब भत्तनिवित्ते अप्पदराहे वि विष्णासे वं चिहियं. बज्जा समं. व एएहिं सम दुहेहिं बस्तियहं ति चिनेकण 30

१ 'इण्याणि णि<sup>२</sup> उने विस्ता। र को हुं सार ॥ ३ क्रफोड कि शार ॥ ४ **र्व कर्ण सम**े सार ॥ ५ 'डकसूर क्षा ॥

निब्बंभणं कयं एकवीसं बारा । माहणा य 'अब्बंभणा मो' ति भणमाणं पयहिऊण सेसा वणे अतिगया । खत्तियनाएण पच्छण्णं अच्छिया ते य सएसु रज्जेसु ठविया ।

एवं ठियस्स चक्कविष्टभोए पण्णासं वाससहस्साणि भुंजमाणस्स अण्णया सूवो चित्त-सेणो णाम अणवराहकुद्रेण सुभोमेण पाएण आहतो । निव्वेष्ण ताबसो पव्वह्यो, 5 कालगतो समाणो जोतिसिओ देवो जाओ, ओहिणा आभोएति । रायवेरं सुमरमाणो परिचत्तरयणं समुद्रमञ्ज्ञणाए विवाडेति । सो अपरिचत्तकामभोगो कालं काञ्जण गतो सत्ताम पुढावें । तहेव रामो ति ॥

वंसे वि मेहनाइस्स राइणो वली नाम राया आसी। तस्स विज्ञाहरेण (विज्ञाबलेण) सन्वे विज्ञाहरा विधेया धरणिगोयरा रायाणो। पुरिसपुंडरीओ य वासुदेवो समुप्पण्णो तं समयं। 10 तस्स अद्धभरहं जिणमाणस्स बलिणा सह इह पन्वप जुद्धं परमदाहणं आसि। विज्ञाहरा य जुद्धा पुरिसपुंडरीयसंसिया। ततो बलिणा सकलवलियरकरणत्थं समओ पत्तो। पुंडरिगिणीए वार्वाप आउहा णिधायाणि। विज्ञाहरेहि य वीयं(लवियं)—अम्हेहिं य सामी अमएहिं न मोत्तव्वो वली। एयम्मि सिद्धत्थपायवो अणमिओ पायवसंतर्ता य धरइ। इयाणि णंदिघोसा य सिला एसा जोग्गा, अवहितपरमत्थेण अमदप्पत्तीसुती वित्थरिया। 15 रामायणं

तस्स य बिलिरण्णो वंसे सहस्सग्गीवो गया, तस्म मुनो पंचमयग्गीवो, तश्रो मइग्गीवो, तश्रो पंचामग्गीवो, तश्रो वीसङ्ग्गीवो, तश्रो दमग्गीवो जो रामणो सि
पयासो । वीमितिग्गीवरम राइणो चत्तारि भारियाओ—देववण्णणी वक्कया केकइ
पुष्फकूडा य । देववण्णणीए चत्तारि पुत्ता—सोम-जम-वरुण-वेसमणा । केकईए
20 रामणो कुंभकण्णो विहीसणो य. तिजडा-सुष्पनहीश्रो य दुवे दुहियाओ । वक्काए
महोदरो महत्थो महापासो खरो, आसालिका य दुहिया । पुष्फकूडाए तिमारो
दुसारो, विजुजिस्भो य पुत्ता. कुंभिनासा य कन्ना ।

वतो सो रामणो सोम-जमादीविरोहेण निग्गतो सपरिवारो लंकादीवे आवासिओ। ततो णेण पण्णासी साहिया। ततो से पणया विज्ञाहरसामंता य। एवं से लंकापुरीय 25 वेब धीई जाया। सेवंति णं तत्थ गयं विज्ञाहरा।

अण्णया क्याइ मओ नाम विजाहरो दुहियं घेतृण से सेवापुरुवसुविधओ मंदोदरी नाम । दंसिया छक्खणविउसाणं । तेहिं भणियं—जो इमीए पढमगञ्भो भविस्सइ सो कुलक्खयहेउ ति । सा य 'अईव रूवस्सिणि' नि न परिचत्ता । 'जायमवर्ष पढमं चइ-स्मामो' नि विवाहिया। कमेण य पहाणा संबुत्ता।

30 इओ य अ**उज्झाए नयरीए राया दसरहो ।** तस्स तिमि भारियाओ कोसछा

१ एवं युवस्य शार्थाः २ असमसेहिं शांर्थाः १ सर्वेश्वय्याद्रशेषु कविद् रामण इति कविश्व राषण इति ६१४ते । असानिस्तु सर्वत्र रामण इत्यवादतम् ॥

केकई सुमित्ता य । कोसल्लाए रामो पुत्तो, सुमित्ताए ठक्खणो, केकईए भरहै-सनुग्धा देवरूविणो विव पिउन्नरे परिवद्वंति ।

मंदोदरी व रामणग्गमहिसी दारियं पसूया। ततो रयणभरियाए मंजुमाए पक्खिता। संदिहो मंदोदरीए अमबो-वबस, उज्जास णं ति। तेण मिहिलाए जणकस्म रण्णो उज्जाण-भूमीए सज्जिजंतीए तिरुक्यरणीविजाए च्छाइया नंगरुग्ये द्वविया। तभो 'नंगलेणं उक्खित्त' 5 सि निवेइयं रण्णो । धारिणीए देवीए दत्ता ध्रया, चंदलेहा विव वहुमाणी जणनयण-मणहरी जाया। ततो 'रूवस्सिणे' ति काऊण जणकेण पिउणा सयंवरी आइहो। समागएस य बहुसँ रायसुण्सु रामं वरेड सीया। ततो सेसाण वि कुमाराणं दत्ताओ ध्रयाओ विउल्धंणसंपया-समत्ताओ, गहाय दसरहो सपुरमागतो। पुत्रयरं च राया केकईए सयणोवयारवियक्खणाए तोसिओ भणति—वरेहि वरं ति । सा भणइ—अच्छउ नाव मे वरो, कज्जे गहिस्सं ति । 10 पुणो दसरहरम पश्चंतियराङ्गा सह विरोहो । तओ जुद्धे संपलग्गे गहिओ । साधितं देवीए केकईए-राया गहिओ, अवक्रममु ति । सा भणड-परस्स जह जत्तो अवक्रममाणे वि अम्हे लंधिक. अहं सयं जुज्जामि ति. को वा भगगो मह अपराइयाए ?-ति सण्णद्धा रहमारूदा ऊसियायवत्ता जुन्झिउमारद्धा । 'जो नियन्ति नं मारह'त्त भणेती परवलमभि-भवित्रमारद्वा । ततो जोहा अणुरागेण सर्वारियं दंसेता जिल्ला उमारद्वा । देइ भडाणं पीति-15 दाणं । देवीए पराभग्गे य पराणीए नियत्तिओ इसरहो [भणति--] देवि ! पुरिसवरमंरिस ते ( प्रन्थाप्रम्-६८०० ) चिहियं वरेस वरं ति । सः भणति-चिहुउ ताव मम वितिओ बरो ति. कज्जेण य गिण्हिस्सं ति ।

बहुसु य बासेसु गएसु, पुनेसु जोव्वणत्थेसु जाएसु दमरही राया परिणयवयो रामाहिसेयं आणवेद—संजेह अभिसेगी। मंथराए खुजाए निवेद्द्य केंक्ड्रेए—तीए परितुद्वाए 20
दिण्णों से पीइकारओं आभरणं। ततो तीए भणिया देवी—विसायद्वाणेसु पमुद्द्या सि, न
याणिस 'अवमाणणासमुद्दमइगया मि' ति. कोसला रामो य चिरं ते सेवियवा. तेण
विदिण्णं भोच्छिसि. त मा मुज्य. अत्थि ते दो वरा पुर्वि पदिण्णा राइणा, तेहि भरहाहिसेयं रामस्स य पंत्रसणं च मग्गसु ति। ततो मा तीए वयणेण कुवियाणणा होऊण
कोवघरं पविद्वा। सुयं च दसरहेण। ततो अणुणेति णं. न मुयद कोवं। भणिया य— 25
भणसु, किं कीरड हि। [सा भणित—] अत्थि मे बरा दिण्णा, तो जद सबवादि त्थ
देह मे। राइणा भणिया—भण, किं देमि । ततो परिनोमवियसियाणणा भणित—एकस्मि वरे भरहो राया भवड, वितिए रामो बारस वासाइं वणे वमड नि। ततो विसण्णो
रावा भणित—देवि! अक्रमेएण असग्गाहेण, जेहो गुणगणावासो, सो य रामो जोग्गो
पुद्दिवराङ्गो. अण्णं जं भणिस तं देमि । ततो भणित—अङं मे अण्णेण जद सबं परिव-30

१ 'हो सत्तुष्यो दे" शां ।॥ २ 'दी कि रा" उ २ मे - विमा ॥ ३ 'सु मरेसरेसु व रामं शा० विना ॥ ४ 'बरक्कर्स' शां - विना ॥ ५ 'सहिसं उ - मे - ॥ ६ पदासं च की १ ॥

व० हिं० ३१

यसि, जं ते अभिष्पेयं तं करेहिं। ततो राया महुरं फरुसं च बहुं भासिङण रामं वाह-रित, बाह्मिरियकंठो भणति—वरं पुबदत्तं मगाइ देवी 'रजं, तुमं च वणे वससु' ति. तं मा होमि अलिओ तहा कुणसु ति। ततो सिरसा पिडिच्छियं। ततो सो सीया-खक्खण-सिहओ वीरणियंसणो हो ऊण णिग्गओ जणमण-नयण-मुहक्मछाणि संकोएंतो अत्थगिरिसि- हरिमव दिणकरो कमछवणसिम्मिल्णैकयवावारो। दसरहो वि 'हा पुत्त! हा सुयनिहि! हा सुकुमाछ! हा अदुक्खोचिय! हा मया मंदभग्गेण अकंडे निवासिय! कहं वणे काछं गमेसि?' ति विछवंतो कालगतो।

भरहो य माउलविसयाओ आगतो। तेण सुयपरमत्थेण माया उवालद्धा । सबंधवी य गओ रामसमीवं। कहियं च णेण पिउमरणं रामस्स । ततो क्यपेयिकिश्वो भणिओ 10 रामो भरहमातूण नयणजलपुण्णसुहीए—पुत्त ! तुमे कयं पिउवयणं, उयाणि ममं अयसपं-काओ समुद्धरिउं कुलकमागयं च रायलच्छीं भाउने च परिपालेउमरिहिम । ततो रामेण भणियं—अम्मो ! तुन्झं वयणं अणितिक्कमणीयं. मुणह पुण कारणं—राया जद सबसंधो तो प्यापालणसमत्थो हवइ, मबपरिभट्टो पुण असद्धेओ सकदारपालणे वि य अजोग्गो. तं मया वणवासो पिडवण्णो, पिडणो वयणं कयं होहिति. मा ममं अणुवंधह नि । भरहो 15 य णेण सिद्देशे—जइ ते अहं पभवामि. जित य ते गुरू, तो तुमे मम नियोगेण पयापालणं कायहं, अम्मा य न गरिह्यहा । ततो अंसुपुण्णसुहो भरहो क्यंजर्ली विण्णवेइ—अज्ञ ! जइ हं सीस इव निउत्तो पयापालणवावारं, तो पादुकाहिं पसायं करेह ति । तेण 'तह' नि पिडस्सुयं । ततो अडयओ पुर्हि ।

इयरो य रामां सीया-लक्खणसहिओ नावसासमे पम्समाणो दाक्खणदिसिमवलोए20 माणो पत्तो विज्ञणत्थाणं, तन्ध विवित्त वर्णाववरे मिणिमणो सीयामहिओ । रामणभगिणी सुप्पणहो परिसङ्गणं णयणामयभूयं सुरकुमारमिव मयणमोहिया द्वनाया—देव !
भजमु ममं । ततो रामेण भणिया—मा एव जपसु, अहं तवोवणहिनो न परदारसेवी ।
ततो जणयतणयाण भणिया—परपुरिस वला पन्थेमि अणिक्छमाणं ति मजाइक्ताऽनि
ति । ततो रहा भीमणं रूवं काङण सीयं भसेति—मनिवायं ते णासेमि नि, न जाणिम
25 ममं ? । ततो रामेणं 'अवज्ञा इत्यीय' ति काङण लुक्तकन्न-नामा विसञ्जिया गया खरदूसणसमीवं। रुयंती पुत्तं भणित—पुत्त ! अहं अणवराहिणी नवोवणं वियरमाणी दसरहसुएण रामेण इमं वसणं पाविया । ततो रुहा भगंति—अम्मो ! सुँय विमायं, अज्ञं तेसि
सोणियं गिद्धे पाएमो अम्ह सर्गविणिव्मण्णदेहाणं—वोनृण गया रामस्स समीवं । कृह्यं
च णहिं पासाऽपहरणं । भणिओ य तेहिं रामो—भढ ! सज्ञो होहि जुन्सिउं ति ।
80 तनो दो वि भायरो राम-लुक्खणा जम-वरुणसमाणविरिया ठिया घणूणि सज्जीवाणि
काङण । जुन्हांता य खर-दूसणा सत्थवलेण बाहुबलेण य विवाहिया । ततो सासुप्पनही

र <sup>•</sup>णचणक ॰ श्रां०॥ ९ जाण ईंग्डुभ <sup>०</sup> की १॥ ३ सु**ड् वि**॰ उ२ मे० विना॥

पुत्तवहजायरोसा गया रामणसमीतं । कहियं च णाणः णासापहरणं सुयमरणं च । तं च कहेऊण भणति—देव! अस्थि तेसिं धरणिगोयराणं इस्थियाः चितेमि—सबजुवतिहृत्वसंदो-हेण निम्मिया छोगछोयणवीसामणभूया, सा तव अंतेउरभूमणजोग्गा ।

ततो सो सीयारूवसवणुम्माहिओ मारीचं अमश्चं सिदमित—गच्छ तुमं आसमपयं, तत्य रयणिचनं मिगरूवं विउद्विज्ञण विलुट्येह ते तावसरूवी भडे, तओ ममं कलं कयं 5 होहिति। ततो से मणहरं रयणोवितं मियरूवं काऊण समीवे संचरित। ततो सीयाए रामो भणिओ—अज्ञपुत । अउद्युक्तवो मिगपोयतो घेष्पर्व, मम कील्लाओ होहिति ति। ततो सो 'एवं होउ' नि धणुहत्थो अणुवयित णं। सो वि मंदं मंदं पयत्तो सिग्वयर पत्थिओ। रामो वि णं कत्य गच्छिति' नि सिग्वगर्ता अणुधावित। जाहे दूरमवस्तो ताहे जाणित—न एम होइ मिओ जो मं जैवेण जिगति. को वि एम मायावि—ति सरो 10 खिनो। ततो तेण भरतेणं चितितं—मामिकज्ञं करेमि ति। ततो तेण 'परिताएहि मं लक्खण!' विरसं रसियं। तं च मोऊण मीयाए लक्खणो सादेहो—वच सिग्धं, सामिणा भीएण रसियं, अवस्स सनुवलं होज्ञ ति। ततो सो भणिन—नित्थ अज्ञ भयं, तुमं भणिस ति वद्यामो। सो वि धणुहत्थो तुरियं पधाविओ रामभग्गेण।

एयं च अतरं दहुण रामणी तावसक्त वीसमणीयं काउण मीयाममीवमुवगतो। 15 दहुण यणं कवाइमयमोहिओ अगिवयचवाओ अवहरइ विख्वमाणि। इयरे वि नियत्ता अवस्तिमाणा विसण्णा मिगाउं ५यता। रामणी जडाउणा विज्ञाहरेण पिहहुओ, तं परा-जिणिकणं किकिधिगिरिणो उपरेण गतो लंकं। रामो मीयानिभित्तं विल्वमाणो लक्ख-णेण भणिओ —अज्ञ । णाऽरिह्सि मोड उं इत्थिनिमित्तं जट वा मरिउभिच्छिस तो किं सत्तुपराजण पयत्तं न करेमि?। जडाउणा कहियं—रामणेण हिया सीय ति । ततो 20 'जुन्हांतस्स जतो पाणविओगो वा, निकच्छात्रम विसायपक्ष्याणुमारिणो मरणमेव'।

नतो ते राम-लक्खणा कमेण किक्किधिगिरिमणुपत्ता । तत्थ वालि-सुग्गीता दो भायरो परिवसति विज्ञाहरा सपरिवारा । तेसि च इत्थिनिमित्ते विगेहो । वालिणा सुग्गीवो पराइओ हणुय-जंबवेहिं महिओ अमेषिहें जिणाययणमस्मिओ वसति । ततो सुग्गीवो राम-लक्खणे धणुहत्थे देवकुमारे इव अभिक्रवे पस्पिकण भीओ पल्लायणपरो 25 हणुमंतेण भणिओ—मा अविण्णायकारणो अवकम, उवलभागो ताव 'के एते?'. ततो जुत्तं करिस्मामो । ततो सोमक्ष्वं करेकण हणुमाऽऽगतो तेसि समीवं । पुच्छिया य णेण उवायपुत्रं—के हुद्भे ? केण कारणेण वणमुवगया अगुन्ययदुक्ष्व ? ति । ततो लक्खणेण भणिओ—अन्हे इवस्थागवंसुद्ध्यवद्सरहसुया राम-लक्खणा पितिनिओएण वणमुवगया.

१ ली ६ संस० बिनाइन्यम्— °उ, ततो की °उ० मे० कस०। °उ, रमाम की °मो० गो ३ शा० ॥ २ °णुपय ° फ १ भी ६ शा० ॥ ३ **जावणुजेण को वि**कस० भीग० उ० मे० पिनः ॥ ४ °विसिय ° उ० मे० विना ॥ ५ क १ गो० पिनाइन्यम् — भा उस० ली ३ । भादस० सं० ना० उ० मे० शा०॥

मिगमोहियाणं सीया हिया, तीसे परिममाणे परिवमसायो, तुरुने पुण के शिकमत्थं बा वणे चिट्ठह ? । हणुमया भणिया-अन्हे विज्ञाहरा, अन्हं सामी सुश्गीवो. सो भारणा बक्वया वालिणा पारद्धो अम्हेहिं समं जिणायतणसंसिको अच्छति, जोगो मित्तवार। ततो रामेण पडिवण्णं-एवं होउ ति । कैओ य णेहिं अग्गिसक्खिको मित्तसंबंधो । परि-5 च्छियबङो य रामो वालिवहे णिवतो सुगगीवेण । ते य भायरो सरिसहवा फंबणमा-छासोहियविग्गहा । ततो विसेसमजाणया रामेण निसद्घो सायको । पराइओ य सुग्गीवो य वालिणा । तओ सम्मीवस्स विसेसणं कयं बणमान्नाए । एकसायकविवादिए वालि-म्मि रामेण हविओ राया सुग्गीवो । गतो य हणुमंतो सीयावुत्तंतसुवलहिनं । रामस्य अणेण णिवेइयं पियं । ततो रामसंदेसेण सुरातिवेण पेसिया विज्ञाहरा भरहसमीवं । तेण 10य चडरंगबळं पेसियं । ततो समुद्दतीरमणुपत्तं, कमेण य सुरगीवसहियं विज्ञाहरपरिपा-लियं । तत्य य पवदंतसमुद्दमञ्चागयं, संधिन्मि संगमी बद्धी, उत्तिष्णं वछं लेकासमीवे, सुवेळास खाबासियं । रामणी वि नियगपरिवार-बलसमग्गी न गणित राम ससंधारं । सतो [ \*गे \*] णं विभीसणो विणयर्पणओ विष्णवेइ-रायं ! हियमप्पियं पि सामी गुरुणा भिश्वेण बंधुणा वा बोत्तक्षो. अजुत्तं तुब्मेहिं कयं रामभारियं सीयं हरतेहिं. एवं नाम 15 खिलयं होत. इयाणि अप्पिखंड. अलं कुलक्खएण. खर-दसणा वाली य विज्ञासहिया वि णेण अजत्तेण विवाहिया. सामिणा वि भिषदारा वि णोऽभिलसणीया, कि पुण परस्स बल्बतो ?. इंदियजए जओ ठिओ पत्थिवाणं. चरविहा बुद्धी बुद्धिमंतो वण्णंति —मेहा, सुई, वियक्ता, सुभे अभिनिवेसी त्ति. तुम्हे मेहाविणी मतिमंता कह वि कह वि कजसिद्धीय कारणं. अहिनिवेसो पुण अकज्जे, जओ भे विण्णवेसि. जो कवलो गसियं तीरइ, उबभूतो 20 परिणमइ य, परिणओ य पत्थो सो भुंजियव्यो. एवं चितेऊण हिर्यवृद्धी अप्पेह राम-भारियं. सिवं होड परिजणस्स । ततो एवंबिहेहिं भण्णमाणी वि न सुणइ रामणी जदा, वतो विभीसणो चर्हा मंतीहिं सहिओ रामस्वगतो। सगीवाणुमए य 'विणिओ' ति सन्माणिको । विभीसणपरिवारो य जे विज्ञाहरा ते रामसेणमणपविद्रा। ततो तेसिं राम-णसंतकाणं शामपिक्सयाण विज्ञाहराण य धरणिगोयराणं संगामो पवत्तो । दिवसे दिवसे 25 बहुए रामबर्छ । ततो रामणो परिक्खवियपहाणभडवग्गो संगामजयं कंखमाणो संब्रहि-ज्ञाछेयणी जालवंतीविजं साहेउमारद्धो । उवलद्भविजासाहणपरं व रामणं रामजोही (ग्रन्थापम-६९००) अभिभविउमारद्वा पविसिय नयरं। तओ कृदो सम्पद्धवद्धकवओ ्हेण सपरिवारो निमातो । दारुणं जुद्धं काऊण ठक्खणेण सह संगामे[ \* मारे \* ]-

१ तजो ही शिना ॥ २ साइको उ० मे० विना ॥ ३ सामस्स खं° ही २ ॥ ४ °पणणी वि॰ उ० मे० विना ॥ ५ °ति तथा सावि॰ उ० मे० सात् विना ॥ ६ हिए बुद्धीसुष्येय साम उ २ मे० विना ॥ ७ °णससुष्यवि॰ उ० मे० विना ॥ ८ समपविश्ववह्पद्दा॰ उ० मे० विना ॥ ९ उ० मे० विनाऽन्यन सम्बे विजे छेपणमिहाजाय- छंती॰ ही ३ मो० स० गो ३ शाका ध्यावक्षिता अवस्था सहाजाकवती कस० ॥ ३० °हमसि उ० मे० विना ॥

इमारही [ \*गक्षो \* ]। जाहे अत्याणि से सवाणि पिंडर्वाणि, अविसण्णेमाणसो तको जकं [ \* मुकं मंडलाणि \* ] लक्स्वण्वहाय मुविते रामणो रोसावियनयणो । तस्स य लक्स्वण्यस तं महाणुभावयाय बच्छत्थले य तुंबेण पिंडयं । तं च णेण अमृहहियएण रामण्यहाय मुकं, तस्स सीसं सकुंडलैं-मउढं छेत्ण् लक्स्वणसमीवमुवनयं देवयाऽहिद्वियं। इसिवादिय-भूयवाइएहिं य गगणतल्युवनएहिं मुकाओ पुष्पवृद्वीओ, बांगरियं च गग-रि णे—उपण्णो एस भरहे वासे अडमो वासुदेवो ति । ततो विहीसणेण पसंते संगामे रव-णीया सीया, विज्ञाहरवृद्वपरिवृद्धा य वीसज्जिया । अणुमए य विहीसणेण सकारिओ रामणो । ततो अहिसित्तो विहीसणो अर्रिजयनयरसुदिसिकण, सुग्गीवो विज्ञाहरसे-ढीए नयरसुदिसिकण राम-लक्स्वणेहिं । ततो रामो सीयसिहओ विहीसणेण सपरिवारिण सुग्गीवसिहएण विमाणेण नीको अञ्चोज्ञ्यानयि । भरह-सन्तुग्धेहिं य पूग्कण स-10 नायरेहिं मंतीहिं अहिसित्तो राया। वतो य णेण महप्यभावेण विभीसण-सुग्गीवसिहएण अहिजियं अहुभरहं । ठिओ य अर्रिजए विभीसणो राया।।

तस्स य अज्ञउत्त ! विहीसणस्स राइणो वंसे विज्जुवेगो नाम राया, तस्स विज्जुजि-इभा देवी, तीसे पुत्ता अम्हे तिण्णि जणा—इहिमुहो इंडवेगो चंडवेगो य, दुहिया मयणवेगा । कयाइं राइणा सिद्धादेसो पुच्छिओ—भयवं ! कण्णा इमा रूववती कस्स 15 मण्णे भारिया होहिति ? केरिसा वा से रिद्धी भविस्सइ ? ति । नतो तेण आभोएऊण भणियं—रायं ! एसा अहुभरहाहिविषयभज्ञा भविस्सइ, तस्स बहुमया पुत्तपसिवणी। ततो रण्णा पुच्छिओ—सो भयवं ! कहं जाणियवो ? कत्य वा निवसइ ? ति । नेमित्तिणा आभोएऊण भणियं—रायं ! तव पुत्तस्स इंडवेगस्स विज्ञं साहेमाणस्स जो अवरिं पिडहिति. तस्स य महाणुभावयाए तक्खणभेव विज्ञासिद्धी भविस्सइ ति । पृद्दओ गतों नेमित्ती । 20

दिवितिलाए य तिसेहरो राया, देवी तस्स सुष्पणही, पुत्तो हेष्फओ । तेण य सह पुत्रपुरिससंविंगं चिरविरोहो मम पिउणो विज्ञुवेगस्स । महया बलससुद्एण य कयाइं आगतो तिसेहरो । तेण [\*गहाय \*] अमरिसिओ विज्ञुवेगो जुन्समाणो णयरबाहिं गहितो जीवगाहो, बद्धो य । अम्हे य सपरिवारा असत्ता वारे इं निग्गया नयराओ इमं प्रयम्मागया । पुत्रपुरिसनिवेसियं तेण वि अर्रिज्ञयं गहियं, भुंजति संपर्य । नेमितिकादेस संब- 25 दितं । परिसुद्धेहिं य अम्हेहिं मयणवेगा तुम्ह समीवमणुपेसिया मोक्खवरनिमित्तं । तुब्भे-हिं य पडिवण्णं । मुक्कदेरा य मण्णमाणिहं अम्हेहिं दत्ता कण्णा तुब्भं ति ॥

पवं कहियं दहिमुहेण य। 'सो य तिसेहरो मायावी, अत्येषु य विसारउ'त्ति भया वि तस्स परिक्खानिमित्तं अत्थाणि साहियाणि दहिमुहोवएसेण, सिद्धाणि य।

१ व्यामणसा त° शां० विना॥ २ कर्म० सस० विनाऽन्यत्र— वित समो रो° ली ३ ड २ मे०। वितं मो रो° मो० गो १॥ ३ ° इंद्रसमञ्ज शां० विना॥ ४ आगारि शां० विना॥ ५ ° करताय शां०। धवनमेऽपि कवित कवित ॥ ६ अतोकमा शां०॥ ७ देवति शां०॥ ८ ° धं वेर शां०॥

तको दिवसेस केस वि गएस तिसेहरो 'मयणवेगा दारिया करस दि धरणिगोषरस्य दत्त'ति सोऊण रूसितो आगतो सबलवाहणो । सुणामि य कोलाहलं तिसेहरवलतासि-यस्स जणस्स । तदो मया भणितो दहिमुहो-मा विसायं वचह, अन्हेहिं सो तत्थगएहिं विवाडेयहो, ससुरो य मोएयहो त्ति. जइ मब्गा चोइओ सयमागतो, नणु सिद्धं कर्ज इ अम्हं ति । गतो हं सण्णद्धो धवलतुरंगजुत्तं हेमघंटिकाकिणिकिणायमाणं निडणसिप्पिय-घडियं अणेगपहरणभरियं रहमारूढो । दहिमुहो य मे सारही । दंडवेग-चंडवेगप्पमुहा य जोहा वरत्रय-कुंजरे सपरिवारा दुर्यभारुढा । ततो संपलगां जुद्धं परेसि अन्धं च बलस्स । तिसेहरजोहा य पुत्रं लद्धजया भणंति-पणमह रायं सरणागयवच्छलं, मा इहं पि विण-स्सिह । ततो दंडवेगेणे भणिया-कि विकत्थिएणं ?, दरिसेह सामत्थं, जो न बीहेही सो 10 ने पायडो होही । ततो सरजालेहिं परोप्परं छाएंता जुन्झंति सूरा । मुक च तामसं तिसे-हरेण बत्थं, जायं च तमोभूयं। सद्देण केवलं परो अप्पणोय तज्जिउमारद्वा। भीया य अम्हं सेणिका । एवं च अत्येस पडिहम्ममाणेस मायावी तिसेहरी क्रविओ ममं सरवरिसेण घणी विव पद्ययं छाएमाणो पडिरवेण उवागतो 'सूरैं! रक्खमु अप्पाणं इदाणिं' ति। मया वि य से लहहत्ययाए मोहं कयं सायकवरिस अंतरिक्लोपरागेण घणजालं। ततो सत्थिकण-15 कसत्या(?)क्सिता हवंति मम वहाय । अहं पि निवारेमि पहरणाणि तेण णिसिट्टाणि । तं च मम्मदेसे सरेहिं अमोहेहिं गालेमि । ततो सो छिण्णरज् इंदकेऊ इव पडिओ धरणि-पट्टे अचेराणो । तदवत्यं च दृहण हेफगो सपरिवारो भीतो अवकंतो । दृहिमुहंसंदेसेण य विजाहरा गया निच्नया, गहितं च नयरं, मोइओ य विजाबेगी राया।

तओ मि पृह्ओ समुरेण परिजणेण य वसामि अमरपुरिपडिविवभूए अरिजयपुरे 20 नयरे। सेवित मं आयरेण दिहमुहो । वचह य सुद्देण काठो सह तीए विणीय-रूब-कुळ-सालिणीए मयणवेगाए। ण परिहायति किंचि परिभोगविहीए। जाया य देवी आवण्ण-सत्ता गब्भसोभाविविद्वियलायण्णा।

कयाई च मयणवेगा परिकम्मकारीहिं आयरेण पसाहिया, कछहोय-कणक-मणिर्षज्ञो-तियाऽऽभरणभूसियंगी, महुमासचंपगलया इव कुमुसिया सोभमाणी उवागया में समीवं। 25 तीसे कुंडळजुयलांळकियवयणसयपत्तं चक्कजुयळपरिग्गहियं पिव सयवत्तमहिकतरं रेह्इ य से। ततो मया हरिसियहियएणाऽऽभट्टा—पिए वेगवति! गिहिया ते सोभापडाग ति। सा य मणति कुविया—जा ते मणंसि साहीणा पसंसिम सोममाणी आलिहियसिव किंचि। भया ततो भणिया—सादूरत्या, कीस अकारणे कुप्पति?, तुमं चेव हिययसण्णिहिया, परिहासो कन्नो, न ते छळो गहेयहो। ततो साममं भणति—मम समीवे जीसे नामं गिण्हिस स बेव तव 36 पिया हवर. अभुंजणे य कीस उववासपरिवचणं ? ति अवकाओ (?)। 'जणाकुछे ण य तिण्णा

१ "महिक् शां ।। २ "बेगो मणति कि शां ।। १ "रचकस्त अप्पा" शां विना ॥ ४ गाकेति शाः विना ॥ ४ "इसहेण शां ।। ६ "प्रकृतिका" शां ।। ७ सहि "शां ॥।

5

संजाबवेडं, बेबिरकोबणा होहि, पुणो णं पसाएमि' ति चिंतेतो अच्छहे पसायकरणं ॥
॥ हैति सिरिसंघदासगणिबिरइए वसुदेवहिंडीए मयणवेगालंभो चडहसमो सम्मत्तो ॥

मयणवेगारुंभग्रन्थाग्रम्---५१५-२६. सर्वग्रन्थाग्रम्---६९६४-२१.

---

# पन्नरसमो वेगवतीलंभो

मुहुत्तंतरस्स य पुणी आगया पसन्नमुही । पसाइयाए य कलकली जाती । रभसेण उद्विया 'पासाओ पिलत्तो' नि । दिहो य मया खरमारुएरिओ विवह्नमाणसिहापगरो जल-णो । सा मं घेनुण उपद्या वेगेण गगणतलं णिक्सिविउमणाए । पस्सामि य माणसवेगं उत्ताणयपसारियकरं घरेजकामिन । ततो ममं मोत्तण तं पैहाडेति । सो नि पहायति । 10 अहमवि चै्प्यंतो पहिओ तणकुढोवरिं। न मे काइ पीडा सरीरस्स : मन्नामि य-विज्ञा-हरसेढीए वरहे ति । वितेमि य-अरिंजयं कयरम्मि दिसाभाए हाज्ञ ?. अर्थां वा विज्ञा-हरनयरं ति । मुद्रुत्तंतरेण जरासंध्रमुणुकित्तणं कुणति पुरिसो गायमाणो णाइदरे । अव-इण्णो य मि पढालकुडाओ, पुच्छामि णं-किनामधेयो जणवयो ? नयरं वा कयरं ? इहं वा को सामी ?। मी भणति-भरहवासितिलयभूतो विसेसगुणसंपओ मगहाजणवयो, 15 जइ ते कहास सुओ. देवगिहोवर्गाममं च रायगिहं नवर, वियहहसुतो य सामंतपिथ-वपणयमउडमणिकराऽऽरंजियपायवाडो जरासंधी राया. तुम वा कओ एसि जओ न या-णिसि जणबय-पर-पत्थिवे ? ति । मया भणिओ—िकं च तह मर्यो जओ एमि ? ति । ततो चिंतेमि--न एस विज्ञाहरसेढी, पविसामि नयरं, ततो जहारुइयं थाणं गमिस्सं। ततो पुक्खरिणीए हत्थ-पाए पक्खालेताणं अइगओ मि नयरं। परमंती य नयरविभूइं पत्ती 20 य जयसालं । तत्थ य महाधणा अमच-सेट्टि-सत्थवाह-पुरोहिय-तलवर-दंडनायगा मणि-रयण-सुबण्णरासि रएऊण ज्यं रमंति । उवगतो य मि तेसि समीवं । ते विनिहयसुहा निरिक्खंति, भणंति य--सागयं ?, उवविसह, जइ अत्थि अहिप्पाओ खेल्र ति । ततो मि उबविद्रो । ते भणंति-साहीणेणे घणेण इहं कीलंति इब्भपता. तुब्भे केण खेहहि ?-ति । मया से अंगुलेयगं दंसियं-परसह ति । तेहिं पाँचवेक्खियं । भणंति कुसला-एयरस वइ-25 रमोहं साहियं सयसहस्सं ति। ततो तेसि अणुमए खेहिडं पयत्तो। तेहि य सुवण्णं(ण्ण)मणीए य ठिवया कयाचा । तेसिं पुण माणीणं जघण्णा सयसहस्समोहा. मन्द्रिमा वत्तीस-चत्तालीस-पण्णाससयसहस्समोहा. उकिहा असीति-नउतिलक्खमोहा, अतिनिकिट्टा पंच-सया । ततो ते जिप्पमाणा बिडण-तिडणाणि पत्ताणि घरेति । ततो मया भणिया-होड,

र सवजवेगालं सो चडव्समो आसासओ सम्मक्तो इत्येवंक्षण प्रश्यिका शां०॥ २ पसाहेति शा०॥ १ पुरुवर्षतो शां०॥ ४ उ २ मे० क० विनाऽन्यत्र— व्या उज्जवपृति क्ति ही १। व्या जुवपृति क्ति मी० सं० गो १॥ ५ व्या हुई मी० सं० गो० विना ॥ ६ व्यवस्थियं शा० विना ॥

कीरड ठेखंसंकल ति । ततो आगिलयं । तत्य पासिणया मणंति—अजेण पाहुणएण कोडी जिय ति । ततो सुवण्णस्स मणीणं मोतियस्स विद्यागसो कया पुंजा । जूयसालाहिगतो पुरिसो मया भणिओ—गच्छ सोम्म!, दीणं किवणं अणाहं जणं सहावेहि, अहं वित्तं दाहामि ति । ततो निगातो, तेण घोसियं—जो धणत्थी किवणो दरिहो वा सो एउ जूय-इसहं, पाहुणो को वि देवरूवी कामओ धणं देइ । ततो जणो अत्थी पहगरेण आगतो । अहं सुवण्ण-मणी-मुत्ताफलाणि य देमि । अम्हितो ततो जणो भणित—ण एस माणुसो, अवस्सं धणदमवणचरो कमलक्सो जक्सो हवेजा, अस्स कर्यवरे व कंचणे य मणीसु य अवण्णा । थुणं(ण)ित मं लोगो—देवो पुहइवती होहिति वद्धमाणो सिरीए ति ।

एत्यंतरे रायपुरिसा आगया । ते मं भणंति-एहि, राया वाहरति ते ति । तेहि य सह 10 पत्थिको म्हि । अणपहं जणो वश्वद मा(मं) णं पीईए। रायभडेहिं य निब्भत्थिओ छोगो । 'किं मण्णे रायकुळं पवेसिज्जइ धम्मपुरिसो एसो ?' ति जणवाए सुणमाणो मि पविद्वो मि रायकुळं। तहारकासे य भणंति णं—निवेदेह रण्णो। (प्रन्थाप्रम्-७०००)तेहिं मि एगंतं अतिणीओ। ततो बहुद्दिं वीसत्थो निबद्धो। अवकोउगं करकरस्स भणंति केइ-कीलाहि । केइ भणंति-अहो! अकजं, जं एस तबस्सी हम्मइ ति । मया भणिया—साहह, को णे अवराहो 15 जेण हम्मामि ?. न य विवदामि रायउले, अवस्स मजार्यो अत्थि ति । ते भणंति-सुणाहि, कहेमो-राया प्यावतिसम्मेण णेमित्तिणा भणिओ-राय! तव कहं सन्तिपया इहं एहिति. रण्या पुच्छिओ-किह नायहो ? ति. सो भणति-जूए कोडिं जेऊण जणस्स दाहिति, एवं नायबो ति. ततो रायसंदेसेण ज्याद्वाणेसु [पश्चदया पुरिमा ] ठविया. तुमे कोडी दिण्णाः एसी अवराहो । ततो मया चितियं-अहो ! पमाएणं मि एरिसि आवडं पत्तो. जह बाहिं 20 पच्छिओ होंतो, कहिंता य कारणं, तो पुरिसक्कारेण नित्थारेनो मि अवस्सं अप्पाणं, अहवा बद्ध-पट्ट-निकाइयस्स पुत्रकयस्स असंवेद्दयस्य नित्थ मोक्खो, को वा विसाधो १ सुद्द-दक्साणि संसारीणं मत्ताणं सुलहाणि-एवं चितेमि । पुरिसा जाणगं गहाय आगता । ते भणंति-एस पुरिसो पच्छण्णं नयराओ नीणेऊण इंतन्नो । ततो णेहिं भत्यए छुढो । सो समत्वको पवहणं। ततो नेति कहिं पि ममं पवहणगतीए। जाहे य उयारिको मि 25 णेडि ताहे भणंति-एस अमजाया अयसो अधम्मो य मत्यए फलको प्यावहसम्मस्तं, को परिसं पुरिसरयणं विणासावेइ-एवं वोत्तृण मुयंति मं छिण्णकढगे । तेण जाणामि जेण अणाबढंतो कत्यइ घुग्चयंतो निवडिओ। तेसि च पुरिसाणं सइं सुणामि-केण वि पुण अक्सिसो हो ति। 'जहा चारुदसो मार्चडसउणेहिं गहितो तहा होज अहं पि भविय-वयाप. जहां सो साइसमीवं पत्तो तहा मम वि सिद्धा संपत्ती होळा-ति 'जीवियदाइयाण 80 णमो सिद्धाणं ति मणसीकरेंतो य दूरं नेउं निष्याती निह । मुक्को य पुराविद्वं व पर्छण-

१ श्रम्भर्सं शां० विना ॥ २ **'धवरि व्य कं'** शां० विना ॥ **१ अत्रणी'** क १ यो १ ॥ ४ **'या क्रिक्वंति** सि शां० ॥ ५ 'स्स मचे को शां० शु ६ 'सो खि क' शां० ॥ ७ च वारणसम्बं वरसा' शां० ॥

जुबछं पस्सामि । जाहे भत्यगातो निगातो पण्णगो व कत्तिओ, ततो पस्सामि वेगवर्ति रोवंति । सा मं अवयासेऊण रोवित कळुणसोगभरं मुयंती—हा अदुक्सजोगग! हा अक्हारिसीणं बहुणं णाह! हा महाकुलीण! हा महासत्त! किह वि सि मया सामिय! समासाहओ. देव! किं णु ते कयं पुवकक्खढं कम्मं, जेणं सि एरिसं वसणं पत्तो?। ततो मया समासासिया—पिए! मुयसु सोगं, अहं भविओ साहृहिं आइहो य. पूह्यव-5 यणा य रिसओ. मया वि कोइ पीलिओ पुवभवंतरे, जेण मे एरिसं दुक्समणुपत्तं. कम्म-विवागा एरिसा, जेण खेमंति भयमुप्पजाति, भयहाणे य परा पीती. नेय वसणवसगएणं बुद्धिमया विसाओ गंतवो. सुह-दुक्खसंकलाओ एंति अणिच्छियाओ वि. तत्य सुहे जो न मजाति दुक्खे य जो न सीयति सो पुरिसो, इयरो अवयरो।

तओ मया पुच्छिया-तुमे कहं अह जाणिओ ? कहं वा इमं काछं अच्छिया सि महापुरे 10 नियगघरे वा १। ततो मे रोवंती साहति—सामि! अहं पिडवुद्धा तुब्भे य संयणीए अपस्स-माणी कंदिनमारद्वा 'कत्थ मण्णे पिययमो ?' ति । अत्थि य मे संका-भाउएण माणम-वेगेण हिओ । ततो रोवंतीए रण्णो निवेड्यं-ताय! अज्ञउत्तो न नज्जति कहिं ? ति। ततो संभंतं रायकुळं. कुणति जणो बहततो-दीविगाहिं मग्गेज्ञह सम्मं । ततो नरवइभवणस्य न य कस्सति अतिगयमगो दीसति दवारेस पिहिएस । पभायाए रयणीए पमयवणे य 15 महतरएहिं देवीहि य अदीसमाणेस य तुब्भेस देवीय राइणा पुच्छिया मि-पुत्त ! सुयस ताब संताबं, अत्थि ते विज्ञाओं. नतो आवत्ते उप पुत्रख वृत्तंतं भत्तुणों । ततो मया छद्ध-सण्णाए ण्हायाय आवत्तिया विज्ञा । सा मे तुमं कहेइ पवित्ति । ततो मया रण्णो देवीए कहियं-आरोगो ताव अज्ञहत्तो साणसवेगेण हिओ. संपर्य भवियवयाए विज्ञाहरेहिं परि-गहिओ. बीसरिया अन्हे, तेसिं विजाहराणं भगिणी सयणवेगा नाम, तं दाहिंति सि 120 ततो राइणा देवीए य अहं भणिया-पत्त! मा तप्पस्त, 'जीवंतो नरो भदं पस्संह' चि अवस्सं अविग्धं तव सामिणो. एयं फजं तुमे समेहिसि भत्तृणा सह, किं सो परिश्वयस्सत्ति गुणवतीतो भारियाओ ?. तुमं पुता कामकमा, इच्छाए पियसमीवं वद सि निरुस्यका. इमं ते सगिइं, तुमे अच्छमाणीए अन्हं च दारियाए आगमो भविस्सइ ति । ततो मया भणियं-सबिबाइरीओं आगासगाओ समन्काओ, अत्तणो छंदेण ण गच्छंति, गरूप वि कजे एगा- 25 गिणीको वि वर्षेका, न य मम जुत्तं सवत्तीसमीवं गंतुं. जस्थ पिएण ठविया तत्य मया काछो गमेयहो त्ति. तुमं पायमुळे निवसंतीए को में संतावो १। एवं च महापुरे सरीरसा-रक्खणनिमित्तं देवीअणुक्जामाणी एकं काठं भोयणममिलसमाणी पंजरगएकचकवागी विव काछं गमेमि । ततो तुन्भं दंसणकंतिया देविं आपुच्छिकण गगणपहेण भरहवास-मबळोक्यंती पत्ता मि अमयधारं पहयं। तं नगं अतिक्रमिऊण अर्रिजयपुरमङ्गया। तत्थ 30

१ °स्सड सि शा॰ विना॥ **१ पुसका ! मन्मामाणी इच्छा**° शां०॥ **१ निस्संका शां०॥ ४ °को कान-**गांको सम<sup>०</sup> कर्स॰ डी १ उ.९ मे०॥

<sup>40</sup> E- 11

कुभे स्वाजवेगाः मन नामेण वाभद्वा । सा रुद्वा । मम व परितोसो परो जातो 'सुमरित मं सामि!' चि । सा उपकंता। तयणंतरं विडडिडण अम्मि मवाग्वेमारूवधारिणी सूरपनही घेलुक तुरुभे नीणेइ वहेलकामा। ततो इं भीवा तीसे पढ़ायमाणी, सा अहिगविज्ञा ममाओ, 'हा! कामी विहम्मइ' ति हिट्टा पसारियकरा मि ठिया। मुक्ता तीए । चरेंतीए रोसेण आह्या 5 विकार 'माणसवेनो'ति दीसामि। 'दास माणसवेग! सामिं मे हंतुं इच्छसि' ति मोत्तृण तुम्हे पहाइ मं। अइमवि भीवा पलायमाणी जिणवरं [#रुंघणाइमुही\*] सरणमहिस्समाणी अपता जिणघरं गहिया तीए पावाए हमा। 'जहिच्छ्यं भत्ताररक्खणुजए होउ इयाणि' वि विज्ञाको अक्सेडण गया शुरुगुरेंती । ततो हं घायं विज्ञाहरं(रणं) च अगणेमाणी 'सामी मण्णे कहिं ? किं वा पत्तो वि होजा ?' ति तुन्ने मगामाणा तं विसमणुसरमाणी परिन्म-10 मासि रोयमाणी। ज में पाणे भोयणे वा आसा । ततो आगासे वायं सुणामि-एस ते सामी छिण्यकडगाओ पडइ, सुय सोगं ति । ततो मया गहिओ भत्थको उदगयाय इमं पपसं, आणीओ दुगुणयरसंजायदुक्साए। विज्ञापमावो य मि णाह! अज्ञप्यभिद्रं नत्यि। वतो सु पंचनदीसंगमासण्यं आसमपयं गयाइं। पिया घरणिगीयरी जाया। वरुणी-दिवं च पुळिणं दहपंतीको ओगाहेऊण ज्हायाणि कवसिद्धपणामाणि वत्तिज्णाणि । तत्थ 15 य साद्भि फलानि गहियानि मया । ततो पासियानि दुवागेहिं वि । पीक्षोदगानि आयं-तानि वस्सामो दुमगहणविम्र्इं तणाणं । पुण्णाग-पणस-नालिकेर-पारावय-भवगय-णमे-वप दरिश्वेम खेगवतीप सोगविणोयनिनित्तं । ततो बंधवजणमञ्चगमा विव रिसिसमीवे रचनिमद्दवाहरू सा कहं विवसकरिकरणजालपर द्वंधकारे निमाया मु आसमपयाओ रिसी-हिं विन्हियवित्वारमाणजयणेहिं वीसमाणाणि 'अवस्सं देवभिद्वणिममं को उद्दर्शण माणु-20 समुबगवाणि' ति पसंसिक्तमाणा । णिग्गयाणि रिसिक्षाणाको पत्ता म वरुणोदकं वेग-वितिद्वियम्बिमकोदकं । रमणिकायाय वीसे पुक्तिण-शहसोहाणि परसमाणाणि, सीमं नयरं(?) प विविद्यां करंगरागं, गगणपमाणमिव मिणित्रगायं, वरुणोदिकासलिखपक्यालिखपायं दूरं मधान । भणिया य मया वेमवती-पिए! न ते सोगो फरणीओ विकाबिरहियाई संवि. सका इहं पपसे निरुत्सपहिं काछं गमेवं. जत्य वा मणिस तस्य ववामी ति । तती 25 मणति-सामि ! क्रम जीविवपरिरक्कणितिमत्तं चेहमाणीए विजापरिवर्मसी वि मे ऊसवी. भारियाद अञ्चली पाणेहिं वि पियं कायबं ति. एस छीवधन्ती, तुत्रां पासे परिवत्तमा-णीर पवडो जाणंदी सि ।।

> ॥ वेगवहर्षको पत्ररसमो सम्मक्तो ॥ वैववहर्षमान्यावेद-११२-१३ः संवित्तवावद्-२००७-१ः

र को क्रिस° शांव विना ॥

## सोलसमो कालचंदालं मो

एवं व अण्णोण्णाइसएहिं वयणेहिं पीइमुवर्णेताणि एकमेकस्स पस्साम् हरियपत्त-पह्नव-वृष्क्र-विडिपरिमंडियस्स, मणोसिलाधावरंजियअंजणगिरिसिहरसरिसस्स, इसुमभारणमिरीय सहकारल्याय अवलगरवमुहलाय समाजिंगियस्य असीगतद्वरस्य अहे कसणुप्पलपट्य-सरासिसामछाय सिछाय निसण्णं कृष्णं कृणगमयं पित देवमं नागपासपडिवर्त । विविधं 5 ब मबा-कि प्र वणदेवया एसा ? अहवा अच्छरा कस्सइ दिसोएणं एवंह्रवसण्णिया ?। तं च पेच्छमाणी वेगवती विष्णवेश-अज्जाउता! इमा दारिया उत्तराइ सेढीयं गगणव-क्रहनयराहिवहस्स चंदाअस्स दहिया. मीजागाए देवीए अतिया, मन बालमावसहीया बालचंडा नाम. एसा महती रायक्रलजाया अपरिग्गहा. कुणह से जीविएण पसायं. विज्ञा-पुरुषरणपीलिया नागपासबंघेण पाणसंसए बट्टए. तुब्सं पभावयाए नत्य किंबि असन्तरं 10 ति । ततो मया तीसे वयणमणुयत्तमाणेण साणुकंपेण य 'एवं भवउ' ति पिहस्सुयं । धणियं पीलिया य बंधणेण इक्सिता विमोइज्याणी वि आभट्टा वि भएणं इंत्छट्टी विव सुकारसी धस ति धरणीयले पढिया, मुच्छिया । पडिहयविग्घा य पत्तपुडयगहियसलिलेण समासा-सिया दक्तिवायनीइया इव वसंतनिकणी पश्चागयसोभिया, वेगवतीए पणया भणति-सिंह! वंसिओं में सिणेहो जीवियदाणेंग. किं च न एती पहाणदाणमत्य जीवळोर । तती (5 ममं क्यंजली वाओअग्गियसयपनसिरिहारिणा हारसियदसणपहिच्छया दुम्मयापरोहपट्टेण महस्यवत्तेण विण्णवेद-अज्ञरत ! अम्ह कुछे विसेसेण दुक्लसाहणाओ स्रोवसम्माओ य सद्दाविजाओ, तुम्हं पुण में पसाएण सिद्धा विजा, पाणबाए य जीवियं कहं । वर्वो मया भणिया-वीसत्था होहि. इसो ते संयणी. जड ण किळम्मसि तती अयंतिया साहस-कहं तुन्धं कुछे विसेसेण दुक्खेण विकासो सिज्यंति ?। ततो भणति-तुम्ह तेजसा ण से 20 किलामो, निसियह, वतो वो कहइस्सं ति?। ततो मि सह वेग्वतीय असोगजणसेवण-जाऽसोगसंसिओ निसण्णो । सा वि वेगवती (बाळचंदा) विसण्णा सरस्तर्ध विव रुववती पश्चक्तं साहिउं (प्रन्थाप्रम्-७१००) पयत्ता-

## विज्ञुदाह विज्ञाहर संबंधो

हेव! अतिष इह भरहवासविधको पुताबरेण उवणक्तकसमुद्दक्यदोयपादो वेयही 25 नाम पञ्जा । तत्म य दुवे सेदीओ विज्ञाहरपरिग्गहियाओ, उत्तरा दक्तिसणा य । तत्म वक्तराए सेहीए सगणगमणसमुचियाओं देवाओं विम्हयजणणं गमणवल्लई नगरं । उत्म समा विज्ञाहरवर्जमाहप्यमहणो विक्रुदादो नाम । तेण य विज्ञाहरा वसीक्या । दुवे वि सेहीओ दक्षकरनयरसयसमिद्याओं विक्रमेण मुंजति ।

अण्णया य अवद्विदेहाओ पिंडमापिंडलण्यमणगारं महाणुभावयाए इसं पव्ववसाणेडण 30

१ सार्व विनाइन्यत्र— प्यार्थिसप<sup>०</sup> कव स्वव मेव। प्यक्रेसिं प<sup>०</sup>की १॥ २ <sup>०</sup>यं क कव स्व सेव विज्ञा॥ **१ भनकेसाय दे**ण शांव॥ ४ **भक्कस्यस्य व्या**र्था ॥

संदिसित विज्ञाहररायाणो—एस उपाओ विवहुमाणी विणासाय ण हवेज, तं अविलंबियं गहियाउहा जमगसमगं पहणध णं, न भे पमाइयव्वं ति । ततो संमोहा आवाहियविज्ञा य उज्जयपहरणा ठिया पहंतुकामा। धरणो य नागराया अदिवामगदेवविसि ज्ञिओ (?) अट्ठा-वयपवयाभिमुहो पयाओ । दिहा अणेण विज्ञाहरा तदवत्था । रुसिएण य आभट्टा—हे रिसिधायगा! किं इत्थ इहाऽऽगया आगासगमणविद्धया ?, अविचारियगुण-दोसाण वो ण सेयं-ति भणंतेण अक्लिता विज्ञाओ । उवगया विणएण निमयमुद्धाणा णागरायं भय-गिगरकंठा विण्णवेति—देव! तुम्हं सरणागया वयं, सामिणो विज्ञादाहस्स सदेसेण अम्हे तवस्सि वहेचं ववसिया. 'अयाँणंन' ति साहरह कोव. कुणह मो पसायं, कहेह, कस्स स्थासे दिक्ख ति ? । ततो एवंविहेहं वयणेहिं जाओ उवसंतरोसो पकहिओ सो

10 पण्णगाहिबो-भो! सुणह-

#### संजयंत-जयंताणं संबंधो

अत्थ अवरविदेहे अणेगसाउसलिलो सलिलावइविजओ । वीयसोगजणिनसेविया य वीयसोगा नयरी । तत्थ य पगासविमलवंसो संजयो नरवती । तस्य मञ्चिसरी देवी। तीसे दुवे पुत्ता—संजयंतो जयंतो य। सो य राया सँयंभुम्म तिन्थयरम्म समीवे 15 धम्मं सोऊण णिविण्णकामभोगो नणिमव पडग्गलग्ग रज्ञं चडऊण निक्वन्तो सह सुएिं सामण्णमणुवरति । अहिगयमुत्तन्थो, विविदेहिं तबोवहाणेहिं निज्ञतियकम्ममो, अपुष्ठक-रणपविद्दो, घातिकम्मक्खणं कंवलणाणं दंमणं व लडुण विगयतिग्यो निघ्वुओ । जयंतो य पामत्थविद्दारी विराहियमजमो कालं काऊण अहं धरणो जातो । मंज्ञयंतो वि णव-णवसवेगेण णव पुष्ठाणि अहीओ जिणकप्पपरिकम्मणिनिम्नं भावणाभावियअपा वि-20 वित्तो विहरइ । तओ उत्तमेण वीरिएण वोमहकाओ तिविद्दोवसग्गमहो पडिमापडिवण्णो विज्ञदाढेण इहाऽऽणीओ, एस मे जेहो भाया । एवं कहयति धरणो ॥

भयवओ य संजयंतस्म विसुज्जमाणलेमम्स अपडिवादिसुहुमिकिरियसुक्षज्ज्ञाणाभिमुहस्स मोहणीए खर्य गए आवरणंतराए य उपपणं केवलं नाणं । महेउ उवागम्छंति देवा
विज्ञाहरा य । देवं पुणरिव पुन्छंति—मामि । साहह, किनिमित्तं एसो साहू विज्ञुदा25 हेण इहाऽऽणिओ ? ति । णागराया भणिति—वश्वामु, कहेही भ भयवं चेव सवण्णू सिवसेस ति । ततो उवगया विणण्ण पयिक्खणं काऊण आसीणा । मुणी मुणियसवभावो
देवा-ऽसुर-विज्ञाहराणं कहेइ मग्गं मग्गफळं च । जहा—अणाइसंमाराढविवत्तिणो विविहोवहवाभिह्यस्स सञ्भावमजाणओ सुहेसिणो जीवस्स अरहंतेहिं भयवंतेहिं नाणाइसयदिवाकरप्रभापगासियसवभावेहिं सम्मत्त-नाण-चरित्तिचंधो मग्गो देसिओ । तं च कम्मळाचवजणि-

१ सामया आवा° श्रां० विना॥ २ अहिहायगदेव ेली ३। आंद्रहाभागदेव शा०॥ ३ °णंति ति शां०॥ ४ जाइओ शां०॥ ५ °सो विजयंतो नर° शा०॥ ६ उ २ म० विनाऽन्यत्र—सर्यंदुरस ली १ वा० स०। सर्यदुदस्स क ३ गो०॥ ७ °प् जाए के° क ३ गो०॥

बच्छाहस्स भवियस्स पवण्णस्म विष्णायगुण-दोसस्य कुपह्परिश्वाइणो चारित्तसंबछलाभेण णिच्छिण्णसंसारकंतारस्स परिणिट्टियकम्मस्म निवाणपुरसपत्ति मनगफलं ति ।

एत्थंतरे विज्ञाहरा पणया पुच्छंति—भयवं! किं कारणं ति विज्ञुदाढेण तुन्भे इहाऽऽ-णीया !। ततो भणति केवली—राग-होसवसगस्स जंतुणो पयोयणवसेण कोवो पमादो वा भवइ. वीयरायभावयाए य पुण मम जभयमिव नित्थि तेणं भणामि एयस्स मम य वेरा-5 ऽणुवंधो ति । विज्ञाहरेहिं भणियं—कहं !। कहेइ जिणो—

## विज्जुदाढ-संजयंताणं पुबभविओ वेरसंबंधो

आसी य इहेव भरहे वासे सीहपुरे नयरे राया सीहसेणी नाम । तस्स रामाजण-पहाणा अकण्हा मणसि रामकण्हा नाम भारिया । पुरोहितो पुणो से हिनो सिरिभूई नाम । तस्स धरिणी पिंगुला नाम । एएण सह नरवती पुसासति रज्ञं ।

कयाई च पर्टामिणिखेडनिवासी भहमित्तमन्यवाहो पोएण ममुद्दमवताहि उकामो पत्तो सीहपुरं । चितियमणेण--पत्रवायबहुटो समुद्रसंचारो, न मे सेयं सबं तार गहेरणं गंतुं. विण्णायपचण कुळे निक्यिवासि । उवल्द्धो अणेण सिरिभुई पुरोहितो । समुदाचारेण उवगतो । विण्णविओ य णण किहाँचि पडिवण्णो । मुहितो तिकिस्य नो निक्संबेबो। वीमत्थो रातो सत्थ-वाही. पत्ती वेलापट्टणं सज्जिओ पोती कया पूरा । समुद्रत्रायाणुकुलेण पट्टणा पट्टणं 15 सकसमाणो असपुण्णजणमणोरहा वित्र सपत्ति सपतो वार्णास्यजलबुटबुओ इव विलीणो पोतो । फलह्खंडेण बुज्झमाणो कहिंचि कुलसणुपत्तो । कमेण **सीहपुर**मणुपविहो । अङ-गतो य प्रोहियस्म भवणं । भो ण पश्मिजागति कलुसमती सिरिभृष्ट । बहुपयार छाछ-ष्पमाणस्य न पडिवज्जित । निव्भित्थओं य रोग गयकलमबद्धिओं । तहेव द्वारमलभमाणो पद्मदिवस रायकुळद्वारे 'पूरोहिनो मे नाममबहरइ' विकोमयति । पुन्छिओ रण्णा सिरि-20 भृती-किमेयं ? ति । भणति-मामि ! वीमरियचिनो पछवति एमो. जाणह् मम तुरुभे जहाविहं विपुले वि अत्थमारे पश्चिपणानि नि । तनी अलद्भपसरी विलवमाणी परि-इसमति, अभिक्सं च विकासित रायदुवार-पिन्तायह मम ति । तं सुणमाणेण सीह-सेणेण मंती सहाविओ, भणिओ य-जाणह एयम्स एयं कज ति । तेण रायसदेसेण निय-गघरं तीओ पुच्छिओ य । लिहियं से वयणं, सभोइओ य । कइवाहेण पुच्छिओ ताहे 25 आइक्खित । सुबुद्धिणा निवेइयं रण्णो-अत्थि एय कारणं नि । राया भणति-केण उना-एण साहिजाति ?। मंतिणा विण्णवियं सामि ! तुरहे सिरिभृङ्गा सह जूयं पजोजित्ता मुहापरिवत्तणं कुणह. केणह य ववएसेणऽञ्भंतरोवत्थाणमङ्गया निउणमंती पडिहारं पुरी-हियधर पंसेह मुदाहत्थगयं. तेण य सगएण संदेसेण असंसयं पुरोहियभज्जा निक्लेवं दाहिति ति । रण्णा जदाभणियमणुद्धियं । भद्दमित्तो समक्खं पुरोहियस्स विकासमाणो ३० कयत्थो जाओ रण्णा णिक्खेवेण । सिरिभृती य निवासिओ नयराओ, किलिस्समाणो रोस-विसं अविमंचमाणी कालगती अगंधणी मध्यी जाती।

र 'तीप पविद्वारि पेसेह शावत

## सीहचंद-पुण्णचंदाणं संबंधो तप्युवभवा य

सीहतेणस्त य रण्णो दुवे पुता—सीहवंदो पुण्ण वंदो य। राया जेहपुत्तसिहयो अण-भिगहियमिच्छादिही दाणहर्ष । देवी पुण्ण वंदो य जिणवयणाणुरत्ताणि। एवं वचित काछो । भवियवयावसेण चोइओ विव राया भंडागारमणुपविद्वो य पुरोहियाहिणा रयणि -5 ण्णिदिही डको । अवकंतो सप्पो । वित्थरंति विसवेगा रण्णो । तिगिच्छगा करेंति पिंड-यारं । गरुलतंडेण य आहितंडिकेण आवाहिया सप्पा । अकारी विसज्जिया । ठितो अगं-

यारं । गरुलतुंडेण य आहितुंडिकेण आवाहिया सप्पा । अकारी विसाजया । ठिता अग-धणोरगो । विज्ञाबलेण निउत्तो विसपाणे । माणगरुययाए ण इच्छिओ पाउं । जल्लेण जलंते खित्तो कालं काऊण कोलवणे चमरो जातो । राया विसाभिभूतो मओ सहस्वणे हत्थी जातो । सीहचंदो राया अहिसित्तो सीहपुरे, पुण्णाचंदो जुवराया ।

सीहसेणविणासणं च सोऊण रामकण्हाए माया हिरिमती नाम अजा बहुसिस्सि-णीपरिवारा तवे संजमे सज्झाए य उज्ज्ञता मीहपुरमागया, ठिया फासुकायं वसहीयं। ततो पुत्तसिहयाय देवीय परितोसिवमप्पमाणहिययाये मायरतरं वंदिया । तीय वि अणु-सिद्धा-पुत्त ! मा पमाइणी धम्माहिगारे भव . विणिवायबहुलं माणुरसं. पियजणसंजोगा य अवस्स विष्ययोगपञ्जंता. रिद्धी वि य संझव्भरंजणा विय न चिरकारिणी. देवा वि 15 ह देवलोए पलिओवम-सागरोवमाउणो, समितिहर्यावकुरुवियमणोहरसरीरा. अप्पडिह्य-गइविसया, विणयपणयाहिं जोग्गसंपाइयसंदेसाहिं सयाणुकुलवित्तणीहिं देवीहिं सकठक-ळॉपसंगकितयसाराहिं निउणं सेविज्ञमाणा न जीवियम्स विसयाणं वा तित्तिमुवगच्छंतिः किसंग पुण मणुया कयली-कलीरनिस्सारयरसरीरा. पश्चवायबहुलथीवजीविया, राय-तक्कर-किसाणु-सलिलमाधारणविद्वा, पुराणमगडमिव विविद्संठवणा, पत्तमोभा मणोरहसा-20 यरस्स संकष्पवित्थयजलस्य परं पारं गमिस्मंति ?. थावर-जंगमाण ताव सत्ताणं विग-यासा(सू)ण वि सरीरावयवा कज्जकरा भवंति, माणुसभवं पुण सालद्भण पायच्छितं भवति. एवंविहसहावमुज्यमाणीयमसुइं सरीरं, तं जाव सि णिरायंका तव-मंजमसाहणसहाया ताव परलोगहिए अप्पाणं निज्जोजेहि-ति भणंतीए अजाए पायवडिया 'सुभासियं, करिस्सं सफढं संदेमं 'ति परिचत्तगिह्वासा पद्यइया समणी जाया । सीहचंदो वि य राया डहरके भाउके 25 निक्सिचरज्ञञ्जरावावारो निक्सातो संमणो समितीस अप्यमत्तो तिस गुत्तो विहरह । रामकण्डाए वि केणति काळेण काळियसुयं सगलं गहियं। उत्तमेहि य खमा-महब-ऽज्ञब-संतोसेहिं वनोनहाणेहिं विविद्देहिं अप्पाणं भावयंतीए पसत्यपरिणामयाए आणंवाणुबंधि-कसायपॅक्सस्त्रमाणुपुन्नीय विणिद्धयघातिकम्माय केवलनाण-दंसणं च समुप्पन्नं । ततो कमत्था वि 'एस पवन्नणधम्मम्' चि पवचिणीय क्रंदमणुयत्तमाणी सह तीए बिहरसाणी 30 संपत्ता सीहपुरं, ठिया कोहारपिंडस्सए ।

१ "याप विषासे चो॰ शा॰ ॥ २ "तिरङ्" शां॰ ॥ ३ "काककावसंक्रिय" शां॰ ॥ ४ समाणो शां॰ विना ॥ ५ "प्रकारक" शां॰ विना ॥

राया वि पीइसमोस्सवियरोमकूवो भत्तीए परमाए बंदिऊण पुच्छित केविल —तुन्भं प्रवस्ता सहभावा, न यावि अरहओ रहस्समित्य. कहेह में, केण पुण पुष्ठभवियसंबंधेण निसित्तो इह भवे तुन्भं ममं अहिओ (प्रन्थाप्रम्— ७२००) सिणेहो १। केविली भणति— अतीयकाछे संसरमाणस्मं एगमेगस्स जीवस्स सन्वसत्ता पजाएण बंधवा सन्तू य आसि. आसण्णसोहिएण सिणेहाहिगया भवंति. तं सुण—

कोसलाजणवए संगमं नाम सिण्णवेसं । तत्थ अहं मिगो नाम माहणो आसि । भज्जा य मे मिद्रा । दुहिया पुण तुमं तिम्म भवे वारुणी । मा य सहावमहवयाए विण-एण पागइएण य उज्जुभावेण वहहा । तत्थ अहं विविहसत्थिवसारतो जिणवयणाणुरत्तो 'नित्थ इत्तो उत्तरीयं' ति पृष्टियमती । तेण य म्हि सया साणुकोसो, न मे ममत्तं घणे, गास-ऽच्छादणमित्तपरिग्गाही ।

कयाई च देवकजे सजियं भीयणं। साहवी य उवागया । तिण् वि जणण सम-वाओ 'पडिलाहेमि'-ति । वारुणी य निउत्ता 'देहि' ति । ततो ताए विसुद्धयरो भावो तं समयं आसि । तेण दाणफलेण ते रायकुलेस जम्मं । तव य माया महरा, सा पुर्व कालगया पहुट्टे नयरे अइबलस्स रण्णो सुमतीय देवीय दुहिया हिरिमती नाम जाया। सा य पत्तजोव्वणा पोयणाहिवस्स महया संपदाए दत्ता पुण्णभहस्स रण्णो। अहं पुण 15 तुमं सिणेहपडिबद्धाए अचहंतो परिबद्ध पडिहत्वस्म माहणम्स न दहत्ता सो पर किचि लहित्ता तब पयच्छामि (?)। तेण य हेउणा यीभावपुरेकडं कम्मं समिजिणित्ता अकयसामण्णो विगयविस्मतण्हो काल काऊण हिरिमतीए गर्भ जाया रामकण्हा । पर्जमिणिखेडव-स्थन्बो य भहमित्तो सन्थवाहो पुरोहियावलत्तं निक्खेवं सीहसेणेण सोपायमध्पियं गहाय सघरं पत्थिओ, चितंति य-कहंचि समुदातो जीवियसेमो इह मंपत्तो मि, नं 20 अलं मे वबहारेण, जं मे पुरुविज्ञत्तं वित्तं तेण समण-माहणाणं भत्त-पाण-सयणा-ऽऽसणी-सह-बत्थ-पायाणि देती द्वाविंती य कंचि कालं कुडुंबमज्झे वसिऊण, बिहाय ममत्तं पठबद्रस्यं. न मे पमाएयव्वं-ति संपद्दारेमाणो अडविप्पएसे निसण्णो । माया से पव-सियस्स सोगेण दिवस-निसास बहुसो रोवमाणी आहारे अरोयमाणे अकहा जाया, 'अहो! पुत्तछ्छेण भहमिनेण निजाइयं किं पि वेरं, तं अपस्समाणी न सत्ता जीविडं, विवसा पाणे 25 परिचइस्सं' ति कलुणहियया मया वन्धी जाया, परीति वणमाहारकंखीया। धम्मामिमुहो य णाए खइन्नो भहमिस्रो मम जेट्टपुत्तो सीहचंदो जातो । तुमं पुन्वभववारुणी । एयं सिणेहाहिकारणं । एसा य संसारगती-वंधू सतुभावमुवयति, जहा भहमित्तमाया. परो सयणो भवति, [जहा भहमित्तो] जहा वा बारुणी ! पुरुषभवे मम तुमं सिणेहति ति॥

पुणो वंदिकण पुण्णाचंदो भणति—का गती सीहसेणस्स ? त्ति । भणति रामकण्हा— 30 सुणाहि, सीहसेणो सिरिभृतिणा सप्पभूषण खद्दतो काळं काळण सहद्दवणे हत्थी जातो,

१ °स्स रासम्बद्धा जीव° शां० ॥

वणचरकयनामधेजो 'असणिवेगो' ति । सीहचंदो य अणगारो उज्जयो सञ्चाए सुयसमुद्दपारंगतो अपिडिबद्धो कयाई च रज्ञाओ रज्ञं संकमिउकामो सगडसत्थेण अडिबं पवण्णो । ठितो सत्थो, मुक्काणि सगडाणि, विसज्जिया वाहा, पसिरया तण-कट्टहारा । हत्थी य सत्यसद्दमायण्णयंतो जवेण पत्तो तं पएसं । भीओ जणो दुग्ग-विसमपायवगहणाणि 5 य संसिओ । साहू वि जंतुविरिहए भूमिभाए सागारं पिडमं ठितो । असणिवेगो सगडाणि पछोएमाणो पडमंडवे फाडेमाणो वियरित । साहू य णेण दिहो ।

पिच्छमाणस्य य से पसण्णा दिही, निञ्चययं हिययं, चितेउं पवत्ती- कत्थ मण्णे मया दिहुपुद्यो ?' त्ति चितंतस्स य से तदावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेण उप्पण्णं जाईसरणं। ततो सुमरियपुष्ठभवो अंसूणि विणिम्सुयमाणो पडिओ पाएस साहस्य नाइद्रे। तेण वि य 10 पारियपिंडमेणं चितियं-नूणं एस भविओ जाईसरो समुप्पण्णसंवेगो ति । उवउत्तेण य विष्णाओ, आमट्टो य णेण—सीहसेण!मा विसायं वच, तुमं दाणसीलयाए नो उववण्णो नरए, अणिवारियधणतण्हयाए तिरिओ जातो । एवं भणिओ परं विन्हिओ-अहो ! महाणु-भागों में पुत्तो जातो. अहवा दुट मया चितियं, तबर्मी एस देवयं, असंसयं मणोगयं पि मे जाणइ. भइं ते, एवंविहस्स मे खेमं उविदसह ति । भणिओ य मीहचंदेण-15 सुणाहि, अरहंता विगयराग-दोस-मोहा विदितजीवा-ऽजीव-बंध मोकस्वसवभावा भूयत्थं भणंति. न तास कयकिश्वाणं किचि पत्रंचणे पर्यायणं, तं पत्तिय जिणवयणं. मिन्छत्त-समोत्ययम्स हि जीवस्स जिणभासियपरम्मुहम्म विरतिपहदूरचारिणो सिणेईसत्तरस विसयरेणुओ कन्मरओ उपजाति. ततो कन्मगरुययाण विविद्वजोणीगहणं जन्मण-मरण-बहुलं संसारं परिकामित. विसुद्धपरिणामं उज्जवमाणे बट्टमाणम्स परितणुकियाणुहावस्स 20 जिणप्पणीओवलद्धनिव्वइपहस्स निरुद्धाऽऽसवदुवारस्स तवसलिलपक्वालियकिलेससंचयस्स सिद्धसिलोगया भवइ नि पनिय पाणातिवायाओ सुनावायाओ अदिण्णादाणाओ मेहणाओ परिगाहाओं य मत्तिओं विरमसु, ततो सुगतिमविष्घेण गमिस्ससि, सिज्झियवयजोगो भविस्ससि-त्ति भणिको भणित-सुणह भयवं , जावज्ञीवं बंभयारी बिहरिस्मं, सेसाणं पुण क्याणं देसं पश्चक्खाइस्मं ति । ततो सादृणा अरहत-सिद्ध-माहसिक्ख्यं दिण्णाणि से 25 अणुवयाणि । अवधारियपंचनमोकारेण य पडिवण्णाणि भावओ । 'छट्ट-ऽहमेहिं भत्तेहिं स्वमिस्सं' ति कयाऽभिगाहो साहुं वंदिङण जणस्स थेवं परिहरंतो अवकंतो, संविग्गो क्यत्यमिव अप्पाणं मण्णमाणो अणिक्खित्ततवोवहाणो विद्वरति । पारणकाले य जत्तेण रीयंती भग्ग-मिलाण-परिसहिय-पंद्रपत्तकयाहारी विरागमर्गामवद्गिको कयाह गिम्हकाले बहुकहमं अप्पोद्यं सरमवतिण्णो पाणियं पाउं। जहा जहा अवगाइति तहा तहा अवस-30 ण्णो, मंद्रप्पाणयाए य असत्तो नियत्तिउं । चितियं च णेण-अहं स्वमणिकछंतो असत्तो

<sup>&#</sup>x27; वा सुटुं बा०० > 'इतस' उर मे०॥ ३ महत्वज्याणे की ३॥ ४ की ३ विनाऽशस्यत्र— °गाव-कियो उ० में । 'क्याइव्हिको क ३ गो ३ । 'सामद्विभो शा०॥

कहममुत्तरितं, एयावत्थस्स य मे सेयं आहारपरिश्वायं कातं। भत्तं वोसिरियं जावजीवं।

अह य पुरोहितो वि चमरभावे वणद्विग्गिजालपिलन्देहो कालं काळण वेराणुबंधजिणयजम्मसंताणो कुकुडसप्पो जातो। वणविवर्गण्ण य दिट्ठो हत्थी, संजायरोसेण य सहओ, विसपरिणको नमोकारवहुलो 'इमो पहाणकालो, अण्णं च मे सरीरं, अहं अण्णो' ति मण्णमाणो
पसत्य ज्याणोवगओ कालगतो महामुके कप्पे सिरितिल्छ विमाण सन्तरससागरोवमिठिईतो ठ देवो जातो। सियालद्त्तेण वाहेण दंत-मोत्तिय च से गहियं। धणिमित्तो य वाणिओ पचंते वलंजेति। वाहेण य से परिचयगुणेण पीईदाणं दिण्णं। ते य दंता पहाणमोत्तियं च 'सल-क्खण' ति विण्णाउं धणिमित्तेण ते मित्तयाए दिण्णा। तुमे परिनुष्टण सतेण पृह्ओ विह-वसंपायणेण। एए य ते दंता मीहामणिम्म निउत्ता. मोत्तियं च चूलामणिम्म। तं एरिसी संसारगती—सोगडाणे नुष्टी हवइ, भवंतरगयम्य पिउणो सरीरावयवे लढ्डण अण्णाणयाए॥10

सीहचंदो वि अणगारो विसुद्धेहिं सजमटाणेहिं चरित्तसोहीए बट्टमाणो अपरिवडियसपेगो दीहेण परियाएण उवरिमरोबेजेसु पीड्करे विमाणे एकतीसं सागरोबमहिता देवो शविस्सति ।

कुक्ष्मपो य वाणरज्ञहाहिवरणा कीलापुब साहाओ साहं सकांमेउकामेण गिहींओ, मारिओ य पंचमपुदवीए सत्तरससागरीवमहितांओ नेग्डओ जातो, तत्थ परमअसुमं सुभदुहहं निष्पिटियारं वेयणं अणुदवड-ति कहिए पुण्णाचंदो जायतिबसवेगो साबयधम्मं 1.7 पहिबद्धाति । ततो वंदिकण सगिहमुवगतो।

रामकण्हा बहुं कालं केवलिपाँग्यायं पाउणिचा परिनिब्बुयां !

सो वि य राया सविकाः अभाषायं पोराहं च विहीए अणुपालेमाणो, समण-माहण व पिंडलाहेमाणो, जिल्लायाण य समुज्जुओ धसासड रज्ञं। दंडनीईए य मायापयोगमपिंडक-मित्ता भवंतरेत्थीवेपणिज्ञणुभागी कवभत्तपरिवाओ महासुक्के कण्ये वेरुलिए विमाणे 20 हेसूलसत्तरमसागरोवमहितीओ देवो जाओ।

जंबुद्दित्रयभरहे वेयहे य उत्तरायं सेटी वं निचालीयमणिष्यभाहिं निचालीयं नाम नयर।
तत्य अरीणं पराभवणसीहो अरिसीहो राया। तस्म सिरी विव कमलग्रहिया सिरिहरा
देवी। नतो पुण्णचंदो देशो ठितिक्खण्ण चुओ सिरिहराए गर्डमे विमलजसधरा जसोहरा नाम दारिया जाया। सा पालणगुणेण निक्वहयसरीरा निक्या आएज्जवयणा वा-25
गसंपन्ना रूबस्सिणी सयणबहुमया विधेया परिजण-विण्णाण-लायन्न-विण्यालंकिया पनजोबणा उत्तराय सेटीयं पहंकरायं नयरीयं सुज्जावत्तस्स गण्णो महया अत्यसंपदाए दिण्णा,
तस्स वि य बहुमया आसी। केणइ कालेण सिरितिलयदेवो सीहसेणजीवो चुओ जसोहराए गर्डमे पुत्तत्ताए पचायाओ। अविमाणीयदोहलाय कालेण य जातो रिसिवेयो माम
कुमारो। कमेण य परिवृद्धिओ संगहियकलाविहाणो य जुयरायाहिसेयं पतो।

कयाई च सुजावसो राया धम्मरुइ-धम्मनंदचारणसबोहिओ रस्सिवेगसण्ण-

१ 'सादस' उर में विना॥ २ 'सा । भोसावेति य राषा शा०॥

क्सित्तरज्ञाहिगारो अणगारो जातो संजमं अणुपालेइ । खिवयघाइकम्मो य केवलनाणं लखूण निरुद्धजोगो निव्वुओ । जसोहरा गुणवतीये अज्ञाण समीवे पषद्या एकारसंग-कुसला विहरति।रस्सिवेगो य गया हरिमुणिचंदसमीये अणिश्वयाविसेससंजायसवेगो पय-हिय पडग्गलग्गं तणमिव रज्ञं संजमं पडिवण्णो।कमेण य णण उज्ञोययाए य नव पुद्याणि 5अहीयाणि।(प्रन्थामम्-७३००) पडिपुण्णिधिति-वलो एकल्लिवहारपडिमं पडिवण्णो विहरति।

कयाई च कंचणगुहाए पडिमं ठिता. पुरोहिएण य पंचमपुढविउवटिएण अयकरभूएण दिहो । पुष्ठवेराणुबंधसजणियतिवकोवेण य गिलिओ अइगरेण अपदुहो मरीरे निरवेक्खो विसुज्ज्ञमाणवेर-कसाओ कालगती लंतए कप्पे सुप्पहे विमाणे देवो जातो । जसोहरा वि अज्ञा लंतए चेव रुथके विमाणे देवत्तणमणुपना । ते य रुवपांवयारणा तिवभोगप-10 डिबद्धा चोहम मागरोवमाणि खणमित्र गमेति । अइगरो वि तिवकोहपरिणओ समज्जि-याऽसुभवेयणिज्ञो पंचमपुढईए नेरडओ उवयण्णो ।

उवरिमगेवेजपीयकर्रावमाणवासी य देवो चुओ उहेव भरहे चक्कपुरे नयरे अपराइ-यस्त रण्णो सुंदरीए देवीए चक्काउहो पुनो जातो । पढमवए चेव रायनं पन्तो । तस्म य महादेवी चित्तमाला । सुंप्पह्विमाणाहिवती य चुओ चक्काउहस्य चित्तमालाए अन्तओ 15 वज्जाउहो नाम कुमारो जातो, परिविद्वुओ य । तस्य भज्ञा रयणमाला । चक्काउहो पिहियासवस्स मुणिणो समीवे उवलद्धवंध-मोक्खस्यस्थावो यज्जाउहे नित्स्वनरज्ञवावारो समणो जातो । अत्गियजिणवयणो त्यंति-महव-८ज्जव-सनोसेहि मावियप्पा पद्याणरय-मलो परिनिष्ठओ । रुयग्विमाणदेवो वि रयणमालाए गर्थे रयणाउहो नाम कुमारो जाओ ।

वजाउही वहरदत्तमाहुसंबोहिया रथणाउहं रज्ञं ठावेकण पबद्धों । संजमिटती 20 चडहस पुत्राण अहीं अिदियसंबभावों जियो विव अजियो विहरित. उवागती य चक्क-पुरं। रथणाउहों य सह जयणीय विदिच निमातो । कहें इसे वज्जाउहों समयधममं साव-यधममं च वित्थरेण। कहेतरं य भयति—जीवद्यापालयणिनिम्न गिहवासिणा विसेसेण मंसं परिहरियबं. खायंतो मसरसप्रच्छिओ पत्थ्यगाकलुम चन्तो बहुं पायं समज्जियति. जहा य मंसहे भृथिहा पाणियो विह्ञांति न तहा चम्म-सिग-दत-वार्श-पिच्छ-पुढविकज्ञम्, चम्मा-25 दीणि य सर्यपाडियाणि य सुबहुं कालमुबनुं जित. सर्थ पि जवकरणप्यायणं तेषु अवयोगं गच्छित. मंसस्स य पुणो दिणे दिणे भोषणं, तनो विसेसेण य सज्जोह्याणं सत्ताणं मिहयर रसगालं च उबहसंति. जितयो तेण भणेति—परलोयहियत्थिणा मंस न स्वाइयबं ति। एत्य आहरणं—

## सुमित्तरण्णो आहरणं

30 इहेव तीयद्धाए भरहे वासे छत्ताकारं नाम नयरं। तस्य पीईकरो पयाणं पीईकरो 
र मुक्कपमे विं शा०॥ २ इयरो वि शा०॥ ३ सुक्कपमिवि शा०॥ ४ 'सम्भावो शा०॥
५ 'कपुष्क' शा०॥ ६ आदर्शान्तरेषु पीइकरो पीतिकरो स्लाप इस्यते। प्रवमवेऽपि॥

नाम राया। सो य संसारभीक मोक्खाहिलासी मोक्खमग्गमण्णेसमाणो मितसायराणं थेराणं अंतिए सुयजिणवयणपरमत्थो भुयगो विव तयं रज्ञसिनि परिचइऊण समणो जाओ। अणुपष्टक्षो य णं पुरोहि यपुनो चित्तमती। तनो मो पीतिंकरो माहू परेण परितोसेण अहिगयसुत्त-ऽत्थो खीरामवलिद्धसमुष्पण्णतवुज्जुओ जातो। गुरूहिं ममणुण्णाओ विहरंतो सागयं गतो।

तत्थ य सुमित्तरम रण्णो दुहिया सुष्पबुद्धाण गणियाण बुद्धिमेणा नाम दारिश अत्तिया सिगै विव कमलविरिह्गा क्रविस्मणी जणनयणलोनणवयणन्द्रमणा-ऽहर-कवोल-पओहर-कर-चरणा वजाणगर्य पीतिकरमणगारं विकिट्टोपवासर्व्यावयदेहं पसत्थज्ञाण-सन्निविट्टचित्तं पिस्मिकण विणएणं विद्व पुच्छिति—भयवं । केरिसो तुटनं सामणे अष्पा विण्यो । नि । साहुणा य उवदेनेण 'जोग्गा उवण्यस्म 'ति 'सुण' भणियं—-

अरहंतेहिं सुदिह नीया- 2 नीय-वंध-मोक्याविहाणेहि सर्ण उवरसेणं जुँब-युह्वादीहि य पज्रणेहिं आइट्टो अप्या अन्धि ति भणितो । तस्स अभिवयणाणि— जाको अप्या पाणी भूओ सत्तो स्थंभु ति एवमादीणि । तस्मि य असंते पुण्ण-पाविक्षित्तत्या भवे । अस्थित सुक्रय-दुक्क्यफळं विविद्दक्षसण्णुमागीसु देहीसुं विष्वमाण एव स्वमुवल्ब्भइ । तस्ता अस्थि जीवो सद्द्रियदो । द्वह्याण निक्रो । भंवे पुण पद्य तप्परिण्जो , तब्भावित्यमे असामओ , 15 पमत्तो तब्बिहं जोगमासज्ञ , कत्ता करणस्तिओ । सर्वक्षयस्य युभा- 3 सुमस्य उद्ध्यस्स भोता । सक्रमनिव्वत्तियसुद्वम-वायरसरी सेनो । राग-होस्स्य नतो । कम्ममलकळंकिओ संसरित नेरित्य-तिरिय-नरा- 3 मरभवेष्ठ । सम्मन्त-नाणसिंह ओ तवज्ञ ज्ञपक्खालिओ सुक्रति नि ।

एवंविहं भयवं भीतिंकर्म्स वयणमायसिव समाहिकयं सुणमाणी 'तह' ति पणया विष्णिदेह—भयवं ' उविद्यह मम गिहवासजोग्गाणि वनाजि। ततो साहुणा कहियाणि। ग-20 हियाणुष्वया य पणमिय पिडिगया समणोवासिया जाया। सुवं व चित्तमितिणा—बुद्धिसेणा रायकण्णा पीइंकरदेसियं धम्मं सोकण अग्हंतमासणस्या जाय ति। आपुच्छति गुरु—विम्जंह मं, वशामि, बुद्धिभेणं पवावयामि ति। मइसायरेहिं विनिवारेजमाणो वि य गतो मा-केयं। मो य कहामु कुमलो पृद्ओ विणय-पिडिवत्तीए कन्नाण। त च पस्ममाणस्मां गयविवेया दिही, वावित्यं हिययं। चितिय च णेण—अदिहपुन्वं मया एवं क्य, अहो ! अच्छरियं—ति 25 भगापरिणामो सुमित्तं गयं सेविउमारद्धो। उवलद्धं च तेण—पीतिंकरपुरोहियपुत्तो ति।

मंसभक्खणविसयं वायत्थलं

अण्णया आराहणनिमित्तं भणति—देव! मया पोरागमसत्यं आगमियं ति, तं होड में सफलो परिस्समो, तुटमं बल-तेयपरिबद्धिनिमित्त मंसेण वंजणपयारे करिस्सं,

र वसुओ चित्तं शाव ॥ २ °ण हिओवप् व ३ गोव ॥ ३ टा ३ विनाऽन्यत्र—जववस्थादीहि क ३ गो ३ । जंगवन्थादीहि उ २ भेव ॥ ४ भवह्याए पुण शांव ॥ ५ टी ३ विनाऽन्यत्र— ऐस्सा संयक्षि क ३ गो ३ । १ रस्स सेयकि उ २ भेव ॥

संविक्षहि-ति । हतो सुमित्तो भणति-चिशामति! नाऽइं पानिवहेण पाने पाछ-इस्सं. दुहुं ते जंपियं । ततो भणति—जो ताव सयं हणह हणावेइ य अणुमंता वा स पावमणुहवह ति न बियारी. जो पुण परीवणीयं किणि उण मंसं खाइज तस्स की दोसो ? । ततो भणति-किणंतो वहमणुमण्णति मंसं साउं समग्धं च पत्थंती. 5 घायगा वि जत्थ मंसभोगो तत्थ दूरं पि नेऊण विकिणंति, न य अभक्ले साण-सर-वाय-सादी विवाडेंति, प्रभुयकइए य जाणिऊणं जीवंते सत्ते पच्छण्णं ठवेऊण गहियमोहा तक्ख-णं विणासेंति. एवं कहं वाऽणुमती न भवति ?। अह भणति—जो क्रसलचितो मज्यत्थी उबसुंजित तस्स ण संभवइ वहकओ दोसो। ततो भणति-मंसभक्खणे अत्थि दोसो वहाणुमतीय. कहं भंडारं देसंतरसंकामणमतीय बाहुपीछाणुमती विव णत्थि (?) एवं भंडा-10 गारी देसंतं निज्जद, मा य गोपीला भवति जाहे, तं तहा मंसं पहुयं समग्वं च भवड, मा य सचा बहिजात ति. नित्थ एयं। ततो भणइ-जइ परकओवभीगे पसत्थचित्तस्म वि अस्य दोसो, एवं जे संख-मुत्ता-दंता-पत्त-पत्तृण्णादीणि भुंजंति ते वि मंसीसीहिं समा भविस्संति । ततो भणति—न होति समा, अत्थि विसेसां—ताणि बहुपुरिसपरंपरकएण वि लब्भंति, सयंकडाणि दीहकालपरिभोत्तन्त्राणि णेगकारणणि फण्णाणि य, सयं पि सया-15 णं हवर्श्वजंति. मंसस्स पुण घायका चेत्र विकड्या. रसगिद्धो य समं वित्राडेन अणुम-ण्णेळा वा. रागो पुण तत्य कारणं, तेण अत्थि विसेसो. जइ य 'सब्वएण बंधो' त्ति बुद्धी, तेण महुधाती वणद्वयारी य निहोसी हवेज, तेसि महुसंगहबुद्धीए न मिडछया-मिग-सिरीसिव-कीडादिवहवृद्धि ति. किं शवधहेऊ वही वि परिहरियव्वो, मरणहेउं मरण-भीएण वा. जहा—कस्स वि रण्णो साउफलो सहकारो. ततो णेण घोसावियं—जो अविण्णं 20 एगमवि फर्छ चोरेज तस्य सारीरो निगाही ति. तं सोऊण जणी तेसि फलाणं गहणं भक्साणं दरिसणं वा दृरओ परिहरइ; तहा पाँणिवहभीरुणा 'बंध-वहहेड' ति दूरओ बज्ज-णीयं. जे य मंसलोलेहिं वहिजंता सयं अणुमण्णिया ते जड पुष्टकएण तिवहं मरणं पावंति, जे बहका अणुमंतारो ते वि अणुभविरसंति दुक्कयफलं। ततो भणति—तुब्भं न सका उत्तरं दारं ति. किंतु निरामिसाणं भे सरीरपरिहाणी हवेजा, ततो धम्म-ऽत्य-कामहाणि चि॥

25 एवमादीहिं वयणेहिं किच्छेण पिंडवण्णो । दत्ता य से बुद्धिसेणा । ततो सेवइ सुिम्तिन्तरायं अणुकूलेहिं वयणेहिं । एवं चित्तमितणा सुिमत्तिस्स सपिवारस्स मंसप्पयारा उव-दिद्या । तेण य पाणिवहकारणोवयोगेण वहुं पावं समज्जिणित्ता नरय-तिरिक्क-कुमाणुतिस्र बहुणि जम्मण-मरणाणि सारीर-माणसकक्त्वडद्वक्त्वाणुबद्धाणि अणुहवमाणो अवद्वं पोग्ग-लपरियहं संसरिओ ति ।।

30 एवं च रयणाडहो राया सोजण पहिवण्णो सावयधर्ममं, मंसविरइं च जाबजीवियं गहे-

१ <sup>9</sup>साफीई व १ ते व विवा ॥ २ विवासेक की १ दिया ॥ २ पानिवहसदिकां सक्देड चि शांव विना ॥ ४ <sup>°</sup>स्मं देसविरहं रा० ॥

कण पियरं अभिवंदिकण पविद्वो नयरं। घोसाविओ य रजे असावाओ, उत्तससीख्डयरकी सह जणणीय रजं पसासित । वजाउहो पंचविह्मावणामावियप्पा जिणकप्पं पिंडवनो । अयगरनारगो य पंचमाओ पुढवीओ उत्तिष्ठिउ चक्कपुरे चेव दारुणस्स सोयरिग्रस्स कहुए भारियाए अतिकहो नाम दारओ जातो । विविद्विओ कमेण पाणवहरती वियरित । वजाउहो य माहू जिण्णुजाणे पविरत्यसंपाए अहोराइयं पिंडमं ठितो, विद्वो य 5 अतिकहेण । वृह्ण य णं पुत्रभववेराणुबंधजणियतिवरोसेण विकोसीकओ खग्मो । वहमरि-णएण य णेण दढ-उत्तम-पसत्यज्झाणोवउत्तचित्तो अखंडियचारित्तो खंडाखंडिकओ कालगतो अविण्डधम्मसंभारो सब्वद्वसिद्धे विमाणे उववण्णो । अतिकहो वि बहुं पावं समजि-णित्ता दवग्गिजालाभिहतो सत्तमायं पुढवीयं तेत्तीसं सागरोवमहितीओ नेरहशो जातो । तत्थ परमसीयवेयणाभिभुओ दुक्खबहुलो विवसो कालंगमेइ ।

रयणाउही वि राया दयावरो सच-ऽज्ञवसंपण्णो बहुं कालं ममणीवासगपरियायं पाद-णिता पुत्तसंकामियरायलच्छी कयभन्तपरिशाओ समाहीय चइऊण देहं अञ्चूप कप्पे पुष्फके विमाणे बावीससागरोवमिटतीओ देवो जातो। रयणमाला वि देवी संगहियवय-सीछ-रय-णमाला कालगया अञ्चए चेव कप्पे निलिणिगुम्मे (प्रन्थाप्रम्-७४००) विमाणे उक्कोसिट्ट-तीओ देवो जातो। ठितिक्खण्ण य धायइसंडे टीवे पुरच्छिमं अवर्तिदेहे सीयाए महा- 15 नदीए दाहिणे कूले नलिणिविज्ञए असोगाए नयरीए अरिजयम्स रण्णो दुयण्हं भारि-याणं सुब्वय-जिणदत्ताणं रयणाउह-रयणमाला देवा चुया वीइभय-विहीसणा दुवे पुत्ता बलदेव-वासुदेवा जाया। ते य सुहेण विवड्मिया नलिणिविजयद्भसामितं पत्ता । विहीसणी य अपरिचत्तकामभोगो विसुद्धसम्मत्तरं सणगुणेण दोबाए पुढवीए साग-रोवमहितीओ नेरइओ जातो। वीतिभओ य भाउविष्पओगदुक्तिखओ सुहियस्स अण-20 गारस्स अंतिए पबद्दओ तवे संजमे सज्झाए य उज्ज्तो विहरिकण पाओवगमणविहिणा काळगती लंताए कव्ये आष्ट्रश्चाभे विमाण साइरेगएकारससागरीवमहितीओ देवा जाती। विहीसणणारगो वि पसत्थपरिणामबहुलो उबट्टो इहेव जंबुद्दीवे एरवए वासे अवज्झायं नयरीयं सिरिधम्मस्स रण्णो सुसीमाय देवीयं सिरिदामो नाम कुमारो जातो, कमेण जोन्वणमणुपत्तो विहारजत्तं निजाओ । आइसाभविमाणवासिणा देवेणं पुन्वसिणेहाणुरा-25 गेणं पिडक्षोहिओ अणंतइस्स अरहतो अंतिए पन्वइतो, सामण्णमणुपालिकण कालगतो वंशलीए कप्पे चंदाभे विमाणे देसूणदससागरीवमहितीओ देवो जातो ।

अइकडुनेरइतो वि ततो उव्बही बहुणि तिरियभवग्गहणाणि संसरिऊण तणुइयक्रम्मंस्रो इहेब भारहे जावतिनदीतीरे रिसिगणसेविते आसमपण एगसिंगस्स तावसस्स खंद-मणियाप छंखियाप अत्तओ मिगसिंगो नाम दारओ जातो। वोळीणबाळभातो समाणी 80 तावसकुमारसंघस्स जणिउच्छाहो परिसडियपंडुपत्त-पुष्फ-फछाहारो परियागं पाडणिता

१ °सबावर° शां० विना॥

खमणिकससरीरो विजाहरं विकुतिन्वयविमाणमण्यागयं देविमवाऽऽतासेण वियरमाणं पा-सित्ता विन्दिओ 'जद्द अत्य मम नियम-वंभचेरफर्छ, तेण आगमिस्से भवे एवं वियरा-मि' त्ति कयनियाणो कालगतो वेयहे गगणविष्ठहे नयरे वहरदाद्वविज्ञाहरस्स रण्णो विर्ज्जुजिक्भाए देवीए विज्जुदाढो नाम दारको जातो, विविद्विओ क्रमेण विज्ञाबलेणं 5 विज्ञाहराहिवत्तं पत्तो ।

वजाउहो देवो य सञ्बद्धसिद्धाओ चुओ अवरिवदेहे वीयसोगाए नयरीए संज-यस्म रण्णो सञ्चितिरीए देवीए संजयंतो ति पुत्तो जाओ। सिरिदामदेवो पुण चंदाभ-विमाणाओ चुओ तस्सेव कणीयसो जयंतो नाम जातो। संजतो सयंभुस्स अरहतो उपण्णनाणरयणस्स समीवे छिण्णसंसतो पष्टइओ गणहरो जाओ।

10 अण्णया य संज्ञयंत-ज्ञयंता सुयपुव्वजम्मा पव्वतिया । ज्ञयंतो य चिरत्तमोहोदएण पमत्तिविद्यागिकालं काळण एस धरणो जातो। संज्ञथंतो पुण अहं अहिगयसुत्त-ऽत्थो जिणकृष्पं पिडवानो पिडमागतो विज्ञदाहेण अविमुक्तवेरसंताणेण इहाऽऽणीतो। एयं वेरकारणं।।

मुणह य अवहिया-पञ्चय-पुढविराइसैरिसकीवाणुगा जीवा णरय-निरियगईसु विवि-हाणि दुक्खाणि वेएमाणा सुबहुं कालं किलिस्संति । बालुकाराइमर्रिसं च कोबमणुगया 15 मणुयगतिभागिणो भवंति । उदयराइसमाणकोवाणुगया देवगति पावंति । विगयकोहा उण नेवाणजोग्गा । तम्हा कोहो विसर्आग्जालसमाणो हियत्थिणा द्रतो परिचइयबो ति । चनिहा य रोसो-पन्वयरातिसरिमो पडिवराइसरिमो वाल्याराधिमरिमो उदयराजिम-रिसो ति । तत्थ सिलाए जा राई उपपजड मा अमंघेया. एवं जम्म जंतूणो उप्पण्णो कोबो पडिकुलसद्दाइविसयपसंगेण, पियविसयवियोगेण वा, अलाभेण वा मण्णाणं 20 बिसयाणं, विसयसाहणविधायके वा किन्मह सत्ते, सो जड्ड जन्मं, बहुणि वा भवंतराणि अणुसरइ मो पञ्चयरातिमरिसो । सिणेहपरिक्खएण पूण पुढवीय वाया-SSयव-सोसियाय जा राई ममुष्पञ्चनि सा बारम वि मासे तहाभूया चिट्ट-ति, सिलेडपरिभुत्ता समीभवति, एवं जस्स कोवो समुप्पण्णो कालेणें मास-संबच्छ-रिएण उनसमित समर्ताए समागुणे चितेमाणस्य, परेण वा रोसदोसे कहिए सोऊण. 25 सो पुढविराइसमाणो । बालुकाए य जा पुण राई समुत्पज्जइ दंडादिकरिसणेण, सा पवण-पणोहिया वि समीहविज्ञा आ सत्तरत्तेगः एवं जन्स केणइ कारणेण रोसग्गी समुज्जिलेओ मासद्ध-मास-संबच्छरपरिसाणेण वा पच्छा अगुतावाओ य सिबमाणी विज्ञायह. सो बालु-काराईसमाणी । उदके पुण करंगुलि-दंडाकड्डिए जा राती समुप्पञ्जति सा उप्पत्तिसमणं-तरं समीमवितः एवं जस्स जाणगस्स कहंचि कारणमासज्ज रोसगामो हवेजा. सो य सिल-30 ल्डुच्बुओ इव तक्स्रणमेव विलयं वक्षेत्र, सो खदयराइसरिसो । जो पुण परस्स रही

१ विज्ञाति° ही १ विना ॥ २ ही० य० विनाऽन्यत्र— "सरिसरोसाणुगा दे० । 'सरिसाणुगा ६ १ गी २ उ० मे०। 'सरिसाणुरागा हां० ॥ १ 'सकोबाणुगया ही १ ॥ ४ 'हे वि मासर्सवच्छराईण हां० विना ॥ ५ 'हो इब जो छ छ' हो विना ॥

हिसएण घरेइ अमरिसं, न य सफलं करेइ, सो कोहिंगणा डज्झमाणो विषणमुह्वण्णो फरुसच्छवी मोहं संवण्पति । जो य इच्छइ हसितो परस्स पीलं काउं सो पढमं नियग-मेर सरीरं रोसहुयासणजालापलीवियं करेइ, परस्स पुण दुक्खसंपत्ती करेज वा न वा कारणं पदुष। जहा कोइ अण्णाणदोसेण अंगुलिं पलीवेउं परं डहेउकामो पुण अप्पाणं ढहेइ, पच्छा परं ढहेज वा न वा, एवं कोहणो वि ति गहेयवं । जो वा अप्पमवंतो परं हसितो 5 अकोसेज, सो 'अविणीओ अणभिजातो अणुपासियगुरुकुलो' ति गरहणिजो भवइ, राय-कुलं वा संपाविओ अत्यहाणिं सरीरपरिवाहं वा पावेजा; परलोगे य मणुस्त-तिरियमव-लाही जइ छहेजा । ततो फरुस-निट्टुरा-ऽमणुण्णोदीरिएण वयणदोसेण जइ पुण रोसवस-गतो पहरेज्ञ सत्थेण दंडाइणा वा, ततो तिबहेण बलवया वधमाणो दुक्खमणुहवेज्ञा सरी-रिवणसं, रायकुलसंपाविओ वा वह-बंधण-मरणाणि पावेज्ञा; परलोगे य कलुसचित्तयाए 10 निरणुकंपयाए य समज्ञियं पावकम्मफलं दुग्गइगतो दारणं विवसो भुंजति । पमवंतो पुण निरावराहं अकोस-वह-वंधेहिं पीलेमाणो 'रोसवसपिलनो णिग्धिणो णिरणुकोसो पावायारो अव्हडो परिहरणीओ' ति गरहणिज्ञो भवति, परलोगे य अकोस-तास-तालणाओ विण्ण-मित्तानो पावमाणो वाहिसयपीलिओ वा दुह-मरणाणि नरय-तिरिएमु अणुहवमाणो बहुणा कालेण असुहपरिक्खीणो सुहं लहेज त्ति दूरतो रोमो बज्जयहो ति ।

जइ य पुरोहितो निक्खेबाबहरणनिमिनं दोसं परिगणेऊण 'अप्पणो अत्रराहेण निब्बा-सिओ मि' ति पयणुकाऽमिरसो होंनो तो तिब्रहं दुक्खसकछं उवेदंतो बहुं कालं सारीर-माणसाणि दुक्खाणि णाऽणुहबेंतो । एए अण्णे य कमायदोसा ।

समापक्ससेवी पुण जीवो संतावरहितो सुद्दाभिगम्मो मोम्मो सज्जणबहुमतो इह लोए पूर्याणज्ञो जसभायणं भवतिः परलोगे य मणुस्सभवे देवभवे य जणणयणदृइओ महुरवाणी 20 तब्भवजोग्गाणि सोक्साणि भुंजमाणो थाण-माणारिहो ति ।

परो य सकजासाहणुजाओ परपीलाए सिद्धिं परसमाणो अविवारियगुज-दोसो अण्णाण-थाए जर् कृष्पिजा, ततो बुद्धिमवा एवं विचितेयवं—मृद्ध्याए एस तबस्सी रोसिंग सय-मेव संधुकेडण पियसित, तप्पभवं च दोससंभारमपरसमाणो पैतीविमव पर्यगो, तं मया जाण्या रोसदोसे पितिववेयव्वो साणुकंपेण. न सोह्इ कृति में में. एयस्स सोयिज्ञप-25 क्ले पिडियस्स अंधरसेव विसमभूमिभागपिडियस्स उवएसहत्यदाणेणं उवयारो कायव्वो. न मे जुजाइ अप्पणा तत्थेव पितदुं। जो एवं चितेज्ञ, न तस्स रोसग्गी सिलिलभियं सरं मिव समस्थो अहितावेदं। जो वा चितिज्ञ जिणवयणपाणियनिसित्तचित्तकमलो एवं—जित परो मम पीलेमाणो दुक्सितो नेव्बुइं लिह्जा तो बीसमउ तबस्सी. न मे एयस्स एयाव-त्यस्स कृतियां, एएण वा समया गंतुं, एयनिमित्तो वा मे खमारयणलाभो ति परितोसप-80 पमेव मे. जित वा मया वि भवंतरे कोइ एवं फरुसवयणेहिं पीलिओ, तस्स फलिमणं, तो वि

र "बो मणसं" शां• ॥ र "स्मो बहुककसका" शा॰ दिना ॥ र पदीव" शां० ॥

रिजमोक्सो. पीतिवत्युम्मि अमरिससंगहो न मे सोहइ ति । एवमाविन्मि स्वमापहे पिढयां जीवा रोसवणद्यमगां दूरओ मोत्तृण नेवाणवत्त्रणिपिडया निवरेण दुक्संतकरा भवंति ॥

ततो पुणो पुच्छति—मयवं! इह भरहे कई धम्मनायका आसि शक् वा मदिस्संति !। अह भणित केवली—अतीए काले अणंता अतिच्छिया, अणागए वि काले

5 अणंता भविस्संति. इमं ओसप्पिण पड्ड उसभादीया वासुपुज्ञपज्ञवसाणा बारस बारसंगोपदेसगा सादरसुरा-ऽसुर-णरबतिपर्यत्तप्तिया मिवयकुमुदागरसिको तित्यंकरा अतीया, विमलादीया महावीर चरिमा बारस भविस्संति—ति कहिए खंदाहतो देवो धरणो
य वंदिकण विण्णवंति—भयवं! अम्हं इओ जुयाणं समागमो भविम्सति ! त्ति, सुलभा
बोही ! आराहणा व ! ति । केवली भणिति—तुन्मे इहेव भारहे महुराए नयरीय मेरु10 मालिस्स रण्णो अणंतिसिरि-अमियगतीगं देवीणं पुत्ता मंदर-सुमेरू मिवस्सह. तत्य
व सुहेण विद्वया सुहेण कलागहणं करिस्सह. मेरुमाली य राया विमलस्स अरहतो
तित्यवराइसयिवत्यरविम्हिओ, परलोयिछण्णसंदेहाऽऽवरणो भयवया विमलेण विमलविपुलनाणिणा, देवलोयसंमारियपणवस्थपरलोको, पर वरग्गमुवगतो तुन्त्यं दोण्ह वि रखं
बाक्षण पबदेओ गणहरो भविस्सत्ति. तुन्मे वि य केणित कालेण भगवया चेव विम15 लेण कहियजाइविगप्पा समुप्पण्णजाइसरणा वोसिरियरज्ञममत्ता जहोबिदहसंज्ञमाणुपालणं
करिता स्वियकम्मा सम्मेयपवण मोवस्थं गम्मिस्सह ति ॥

एवंबिह्च्छिण्णसंसया देवा विज्ञाहरा य वंदिकण संठिया। ततो संज्ञयंतो खीणवेय-णीया-ऽऽवय-(प्रन्थाप्रम्-७५००)नाम-गोत्तो परिनिन्नुओ। क्या परिनिज्ञणमहिमा देवेहिं। श्वरणं च विज्ञाहरा पायबिटया विण्णवेति—सामि! दिहो कोवो, कुणह पमायं विज्ञासं-20 वाबणेणं ति। तो धरणेण आमट्टा—मुणह भो!. अज्ञपिनि माहियाओ विज्ञाओ भे विहेया भविस्संति. सिद्धविज्ञा वि य जिणघरे अणगारे मिहुणे वा अवरज्ञ्यमाणा महिविज्ञा भविस्सह कि. एयस्स वुण विज्ञुदाहरम बंसे महाविज्ञाओ पुरिमाणं न सिज्जिस्मंति. इत्थियाणं पि सोबसगा दुक्ससाईणाओ देव-साहु-महापुरिमदंसणेण वा मुहेण सिज्जिस्मंति ति । एवं वैक्समक्सं ठिति ठवेडण विज्ञाहराणं गतो धरणो मह मुरेहिं । एसा व संज्ञयंतस्म के भववजी निसीहिया। पंचनदीसंगमे सिमणरापन्नतो णे विज्ञासाहणभूमी तप्पनिइं ति ॥

एवं मया सुयं निकायबुद्धाणं महुसी कहंताणं । विज्ञुदाहरमः वंसे संस्नातीतेसु नरव-इसएसुं वीळीणेसु अंरुणचंदरस रण्णो मीणगाए देवीए दुहिया वहं बाळचंदा नाम नामण । अन्हं च कुळे नागाहियसावदोसेणं कण्णाणं महाविज्ञाओ दुक्सण सिकांति चि । वैदी त्य भंधा विष्णविद्या—तुद्धां पसाएण कयत्या जाया मि ति ।

30 अज्ञउत्त ! अन्ह किर वंसे नयणचंदो नाम राया आसि । तस्त व महणवेगाए

र विषय का । २ व्हस्सति मण भाव विना ॥ १ इस्सीण य स्रो॰ भाव ॥ ४ उ० मेव ही विनाइन्यम्— स्ताद्योगाको क ३ मी १ । स्ताहकीया अ देव भाव ॥ ६ सावकीया अ देव भाव ॥

देवीए केउमती नाम दारिया आसि । सा य किर पडिस्वा विज्ञापुरवरणदुविस्वया नाग-वासपिडवद्धा पुरिसुत्तमेण बासुदेवेण भरहं ओयविन्तेण दिहा, साणुकंषं च मोइया, कयत्था तस्सेव चलणोवसेविया जाया । तहेव अहं पि अन्मा-पिऊहिं समणुण्णाया तुक्तं सुस्सुसिका भविस्सं ति विसजोह मं, बरेह य वरं, किं वो पयच्छामो ? ति । तदी मया भणिया—बाल्यंदे! बाल्यंदसोमाणणे! जह सि वरया, नतो वेंगवसीए मज्झ <u>६</u> सरीरपरिरक्खणनिमित्तं भवद्विजाओ देहि. एस वरो ति । ततो तीय विणयपणमिय-मदाणाये 'रहस्सं' ति पडिवण्णं । ममं च पयक्खिणं काउं, वेगवर्तीं गहाय नीलगवल-गुलिय-अयसिकुसुमपगास आगासं उप्पद्मया ॥

#### ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए बालचंदा-लंभो सोलसमो सम्मत्तो ॥

बालचहालंभग्रन्थाग्रम्—४४४-२०, सर्वेग्रन्थाग्रम्—७५२५-२२

# सत्तरसमो बंधुमतीलंभो

अहं पि पत्थिओ दक्किलांमुही तासु गयासु, परममाणी वर्णनराणि णदीओ विविहे नगे, अइकंतो महंतमद्भाणं, न इ परिन्संतो । चितियं मया-वालचंदाए त्थं एस ममं (१) माणुकंपाएं प्रभावो ति । दिद्वं च मया एकं आसमप्यं उविणमंतितं पिव रमणिज्ञयाए । 15 पिंद्रों य स्टि सागतेण अभिनंदिओं रिसीहिं। पुच्छिया मया तवे अविग्धं । तेसि (नेहि) म्हि पृहुओं अतिहिधम्मेण । ततो आसीणाणि । पवत्ता विविहाओं कहाबो । मया मिषा-कुणह मे धम्मोबएसं ति । ततो तेहिं सेवालीसिरहो पकहिओ धम्मो। अमं च सोम! सणाहि--

## पिवंगुसुंदरीपरिचओ

10

अत्थि सुप्पसत्थवत्युनिवेसा सावत्थी नयरी । तत्थ य राया रायलक्खणसंजुत्तो एणीपुत्तो नाम । तस्स नविषयंगुपसूयरासिसमाणा जणनयणच्छणोपभोगजोगकुस्रामियवं-पयलया जुवतिज्ञणसारम्बनिन्मिया सिरी विव पियंगुसुंदरी दुहिया । तीसे य पिरणा परितद्वेण सयंवरी आइहो ।

क्याइं च आहुया रायाणी विदिण्णेसु आवासएसु णिविटा । सोहणे दिणे आरूटा 25 भंषेषु । रायकण्या वि सबाउंकारभूसिया पविहा सयंवरमंडवं । विद्वा य स्वतिएहिं पढ-मसरयसमुगाया इव चंदलेहा । गया य तीसे सरीरे दिही हिएकमायणं । स्वाइसयमु-च्छिया अणिमिसणयणा इव संवृत्ता । तीए वि इह आलोइया रायाणी, सुबुद्धीय इव सस्साण ण से कोइ रूडओ । पिडनियत्ता य समुद्रजळकहोलपिंडहया इव णदी पिबद्वा पुरं । तवी सुभिया रायाणी 'कीस एको वि को वि कण्णाए ण वरिओ खत्तिओ ?' ति 180

र वाकर्पशक्ति सोकसमी सम्मन्ती इतिस्वा पुष्पिका सार ॥ र 'जेज, पस्त' सार ॥ र 'क्राच-महराबी, व शां दिना ॥ ४ ९ व समसं ती ३ शां ॥ ५ ° व भा शां विना ॥ 4. E. 3x

सिकाने व निर्दे स्वाप्तियों रावा—कि परिभूया ते परिवा ? वं ते इमीरा वंशिया, व य कोई विरेड कि । तेण अणिया—विविण्णसयंवराय न प्रभवामि अहं. को एत्य परिक्र सिका हुन्यं ? । बतो कशिष्टिं राईहिं अणियं—दुहु ते जंपियं, विक्रमो पभवति, अन्वेदिं विकास अवस्तं वरेहिति चि । तेण अणिया—'विक्रमो पभवति न पभवहं' ति पैयं संप- श्राप्त हुन्यं अवस्तं, जइ अकारणे कृष्पह तो जहा भे कहयं तहा चिट्टह-ति अहगतो वयरं । विद्यानि हुनाराणि । ततो सम्बद्धा रायाणो । इयरो वि सवलो निज्ञाओ । संपक्षमां जुवं प्रकास बहुणं च । तं णे अन्भुयमिव पिट्टहाइ । कण्णारूवहियदियया य सामरिसा कुन्यं वि खित्तया जयंसिणो । सीइउं पवत्ता सीहितत्तासिया विव गया महासत्त जुत्तेण एक्शिपुत्तेण पराइया चंदमावरणेव बकाहगा दिसोदिसिं विपल्लाया । ततो केई माणेण आसमे पासंडे य पविद्वा । केई (केहिं) च मुक्तवाया क्या । वयं पुण इहं पंच वि तावससया पुष्ठं मेत्ता निवेषणं इह तावसध्यमं पिट्टक्णा । न य णे विद्वेश पद्दाणो धन्यसमगो । इहं अप्पाणं स्वयंता चिट्टोंमो । तुमं देवाण कयरो वेवो ?, तं जइ दंसणेण पसादो कओ अन्हं, इच्छामो उवएसं पि दिण्णं । ततो समा अणिया—सुणह अवहिया—

व्यक्तेत्रेण तावसाधं उचएसदाणं

15 इह सरहे दित्यवरा तिलोयगुरुणो विदितजीवा-ऽजीव-वंध-मोक्सस्टमावा पहाणी भ्रम्मदेश्वया । तत्थ वीसुवजसा वीसं क्रमेण अइकंता । सुरा-ऽसुरनियचलणकमलेण निम-सा सरहया एकवीसद्दमेण चाउज्जामो धन्मो उबइट्टो । तं जहा— सहस्रयामां वक्ताणं

श्राहिसा सम्बन्धणं अविष्णादायितरती इत्थि-पसु-हिरण्णादीपरिमाहनियति ति । तस्य 20 व्यक्तिसा सयलजीवाऽभयवादिणी, न दिम्सं-प्पहाणेतरिवक्ष्पपयोयणं। ते पुण जीवा संसा-रिणो निव्वया य । तत्य जे निव्वया ते कयकज्ञा । जे मंसारिणो ते दुविद्दा—पिनिविष् अभेकिदिया य । पर्गेदिया पंचभेया, तं जहा—पुढविकाइया[इया] नायबा, ते अवि- अक्षक्षक्ष्म्मा । जे अणेगेंदिया ते वि हु जणो वि संविग्गो उवलभति । तेसि विविद्देण क्रिमेल अणारंभो 'अर्दिस' ति बुचह । सम्बयणं पुण भावओ जं परिसुद्धमऽवितहमऽहिं- 25 साणुगयमऽपिसुणमऽफरसं तं काले कज्ञे मियं भासियवं । अदिण्णादाणिविरपण परपरि- अक्षिमाइणे वा अदिण्णं न गिण्हियवं, विण्णं पुण जं उम्मम-उप्पायणासुद्धं तम्स पिक्तेनी । वंभयारिका विस्तिविद्यं पम्मोवकरणे सरीरे निम्मम्तेण विहरिववं पोक्करण्यतिव विद्यवेते । कोह-माण-माया-लोभाणं च संती-मर्थ-ऽज्ञव-संतोसेहिं विनाहो । वसे य वज्ञा-ऽव्यंतरो द्वालस्विहो, तं जहा—अणसणं ओमोयरिया विती-

र 'सारी दं शां० विना ॥ र पुर्व सं की ३ विना ॥ ३ शां० विनाज्यत्र-महत्त्वयाता क की ३ त० मी० गी १ । महत्त्वयाता क सं सं क उ० मे० ॥ ४ 'हुमु शां० ॥ ५ 'णघ' उ० मे० विना ॥ ६ 'समया अर्थ ॥ ७ 'समाई विना ॥ ८ 'या वि की १। 'यसो वि शां० ॥ ६ विदानि शां० ॥ १० 'ण उ गोयरियादिको सुरीदिकाम' की ३॥

संक्षेत्रो रसपरिषाओ कायिकलेसो संलीणया पायन्छितं विणयो वेशावत्रं सङ्झाळी आणं विवस्सागो ति । एवं मग्गं जिणाभिहियं । भविषस्स पहवत्तिणो जिणवथणाणुरसंस्स नि-रुद्धाऽऽसवमगास्स नवस्स कम्मस्स उवचओ न भवति, पोराणस्स च परिसंजी, स्वी निजियेकम्मस्स निवाणं । एस समासेण धम्मो ।

#### वणफतीए जीवसिद्धी

एयस्स पुण धम्मस्स अट्ठारससीलंगसहस्सालंकियस्स जीवद्वामूलं । तुरुमे वंद्यमूल-पुष्फ-फल-पत्तीपभोगेणं पाएणं वणप्फतिकाए पीलेह, ते अवितहाऽऽगमप्पमाणांकी 'बीच' चि सङ्हियदा । जिणा अवितहवाइणो । किंच-विसयोपलद्धीए य जहा मणुरसा पंच-इंदिएहिं सहादी विमए उवलॅंभंति, तहा इमे वि जम्मंतरकरणमावयाए छद्वीए थ [क्रएतेनक] फासिंदिए विसए उनलभंति। जहां समाणे संउणमाने सुगिहाणं गिहकरणकोसहं न तहा ३७ अनेसि, जहा वा मुग-सारिगाणं वयणकोसहं न तहा सेससउणाणं, जहा चटरिव-याणं भमराणं वंसविवरविण्णाणं न तहा तज्जाइयाणं अमेसि. एवं कण्णाइकाइकाच वि विसओवलदी साहिजाइ लद्धीविसेसेण किंचि । जह-सिहोवलदी ] कंपलः इडवकादिसंगवो गजियमहेण, रुवोवलद्धि आसयं पडुम गर्मणेण पक्षि-लवामादीर्ण, गंधीवलद्भि धूरणेण केसिचि य. रसीवलद्भि पायणेण इंच्छमादीणं. फासीवलद्भी ३% छिण्णपरीययादीण संकोएण, निर्दा तामरसादीणं पत्तसन्मीछणेण, रागी असोनतदीणं सनेडरेण पमयाचळणताळणेण, हरिसो सत्तिहाण अकाळपुण्फ-फळपसविणोणं । बहा व भणेगिविया जाइधम्मा बुद्धिधम्मा, हियाहारण य सणिद्धच्छिविया बल्जनेती सीरोगा अहाउयपालिया भवंति. आहिएण य किमा दुव्बला बाहिपीलियसरीरा जीविएण व विसुंचति, तहा वणस्मइकाइया वि जाइधम्मा बुद्धिधम्मा, महुरजलसिन्ना य 💵 🐒 फला सिणिद्धपत्त-पह्नवीवमोहिया परिणाहवंती दीहाउया भवंति, तित्त-कड्-कसाय-विक र्लां\$ऽइसित्ता मिलाण-पंद-फरिसपत्ता विफला विणस्सति वा । एवमा**दीहिं कारनेहिं** 'जीव' ति रुद्दरेणाऽऽराहियदा । सबओधारेण य अगणिकाएण य रुजाणि इणनाया बहुणं सत्ताणं गयणिघण-पुदविसंसियाण विणासणाय बद्रमाणा, उद्गारंभे य र्तवस्ति-याणं पुष्कविणिस्सियाण् य विराहणं करेंता कहं अविहिंसका भविस्सह ?। पाणाइवाद य 🚓 बदुमाणो जो मणिका 'अहिंसओ मि' ति स कहं सम्बवादी ? । तं तुन्भे दुरागमेण जं कि-लिस्सह तवबुद्धीये सो वि हिंसादोसद्सिओ तवो धोवनिकारो भवे देवदुग्गतिहेउववाको । साहबो पुण जिणप्पणीयमग्गचारिणो विष्णायजीवा संजमाणुबरोहेण तबमणुबरता महीं-निजरा भवन्ति नेबाणजोग्गा, महिद्वीएस वा देवेस उववनारो भवंति । जहा-

१ °जिंग्लक° शा॰॥ २ °णं ति । तं जह त्थ जम्मणमरणबहुल मसारिट्ड चड्डकामा सभी कुजकां परिचर्ता जिल्मायं हियसुदावडं परिचल्लाः एवस्य अद्वा? शा॰ विना ॥ ३ °कार्मीतं, अंदी समाणे सडण वां॰ विना ॥ ४ विसडो (दो) बकदी शा॰॥ ५ इच्छमा॰ उ० मे० विना ॥ ६ °डा सिरीसिडीं शा॰॥ ७ °काऽअ्यसि॰ शां० विना ॥ ८ तडिसि॰ शां०॥

दुवे फेइ पुरिसा पट्टणमणुपविद्वा । तत्थ एगो अकुसळो परसुं गहाय सुज्जोदए आरखो दारुपाडणं करेंतो दिवसेण कहावणं निवसेज महया परिस्समेण । बीओ पुण कुसळो तुच्छयं पणियमादाय संववहरंतो कळाए अप्पेण परिस्समेणं बहुं अजिणत्ति ॥

तं जइ तथ जम्मण-मरणबहुछं संसारं छिंदिउकामा ततो कुथम्मं परिचइत्ता जिणमयं कै पडिवज्जह । ततो ते (भे) हियाय भविस्सह ति ॥

सतो ते हरिसवसूसवियतणुरुहा ममं एवं वयासी—देव! परमणुग्गिहीया मो इमेण सुगइमग्गोवएसेण. तहा ( ग्रन्थाश्रम्—७६०० ) करिस्सामो ति ।

ततो तावसे उवएसदाणेण पुणुक्रण पत्थिओ मि तेहिं नयणमालाहिं पीतिविसप्पियाहिं अणुबन्धमाणी, कमेण पत्ती जणवयं गीउलाउल-निष्फण्णमस्से गामे परसमाणी। तण्णिवासीहिं 10 गहबतीहिं 'नूणं एसी तियसी केणइ कारणेण धरणियलमवतिण्णी पूएयबी' नि जंपमाणेहिं विणयपणामियमुद्धाणेहिं सयणा-SSमण-बसण-पाण-भोयणेहिं सायगं सेविज्ञमाणो, मुहेहिं वसहि-पायरासेहिं पत्तो मि सावत्थीं नयरिं। तीसे य समीवत्थेमु पुष्फ-फळभारणमिरत-रवरोवसोहिएस अववणेस वीसामियदिही पस्मामि नयरि विज्ञाहरपुरवरसिरि समुवहती तियसपतिमतिनिन्मयमिव । मणुयछोगिवन्हियच्छाए पन्मामि तत्थेगदेसे पुरपागारमरिस-15 पागारपरिगयं विजयणयधरापगारवलयम्होकपेच्छणिज्ञमाऽऽययणं सुणिवेलियवलभि-चंद-सालिय-जालालोयण-कवोयमा(पा)लिपविराइयकणयथभियागं ओर्माह्पजलियेसिह्ररयय-गिरिकुडभूयं। 'कस्स मण्णे देवस्य आययणं होज " नि चितयंती मि पांबही गीउरण महया । पम्सामि स्वंभऽद्वमर्थभूसियं भंडवं चिविद्वकटुकम्मोवमोहियं । बंभासणिययं च जालगिह्मज्झगयं, सिलिद्वरिद्वमणिनिम्मइयकायं, पहाणसुररायनीलनिम्मयामिणिद्धामिगं. 20 छोहियक्खपरिक्खित्तविपुलकाकारणयणं. महामोदकमलरागर्याङयस्वरपण्स, महद्रमुत्ता-हलविमिन्सकंचणिकंकणीमालापरिणद्वगीवं, निपाय महिसं परिमञ्ज पुच्छिओ सया पुब-पविद्वो माहणो-अज ! जाणसि तुमं १, एस महिसो कि रयणदुहह्याए निपाओ द्वावि-ओ ? अहवा कारणमन्यि किंचि ?. कहेहि, जड से न पाहुणो मि । ततो भणित -भइसुइ ! अत्थि कारणं. कहेमि ते, जइ सोउं आत्य अहिलाओं । तती मि आसीणो एकम्मि 25 परसे । माहणो भणति-अहं इहेब जातो नयंग परिवृद्धिओ य इंदमम्मो नाम. जह मया मिगद्भयचरियं गायमाणाणं विउसाणं मूले बहुमो सुयं तहमाइक्सिस्सं. सुणसु-

आसी इहं विजियसत्तु-सामंतो जियसत्तुनाम राया। तम्म पुत्तो कित्तिमतीए देवीए अनको मिगद्धयो नाम कुमारो। मो य 'विणीओ वियक्खणो धीरो चाई सुहाभिगम्मो

मिगद्धयकुमारस्स भद्दगमहिमस्स य चरियं

१ °से पुरपारसरिसपागारपरिगयं ली ३। °से सुरपरमारसिसमाछपरिगयं शा०॥ १ वितोयणवर-पगरबहुङमुद्धो शा०॥ १ °बोलमाइप शा० विना ॥ ४ °पविसारियक शा०॥ ५ °प्रसरीरस्य शा०॥ ६ °यम्सि २२ मे०॥

पयाहिओ' ति पकासो । कुणालेसु तम्मि चेव काले अणेयकोडिधणवई पउरजणसम्मओ रण्णो जियसनुस्स सरीरभूओ कामदेवो नाम सुद्धी ।

सो य किर कयाइ पढमसरयकाले सालिवणाणि निबद्धसारकणगकविलकणिसभरवामणाणि, पउमसरे विकयारविंद्मयरद्लोलल्खरणमुद्दियमुणुमुणमणहरसरे पस्समाणो, कमेण
पत्तो नियगगोहं पक्कीलमाणनणगगगिष्टिहुंबरपाणुणाइयगोवीजणमहुरगीयसागरगंभीरतर-5
सणोवसूइज्जमाणत्थाणं। तत्थ य कुसुमधविलयस्स महुकररुयमहुरपलाविणो सत्तिवण्णपायवस्स समीवे द्वितो दंडगो य गोकुलाहगारनिवत्तो उवगतो णं। ततो वस्साणुमए
दियाणि। तंदुसमंख्यासीणम्म उवणीयं गोवेहिं वयजोग्गं भोयणं। भुत्तभोयणो य कामदेवो
दंडगोण सह गो-माहिसं कहेमाणो अच्छइ। नाइदूरेण एको महिसो अतिच्छमाणो दंडएण
महाविओ—भह्ग! एहिं मिग्यं, मम तव य सामि आगतो, उवसप्पमु णं ति। सो य 10
महिमो वयणमममुवगतो सिट्टिममीवं। दरिसणेण भयकरो जणम्स। संदिपासवित्तणा
दंडकेण भणिय—भहको एस, मा सकह नि। ततो सो महिसो पडिओ जाण्हिं सिरेण य
पमारियजीहो। कामदेवेण य गोवो पुच्छिओ—किं एस महिसो पडिओ जाण्हिं सिरेण य
पमारियजीहो। कामदेवेण य गोवो पुच्छिओ—किं एस महिसो पडिओ ?. जइ जाणसि तो
कहेह नि। सो भणति—सामि एस मरणभीम, साहूवण्येण मया दत्तमभयं, इयाणि
नुष्ये मगाइ नि। सेटिणा य चितिय—'निरिओ एस वराओ जीवियण्पिओ अवस्सं जाई-15
सरो होज्ञ'नि चिनिकण भणिओ—भह्य! नियमसु वीमत्थो गोवले, ण ते भयं ति।
ततो उटिओ महिसो जहासुई विहरण वणे।

कड्बाहेण य सेट्टी नयर पन्थिओ । भह्ममिहिसो य तं नाऊण पच्छओ वश्वति । निवारेंति ण सेट्टिककरा । भणिया य सेट्टिणा—एउ भह्ओ, जड् अहिप्पेयं मया सह नयर आगच्छउ, परिपालेह् णं, मा णं कोड् पीलेटिड नि । पनो य कामदेवो कमेण य 20 णयर। गिहागएण य सदिटो कोडुंबी—जा व्यट्टहन्स आमस्स विनी तं भह्मस्स वि देजाहि अवियारिय—नित । निवसङ् य सेट्टिभवण भह्मो अबद्ध-कडो अयंतितो ।

अण्णया य 'सेट्टी रायकुलं वबडं नि सुयं भह्गेण। नओ पच्छओ पहाविओ सेट्टिम्स। उविगो य लोगो भणति—एम जमो महिसक्ती दूरओ परिहरिय को ति। पनो य कामदेवो रायदुवारे य। पिडहारण पुरिसा मंदिट्टा—निवारेह महिसं ति। ते सिट्टिणा 25 निवारिया—भह्जो एस, पिबस, माणं निवारेह नि। पिबट्टो य वक्खुपहेण पिडओ रण्णो मुद्धाणेण। सेट्टी कयप्पणामुद्धिओ राइणा पुच्छिओ—कि एस महिसो एवं ठिओ ? ति। ततो सेट्टिणा भणियं—एस तुब्भे अभयं मग्गड भह्यमहिसो। रण्णा विन्हि-एण णिज्याह्ओ, भणिओ य—अच्छिरियं एवं तिरिएसु. भह्य! दिण्णो ते अभयो, वब, वीसत्थो मम पुरीए सजणवयाए जहासुहं विहरसु ति। अमबो य संविहो—घोसावेह 30 पुरीए—जो दत्तअभयस्स भह्यमहिसम्स अवरक्षति सो ममं बन्हो जेट्टपुतो वि। तेण

१ °बुजमंडवासन्जिस्स छा । विना ॥ २ °हिं चिरेज य प्रमायकामो । कामवेबे कम । शांव विना ॥

य दिण्णा घोसणया बहाऽऽणता महिवयणा । कवपणासो न्यिगनो महिसो रायमंदर्णगं-णाओ । जणे य पकासी जातो 'सबं भूदओ' ति । बालक्षेत्रहें य कीलापुवं सिंगछग्गेहिं पक्सलमाणेहिं बाहिजामाणो पोत्थमओ विव तेसि बीलं ण करेड । सेट्रिघरे वि पियमिव पुत्ती, गुरुगिष्टमिव जहां सीसो अच्छति । वसहिकाले य जहासहं विहरिजणाऽऽगच्छति । कंबाई व मिगन्तवो कुमारो सपरिवारो बजाणसिरिमणुहविकण नगरमतीति । विहो अगेण महन्मिहिसो वीसत्थो संचरमाणो । तओ दंसणमेत्तसंजायरोसेणं असि विकासं कांकन नाहती पाओ एगपहारेण । पुणो वि सामरिसो पहंतुकामी निवारिओ नियगपुरि-सैहिं शायपडिएहिं-देव! एस सामिपाएहिं विदिण्णामओ, नारिहह णं वहेतं. होत ति । क्ती कहिंचि नियत्तो अइगतो नयरि सभवणे द्वितो । महिसो वि तिहिं पाएहिं किलेसेण १७ वसी अणाहसंभं । दिहो य जणेण साणुकंपेण । सत्तो हाहाकारी कओ - अही ! अकजं, वं महस्यो सबस्सी निरावराही इमं अवत्थं पावित ति। निवेइयं च विण्णायकारणेहिं अहि-**फरनिवर्हि रण्नो जियस**सुस्स सववएसं—सामि! कुमारमणृसेहिं भहगमहिसस्स दत्ताभ-वस्स असिष्यहारेण एकेण पाओ पाडिओ, निहिं पाएहिं संवरमाणी अणाहसंभमहीणी. क्त सामी पमाणं। ततो राया क्वविओ भणति—कुमारो वज्हो एयम्मि अवराहे. जो मे **३५ सामणं कोवेड् म मम** मणुस्सएण तस्स संतएण प्योयणं. मत्यकसूईण ह्याए हुओ ताछो। असबिज च विज्यविश्रो—सामि ! देवी विज्यवेद 'अपच्छिमं पुत्तं अलंकारेज्ञं'ति, तं फीरड जं पसादो. पस्सड णं माया. जहाऽऽणत्तं तुच्भेहिं तहा नित्य कुमारस्म जीवियं. कुणंड बज्य-सकारं ति । ततो रण्णा भणियं--एवं हो उ, सिग्धं पुण णं णीणेहिं ।

## भंतिणा उविद्धं नरयसरूवं

विता तेण कुसलेण रण्णो चक्खुविसयं परिहातेण एकम्मि कोष्टए विवित्ते कहा परशुणा विरागमगासिया । भणिओ अणेण मिगद्धओ—कुमार । दिहं ते हिंसाफलं प्रवस्तं. रण्णो तुब्भे पाणेहिं पिययरा आसि, खणेण तस्स पावम्स विवागे वन्मत्था आणता पित्रणा तहालालेऊण । एवं जाणाहि—जे जीवा गगण-जल-थलयरेसु निष्या पहांती णिकंसा मंस-कहिर-पित्ते-हियय-दंत-पुच्छाऽऽतिकारणेसुं, विणा य क्रजेण कलुसचिता पह- कु रंति, निरावराहकुद्धा, परस्स वसणाऽऽणंदिणो, बाल-बुब्रु-सरणागय-वीसत्यलोगवहका, निर्च पुत्रमा, सुवणगरहणिका कालं काऊण जीति निरयं विवसा निर्ययकम्मगहवाते । ते पुण णिरका सोतं वि पित्रकृता, सजलजल्यसलण्णवहुलपक्सविमारत्ती विव निराकोया, पति- भक्कंदियक्श्यवहुला, सजलजल्यसलण्णवहुलपक्सविमारत्ती विव निराकोया, पति- भक्कंदियक्शयवहुला, पक्कद्वियक्शणीय वारगनामा-ऽऽत्र-गोयवत्यकाले पळहिय तं सम- किण्यमऽसुहदेशं अवियत्तमणुरस्रदेहसरिसं हुंखं दुह्मनयणं दुरंतं, पळत्तीओ व पंच तस्मवजी- गालो पाविऊण, पावोवलेवमइस्न निक्तमसी-वण्द-तण्हवियणा-सुहाकिलंसा दुक्खं वेवति

१ °पिकादि° के १ ॥ २ नियमक्यकरमागृह्या । से पुत्र शां । ॥

हीह्यार्क । संबद्धाणेण बारको नारतेण क्रिको सुगेळा 'अण्णे व एत्य सन्ति' सि तिमिन इतहरी, अहवा सहेण भेरवेण, जिणाणं जन्मण-तिक्खमण-केवलप्पत्तिकावजीवे सभपो-ामकपरिणामपकासिय जमे वा परसेज क्षण्णामण्यं । अहवा ओहिविसएण परिसक्तप परी-प्परं पुडजन्मसुमरियवेराणुसया य पहरणाई सूठ-लज्ड-भिंडमाल-गाराय-सुसकादीवालि विकाशकण पहरंति पक्तमेकं, पहारदारियसरीरका मुच्छिया खणेणं पुणो वि साक्षाविया । आया बहेहिं दंतेहिं चेव पीछयंति सारयंता कुद्धा पोराणयाणि वेराणि पाबकस्या बहिंति क्षण्योष्यमरिसंतिपिलक्षेत्रहा । असरा पैरिधन्मिका य परवहणाहरिसिबा नेरहयाबासमः विगया कीळणानिभित्तं पयत्तंति मंसप्पीए बहुविहं कप्पंति य कप्पणीहिं, कप्पिया समं-सकोके भजंति य वस्तव-कछहोय-रसायणकाइं(इ)रसएस पुषसचि वहिंति; वहए य फर-सवयणेहिं साह्यंता दुक्लाइं दुट्टा कोहुँत्तयकूळसामिळितिक्खळोहकंटयसमाउळं कलकर्जेहा 10 कुलुणं विक्रवंति, विलवमाणा कद्रंति वालयाः आरसंते वेयराणं(णी) सारसलिलभरियं स-इरियद्भरम्मतीरदेसं वेयर्णिं दंसयंति, बेंति य-'पिवह जलं सीयलं'ति, तो लहंति णे पुर्व(पन्थाप्रम्-७७००)दुक्तया गमणदुव्वले तुद्धिमुद्धहंता; असिपत्तिवणं च नयणसुभगं स्व-सिपनासुरविणिन्मियं उवइसंति, सलभा य दीवसिहमिव कत्थइ तिक्खाऽसी-सत्तिएस परि-यति पत्तं, खणेण य होइ पविसमाणाणं तेसि दुक्खाभिघायकरणं, मार्याळियपळासपवढं-15 व्रक्षिण्णगत्ता विरसं कंदंति सरणरिदया, जे इहं जीवं सुनिद्या पहरंता य आसि; अवरे साम-सबले एगजाणढंक-कंके उप्पाएऊण घोररूवे अंछवियनिछ करेंति. 'तायह सासि!' चि जंपमाणे **ढोळे**ति कळंबुवाळुकायां, डहंति आलीवके व वेउविए य जलणे[\*ण\*] **पहसमाणा**ः परदाररती य अग्गिवण्णाहिं महिलियादिं अवयासेकंतिं निरयवालमितिनिम्मयादिं ॥

एवं च नरयाणुभावं सुणमाणो मिराद्धओ कुमारो 'कत्थ मण्णे मया परिसं अणुभूम-20 पुत्रं दुक्खजाळं?' ति आकंपियसद्यगायगत्तो उद्धुस्यिरोमकृत्वो मग्गण-गवेसणं कुणमाणो त्रवाऽऽवरणखयोवसमेण समुप्पण्णजातीसरणो वट्टमाणिमव मण्णमाणो मुच्छिको, सुद्धुत्त- मेचा सत्थो खमचं भणति—अजा! तुन्द्रो कहं जाणह 'एरिसो नरयाणुभावो'!। सो अण्य-कुमार! खागमेण. सो पुण पषद्यो वीयरागोवएसो ति. जो सरागो दुद्द्रो मृदो वा सो कुद्धाहणणिमित्तं सद्यमऽित्रं वा भणेज, अण्णाणयाए वा. जो पुण विगयराग-दोस-25 मोदो विश्वष्ठ-विउद्धणाणी कयकजो सो परोवएसो(सं) निरामिसं कुणंतो सद्यमणबज्ञं अस- कुमोसं सवं भासिजा, न सूरियाओ तमसंभवो। ततो भणद्

इह श्वासि खरहा सबजू सबद्रिसी य निमणामा विणयपणयसुरा-ऽसुरिवयक्ष्मकमको । वेण मयवया केवलेण नाणेण सुदिहो चउगइओ संसारो किहओ—नेरइयगती तिरिवगती मयुवगती देवगइ ति । एत्य जम्मण-मरण-रोग-सोग-वह-बंधवहुले संसारे अणिकारियाइऽस-३० वहुवारो जीवो कसायवसगो जहा परीति जिणभासियाऽमयपाणमलहंतो, जेहिं हेडिहें, आ

१ पर्यं आरंक कर्यक स १ 'साव्याप् की १ स १ कोइणव' शाक ॥ ४ 'ति विकांति नि' शांक विकास

ठिई, जा अणुभवणा, जं च नरय-तिरिएसु भृद्दृष्टं दुक्लं, जं च कष्णणामेत्तं देव-मणुएसु सोक्लं, जा य रिद्धीओ, तं सक्षं वित्थरओ विष्णयं भयवया सबभावदंसिणा। जहा संसारे वि मोक्लिनिक्षाणपद्दपवण्णस्स णाणिणो संजमे य तवे य उज्जमंतस्स भवियस्स परिखवियक-म्ममङस्स सुद्धस्स सिद्धिवसहिगमणं ति।

एस य मम आगमी गुरुपरंपरागतो. किंचिमेत्तं च मया नरयगतीए उवदंसियं ति । ततो मिगद्भयो अमर्च भणित-अज्ञ! जो एस तुरुभेहिं नरयसँग्भावो कहिओ सो मया अणुभूयो. जं तुच्मे आगमेण कहेह तं सद्यं सवण्णुमयं, न पत्य वियारो. तं साहह मे जहा नरयं पुणो न पावेज, जहा य जाइ-जरा-मरणरहट्टं वहक्रमेज ति । ततो अमशो परितृहो भणति-कुमार! 'सम्मग्हंनवयणं' ति भावतो रोपवेऊणं जो पढमं पाणातिवा-10 यविरयो विविहजोगेण. मिया-ऽणवज्ञ-सचवादी. दत्तं कप्पणिज्ञं मरीरपरिपालणणिमित्तं गिण्हमाणी. बंभवारी नियगदेहे वि जिम्ममत्ती, इंदियाणि सविसयपयारमत्ताणि निर्हाभे-कण, कोइ-माण-माया-लोभं खंति-महब-ऽज्ञव-मंत्रोसेहिं पराजेकण, तवे अणिगृहियबलो डज्जमतिः तस्स निरुद्धासवयाए नत्रो कम्मसंगहो नत्थिः पोराणस्म य नवेण निजारा हवइ, ततो समुख्णणकेवस्रो विणिद्धयरयो परमपयमणुपनो सिद्धो अञ्चाबाहसूहभागी भवइ ति। 15 तती भणति—अज ! इमेण उवएसदाणण अईव मे तुरुभेहिं उवगयं, तं जइ वि मे ताओ अवराहं मरिसेति तो वि मे अलं भोगेहिं पश्चक्या १ गुनुयदुक्ख पंजरस्स. जह सरामि तो वि सन्वुपरिगइं छिहस्मामि. पवयामि सयमेव. पवत्तेमि छोयं काउं। अमधेण य तम्म निच्छयं जाणिकण मणुम्सो संदिहो-वश मम गिहं, ततो रयहरणं पत्तं पत्तियोगं च हुयमाणेम् नि । तेण य सिग्धं उवणीयं । तनो असन्। अवणीयकेसा-ऽऽभरणस्स दिण्णं 20 रबोहरणं पत्तं, भणिओ य-कुमार! तुन्भे सीमंधरस्म अणगारम्म सीमा, अहय बओ-श्वारणं करेमि ति । कयमामाइयं च रण्णो पासमुवणेड । दिट्टो य राइणा पत्तपरिच्छाय-णसुद्धचीवरो छण्णपुबदेहस्रो धवलजलयावलिग्रहदेहस्रो विव सिसिरकालबालदिणयरो । वितियं च णेण-अही! तेयंसी समणो मण्णे केण कारणेण मम समीवमुबेयाइ ? सि । पत्र य चितेइ राया, ण य णं पश्वभियाणह, तात्र अमन्ते पहिओ पाएम रण्णो-सामि! 25 समणो बज्हों ? अबज्हों ? ति । मिगद्धयो य पासगयो समणक्रवी पिउणा बाह्मरिय-छोयणेण पैलुतितो । ततो णेण तुहेण हरिसवससंजायगेमंचेण उहेडण अमचो अवया-सितो-अहो!!! महामती सि तुमं, जं च में ण सासणं कोवियं, पत्तवज्ञाओं य मी-इबो । सिगद्धयो क्रमारो अद्धासणं निवेसाविओ, अंसुणि विणिम्यंत्रेण भणिओ य-पुत्त! कया नाम ते पबजा, संपेंड् रायाभिसेयं पिडच्छ, अहं तव महत्तरी भवित्सं ति । 30 इमारेण भणिओ-वात! न में रजे विसएसु वा छोभो, भीतो मि नरबस्रोगबेयणाण

र °सभावो शा० विना ॥ २ तं सम्बं सम्बं कसं० वा० खं० ७० मे०॥ ३ पस्सेका शा० ॥ ४ °वावे° ही १॥ ५ °वराव चि शां० ॥ ६ °वो प्रापास° शां० ॥ ७ पुरुद्वको शां० विना ॥ ८ संप्रति राया° शो० ॥

पर्भयाण, पहिविसज्जेह मं । ततो राया भणति-परिणयवयो कैरेहिसि तव-चरणं, भुंज ताव भोगे ति । ततो भणति—नियमियजीवियकालाणं एयं जुज्ञह, न उ अणिक्यापहप-हियाणं. ताय! न कोइ पिलत्तिगिष्द्तिगमे कालकमं ऽवेक्खड, एवं दुक्खिगपिलत्ते लोए सङ्झदेसियं निग्गममग्गमुवछि इण न मे पमाएयव्यस्स कालो. नं विमजेह मं अविछं-वियं। ततो राया अविकंपं तं तवस्सि मुणेऊण मिगद्भयं भणति-पुत्त! जइ एवं निच्छक्षो 5 ततो ते निक्खमैणसकारं करेमि, ततो मे समाही भविस्सत्ति। ततो भगति कमारो-ताय! न में सकारे पहिरसो, न वा सरीरभेए विसादो। ननो राया भणति-'पुत्त! इक्सागाणं एयं उचियं चेट्टियं धम्माहिगारं ठियं मम चित्ते. पुत्त ! तुमं वीयरागपहम-वतिण्णो तेण न विसेमो प्या-निंदाम्, नह वि पुण करिम्सं ते सकारं ति । ततो णेण संदिहा कोडुंबी-- िम्बप्पं उवणेह पुरिसमहस्सवाहिणी सीयं, ण्हाय-पसाहणविहिं च कुमा-10 रस्स ति । तेर्हि जहासदिष्टमण्डियं । नतो कणय-रयय-भोमेज्ञकळसद्रमण्ण ण्हिबओ. वत्था-ऽऽभरणेहि य भृसिअगो कष्टकम्मपुरिमो विव सिबिगं च विमाणमानित विलइओ. सीहासणे निवेसाविओ, समुमवियकणयदंडधवरुछत्तो, उभयपाससंपर्यतचामरजयहो य पिउणा सपरिवारण अणुगम्ममाणो, पुरिजणेश य णयशुप्तलमालाई समगुबज्झमाणो, पासायतलगयाहि य वरज्वतीहिं 'सुपुरिम ! धम्मे ते आविग्वं भवते ति पुष्फवट्टीवि-15 च्छाइज्जमाणी, तुरियनिनाएण दम दिमाओ पूरयती. रण्णो संदेसेण भूसण-वसणवासं अविस्टिओ पस्ममाणा, कमेण शिराता शवरीओ सन्ता पीइक्रमुजाणं । तं च वसंतो इव उवगतो । सीमंघरस्म अगयारस्म य चक्ख्कामे अवङ्ण्णो सिबियाओ । तनो जिय-समुणा रण्णा तिगुणपयाहिणपुत्रं वंदिकण मीमंधरस्य दत्ता सीसभिक्खा । मिगद्धओ त क्यमामाइयनियमो य सजना जातो। 20

गया कामदेवो य पउरवग्गो मिगद्धयकहापमत्तवित्तो अइगतो नयरि । अमश्चो वि वंदिय माह्यो गतो भद्धयम्मीवं नम्म पकिह्य धम्मं—सुणाहि भद्दगः!, तुमं भद्दगः भावेण निरुविग्गो रण्णो(ण्णा) दत्ताभओ मच्छदं विहरिओ. चंडो पुण जो होइ सो इहलोए गरिहओ उत्वयणिक्रो य दिहा. जीवियं जीविकण तेण रुद्दभावेण समुप्पिक्रता अमुद्दवेशे णरय-तिरियवासे दुहाणि विविहाणि अणुह्वइ. तं उवमम कुमारस्स. तव निमित्तं 25 कुमारो वीयरागमग्गमस्सिओ. सयंकडकम्माणुभावा वीग्नं सबस्म जीवस्स पुषद्धविरय-सुकर्याववागे दवं खेतं कालो भावो वा हेक भवइ 'अनिमित्त न विपन्नद कम्मं' ति. अरि-हंता भयवंतो उवसमं पसंसंति, तं जइ सि दुक्खण मुचि उकामो विगयामिरसो सारय-सिल्डिएसक्रिहिययो होहि । ततो अंसुपुण्णसुटो पिडओ अमचस्स सिरेण । ततो 'उवसंतो' ति जाणिकणं अमबेण भणिओ—भद्य ! पंडियमरणं मराहि, ततो सोग्गतिगामी भवि-30 स्सिस. बाळमरणेण जीवा मया सकलुमा दुक्खबहुलं संसारं परियत्तंति. तुन्झं परिसस्स

र काहिसि शां ।। २ °मणं सं । ली ३ विना ॥ ३ सिवियं शां ।। ४ भूसिओ के शां ।। ५ °वा जक्सका हु॰ शां ।।

व० द्वि० ३५

का अविश्वं १ केरिसं वा १, एतं परिषय सरीरमाहारं ति । ततो णेण सिरं चालिकं । अमकेण य से तहागयस्य अहिंसा सबं [अ] चोरिकं कंभनरियं च नयाणि क्ताणि । तेण य भावओ पिडवण्णाणि । ततो कयभत्तपरिषागो च अरहंत-सिद्धा-ऽऽयरिय-उवज्ञाय-साहुनमोकारपयाणि अमबोपहारियाणि मणसा चिंतेमाणो ठितो । गतो अमको 'बीरो उहीहि' ति भणिऊण । कामदेवपरियणो उबिडओ जवसमुद्यं च गहाय. तं नानिकसिति । वक्सालेऊण यं वणं कसाओदएण परिसिचिउमारहो । भहुओ सीसं धुणइ । ततो 'वण-सणण ठितो' ति पुष्फ-गंबेहिं अबेऊण गतो सेहीसंदिहो जणो । णायस्कोगो य पूर्यं काउं पवत्तो । सिही वि से पइदिवसं अणिबियं असरणयं बाहुबिलिसामिणो इक्साण-वसहस्स अण्णेसं च अणगाराणं चरियाणि वण्णेइ । ततो सो भहुयमहिसो वेरगामगो-10 कगतो अहारसमे दिवसे कालगतो ।

मिगद्धयो वि अणगारो छहं-छहेण अणिक्सित्तेण तवोकम्मेण भावेमाणो अप्पाणं पारणकाले सत्तमीय पिंडेसणाय भत्त-पाणं गवेसिकण उजिल्लयधिम्मयं पारेइ । विमुक्तमा- णलेसो य सुयनाणावरणस्वयोवममेण सुयघरो जातो । राइकाले य वोसहकाओ पिंडेसं हिउ ति विविद्योवस्मासहो पसत्यज्ञायी परिवद्धमाणमद्धो य वावीसहमे दिवसे सुक्त- 15 ज्ञाणस्स वितियभूमिमहन्छिओ ज्ञाणंतरे वहमाणो अपुवकरणपिवद्दो वेकलियमणी विव अणुवह्यपभाकरो विसुद्धो विद्विद्धो स्विद्धो हिरिस्था य उत्रगया अहामणिणिहिया देवा । देवेहिं दुंदुद्दीओ नहें प्वाइयाओ, भूयवाइया पुष्कबुद्दीओ सुयंति. इसिवादिया हरिसिया, मेशकुमा- हेहिं गंधोद्धं वुद्धं, पगीया गंधवा मणोइरं, पणिवया देवनिष्ट्याओं । तं च महिमाणं मि- 20 गद्धयस्म महेसिणो देवविद्धियं सोकणं जियमत्तु राया परमपीइपुल्डस्थानो सपडरवग्गो मिक्नाओं । सुकवाहणो य राया केविद्धं निगुणपयाहिणपुष्ठं निमकणे निसण्णो देवपरिसा- समीवे । सेटी य अमबमहिक्षो सपिवारो विणएण वंदिउं केवित् निमण्णो ।

ततो भयवं अरहा तीसे सदेव-मणुया-उमुराए परिमाए मञ्झाओ पकहिओ य वयणम-णहरेण सरेण—जीवा अत्थि, ते दुविहा—मुक्का संसारिणो य । मुक्का सासयभावद्विया । 25 संसारी द्वादेसेण निचा, भावादेसेण अणिका, सयंकडमुभा-उमुभकम्मविवागपत्तपरिभोइणो अविरइनिमित्तं, मिच्छत्तसंछण्णा, कलुममण-वह-कायजोगा, ममज्ञियपावकम्मा संसारं अणुपरियट्टेति। केइ पुण लहुयकम्मा परिघोल्णाविसेसेण पसत्थपरिणाममासज्ञ जिणोवदिह-सप्पहनिवारियासवा पुत्रसंचियं मलं तवसिळलेण धोविजण निवाणभागी भवंति, सावसे-सकम्मा वा परिमियमणुय-देवभवाणुकागी होजण अविरेण सिद्धिसलोग्यं भविस्संति ।

30 ततो कहंतरे राया पुच्छईं—भयवं ! तुब्भं न किंचि नविदितं, सो मण्णे भह्यमहिसो तयकत्यो कालं काऊण किंह् गतो ?। ततो केवली भणति—सो जायतिवरोसो वि सम-

ष्ट्र व चरणं क° क २ तो २ ॥ २ °त्तो । असचेण वि से छा ।॥ ३ °इ सववंतं - पुल्लं न छा ।।।

मनयणेहिं जिजोबएसचंदणसीयलेहिं संबोहिओ उवसंतो कयमत्तपरिवाओ अरहंदनमोकारपरिजओ पाणे परिचइऊण चमरस्स असुररण्णो महिसाणियाहिवती लोहियदसो देवी
जातो. सम य नाणुप्पत्तिहरिसिओ बंदिउमागतो परिसामक्तं एसो—ित्त दंसिओ भयवया ।
हतो पणको भणति—राय! अहं सो महिसो इयाणि । भयवंतं केविं निमऊण ततो 'एएहिं
मे अणुसासियस्स अमचोवएसो रसायणोवमो जातो, तिरियदुग्गतीओ फिहिओ, तुब्से इ
इसुमायतो' केविलिययणंति सोऊण ततो राया पुणो पुच्छति—भयवं! एयस्च तुम्ह व
जम्मंतरगतो अत्य वेराणुवंधो? जओ तुब्से अणवराहां आहओ असिण ति । ततो
सुदिहं केविंदी भणति—सुणह—

# मिगद्धय-भद्दगाणं पुत्रभवमंबंधो तत्थ तिविद्द्-आसम्मीवाणं संबंधो

अस्थि इहेव भारहे वासे वेयहे उत्तरायं सेटीयं चमरचंचायं नयगियं मजरगीवस्स 10 विज्ञाहररण्णो पुत्तो आसरगीयो नाम आसि । मो य विज्ञाबलेण रायणाम-गोओदएण व सबविज्ञाहरे जिणेकण भारहगरायाणो य रयणपुरे हिओ रायसिरिमणुहवइ ।

तस्स पुण हरिमंसू नाम अमचो आसि नित्थयवाई । मो एवंदिही—नित्थ सरीरबद्दरित्तो अरपा नाम कोइ, न पुण्ण-पाबं, न य तम्स फळाणुमागी कोइ, न य नग्या, ण देवलोया,
सुद्दमेसं एयं ति। तं च आस्मग्गीवो [मणित]—बहुसां अम्हं विउला रिद्धी मा अवस्स केणइ 15
पुण्णफळेणमित्रया. तं इयाणि पि दाणं वा समण-माहण-किवणाण पदच्छामो, सीलं वा
कालं उहिस्स करेसु तबं व ति. ततो ण परलेग्यहियं भविम्सइ ति। हरिमंसू भणिति—मामि!
नित्य जीवो जस्म परलोए हियं मिगिज्ञइ. जइ भवे देहवडिर नो निग्गच्छतो सरीराओ
उनलभंका सचणो पंजराओ वा. एवं गिण्हह—पंचण्हं महाभूयाणं कोइ सर्जागो मणुस्समणिणओ वप्पक्रति, जत्य जीवसण्णा लोयस्म अवियाणयस्म. जहा इद्धणु जिहच्छाए दंसणीयं 26
उप्पक्रति, पुणो वि जिहच्छाए पविणस्मए, एवं न कोइ एत्थ मारभूओ अत्य [क्ष्म कोइक्ष]
जो सरीरपसेए परभवसकामी. ण य पावं न पुण्णफलं पंडिएहिं नरयभयं देवलोयसोक्खं
च विण्ययं. तं सुयह परलेगहेवं. तं पत्तियह 'नित्य देहवडिर तो जीवो परिच्छयमण्ण'
ति । एवं सो हरिमंस् बहुसो पण्णवेइ आसग्गीवं धम्माभिमुहं।

तिम य समए पोयणपुरे नयरे दक्खो नाम गया । तस्स भट्टा अग्ममिहसी, 25 तीसे मियावती नाम दुहिया, पुत्तो अयलो नाम । मा य मियावती कुमारी पमत्थ-लक्खणोववेया हवंसी य । ततो दक्खो मियावदं जोवणमणुपत्तं अईवलावण्णकलियं पस्समाणी मयणवसगती जातो । ततो सो तीसे वयणासवमयं, हवं नयणवीसामभूयं, दिस्यं मणगाहि, गत्तफारिसं च अणण्णजुवतिसरिसं मण्णमाणो चितेद्र—एयं इत्थिरयणं जद्द न दवभुंजामि ता मे मोहं मणुम्सजम्मं जीवियं च ति । ततो णेण पदरवग्गस्स ३७ पदाणा पुरसा सदावेऊण पूर्य-सकारिया पुच्लिया—जं मम पुरे अंतेदरे वा रयणं समु-

प्पज्जइ तस्स को भागी?। ते भणंति—सामि। तुन्भे ति। विसक्तिया। तेण वि भणिया मिगावती—पिए! बालमिगलोललोगणे! उनक्तियु मं, भारिया मे भवयु, कोसं सकलं पिडवज्ज अजेव ति। सा भणति—ताय! नारिहह ममं अवयणं वोत्तं, कि बा पावगस्स न बीहेह?, अलं भो! एरिसेण सुयणगरहणिज्जेण वयणेण. मया वि नाम एयं न सुयं, 5 तुन्भेहिं वि न जंपियं ति। ततो भणति—सुद्धे! न याणासि तुमं परमत्थं, किं तुमे महापंडि-यस्स हरिमंसुस्स मयं न सुयपुष्ठं?—नत्थि जीवो सरीरवहरित्तो जो भवंतरे अपुण्णफैलं वा पुण्णफलं वा विउसवण्णियं अणुहवेज्ञ, तं नित्थ पावकं, मा सिर्रि अवमण्णसि। ततो सा बाला तेण महुरेहिं वयणेहिं सिंसगारेहिं पत्तियाविया। ततो तीये सह विसयमणुह-वंतो विहरित। 'पया अणेण पिडवण्णं ति प्रयाविष्ठं भण्णए।

10 कयाई च मिगावती देवी सुहसयणगया मत्त महासुमिणे पासित्ताणं पिडवुद्धा, पया-वहस्स निवेण्ड । तेण य भणिया—पिए! ते पुत्तो भरहद्धमामी भविस्सइ, जारिसा ते सुविणा दिष्ट ति । ततो तीसे महासुक्ककप्पादिवहसामाणो देवो सत्तरस सागरोवमाणि सुरसुहमणुहविकण चुओ समाणो कृत्तिग्रमिन उववण्णो । अविमाणियदोहला य मिगावती देवी पुण्णे समए पसूया पुत्तं अयसिपुष्कपुजसण्णिभवपु वियमियपुंडगैयनयणं सिरिव-15 च्छच्छण्णवन्छदेमं ससि-सूरं-कुस-समुह-मंदर-चक्कंकियपाणि-पायकमछं । तस्म नामं कयं जहत्थं तिविद्व ति । अयस्रो कुमारो सिरिपायवोरत्यस्यं कुंदकुमुमधवछदेहो सरइंदुपिय-दंसणो । ते वि य ताव कुमारा परिवर्ष्ट्रांन ।

रहनेउरचक्कवाले य विज्ञाहरराया जलगंजडी नाम । तस्म सुप्पभा देवी, तेनि पुत्तो अको व तेयजुत्तो अक्किक्ती कुमारो, सयंपभा य कण्णा दृहिया. सा कववती य । 20 तस्स रण्णो संभिन्नसोओ नाम नेमिन्ता । जलणजडिणा पुन्छओ—अज्ञ! सयंपभा कुमारी भणह कम्स देया?, कि आसग्गीवस्स रण्णो? अण्णम्म वा विज्ञाहरस्म? ति । तेण णिमित्तवलेण दृष्ण भणियं—राया आसग्गीवो अप्पाऊ. एमा पुण वासुदेवगमहिसी भविस्मइ ति. सो य पयावहस्स गण्णो पुत्तो तिविदृ नाम, तस्म एसा [विज्ञाड]. मया एयं नाणचक्क्युणा दिर्हे । रण्णा पहिवण्णं—एवमेयं, जहा तुब्भे भणह—ति पहिद्वेय ।

25 आसरगीवो पणयिवज्ञाधर-धरणिगोयरो नेमित्ति पुच्छइ—मदंत! अस्थि मे सत्तृ न व? ति । नेमित्तिणा आभोएऊणं भणियं—अस्थि ति । तेण भणियं—कहं सो जाणे-यदो १ । [नेमित्ती भणिति—] जो ते चंडसीहदूयं अवमाणिहित्ति, अपच्छिमदेसे य हिम्बंतसमीवे सीहं निराउहो घाएहिति ततो ते मृष्ट्, न एत्थ संदेहो । ततो सो परि-क्खापुष्वं सम्बरायकुलेसु चंडसीहं पेसेइ । सो य सम्बत्य सम्माणिको एति । प्यावति-30 सुपहि य खळीकको 'अन्हं तायं पेच्छाघरगयं बाहइ' ति । दक्खेण सुयपरमत्येण अणुणिको—तव वि एए कुमारा पुत्ता, 'एवं बाछा अयाणय' ति समसु मम ।

१ °फलं पाबिओवसरिणवं द्यार ॥ २ °जती ना<sup>० द्या</sup>र । प्रमध्यत्री ॥ १ मण्, न शां । ॥

तओ सम्माणिड विसज्जिओ । आसरगीवस्स णेण सम्माणो कहिओ, न विमा-णणा। आसग्गीवेण य आगमियं खलीकमो पयावइपुत्तेहिं ति । ततो णेणं पेसि-यं-एंतु कुमारा, पस्सामि ताव णेति (णे ति )। तेण संदिहं-पच्छिमेण सीहमयं निवा-रेडं गया तुन्भं चेव संदेसेण । तिविद्रणा य रहगएण सीहो दिहो । 'न सरिसं रहिणो पादचरस्स य जुद्धं ति अवतिण्णो रहाओ । पुणो चितेइ-साउहस्सा निराउहस्सा य न 5 जुज्जए जुज्जिः उं-ति पविद्वो अणेण असी । ततो वामहत्थं संकोएऊण हितो । सीहेण दुयं कयं, गसीओ बाहु, संकोओ पसारिओ बाहु। अविसण्णेण तिचिद्वणा दालियं मुद्दं सीहस्स। ततो णेण जिण्णपडो विव हत्थेहिं फालिओ ताव जाव हिययपएसी । ततो णेण पन्विद्धो फुरफुरंतो अच्छइ अमरिसिओ । सारहिणा भणिओ—पुरिमसीहेण असि हुओ, मा ते होउ माणंसी ! 'कुपुरिसेण विवाइओ' ति । ततो से गया पाणा । नगरागएण य तिवि-10 हुणा पेसियं आसम्भीवम्म-सुहं वसंतु गवाणो ति । तं च तहामारियं सोऊण सीहं संकिओ जाओ । आसम्मीत्रेण य वरिया सर्यपहा । न दिण्णा जनाएण जल**णजडिणा ।** ततो कालाइ≋मभीरुणा उवर्णाया तिविद्रुस्म पमन्थलक्स्वणोववेयः । सं<mark>भिन्नसोए</mark>ण य**ेनेमि**-निणा मणिओ तिविद्व—देव । तुमं मि भरहद्धसामी, वंद्वमु जएणं ति । आसम्मीवी य दत्तं सयंपभं सोऊण कुविओ मवलवाहणो ा उत्रयातो रहावत्ते य पव्वए । तिवि-15 <mark>द्रस्स य जलणजडिपिक्ख</mark>या विजाहरा उवगया समीवं। तओ धरणिगो<mark>यराणं वि</mark>जा-हराण [य] जुढं छम्मासे अणुबढ़ं आसि । ततो आसम्मीवो तिविद्रुणा सचकेण वहिओ गतो सत्तिमि पुढिनि । तिविद्वु पढमवासुदेवो इह भरहे ओमप्पिणीय । हिरिमंसू वि मओ मत्तमीए चेव पुढवीए नारओं जाओ । नतो आसरगीवन्म 'मे विग्ये उत्रहिओ सुहु' ति वेर सह हरिसंसुणा । ओहिविसएण परोप्पर पन्समाणा तक्खणरोसपिकता पहरणसएहिं 20 सयंविक्कव्विएहिं पहणंति अण्णमण्णं । एवं तेश्नि परमसीय-छुद्दा-तण्हाणुगयाणं परमकण्ट-लसपरिणामकञ्जसहिययाणं गयाणि तेत्तीसं सागरीवमाणि ।

नित्थक(मन्थामम्-७९००)वायपकासणहेउकेण दंसणमोहकम्मसंचएण हरिमंस दुक्खपरंपरमणुह्विय दीहकालं जह महिसत्तणे लद्धसम्मत्तो देवो जाओ, तं सुणह—

हरिमंसु अंते मायाबहुलयाए निबद्धतिरियाऊ असायवेयणीयसंकलापडिबद्धो उद्दृही 25 मच्छो जाओ । तत्थ वि य पंचेंदियवह-कुणिमाहारपसत्तो पुत्रकोडी जीविऊप समज्जिय-निरयाक छट्टीए पुढवीए उवबण्णो । तत्थ वि पोग्गलपरिणामजणियं परोप्परपीडणानि-मित्तं च दुक्खमणुद्दविक्रण वाबीससागरोवमाणि ततो उवही उरगी जातो । तत्थ वि तन्भ-वपचयरोसकछुसचित्रो मओ, ततो पंचमीए पुढवीए सत्तरस सागरोवमहितीओ नेरइओ आतो । ततो य बद्धतिरियाक सहस्रो जातो । तत्थ वि पाणिवहमिलणहिययो मधी चउ-३०

१ °ण चितियं शार ।। १ शार विनाइन्यम् - भिमो आम । । ३ उर मेर । °सिमो दुमो मास क र गो र ॥ १ व व मे • विनाजन्यत्र— विरस्हरतपूर्ण मा र गो २ । वरससु जपूर्ण की र ॥

स्त्रीष्ट पुढवीए उन्नवण्णो । तत्थ दस सागरोवमाणि किलिस्सिकण मओ कंकसवणो जाओ । क्का वि जीतनहूज्ञाओं हारूणिनतो तहयपुरवीए जनवण्णो । सत्य य सन्त सागरोत्तमाणि जिल्ला वेसणं प्रसम्बद्धाहरिक्तण प्रसाह स्मियदेवपीलणं च रुतो सिरीसिन्नो जातो । ततो वि हर-इसस्पामणहिक्तमा दोबाए पढवीए सहस्रपभाये उत्तवणो । वत्य तिनि सागरोबमाणि **५ दुक्खामासंपक्तियो अब्दो सण्यिपंचेंदिओ जातो । ततो मओ समाणो रसणाप-**अपनारको आहो । सामग्रोहमं तत्थ वसेडण पंचिदियतिरिक्षो जातो । वतो चवरिहिएस क्रमासिकमार्व प्रालिकम तेविओ जास्रो । एक्रणपण्णं राइंदियाइं जीविड तओ इक्सरणधिकिथी बेंदिओ जातो । ततो विरियगह्नाम-गोया-८ऽउकम्मसमिक्कयजणियभूको सहिसीए जुण्णाए वरस्थे जाओ, बिगासियथणीए क्रस्छिसि उवबण्णो । तत्थ वि हरि-10 संस्थानोवज्ञियाहारतिग्यो दुद्धविहणो बाब्धो चेव मध्यो छगहो जातो । छागिछिकेण हिय-दुद्धी मुझो, तदी कामदेवमहिसिजुहे महिसिवच्छी जाओ। दंडकेण गोवेण य जाय-मेत्तो चेत्र वहिश्रो । जं पुरा 'सुण्णं' ति भावेमाणी निग्धिणी सत्तेसु आसी तेण अणेगाणि जम्मण-मरणद्हाणि पत्तो । तथो महिसिवच्छो जातो । दंडकेण मंसत्थिणा मारिओ, सम-रंती पुत्रजनमं पयणुकाऽसुहसंचयो । एवं सत्तवारे जातो जाओ वहिओ । अट्टमे जनमे 15 जाई संभरमाणी मरणभीरू वर्ण माऊण अणभिल्मेती दंडगस्स पडिओ पाएस । तत्थ य साह कारणेण गोहे आगओ । पुच्छिओ दंडकेण-भयवं! केण मण्णे कारणेण महिसो जायमेत्तो चेव मम पाएस पडिओ ठिओ नाहिलसइ थणं?। साहणा ओहिणाणीवलदस-ब्मावेण मणिओ-दंहग ! एस तुमे तबस्सी मत्तवारे मंसित्थणा मारिओ बाई संभ-रमाणी जीवियत्वी तव पाएसु घोल्ड ति. एम य पुढभवक्यपाणाइवायदोसेण अवसो मर-20 जमणुडबड, तं तमं जड मरणभीरू सि तो अणुकंपओ द्यावरी होहि, ततो ते परछोगमयं न मविस्सह, इहरहा ते एस दुहमरणाणि पत्तो तहा तुमं पि पाविहिमि ति । ततो तेण 'भावको ने अक्रस्पभिष्ठं, विष्णं से मया अभयं' ति य वोनण वैद्धारेह णं। 'भाव औ' ति य गोट्टे नजए कामदेवेण दत्ताभयो, तुरुभेहिं अभयघोलणापकासपरिग्गहिओ । मया जम्मंतरमयबेरमाचिएण आहओ. अमबवयणसंबोडिओ छद्धसम्मत्तो कालं काऊन स्टेंबेहि-25 यक्स्नो हैको अन्तो ।

स्ते वि व आस्वयोदो महारंस-परिमाहाहिकरणो अपरिवत्तकामभोगो हिर्मसुवगण अक्यधम्मसंच्छो समक्रमाव पुढकीम तेत्तिकसभगरोविमिकं दुश्मणुहिकरण तिरिय-नारय-कुमाणुसववाणुवदं संसारं भमिकण लहं इहागओ। अमववयणविभिग्गयिकणवयणामय-परिखित्तिहिसयो विविद्धो मि । सरिकण य वरबदुक्समणुभूयं [\*कवं\*] क्यनिच्छओ २० पहड्ओ तवबक्रपुरस्थयादकम्मो सक्षण्णु कातो वि कथिको सि ॥

प्वं ज सोक्या स्टोहियक्सो देवो संज्ञासधम्मरागो पहेकण केविं पयाहिणं काकण विणयपणको बोच्छी य-भयवं! जा तुरुभेहिं जातीओ कहियाओ मम ताओ असंसर्य वहा.

१ बहुतिह सं शा० ॥

क्राणामिं ओहिविसएण य, सुमरामि य ताओ तहाभूयाओं तुन्मेहिं विश्वियाओं: जाण-वाणं अतीये काठे वित्तिणीओ ताओ वि शुवं अह्म तुन्मेहिं कहियाओं. तं अंमवा मिंच्छ-चसमोच्छानेण बुगाहिओं छोगों उम्ममां दंसंतेण, तस्स म्मि फडं पत्तों. इथामिं जिणक-व्यक्षेत्रवद्धीं न पुणों मोहं गमिस्सं-ति पडिओं पाएसु केविलिणों।

क्तवंतरे जियसन्तुराया समुप्पमावेरम्गो सीहण्झयस्य पुत्तस्य रजं दाळण बहुवर्षः । बारो पञ्चको सह अमक्षेण समणो जातो ।

लोहियक्सेण देवेण कामदेवस्स विउले अत्थो दिण्णो। संदिही अ णेण-कुणसु मिग्-द्वायस्स भयवयो आययणं, तस्त य पडिमं. मम वि तिपायं आगीयं आवेह-ति गतो देवो। परिसा वि जहागयं पडिगया। भयवं च मिग्नद्वयो परिक्लीणवेयणीया-ऽऽक-णाम-तोओ मास्त्रमणेण परिणिव्दुओ। कामदेवेण य सीह्नद्वयरायाणुमएण आययणं कारियं। 10 मिगद्धयस्स पडिमा, नियगपडिमा य पणिवयमाणी, लोहिसंक्लस्स तिपाक्षमिसाकिती। होयसंबोहणणिमित्तं च तस्स रिसिणो उवनिवद्धं रायाणुमए। एयं च गायंति पंडियु ॥

एयं पुण अट्टमे पुरिसजुगे वतं । तस्म य कामदेवस्स वंसे इयाण कामदेवो नाम सेट्ठी रण्णो एणिपुत्तस्म सरीरभूओ । तस्म य दुहिया बंधुमती नाम पसत्यणि-पाय- जंघोर्ग-मोणिमंडल-मज्झ-थण-वयणयंदा-संयाण-गमण-भणिया, सन्वासु य कलासु वि 15 णिउणा । कविविन्हणहीं य महाधणेहिं पुरिसेहिं जाइज्जमाणि पि न देह सेट्ठी । जं किर से पियामहो संदिसिति वरं नस्म ण दाहिति । जड य पासायं सिद्धपिडमं वा वङ्ग्णमणो मि तो सुद्वत्तमेनं पडिवालेि । मेट्ठी ध्यवरत्यी एहिति बत्तीसाणीयगनालियं सो णं तं उग्धाडेहिइ-ति बोत्तृण गतो ।

अहं पि की उद्दे हैण तालुग्घाडणीय विद्दा डे उण अहगतो । दुवारं तर्वत्यं जायं । सुर-20 हि अवर्ग धेगि कि पर सामि दीवमणिपगासियं विमाणभूयं पासायं । कतो मए सिद्धप- डिमापणिवायो । मुहुत्तमेत्तस्स य मुणामि सेहिपरियणस्स सदं । ततो ठिओ मि काम- देवपडिमाण पच्छओ संभंतरिओ । उग्घाडियं कवाह दुवारं । न विसेसी दीवमणिणणा- सस्म दिवसकर जुद्दपकासस्स य । दिहो य मया कामदेवो कामदेवो विव ह्रवेणं थोव- महग्घाभरणो विणीयवेसो । तेण सुक सुमेहिं कयमवणं । मणिकोहिम पुविचयाओ पिड-25 माओ, ततो धूवं दाऊण पिडओ पाएसु भणइ—पियामह! बंधुसिरीए दृहियाए बंधुज- णद्दयाए बंधुमतीए देसु उवपसु वा वरं—ति उहितो । मया वि य सरसक्षमलकोमलो पसत्यलक सणाळकिओ दाहिणो हत्यो पसारिओ । परिओसविसण्पमाणणयणेण य गिहीओ मि हरथे । निग्मओ देवकु छाओ कयग्गलो 'दिको देवण वरो बंधुमई य' ति परियणे संखवेतो । भणिओ स्हि णेण विणयपणपण—देव! आहहह पवहणे ति । ततो परियणे संखवेतो । भणिओ स्हि णेण विणयपणपण—देव! आहहह पवहणे ति । ततो परियणे संखवेतो । भणिओ स्हि । परिवारक मुद्दाओ य सुयत्थो जणो थुणह मं—अहो! अयं सवं

१ ° भमिश्राणं कश्मो २॥ २ उवणेसुला २॥

देवो विज्ञाहरी वा । अण्णे भणंति—नागकुमारी नूणं एसो कुमारयंदमणोहरसरीरी, सभ-मरपोंडरीयपलासलीयणो, मणिसिलायलीवमाणबच्छत्यलो, पुरक्तिहायाम-बहबाहु जुयलो, करसंगिज्यरमणिज्ञमञ्ज्ञो. किसलयकोमलपसत्थपाणी, थिर-संहयतुरयसन्निहकडी, एणग-सरिसरमणिज्जजंघो-ति पसंसापरजणसंछावे सुणमाणो पत्तो मि सेहिभवणं नागभवणप-5 हिपक्सभूयं। तत्थ य बायायणजालंतरगया विलयाओ संखवंति—अहो! घण्णा बंधमती. जीसे इमो जणनयणवीसामभूओ वहुकालवण्णणिज्ञरूवाइसओ-पसंसिर्ज्ञतो पत्तो मि भवणं। उइण्णो पवहणाओ। कयम्घपूओ अइगतो भवणं कामदेवस्स सुरभवणमिव मणहरं।

ततो मे सुहासणगयस्स कयं पडिकम्मं वरजोगां । तओ कयमंगलपरिक्खेवाओ अवि-हवाओ । आकिण्णं गिहं । सह परियणेण य उज्जलनेवत्येण निग्गया बंधुमती दुवंकुरमी-१० समाला, वरकुसुमकयकुंडला, जुडामणिमऊहरं जियपसत्यकेसहत्था, कलहोयकणयकुंडलपहा-णुलित्तनयणैभासुरंजियसुहारविंदा, मणहरकेयुरकणयमंडियसरत्तपाणितलबाहुलितिका, सैन तरलहारपरिणद्वपीवरथणहरकिलम्ममाणमञ्जा, रमणावलिबद्धजहणमंडलगुरुयत्तणसीयमा-णचळणकमला, कमलरहियसिरिसोहमुबहंती, ण्हाण-पसाहणकविविहभायणवावडचेडिज-णकयपरिवारा, कासिकसियखोमपरिहणुत्तरीया । तम्मि य समए उवगती माहणो धोय-15 धवलबहुलंबरधरो कणियारकेसरनियरगोर-समुवचियसरीरो । सो मम जयावेकण भणइ महरमणिओ-देव! सुणह, कामदेवी सेही वहस्सी. अहं पुण उवन्त्राओ सहमी नाम तुम्हं अणुमए अगिषकां करेजां ति । मया भणिओ-कुगसु जहागमं ति । ततो भणति-आरहह सिलं सबत्यसिद्धीय-नित । थिओ मितनो णं । सा य बलवया पुरिसेणं उक्तिस-डण बंधुमती मे थाविया दाहिणे पासे । नतो सेहिंगा पहड़वयणेण गाहिओ मि पाणि 20 तीए। चवज्झाएण संतपुषद्ब्सपाणिणा कणयभिगारण निद्वत्थोरणण अहिनित्ता स पढमं। वतो परियंगेण सेय-पीयग-मिन्मयकलसेहिं ण्हाविया मा । तुरियनिनाय-मंगलसहाभिनंदि-याणि रायस्रंकियाणि अवगयाणि सण्णेव्यं वेयं । दुर्य(हुयं) विहिणा उवव्याएण । मया वि सपतीएण कुओ जलणदेवी पयक्तियणं, छटाओ लायजलीओ। बढाविओ सि खबज्जा-एण 'अजरं संगयं भवड' ति भणंतेण ।

ततो पविद्वो मि भोयणगिह । मुहासणगओ य भुत्तो मि भोयणं महूर(प्रन्धाप्रम्-८०००)रसं । मंगलेहिं य उविगजमाणो गमेमि दिवससेसं । पविद्वे य दिणयरे, विरत्तायं संझायं, दीसमाणे तारागणे ततो उबज्झाएण बंधुमई भणिया-पस्मसि एयं धुवं उत्तराय दिसायं । तीए भणियं-पस्सामि ति । नती अन्हे दीवमणिपकासियं अइगयाणि गब्भ-गिर्ह । महरिहे य संयणीए उवविद्वी मि सह बंधुमतीए । विसंजीवभीगमुदितमाणसस्स

१८ य में सहेण अतिच्छिया स्यणी।

सोहणे दिणे पसाहिओ मि पसाहियाहिं। कामदेवाणुवतीए य रायकुळगमणं पहुच

१ के १ मो १ विनाज्यत्र---- कासमुहरं की १। कासमुरं उ० मे । कासमरं शां ।। र सरक शा ।।।

20

निग्गओ भवणदुवारे पस्सामि कुमलसिप्पियमतिसबस्सनिमित्तं(निम्मितं) भमरगणविले-भणणाणाबिहकप्परुक्खगविभूसियं को ऊहलिकजणनयण-मणहरं दिव्यमिव समुसियं सि-विकं। तं च अहं बंधुमतीय सह आरुढो मि। आसीणो य आसणे सावस्सए। संचा-रिया चामराओ, समूसियं धवलमायवत्तं च तरुणज्ञवतीहिं। ततो मि पत्थिओ संख-तूर-पढहतुरमाणसहपक्खिहियपिच्छयज्ञणेण दीसमाणो । केति नरा जयसहं करेंति मे । केइ 5 भणंति-देवेण दिण्णो किरि सेहिस्स जामाता, देवो एस एवंरूवंसी सोमरूवी। अवरे भणंति-विज्ञाहरो होज्ञ ति । पासायगयाओ जुवतीओ विन्हियाओ मुयंति क्रसमवरिसं सुरहिपंचवण्णाणि गंधचुण्णाणि य 'अहो! रूवं, अहो! कंती, अहो! लावण्णं, अहो! कयत्था कामदेवकणाय' ति भणंतीओ । तओ एवं पसंसिज्जमाणो कमेण पत्तो मि राय-भवणं । यहबङोभेण य अंतेषरजणेण वायायण-गवकस्त-वितद्वियजालंतराणि पूरियाणि । सुद्वत-10 मित्तस्स य निग्गया रायमहयरा । तेहिं य अग्घेण पूड्ओ मि महरिहेण । उइण्णो मि सिबि-याओ सह पियाये । कामदेवदेसियमग्गो अतिगतो अन्भितरोवत्थाण । दिहो मया राया जक्खाहिवो इव सोमरूवो। दद्वण य ममं सहसा अब्सुट्टितो। मया य से कओ पणिवाओ। तेणं मि महुरमाभट्टो—जीव बहुणि वाससहस्माणि, अणुहवसु य हियइच्छियांणि सुहाणि सह घरणीए ति । ततो वत्थाणि भूमणाणि य नीणियाणि । ताणि पडिच्छियाणि सेहिणा 15 पहटुमुहलेण 'पसाउ' ति जंपतेण । भणिओ राइणा—नीउ बहु-बरं ति । ततो मि निग्गतो नरवतिगिहाओ पुणरवि सिविकमधिक्दो, पिच्छयज्ञणाणुबज्ज्ञमाणो य पत्तो ससुरगिई। कयकोडओ उत्तिण्णो सिबियाओ अइगतो भवणं। तत्थ य पहित्वसपरिवन्नुमाणभोगसमुद्धो निवसामि । परसइ मं सेहि देवमिव सपरिजणी । एवं मे सुहेण वसंति केइ दिवस ति ॥

॥ बंधुमतीलंभो सत्तरसमो समत्तो॥

षंजुमतीलंभग्रन्थाग्रम्—५०४-२४. सर्वग्रन्थाग्रम्—८०२६-१४.

# अहारसमो पियंगुसुंद्रीलंभो

एवमहं णसुया! अण्णया कयाइ समइच्छिए काले सावत्थीए नयरीए बंधुमतीए समीवद्वियाए मुहासणवरगतो अच्छामि अन्भितरोवहाणे। नविर य विचित्तवत्था-ऽऽम-25 रणभूसियाओ दासचेडीओ समुविद्वया पासं। तत्तो हं बंधुमतीए लविओ—एयाओ सामि! पियंगुसुंदरिसंतियाओ नाडइज्जाँ इति। 'ताहिं च हं वंदिउ' ति मया भणिया— मुहमागिणीओ सुभगाओ होह ति। ततो नामाइं साहेउं पवनाओ। एका भणित—अहं कामपहाग ति। अण्णा भणित—अहं विलासिणि ति। अण्णा भणित—अहं किण्णारि ति। अण्णा भणित—अहं किण्णारि ति। अण्णा भणित—अहं किण्णारि ति। अण्णा भणित—अहं सहरिकरिय ति। अण्णा भणह—अहं हासपोद्द ति। अण्णा भणित

र जिसि से शो ।। र से सु ला १ ॥ ३ बंधुमनील भी सम्मत्ती शां० विना ॥ ४ जाड ति द २ मे ० ॥ ५ सावे (के) वं शां० ॥

<sup>4.</sup> K. 16

आवार मणारी—अहं स्थलेकिय ति । अण्णा भणइ—अहं कोयुय ति । अवरा भणारि— आहं प्राथमिति कि । [फां] अहाऽवि य समं सगारं तमगार सावेति । सक्ष्येतः सक्षे अणारि हामनिवसंतग्रहकमळाहिं पच्छा वंधुमती वंदिया । सक्ष्यो य साओ अहाणुपु-कीर कीयमकमासिया । दतो ताको सुभणियाओ सपरिहासं मम पियाए भणियाओ— ३ विस्पास्त हट्य! दिण्णं भे दरिसणं ति. अहो! ताव भे निजेह्या सुद्धु उचव्यक्तियः । साहि इ क्ष्म विद्या सपरिहासं संखित्य 'सवं' ति भणिया—उवंठियासु धणियं सम्हं सामिणीसु कि. कास य विको उप्पक्षद्र किं सो अण्णं पियं परिक्याइ ! । इतो मुहुत्तंत्रस्स बंधु-वृक्षि ममं स्वाह—सामि! गच्छामि हं पिवंगुसुंद्रिसवासं, विद्याहा सा सप्र विधा-साहि ति । इतो स्था विसक्तिया सपरिवारा गया ।

10 स्तो अइसनि ताहिं नाडयाहिं परिवृडो असोगवणियमुवगओ। तत्थ य अहं पुक्ता-रिवाहं भारत्रासंदादं पासामि सुरव-मुकुंद-वंस-कंसालियानिनायओ। ता नाडहजा मम विपोयपत्थं सुणावणनिमित्तं च 'मा बंधुमङ्गविरहिओ अद्विती काहीं महियाऽऽवजाओ गहरं प्रवृद्धाओ इमेण अत्थेण---

बहा कोई सुबहुवणियसत्थो यिणम-धरिम-मेय-पारेच्छं चविद्दं भंडं गहाय सनगरा क्रिक्यमं वयरं संपत्थिओ। अंतरा य अडवीए एगम्मि पएसे सीह्मय। ततो ते विणया तिम्म चेक परसे आवासिया गडियाऽऽउह-पहरणा सहाइयंत्ति सर्चाक्षया चिट्ठांत। सीहो आगतो। वतो वे सभंता भएणं। पच्छा य तहिं कोदुगी आगया। तीय मम सो मीहो सवासमु-भगतो। ततो ते त बहेदं पवत्ता। अण्णेहिं भणियं—किसेएण वहिएणी, को कोदुगीए सह खंवासमुवगओ तस्य कि मीहत्त्वणी-ति काउं वीमत्था ठिया।

20 एयस्मि अत्थे तग्गीयवहासिया श्रीसन्ध गायती । मया वि य परिणामियं हियएणं— बहेतं गीयगं ममस्हि ति. अहं सीहो, बंधुमती कोडुगी। ततो मया सिनदुरं खिसिया भणियाओ य—पिच्छह जह इसा धुनीओ अमिरस गायती । तओ य पच्छा खिंसिया छजाविया सुणिउणं गाइउं पवत्ताओ । तत्य य णाहिं अहं गीय-वाटणण णिबय-अभिन-तेण य सुहु परिओसिओ । ततो मया लिवया—सुंदिर वरहो ह, वरह वर अन्धि रह्यं. 25 जा में इख्यामि ति । ततो नाहिं लिवयं—सामि जह त्थ अन्हं वरहा तओ 'जतो त्थ-भागया' एएण णे वरदाणेग कुणह पमायं ति । ततो मया लिवया—वेगवतीविष्पउत्तो इह्मागती हं । अण्णा भणित—ततो परेण कत्तो ? नि । मया लिवया—सोमिसिरि-स्त्रश्रह-पुंड-मस्ससेण-पउमा-कविला मित्तसिरि-धणिसिरि-मोमिसिरि-नीलजमा-गंधबदत्ता-सा-30 मिल विजयसेणा-सामा विष्पउत्तो ति । अवरा लब्द—ततो परेण कतो ? ति । मया

वर्तिनाः को विना ॥ ५ विकिया श्रां व ॥ ६ दुर्शी शां व ॥ ७ विकिया शां व ॥ ८ जवस अ र्था व ॥ ९ भा छविया-में शव ॥ १० का-बणमास-मित्रसिरि-सोम शां व विना । का-बणमास-सिक्त शांव ॥ बन्निया-सोरियपुरे नगरे अंधगविष्ट्रिस्स राह्यो पुषा समुह्तिस्रवृष्ट्यसुहा एव दसाव क्वकाबिद्धीए वेसमक्तारा परिवसंति, तेसि हं इसमी वसुदेवनामी. सेसि माईपं सनी-वाको बहुमरणविष्यक्तो(?) सविज्ञाहरं पुढविं अङमाणो इहमायतो । स्वं इं जलुवा! ताई व्यवस्थाहि अवस्थवरपुच्छाए संघरसएण किलकिलंतीई उसारंतीई जाव 'सोकि-यपूर्व नयां' क्षे सबं निरवसेसं परिकहाविओ । एवम्मि अंतरे मया विष्णावं न्यूनं वदा ह नाडइजा पियंगुसुंदरिपडिचया-जाणघ य अज्ञाउतं बंधुमतिभत्तारं 'को एसो १ कीस व ? कवो वा इह आगओ ?' चि. जेजाहमणाहिं रिक्लियवं निरवसेसं परिकहाविश्रो । तको समर्ताओ विषसो । उवगया य सञ्चा ।

एवन्मि देस-काले पियंगुसुंदरीए कयपृया-सकारा चेडियाचकवालपन्विडा दीविकस-मृहेण बंधुमली संपत्ता । ता वि य नाडइजाओ ममं वंदिऋण जहाऽऽगयं पहिनया । 10 ततो हं [अ]पुत्रभूसणभूसियंगी विच्छित्रकृष्टि बंधुमद्गं दहण चितेमि—को ष(षु) हु जज इमाए सुरूवसमुद्दओ ? ति । अहं णं सुहासणवरगयं पुन्छामि सुंदिर ! किह से सुद्देश दिवसी गती ? ति । तती बंधुमतीए छवियं - सामि! जहा में दिवसी गढी, अं च में सुय समणुभूयं च तं सबं सुणेह मि नि--

इओ सामि! अहं तुब्भेहिं विसज्जिया समाणी निरंद्र नवणमहात्रुण रण्णो देवीण 15 विणाएण पणामंजिल काउण ततो मि जुण्णते उरं गया । तत्य य ह पामं कुद्कुसुमेदुसप्प-हपडपाउयाओ सोग्गइगमणमजाओ दुवे अजाओ। तासि देवीणे अह विण**एणं बं**दणं काऊण एगदेसपएसस्मि आसीणः । ततो ताओ भववतीतो तस्महुराए बाणीए साहुधस्मे. दुवालमविहं च गिहियम्म परिकहेति । कहंतर्राम य स्वाइमर्थं-तेयविन्हियाहिं देवीहिं पुच्छिया - अजा किण भे निवेण्ण इमा दुरणुयरा पवजा गहिया?। नतो ता**हि छवियं 20** अजाहि—देवी! अम्हे जाइसरीउ नि । ततो ता देवाहि छविया-अजा वह साकहासु मुणिमो, जहा 'अन्धि जाइमरा' इनि. इयाणि पुण पश्चक्समेव भयवई दिहा. तं जह मे तव-नियमाण नित्य उत्ररोही तती इच्छामी जाईसरणं निक्खमणं च तुरुभेहिं परिकहियं एव नाव अला सवाहि देवीहि परिपिडियाहि जाईसरणजणियहासाहि पुन्छिया छवंति-सुगह देवीओ! जहा अन्हेंहिं पुद्यभवे सम्मत्तं लद्धं, इह्भवस्मि य दिवस्य त्ति-

विमदाभा-सुष्यभाणं अज्ञाणं अत्तकहा

अत्य देवी ! इमस्स सावत्थी जणवयस्य उत्तरे दिसाभाए अणंतरिओ कोसछा नामं जमवनो सक्षजणवयप्पहाणो । तत्य य सारोयं नाम पुरवरं । तत्थ य जणवए परमरम-णि<del>जी रमणिजियं नाम</del> गामो । तत्य य दुवे गहवडणो माहर-णाइला नाम परिवसंति । तेर्सि मञ्जा सुद्धीयणी जागदत्ता य । ताण अम्हे देवा ! इओ तइए भवग्गहणे दुवे ३०

१ मयणसमीशाविष्यमरणविष्य" शांक॥ २ उ २ मेळ विनाउन्यत्र---"यत्रेण य विनिह् ली ३ । "यतेण य विक्डि के ह गी ह।। ३ देव ! हु उ० मेर विना ।

धीयरो आसि नागसिरी विण्हुसिरी अण्णोण्णमणुरत्ता वयंसियाओ । अम्ह वि पिईणं दोण्ह वि अणंतराणि नेव सेताणि । ताणि य अम्हे पितिसंदेसेण पसुसंघ-पिन्खवंद-मणुयाण य सारक्खमाणीओ सययमेव अभिरमामो । तिम च अम्ह खेताणं नाइदूरे असियगिरी नाम पत्रओ । तत्थ अम्हे अण्णया देवुज्ञोवं परसामो । समंतओ य प रिसामंतगामिर्ह हे देवुज्ञोवअन्मिह्यविम्ह्यसुहो महायणो तं गिरिसुवेद । अम्हे वि य को उह्हेण सविम्ह्याओ तं गिरिवरमागच्छमाणीओ सुणिमो बहुजणसयासे—एत्थ किर कस्म वि महासुणिणो केवलनाणं समुप्पण्णं । ततो अम्हे तं गिरि तुरियं ममारूढा, पासामो तत्थ देवच्छरामंघाए विचित्ताऽऽभरणभूसिए गंधव-गंध-महेणं मुणिवरमहं करमाणे । तं अम्हं गामसामिओ (प्रन्याप्रम्-८१००) देवदत्तो [\* तं मुणि \*] वंदिऊणं ईणमुदासी—भयवं ' तुन्मे अम्हं सा-10 मीहोऊणं इयाणीं जाया तेलोकसामि त्थ । ततो अम्हे देवदत्त्वयणं सोऊण 'सागेयनयरसामी किल आसि ति विगुणाणियसंवेगा नं मुणि पलोणमो । ततो पुणो देवदत्तो तं मुणि पुच्छद्द—भयवं ! आङ्च-मोमविरिय-मतुत्तम-सतुद्मणाणं रायरिमीणं किं कारण अण्ण-मण्णेसु अतीव अणुरागो ? ति । ततो सो मुणिवरो देवदत्तंतेण इणमुदासी—आइचाइमुणिचउक्ककहा

16 देवदत्त ! अत्थि कोंकणिवसण सोप्पारयं नाम नयर । तत्थ आसि वंभणो कासवगोत्तो कासवो नामेणं उंछविनी छक्तमनिरओ । तम्म भजा रेउई नाम. पुत्तो य से
सम्मो त्ति, सुण्हा य से सामलोमं ति । तेहि य अण्णया कयार वंभणाणं कण भत्तपाणमुक्किप्पँ । साह य मासोववासी तं गिहमणुपविट्ठो । तत्तो णेहिं संपहारे अणं परमाण
सद्धाप सो साह पिडळाहिओ । तत्थ पच विच्वार पाउच्भूयार वसुहारावीणि । ततो णेहिं
20 साहुपिडळाहणाए मिउ-महक्सपण्णयाण् य मणुम्माउगं निबद्ध । कालधम्मुणा य संजुत्ताइं
समाणाइं उत्तरकुराण विपहोवमिट्टहयाई मिहुणयाउं आयाई । पुत्तो माया य जुयलयं ,
समुरो सुण्हा य जुयलयं । उक्तं च---

संसारगया जीवा, हिंडना अण्णमण्णजाईसु । माया जायइ भजा, सुण्हा य तहेव मसुरस्धे ॥

25 तत्थ तिण्णि पिलिओवमाई आउयं पालियत्ता कालधम्मुणा मंजुत्ता समाणा सोहम्मे कप्पे सिंब्हराइणो अणियाहिवइ तिपल्लोवमिटितीया चेव सामाणियदेवा जाया । ततो चुया तिन्नि विजयपुरे, एको य महुराए । कासत्रो सोहम्माओ चइत्ता विजयपुरे अरहदासो सत्थवाहो जातो । सम्मो वि चइत्ता अरहदासमन्थवाहपुत्तो जिणदासो जाओ । रेबई चइत्ता विजयपुरे चेव पुष्ककेडम्स रण्णो पुष्कवर्ताए देवीए पुष्कदंता

<sup>ै</sup> इदं बदासी शां०॥ २ °णं तुच्छवि° उ२ म० विना॥ ३ °लोग्नि-लि शा० विना॥ ४ °प्पिइं। साँक १ गो ३॥ ५ °स्साक ३ गो०॥

वारिया जाया । सामलोमा वि चइत्ता महुराए नयरीए सोरिवीरस्स रण्णो धारिणीए देवीए सुरदेवी नाम कुमारी जातो, सोरिवीरे अईए राया संवुत्तो।

ततो जिणदासेण अण्णया कण्णा दिहा पुष्फदंता, ताए वि जिणदासो । ततो दोण्ह वि पुन्वसंबंधेण अण्णमण्णं समणुरागी जाती। तती जिणदासेणं अरहदासी छवि-ओ-तात! जइ मम पुष्फदंता नित्य ततो अहमवि नित्य. तं तुब्भे पुष्फकेयं रायं मम कएण जायह । ततो अरहदासी मत्थवाही महरिहं महग्यं पाहुडं गहाय पुष्फकेउं रायमु-5 विधातो-सामि! मम पुत्तस्य जिणदासस्य पुष्फदंता कण्णा दिज्ञड, इमं च भे सुंकं ति । ततो पुष्फकेउणा रण्णा अरहदासो सनिदृरं खिज्जिय-पिडसेहिओ निगाओ। तस्रो जिणदासी पुष्फदंता य सयंवरणं अलहंता हंसविलंबिएण आसेण णम्मंति । अहविं विलवंतियं नाम बहुसावयाकुलं पविसंति । तओ वाओ अडवीओ धणु-पत्तगहियहत्या 10 पुलिंदा उविद्या जुड़ेण । ततो ते हंमविलंत्रियममारूटेण खग्गगहियग्गहत्थेण जिणदा-सेण पराजिया । नतो सो ते पुछिदे भंजिङण तण्हाभिभूओ कंचि पायवं समस्सिउं ठायति। तस्म हेटा पुष्फदंनं ठवेऊण अम्सेण समगं गतो उत्यस्म नाइविभिट्ठे य अंतरे पश्चयसमीवे उद्यपडिपुण्णं सरं पासइ । तस्म नीरे आसं ठवेऊण उद्यं पाउमवइण्णो। पियमाणी उदयं गहींओ वम्घेण। वित्तत्थी य आसी गती पायवसमीवं। तं च पुप्फदंता 15 दहुण कलुणाई कंद्माणी गया उदयमृख । तत्थ य जिणदासम्म सरीरगं वर्षेण खह्यं पासिकण परुद्या । आमो वि पुत्रविणीओं (पुत्रविभिण्णओ) पुछिदेहिं तत्थ मुहुत्तंतरे काल-गतो । ततो मा पुरफदंता एगानिणी दीण-कलुणैयाई विख्वमाणी भुगगपुड-विभुगगपुड-सितएहिं अवरण्हें चोरेहिं गर्हाया । घेन्ण य तेहिं सीहगुहं पिंह नीया । तत्य विभिंहो नाम सेणावती । तम्म दुवे पुत्ता वलवना भुगगपुड-विभुगगपुडा, तेसि उवहविया। ते य 20 पुष्फदंतं दृदृण अवरोप्परं भंडिया । एगो लवइ—मदाएहिं चोरेहिं आणीया । बीओ वि तहेव । तनो ते पिउणा निवारिया, पुष्फदंता य गहिया । गेण्हिकण महुराए सूरदेवस्स रण्णो दिण्णा । तेण विमिंढो पूएऊण विमज्जिओ । पुष्फदंता य णेण अगमहिसी कया ।

इयरो य जिणदासो वग्पेण विणिवाइओ तत्थेव अडवीए वाणरो आयाओ । सुमरइ य तत्थ पुषजाइं । अण्णया पुत्रहिए सत्थे सत्थमञ्झे मुरवादी आउज्जे दहूण पवाइओ 25 पणिबजो य । ततो परितुट्टेहिं वणिएहिं 'एस णे आजीवो भविस्तइ' ति गहीओ । गहे-कण महरं नयरिं नइत्ता वाएइ, भंडं वर्जेति । रण्णो हत्ये अहसहस्सेण विकीयो ।

तओ अण्णया पुष्फदंतं दहण पमुच्छिओ पडिओ। अचिरेण आमत्यो पुष्फदंताए पुरको अक्सराइं लिहइ 'अहं जिणदासो नि । ताणि पुष्फदंता नापत्ता 'अहो ! अ-कजं' ति चिंतेती दृहिया सोगसमुत्था सबुना । वाणरेण पुषपगएण गहिया । ततो णाए 30

१ क इ गोo विनाइन्यत्र — केयुराँ ली ३ वा० स० उ० में । केउराँ झाणा १ उ ३ मेo विनाइन्यम्— "जयं वि क ३ गो०। "जया वि" ली ३ वा० स०॥

मिरसं भारतिनं । वं च सहं स्रोक्तव सुरदेवी वत्थाऽऽगतो, हेवी वावरं च बहुव वृक्ति आणवेइ-एयम्मि अवराष्ट्रे मम बज्हो बाजरो ति । तत्व सो प्रांतिजमाणो अंतरा श्रम्भ-क्हं पासिक्रम रायमग्गे वस्य पुरवो कयंजली पाएस पहिओ। ववो से ध्रम्मक्ह्णा आहारो निरुद्धो, अधुमद्धी वसाइं नमोकारो दिण्यो । ततो सो वाणरो रायपुरिसेहिं वि-5 वाइओ समामो पुणरवि विजयपुरे नयरे नियगाणं अम्म-तादीमं पुत्तो जातो। नामं च से क्यं वंदामओ चि । संभरह व पुष्ठ बाहं । ध्रम्मरुई वि विहरंती विजयपुरमागती । वं रहुण अरहदासं लवर-वाय! अहं धमारुइसयासे प्रयामि। अरहदासेण लविओ-पुत्त ! तुरं को निवेशो, जेण प्रवयसि ?। वंतामएणं स्वियं-गुरू भे कहेहिति ति। अरहदासेण धम्म-रुई पुच्छिओ बंतामयस्य निवेयकारणं । ततो धम्मरुइणा ओहिनाणेण विण्णाया तेसि दोण्ह 10 वि प्रवभवा कहिया। ततो सोऊण अरहदासो वंतामयसहिओ पवइओ। विहरंता य महुर-मागया। **सुरदेवो** य राया पुष्फादंतासहिओ वंदिबं निगाच्छइ। वदिया य णे**र्हि धम्मरुइ-अ**-रहदास-वंतामया । वंदिचा वंतामयं भणति-भगवं ! को भे निवेशी, जेण भे एयरूवरसी पढमबैए पञ्बइया ?। वंतामएण भणियं-रायं 'पुष्फदंता देवी मम निवेशी ति। तती सिविन्हिओ राया भणड-कहं पुष्फदंता देवी निवेशी १ नि । वंतामएण भणियं-गुरू 15 भे कहेइस्सइ चि । वतो राया धम्मरुइं पुन्छइ वंतामयनिवेयकारणं । ननी धम्मरुइ-णा श्रीहिणाणेण सुदिष्ठं. तेसि तनो पुत्र्वभवः परिकृतिया । तनो पन्छा जिणदास-पुष्फदंताणं पलायणं ह्यवरेण आर्टि काऊण निरवसेस जाव पत्र्यणं नि परिकहियं । 'तं एवं सुरदेव! वन्तामयस्य पुष्फदंता देवी निवयकारणे ति । एव धम्मरुङ्णा पकहिए समाणे तको राया दुगुणजणिअसंवेगो देवीए समं पद्ययह । सुचिरं संजम काङण काल-20 धन्मुणा संजुत्ता धन्मारुई सोहम्मे कापे सोहम्मवडिंमए विमाणे इदो उपवण्णो, इयरे अरहदाम-वंतामय-सुरदेवा पुष्फदंता य तस्सेव सामाणिया उववण्णा । मोहस्मिदी दो सागरीवमाई टितीमणुपालङत्ता तनी चुओ समाणो सुकुले पश्चायाओ सुहम्मी नामेण, अणुपुवेण संबुद्धी थेरमर्सावे पद्मइओ उरालतवजुत्ती जहोसहिल्डिमंपण्णी । अरहदास-वंतामय-सुरदेवदेवा सोहम्मकपाओ ठितिक्खण्णं बद्दता वाणारसि-भहित्यपुर-गय-25 पुरेश कराख्येभ-जियसत्तु-अरिंद्मा रायणी जाया । पुष्फदंतारेवो ठितीनस्वर सोह-म्माओ बद्दा महूरानयरीए निहयसनुको रक्का रयणमालाए देवीए कणगमाला नामं दारिया जाया । अणुपुद्वेण संबुद्धा जोव्यणत्या रूव-लावण्णओ निरुवमा । तं च अतीव स्वस्मिणि सोकणं कराखबम्ह-जियसन्-अरिंदमरायाणो [क्तेक] दूर रेमंति कप्पगमालाकप्पं। ते य दूता निहयसत् गा रण्णा पडिसेहिया। ततो ते रायाणी इसि-30 या समाणा सन्वबहेणमागंतुं काणगमालाकएण महरानगरि रोहिति । सुधन्मो य अगगारो विहरंतो महरापुरिमागतो, बहिया उज्जाणे ठिओ । कणगमालाए वि य निय-गकम्माणुभावेणं सित्ताहियं कोहं संवुत्तं । ततो निहयसन् राया कणगमार्खं गहाय

१ वियम्था पदव<sup>्</sup> शाब ॥

महराजो निग्मंतुं करास्त्रबन्ह-जियसन्-अर्रिदमराईणं उवणिति-एस मे क्रणामास त्ति । ततो ते रायाणी कणगमालं सरुजं दृष्ट्ण वेरमासमावण्णा उवसंतराग-दोसा एगयओ महरामगरि पविद्वा । ततो कतिहिं विवसेहिं गएहिं कणगमालासहिया सहस्माधणगा-रसमीवे पवइया, सुचिरं काळं संजमं अणुपाळइत्ता समाहिणा कालधम्मुणा संजुता। सधम्मो य बंभलोए कप्ये बंभवडेंसए विमाणे दससागरीवमिटईओ देविंदो उक्वण्णो । ई करालवंभ-जियसत्-अरिदमा कणगमाला य अणुक्रमेण वंभलोए कप्पे चंदाम-स-जाभ-आदिश्वाभ-रिहाभेसु विमाणेसु सारस्सय-आदिश्व-वण्हि-वरुणा देवा वंभसामा-णिया उववन्ना । तनो बंभिंदो दस सागरीवमाइं ठितिमणुपालेऊणं चुओ समाणो इहेव दाहिणह्रभरहे साएयनगरे गरुलवाहणम्स रण्यो पंडरगिणीय देवीए हरिवाहणो नाम कुमारी जाती. गरुखवाहणे अतीते राया संवृत्ती, मी य अहं । देवदत्त ! इयरे वि य 10 साररसर्थगा-८८इ च-वण्ह-वरुणा देवा ठितिक्खाएणं वंभलीया बहना उहेव दाहिणाइ-भरहे उसभपुर-सीहपुर-चक्कपुर-गयनगरेसु पुरेसु आतिच-मोमवीरिय सनुत्तम-सत्तदमणा रायाणी जाया । तनो मया तेसिं सुनंदाए देवीए धीयरो सामा नदा नंदिणी नंदमती य [ \*तेम् आइचादीणं \* ] दिन्नाओ । नतो ते गाणो ममं ज्ञामाउला संवृत्ता । ततो हं मुचिरं कालं रज्ञमिरिमणुगलइत्ता आदिश्वादीहिं गईहिं मिलेओ सतुग्ध-15 अणगारसमीवे पहडुओ । ताव (ताओ) य मं सु(सु)याओ (प्रन्थाप्रम्-८२००) सामा-ऽऽतियाओ जि<mark>णादसाण गणिणी</mark>ण समीवे पवस्याओं । तती हं देवदस्य गामाणगाम विहरमाणी इसं असित्रशिरिमागती । अज य मे नाणावरण-इरिमणावरण-मोहं-तरायखण्णं विनिमितं केवलवरताण-दंसण समुप्पन्नं । एनेसि पि आदिचार्रण अञ्चरनि केवलनाणं समापिजिहिति । त एतेण कारणेण देवदत्त ' आदिश्व-सोमवीरिय-मन्त्तम-सन्तुदम-20 णाणं रायरिभीण अन्नमन अणुत्तरी अणुरागी ति ॥

ण्वं हरिचाहणकेबलिणा परिकहिए केट तत्थ पवडता, केहिं वि अणुवयाणि गहियाणि, अमहेहिं वि अम्मा-पिउण अणुमते पवाणुव्वया गिहीया। तं एय देवीओ ! पुव्वभवे सममत्त लढं।
ततो अम्हे देवी ' अण्णया कयाइ नियएसु हित्तेमु तर्णसंधारगयाओ अन्नमन्नसमहीणाओ निवनाओ अच्छामो । सेणण य सप्पो गहिओ, आगासण नीयमाणो नहीं विउ 25
अम्होवरि पिडिओ । ततो तेण मो खद्रया । विमधारियाओ मया समाणीओ सोहम्मे
कप्पे मकस्म देविंदस्म देवरण्णो अग्गमहिमीओ संबुताओं । ततो मो ठितिकखएण
चहना उहेव दाहिणहुभरहे पुष्पकेउनगरे पुष्पदंतस्म रण्णो पुष्पच्लाए देवीए
दुवे धीयरो आयाओ विमलाभा-सुष्पभाओ नामेणं । सभरामो य पुव्वभवे । तं प्रवं
ताव देवी ! अम्ह जांतीसंभरणं।

<sup>े</sup> के हे गों के विमाडस्यन--- "कमाहुचा" की १ तार गर उर मेरू ॥ २ "फसरबरी बगवा" शाक ॥ १ वर्ष-सिमा क्षण आंद्र हा अ अरहा के अस्पादिक कार ॥ ५ "तीसहम्म शाव ॥

ततो अम्हे असिक्खियाओ चेव पच्छिमाओ कलाओ जाणामी । पच्छिमाओ नाम जा देवभावे आसि । देवलोगे य देवा देवीओ य सबे बावन्तरिकलापंडिया भवंति ।

ततो अण्णया कयाइं राया हरिसिनो अम्हे विण्हासणहेउं 'किं मम धूयाओ पंडियाओ ? न व ?' त्ति समस्साए पायगं गहाय अम्ह समीवमुवगतो, लवइ इय—इमं ताव पुत्त ! 5 पायगं पूरेह त्ति—''न दुल्लहं दुल्लहं तेसिं''। ततो अम्हेहिं पि चितिऊण

विमलाभाष पायओ पूरिओ इमेण ऽत्थेण-

मोक्ससुदं च विसालं, सम्बद्धसुदं अणुत्तरं जं च । जे सुचरियसामण्णाः ण दुल्लहं दुलहं तेसिं ॥

सुष्पभाष पुण इसेण अत्थेण---

10

25

सहे समुद्धरित्ता, अभयं वृक्षण सञ्बजीवाणं। जे सुद्धिया दमपद्दे. ण दुलहं दुलहं तेसिं॥

भिन्निम्म पायए राया परितुहो छवइ—पुत्तय! वरदो हं, वरेह वर हिययइच्छियं ति।
ततो अम्हेंहिं छिवयं—ताय! जह त्थ अम्हे वरदाओ. तो उन्छामो पव्यवद् । एवं छिविए
विसण्णो राया मुहुत्तंतर चिंतेऊण पुणरिव अच्छेरयं विन्हिंओ छवइ—पुत्तय! इक्स्वाग15 वंससिरसं तुब्भेहिं कय, कुणह धम्म। [ततो अम्हेहिं छिवियं—] ताय! किं इक्स्वाग्यससिरसं ति। [राया भण्यः—] पुत्त! इक्स्वागाण वसे सञ्वकण्णा पञ्चयंति नि। ततो
अम्हे राया मीयासमाम्दाओ मह्या भट-चडयरपहकरेण रायवरसप्रहिं समणुजाइज्ञमाणमग्गाओ वुज्जमाणीओ य विपुछिदी-सक्तार-समुद्रएण वंभिछज्ञाण अज्ञाए समीवं नेऊण
सिरिसणीओ दछहत्ता पिद्रमक्षो भवण। अम्हे वि चिभिछज्ञाण अज्ञाए पद्माविय-सेहाविय20 सिस्सावियसमाणीओ विहरमाणीओ दहमागयाओ। त द्वी! अम्हे दो वि पव्यवस्या मो ति॥
ततो देवीहिं अज्ञाओ सक्कारेऊण विमिज्ञ्वाणो विभिष्ठप्त-सुप्यभातो। ततो गयाओ
भगवईओ। अहमिव य सामि! देवीसगामाओ चेट्रिण गया पियंगुसुंदरीसमीवं। सा
य समं दृहण ससंभमं उद्विया। कल्युण च नीससर्ताण पुणो पुणो अवतासिया।

(??) पुच्छइ सुहासणगयं, कि पिय मे अडकेकर्गगच्छी। न जाणामि नै पासंती. एवं भणिए धूणति हन्धो॥

एतीए से गाहाए इमो अत्थो पुन्छइ ति पियंगुमुंद्री मुहासणवरगयं बंधुमति। कि पि अत्तण हु दुक्तिया अडकेकराए दिहीए दृहण किमेय कहं व १ ति न वि जाणंति। बंधुमतीए ढवियं—विहसमाणा धुर्णति हैंत्थो आमं न जाणांस न पाससि ति (??)।

ततो मे **पियंगुसुँदरी अ**ञ्मंगि-उञ्चित्रय-मिज्ञय-जिमियाए निययाई आभरणाई 50 पिँटेईण संयमेव मे पिणिधइ रसणाकलावं च ।

१ भवें डी १॥ २ विष्णास में ०। विष्णास इर ॥ ३ विसहङ्की १०॥ ४ "णुक्तिका" श्रां विना॥ 'ऽ पिया से क १ तो ०॥ ६ उ २ मे ० विनाऽन्यत्र— "शायद्वी क १ तो १। प्राण्ड अवसी तो १॥ ७ म प्यसं क १ तो १॥ ८ हत्ये डी १ उ २ मे ०॥ ९ जाङ् शोविना॥ १० हत्ये शाव ॥ ११ प्रेण का विना॥

जाहे कडीय सिढिलत्तणेण ल्हसह रसणा नियज्ञती। तो मे वेढेइ कडिं, अहुगुणेणं दुगुहेणं॥ अवयासेऊणं मे, दोवारे भणति—देंअवे (१) वश्। देवि रायं पि य वंदिऊण ततो आगया इहइं॥

तं ऐवं मे सामि! दिवसो गतो, एवं च मे सुयं ममणुटभूयं च ॥

ततो पच्छा सगगारं परिमया मया समं । ततो पियंगुमुंद्री मम उंटाणं नाड-यासयासे उवल्रद्धं [ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कडिहें दिवसेहिं पुणो होवारिश्रो एइ पासं मं। सो मं पणामं काउं असोगवणियाए उस्सारेईण विरहिओवासे आसीणस्य पायपितोदितो पकिश्रो जहाणुवत्तं वयणमालं---

#### गंगरविख असंबंधो

10

सामि । आसि इह एणियपुत्तस्म रण्णो महादुवारिओ गंगपालिओ नाम । तस्म भद्दाण भारियाण अहं बालओ गंगरिवस्तओं नाम । अन्नया हं कयाइ विविधानेण भागितिया वास वेही बाहरइ— । सामि ! कुकुहाणं जुढं रंगणडागा-रइमेणियाण, तं पासिण्या किंग तुहसे एह लहुं । सामिणी लवइ । 'तेण य पलोइओ हं 'ति तओ सा दासी लवइ— वंणसमण्म (१) दूरेण कको । । एसा गणियाणं रमिवसेसं जाणह १ । तओ मि अह महसा पिलनो तत्येव वीणादं तेण सम गरूलीय । दिण्णेसु आसणेसु य गध-महस्कारियपुड्यणं तं जुढ़ कुकुर्डाणं सप-लमें । बढं च पणियं सयसहस्सेण । वीणादं तेण सो रंगणडायासंततो कुकहो गहिओ । तनो अफालिओ य तेण । रइसेणाकुकुरो पराजिओ । जिना रितेसेणिया सयसहस्स । आगारिय च दसराणं । ततो बिनियपण रइसेणाकुकुरो गए गहिओ तेजविओ य मण । २० तनो बितियं सपल्या । अह रइसेणा जिणह तत्य । तओ अह तत्थेव वुत्थो । ततो बितियंदिवसे दासी पढगवत्थपच्छुयहत्था दीणाराण अहमयं ममं दरिमावेडण रइसेणाए दलयति । एवं मे तत्थ सुद्देणं कालो वच्छ । न य हं जाणामि 'कितिओ गओ ?' ति ।

उक्कृतियं च कलुणं तत्थ गणियापरियणेण । ततो 'कि एय <sup>१</sup>' ति भणेतो उद्वितो सहस। ह उत्तरयं च पियरं निसामेमि । ततो हं सोगसमुप्पण्णो तुरियं नियगभवणमागओ । तत्थ 25 अहं अइंतो बहुजणस्स सुणामि वयणं—एस बारसण्हं वरिसाणं पितिमरणेण घरमागतो ति । ततो हं वितियजणियसंतावो तुरियं घरमइगतो । व्चर्छीहं च हं सोगविसण्णिहययं अन्मं । तीय य समं बहु रोइफण सोयसमुत्थयहिययो कह कह वि दिणे गैमेसी य । ततो हं लोयपसिद्धाइं सथिकवाई काउं अन्मासमीवे आसहे ।

मम य बाखवयंसी सक्कडयो नामेणं । तस्स य भजा आगया समाणी अम्मं छबड्-- ३०

र पेश्राच व° उर मेठ दिना ॥ र श्वासेव मे कर मो १॥ र उवटा शाव दिना ॥ ४ देशा वि° दिल ॥ ५ उप व सवस्वस्थात्रे° कर्सक शाव ॥ ६ "द्याण शाव ॥ ७ मसेमी व कर मोठ ॥

अत्रान्तरे कियांश्रित्वाडसृदितः सम्भाव्यते ॥
 व० द० ३७

जयड महादोबारियमाया । अम्माए लिवया—िकं मं पवंचेसि ?, जस्स वि माया (??) तं माहणित चिंतेमि य किं तुह इमं ? ति उवागयं च मे मए विद्दवियं दृवं ति । तेण मे अम्माए लिवयं (??) । अह मक्कडओ अचिरेण आगतो अवयासेऊण मं भणित—एहि वयंस !, तुमं सदावेद राया। ततो हं तेण समं गतो रायउलं। रक्षा सक्कारेऊण अहं ठिवओ दुवारिमा। अहं फिडिए मज्यण्दे दासी पत्थियाए कूरं गद्देऊण दाहिणहत्येण महंगं सुणगिनव मे वाहरित । तत्थ गओ मि अहं। आईहो भणामि—भिंदािम ते मह्ययं अयं सीसे मक्कड-पयिनम दिहो(?)। ततो हं लिजिय-लजाविओ कओ । सा मं लवह—

'घेत्र्ण तुमं कूरं, देजा सुणगाण अहव उन्हेजा। मा धारेहिं पंडित!, नत्य नियत्ती पवत्तस्य ॥'

10 चिंतंतेण रायवळपवत्तस्स नियची न कायवा । ततो चिंतेमि-अहो! दुकारं में पिउणा कयं वोवारियत्तं ति । एवं मे वषद कालो ।

अज्ञया उप्पछमाला नामं दासी उवालमति । 'आयारमइक्षमसि'ति रुद्धा य सा ममं भणइ—गन्नो निहिओ सि । रायसमीवाओ य मक्कडओ आगंतूणं ममं लवइ—अहो ! ते वयंस ! क्ओ तोखितो ते राया. एसा उप्पलमाला पच्छण्णं अंगमंत्रणं कुणमाणा तुमे 15 तालिया, उवरि च पासायगतो गवक्खेण राया पस्सति. ततो परितुद्धण अहं विसन्नियो 'वच, वाहरसु गंगरिक्खयं' ति. तमेहि, गच्छामो रायसमीवं । ततो हं मक्कडएण समं गतो रायसमीवं, पणामं काऊण णातिदूरे द्वितो । ततो मे राया सकारं कुणइ अणुरूवं, कण्णंतेवरवावारे मि निवंबह ।

ततो हं वसंते काले अण्णया पियंगुसुंदरीए घरमतिगतो । तीसे य पुत्रण्हकालो । ततो 20 सा परितृहा छवह—गंगरिक्सय! भुंजसु वेछ ति । समंततो हं उबरमाणो चेडीहिं 'अचे-वणो मि'ति सहासं हत्ये घेचूणं निवेसाविओ । तओ उवणीया भोयणविही मे । ततो वित्यारिम्म भने उवणीए छवह कोमुह्या—ण(णं) दच्छामो ताव पंडिययं भुंजतं, ततो अन्हे वि सिक्सियामो भुंजिंतं । ममं चिंता उप्पन्ना—सुदु विभवेण भुंजामो ति । ततो पुण परिग्हें इण समं समादुवाली काऊण विलमिव पिक्सियामे हं कवले । अह ताओ कहकहस-25 हेण हसिऊण छवंति—अहो! ताव सुदु निवणं विण्णाणं अण्णएणं वेसिन्म आगमियं ति । ततो मे आयंतस्य कण्णासमीवाको विणिग्गयस्य ताओ चेडीओ 'पेच्छामो छुरियं' ति एका मम छुरियं गेण्हर, अण्णा मे मसि हरह । वेत्तळ्याकज्ञान्म य छवंति—कि आवहेणं ? ति । ततो हं ताओ छवामो—सुंदरि! इह तिवग्गन्मि तिबिहा पुरिसा विति ज्ञंति, तं जहा—उत्तिम-मिक्सम-ब्रह्म ति. तेसि च कए बुन्भए सत्यं. इत्तमो विद्वीए निरिक्सओ 30 रायह ति, मिक्समो मिणिको आहको वा रायह, अहमो पुण पहारेहिं. अंते सत्यकक्षमिय.

१ °नो महातु° शां०॥ २ भइतीऽण् स° शां०॥ ३ °इण्डा स° शां० विना॥ ४ सो सं ६ ३ गो० विना॥ ५ °नियं शां७॥ ६ °गजेस° शां० विना॥ ७ समद्व° सं०॥ ८ सतो स° छ। ३॥

30

होंति तिबग्गन्मि पुणो, संखेवेण य विहा भवे पुरिसा । मिला सन्तु य तहा, मन्द्रत्था चेव ते वित्रि ॥

वतो हं ताहिं छविक्रो—मित्तस्य य सत्तुस्स य कहेहि णे विसेसं। मया छविया—मित्तो हिक्रो, सत्तू अहिक्रो, को नेव हिक्रो नेव अहिक्रो ति सो मज्जत्थो। तओ में ता पुणो छवंति—एएसिं तिण्हं पुरिसाणं तुमं अन्हं सामिणीणं कयरो? ति । मया छवियं—बाहं 5 दासो सामिणीए ति । ततो ताओ छवंति—अये! पछवसि ति, 'तिण्णि' भणिऊण अण्णो पुण चडत्थयो 'दासो' ति। ततो में वितियं—अहो! इमो आछो (प्रन्थाप्रम्—८३००) ति । ततो हं सुविदं वितेऊण भणामि 'मित्तो' ति । ततो ताक्षो पहसियाको छवंति—किं मित्तो हितिको चेव ? उदाहु अण्णं पि किंवि विष्यं करेइ ? । मया छवियं—जीएण वि कुणइ पियं मित्त ति। ततो णाहिं अहं सिरं गहिको—जइ तुमं सामिणीए मित्तो ति देहि सिरं सामि- 10 णीए । 'गेण्हह'ति मए भणिया। ततो ता वेति—अन्हं एय अच्छउ, कज्जन्मि चेच्छामो ।

अह अहं अण्णया कयाइं कण्णासमीवं गतो तीसे हत्ये हारं दृष्ट्ण क्यामि—अहो! सामिणि! हारम्स सिरि चि । 'गेण्ह' चि सा ममं छवइ । मया भणिया—अछं ममं वि । 'किं अछं?' ति तो भण्ड कोमुइया मो(मे)। ततो मया छवियं—सारीहामि । मा छवइ— किंचि अछियं ति । 'आछो' चि मि निग्गओ। ततो मज्यैण्हे(ण्ड) वेछायं च घरमागयं च मे 15 अम्मा कंदंती छवइ—विणासिया हं तुमे चि । मया भणिया—किं कारणं?। ततो भण्ड—किं एमा कोमुइया हारं इहं उजिसऊण गया?। 'हा! कहं ति मक्षो हं' गओ कण्णयासयासम्म। पायविक्षो उद्दिओ विण्णवेमि कण्णं इमं वयणं—पसीयह सामिणी, हारो आणिज्ञच इत्थ, जीवियं विण्णं ति । तवो कण्णा छवइ—मा भाहि, मम संतिओ अच्छउ तव घरे चि ।

(११) आह मे अण्णया किण्णरी वें केंचेसी य सबइ य बग्ंधोडेचि य मे य रोसेण वर्त-20 गगहियहत्थेणं तालेमि चि पहाविडं पलायमाणी घरमइगया (११)। अहमवि से मग्गेण गती। ता मि ताप लविओ—भूमि ताब वियाणसु तो मे हिच्छिसि चि (१)। ततो हं भया नियत्तो।

नवरि य कण्णं पासामि पुरको य मे पाएसु पहमाणी । छवइ य मे---इच्छामो, जीवियं तुह पसाएण ॥

ततो मया अंश्रिओ खग्गो। ततो सा छवइ—किंचि जियंती य मय ति। केसा घेसूण 25 समूसिया। णाप भणइ य—छिवसु सिरं ति। ततो हं दुक्खेण भएण समोत्थयहिययो इमाणि चितेमि—

कोमुइयावयणाई, ताहे में आविहिन्त हिययस्मि। लिहियं में चेडीओ, सुणाहि देवीय विण्णप्पं(?)।। जं ते पुढं भणियं, 'जीएण वि कुणइ पियं मित्त'—न्ति।

तस्स वाव आगवो काळो ।

जं भणइ सामिणी तं. करेहि अहवा वि मरियहं ॥

र "न लिबिड़ा के १ ॥ २ "शीप कतरशो ति शां० ॥ ३ "ग्रहे नेवालं ख उ २ मे० बिना ॥ ४ "कवीसी ७० मे० ॥ ५ "श्र्वोद्वेति ७० मे० बिना ॥

जो' एस अज्ञउत्तो, जं जाणिस तं तहा इहं आणे। जइ नत्थि सो इमा नत्थि एत्थ हु तुमं पि नत्थि ति।।

वतो हं---

'एवं' ति भाणिकण, एयहा आगतो समीवं ते।

ं वं सामि!—

तुकां गुणेण देवीय जीवियं होज मज्हां च ॥

ततो मया लवियं—जाणामि ति । तेण वि मणियं—एवं होउ ति । ततो सो मम समीवाओ सिग्धं निमातो गतो। अहमवि चिंतयामि—िकैं पुण कायवं ? ति. अकुछोइय(यं) अधम्मो अयसो अकिती जीवियसंदेहो, सबेहिं कारणेहिं न जुज्जइ पंडियजणस्स परदार-10 गमणं. किं पुण रायकण्णाए समं समागमो ति सुह्ओ ?। तम्मि चेव पतिदिवसे बहुक्त्वो नामनामओ नहो सो बहुपरिवारो गिहंगणिम्म चेव नहपेच्छं दलयति पुरुहुय-वासवक्ष्यनाडयं परदारविदारयं नाडयं ति । इमेणं अरथेणं—

### परदारदोसे वासवोदाहरणं

वेयहृस्य दाहिणाय सेढीयं रयणसंचयपुरम्मि इंदकेज नाम विजाहरराया । तम्स दुवे 15 पुत्ता आसि विडला विजाहरा पुरुद्धय-वासवा नामेणं। नतो वासवी वेडवियमेरावण-मारूढो गगणपद्देणं सर्वं भरहवासं हिंडमाणो सुहरमणीयं गोयमरिसिणो आसम दहण हत्ति वेगेणं ओवइओ । गोयमम्स य तावसस्य पुवं नामाऽऽसी 'कासवो' ति, सो ताव-साहिवती । ततो सो गोहोमं काउं पक्तो । रुद्रेहिं तावसेहिं अंधकृवे पक्तिस्तो । तस्म य कंडप्पिओ नाम देवो पुबसंगहिखो, तेण य सो नायो । आगंतूण य कृयसमीवं वसह-20 हवं काडणं पुष्कं अंधकृवे ओगाहइ ति. तत्य लग्गो उत्तारिओ। नओ से 'अंधगोयमो' त्ति नामं संवृत्तं। देवेण य भणिको-अमोहदरिसी देवा, वरेहि वरं भहिरहयं जा ते दल-यामि ति । तेण भणियं-विद्रासवस्य तावसस्य भीणगाये सुयमाँऽऽह्रह्नं द्वावयस् तेण य से सा द्वाविया। ततो सो तावसो तओ आसमपयाओ अवक्रमिकण अयोहण-स्स रण्यो विसयसंघीए रमणीए अडवीए से आसमं करेड । अयोहणो य राया देवसंदे-25 सेर्जे भरप**हिं** साढि भरेऊण गोयमरिसिणो ना(नी)ऊण दलयइ । ततो सो तत्य वासवो गोयमरिसिणो मञ्जं विद्वासव-मीणगासुयं आहर्लं नाम इत्यिकोडो [\* आहर्ल \*] दटण तीए समं करेति ससम्मा गोयमरिसिणो परोक्खरस । गोयमरिसी य पुष्फ-फळ-सामिहेयस्म गतो आगतो । तं च वासवो दहुण मीओं वङ्कवं करेइ । नायो य गोयमरिसिणा. वहिन्नो य परदारदोसेणं ॥

र अं युक्त अव्यापुत्ता अंबार शाष्ट्र । र किं मुक्ता शाष्ट्र । १ भिष्ठिकं कशाधाव ने विनास इन्यम — प्राप्त अस्टिकं सार की ३ कश्मी १। प्राप्त सार शाष्ट्र । ५ भिष्ठिकं कशाधाव महिल्ला कि १॥ ७ भी विकासक की १॥

Б

एयं सोडण अहं, दुगुणानियजायधम्मसंवेगो । चितेमि—न में सेयं, क्षणमवि पत्थं विलंघेडं ॥

स्य गमिस्सामि चि।

अह अहुरत्तवेले, सुत्तवित्रद्धो सरं निसामेमि । दुक्सपररनीहारं, पडिबुद्धो पासहे देवि ॥ बाहरइ य मं अग्गंगुळीए अहयं पि से गञ्जो पासं। सा मं असोयवणियं, नेऊण इमं परिकहेइ ॥

### पुत्तय ! स्रेणसु---कामपडागासंबंधो

चंदणपुरे णयरे अमोहरिक नरवती आसि, तम्स चारुमती नामं देवी, पुत्ती य 10 चारुचंदी कुमारो । वसुमित्तसुओ सुसेणो य से अमधो । ते य तम्स रण्यो सबकज्ञ-वहाबगा । तत्थ य अणंगसेणा णाम गणिया । तीमे सुया कामपडागा नाम दारिया । दासो य दुम्मुहो नाम । सो य दासीणं वाबारे रण्णा निउत्तो ।

> रूवेण आगमेण य, बुद्धीय य तत्य चंद्रणपुरन्मि । कामपडागांसरिमी, अण्णा कण्णा उ णाऽऽसी य ॥

15

अह्डण्णया कामपडागं नरिंदभवणा णिगच्छमाणी दुम्मुहो दृहण लवइ-विहिसि मए समं<sup> १</sup> ति । ततो तत्थ य निन्छियंती परुट्टेण करेण गहिया भणड य—जइ जिणसासणं अभिगयं मे, एएण सक्षवयणेण दुरम्हमुहाओ सुवामि । एवं भणिए मया दासो देवयाप-मावेण अवष्करो चेव विष्फुरिकण एगंतिस्म निरुद्धो ! कामपडागा वि गया सभवणं । दम्मुहदासी य तीसे पदुहो ।

अह अण्णया कयाइं तावसा वडच-मंडिलि-उदयर्बितुपामोक्या पुष्फ-फलाइं गहाय रण्णो उबर्णेनि, ते य ताब निवेएंति, जहा-अन्हं आसमे जण्णो त्ति, तस्म अरहह तुटभे परिरक्सणं काउं। ततो राया वसुमित्त-सुसेणामबेहिं समं सपहारेकण चारुचंदकुमारं लवइ--गच्छ तुमं ताबसासमं, तत्थ जण्णम्स परिरक्खणं कुणह । ततो सो कुमारो विज-लवाहण-बलसमग्गो बहुजणेण समं संपत्तो । तिम य जण्णे बट्टमाणे चित्तसेणा कलिंग-25 सेणा अणंगसेणा कामपडागा य संघंतएण पेच्छाओ दछयंति । दुम्मुहो य दासी कामपहागाए बारगं जाणिता सूईनहं आणवेर । ताओ य सूईओ विसेण संजोइता काम-पहानाय नवणहाणे ठवेइ । तं च कामपडाया जाणिकण उवाइयं करेइ—जइ नित्यरामि पेच्छं तो जिजवराण अहाहियं महामहिमं करिस्सामि । चउत्यभनेण य तं नित्यरइ पेच्छं । ता य सूर्रेको विससंजुत्ताको देवयाए अवहियाको। 30

वह तत्व चारुचंदी इमारी कामपडागाव नदृष्मि परिवृही कडय-तुबियमादीणि सबाणि आभरणाणि छत्त-बामराओ य दळयह । ततो निवत्ते जण्णान्म कुमारो आगच्छह

२ सुष्य की हु॥ र "बालिएस्सि अक्लकबाड जासी हु २ मे० विना ॥ ३ "साजो दु" यो ० ॥

निराभरणस्वो । तं च राया दृष्ट्ण उलुग्गाभरणसिरओ वितेति—कि तु हु कुमारो उलुगासरीरो अतीव चिंतावरो य दीसइ ? ति । पुच्छइ य राया कुमारस्स परियणं — कस्साऽऽभरणाणि कुमारेणं विण्णाणि ? ति । तेहिं भणियं —कामपडायाइ ति आभर-णाणि छत्तं चामराओ य दत्ताणि । कामपडागा य सवपयत्तेण जिणवरिंदाणं महिमं 5 करेड । चारुचंद्रो वि य कुमारो केवळमेत्तं भमुहा य फंदेड ।

न वि ण्हाण-गंध-महं, न य भोयणं च आसण-सयणं । इच्छइ भणइ य मायं—करेहि महिमं जिणवराणं ॥

ततो 'होउ'ति देवीए भणियं । तं च राया सोऊण लवइ देवि—कासवकुळं वहुेइ चारुचंदो ति । देवीए लवियं—अणंगसेणाए ति । सा य अणंगसेणा रायसमीवे चेव । 10 ततो राया अणंगसेणं पुच्छइ—अणंगसेणे! किं कामपडाया साविय ? ति । ततो अणंगसेणाए लवियं—सुणह सामि! जो अत्य परमत्यो—

#### सामिदत्तसंबंधो

सामि! इहं चंदणपुरवाणियओ पाउसकाले य विदेसो आगतो सामिदत्तो ति नामेणं अरहंतसासणरओ। कामपडायाए य सो अभिरुहओ हियए से अभिरुम । ममं च णाए 15 कहियं। मए य सो घेत्तृण घरमाणीओ 'दारियं से कामपडायं दाहामि' ति । तेण य [ण] इच्छिया। ततो 'से पायमोयं आसण-भोयण-पूर्य च काहामों' ति कहवं पि नेच्छ इ 'पोसिहओं'ति काऊण। ततो णं अम्हेहिं पुच्छामो धम्मं। ततो सो अम्हं अणगारधम्मं सावयधम्मं च साहेइ। मणइ य—

#### अणुबयाणं गुण-दोसा

20 वाणारसीए नयरीए अरहदासी नाम सत्थवाही सावजी, मजा से जिणदासी, तीसे पुत्ती अहं सामिदत्ती नामं। मम य भजा मुणिदत्ता य। सदारसंतीसं च मे वयं गहियं, तं मुद्रता नाहं अण्णाए समं वसामि। अणुबयाणं गुण-दोसे अम्हे कहेंद्र इमे— पाणाइवायगुण-दोसे मम्मण-जमपासीदाहरणं

वाणारसीए चेन नयरीए दुमरिसणो नाम राया, सुमंजरी य से देनी। आरिक्सओ 25 जमदंडो चोरगाहो। तत्थ य जमपासो नाम मार्थगो परिवसह। नलदामो नाम नाणियओ, पुनो य से मम्मणो। तेहिं होहिं वि अभयदिण्णो रण्णा हरू दिहो। मम्मणो पियरं भणह—मारेहि। तेण निच्छियो मारेहं, सो वि य वारिओ—मा मारेहिस। तेण य तस्स पमत्तस्स मारिओ। दिहो य पियरेण। ततो जमदंडेणं चोरगाहेणं गेण्हेला रण्णो उवणीओ। रण्णा पुच्छिओ तुण्हिको अच्छह। जमदंडेण पिया से सकसी ओविहो। 30 तेण वाहरिट [पुच्छिओ कहेइ—सामी क्यावराहो मे पुत्तो।] रण्णा जमपासो मार्थगो सहावेदण मणितो—मम्मणं मारेहि। ततो भणह मार्थगो—मुणह सामि!—

१ 'रो निष्छायसरीरो अनीब शां० विना ॥ २ वृत्य की ३ आं० ॥

हिश्यसीसे नयरे दमदत्तो नाम वाणिययो आसि । अण्णया य सो अणंतिजिणसयासे पवहलो, तबप्पभावा सबोसिह संपण्णो जाओ, इहं च आगतो पिउवणसमीवे पिट मं ठिओ । मम य पुत्तो अहमुत्तो चवसिग्गयओ तस्स पायसमीवं गतो । सो अरोगो जाओ । ततो तेण ममं कहियं । अहमिव सपरिजणो उवसिग्गओ तस्स समीवं गतो । मुक्कोवसग्गो च सावयधम्मं अणुवयाई गिण्हामि । तेण हं सामि! जीवे ण मारेमि । जइ वि सामी सीसं ॐ छिदेह तो वि न मारेमि।ततो रण्णा पूजिओ विसिज्जओ (प्रन्थाप्रम—८४००) य, पूजिओ तहेव नछदामो वि । मम्मणो अण्णेण मारिओ । एए गुण-दोसा अमारेत-मारेताणं ।। अलियवयणगुण-दोसे धारण-रेवइउयाहरणं

इयाणि अलियवयणदोसा—पोयणपुरे नयरे धारणो रेवई य दो विणयवयंसा परिवसंति । अण्णया धारणेणं रेवइस्स हत्थाओ छक्स्सस मंडं भिरियं । एकामेकी य 10 छक्सा दायवं ति । सो तेण भंडेण ववहरंतो ईसरो जाओ । रेवई य त धणं मग्गइ । धारणो अवछवइ । रेवइणा रण्णो छेहिवयं—निश्च सक्खी में । कारणिएहिं रण्णो समीवे तुला परिसाविया—जह धारणो धरेइ ततो तुला पडेउ । पिंडया । पुणो—जइ रेवई न घरेइ तो तुला मा पढउ । न पडड । रण्णा रेवइस्म छक्त द्वाविउ 'अलि-यवादि' ति काउं जीहा छिण्णा । एए अलियवयणदोसा गुणा य ॥ 15 अविण्णादाणदोसे मेरुस्स गुणे य जिणदासस्स आहरणं

मगहाजणवए वडुए गामे अरहदत्तपुत्तो मेरू नाम गामउडो परिवसइ । तत्थ अण्णो उग्गसेणो नाम कोडंबी परिवसइ । सो य र्रात्तं पाणिए पढंते केयाराणं पार्टि वंधिकण केयारे पाणियस्स भरेत्ता गाइपरिच्छं जाव करेड ताव मेरू गामउडो केयारपारिट भिंदिकण अप्पणए केयारे भरेत्ता गाइइ । उग्गसेणोण दृदृण लेहवियं राइणो । तेण सस-20 क्सी पिया उद्दिहो । तेण पुच्छिएण जहावत्तं सिद्धं । रण्णा अरहदत्तो सबवादी पूर्को, गामउडो सुखाए भिण्णो, उग्गसेणस्स गामउदसंतियं छेतं दिशं ।।

अहवा इमं अदिण्णादाणे पसत्थं बीयं उदाहरणं—वसंतपुरं नयरं। जिय-सन् राया। जिणदासो सावगो। सो य जियसन् अण्णया अणुयनं निग्गओ अस्सं बाहेइ। इंडलं च से पिढ्यं। सो पुरिसे संविसइ—मग्गह इंडलं जेण केणइ 25 गहियं ति। जिणदासो य तेणऽवगासेण गच्छंतो इंडलं दृद्ण पिडिनियनो। पुरिसेहिं चितियं—किमेसो नियत्तो। ते य पुरिसा तं पएसं गया तं पिच्छंति इंडल। चेत्रूण णेहिं रण्णो डवणीयं। राया पुच्छइ—कत्तो लढ्दं? ति। ते भणंति—जिणदासाउ ति। गया ते। राया इन्द्रो भणइ—कवडसावओ जिणदासो-ित सदावेता असिणा सीसं छिंदावेइ। सो य असी इन्नुममाला परियत्तो। तओ राया पुणो भणइ—रज्जुणा उन्बंघद 30 णं। सा रज्ञू रयणमाला जाया। तओ रज्ञा चितियं—न एस कारि-ित ते पुरिसे सदावेइ।

र अब केजब बिह्नं शि शां०॥

सहावेत्ता भणइ—कहं तुब्भे भणह 'जिणदासाउ' ? ति । तेहिं जहाभूयं सिट्टं । जिण-दासो पृहत्ता विसिक्तिओ ॥

मेहुणस्स दोसे पूसदेवस्स गुणे य जिणपालियस्स आहरणं

चन्तरथे - वसंतपुरं नयरं । नलपुत्तो राया । करालपिंगो पुरोहिओ । तेण य राया 5 परितोसिओं 'वरदों' ति भणइ। तेण भणियं—जं महिलं पिच्छामि रूविणि तं गिण्हामि ति। रण्णा भणियं—जा इत्थिया इच्छइ तं गिण्हस. अणिच्छंतिं गिण्हसि पत्थेसि वातो ते जो पारवारियस्स दंडो तं करेमि ति । तत्थ य पूसदेवो नाम वाणियओ तस्सेव पुरोहियस्स मित्तो, तस्स य प्रदेमसिरी भारिया, विजलहुया वासचेडी । सा य विजलहुया तेण पुरोहिएण भणिया-पुरमसिरिं तहा करेहिं जहा ममं इच्छइ ति । तीय य भणिया 10 पुजमसिरी । पुजमसिरीए य अप्पणा पुरोहिओ भणिओ-भित्तो ते जाणिहिति ति । तेण भणियं-तहा करेमि जहा न जाणइ। तं च पुरमसिरीए पुसदेवस्स कहियं पुरी-हियवरियं। पुरोहिएण य रण्णो सीसदुक्खं कयं। रण्णा पुरोहिओ महाविओ-सज्जवेहि। सक्कवियं च णेण । ततो पुरोहिओ रायं भणइ—एस प्रसमित्तो किंजंपिरीवं किंजंपि-सउणगाणं कारणा गच्छड, ते सुरूवा महुरं च छवंति । रण्णा प्रसमित्तो सहाविड भणिओ, 15 जहा-किंजंपिदीवं किंजंपिसरणगाणं वससु । तेण पडिवण्णं, वेद्दयं च पुरोहियचरियं । घरै य णेण भूमिचरयं खणावियं। पश्चइयपुरिसा य तत्थ ठविया, भणिया य—पुरोहियं बंबेडण पच्छण्णं मम समप्पेजह, निजह निगामएण । निगाओ पुरोहिओ, दासीए पच्छण्णं आणेत्ता पहंके निवेसाविओ, पडिओ मूमिघरं, पुरिसेहिं बंधिऊण पूसमित्तस्स समिपको। पच्छण्णं चेव तेण णीओ। छण्णं(ण्हं) मासाणं पडिनियत्तो रण्णो कहेइ-सुबह् 20 मए किंजंपिसडणमा गहियाँ, एको आणीओ, तं पेच्छह । तेण सो पुरोहिको मयणेण लेच्छारेता नाणाविहेहिं पिच्छेहिं संडिओ । रण्णा भणियं केरिसं लवेड ? । परोहिओ आराए विद्धो लवइ-किंजंपं किंजंपं। ततो राया पेन्छिटं परं कोउयं गतो। इतिहिं पत्रभियाणिओ । पेच्छइ पुरोहियं पिच्छेहिं वेढियं । रण्णा पूसदेवी पुच्छिओ—िं ययं १। तेण सिहं-जहा एसी दुरसीली, अणिच्लिया महिलिया गेण्हति पेच्छाइ य । 25 तुओ रण्णा अओमइं इत्थिपडिमं अवयासाविओ मुओ । एए अणियत्तीदोसा ॥

इदाणि पसत्थं—महुराए अजियसेणो नाम राया, तस्स अगमिहसी मिसवती। अण्णया य जवणरण्णा अजियसेणस्स रण्णो नेडरं एकं सुर्हुं-सुद्ध-मैहहवं पाहुढं विसिजियं। तं रण्णा मिसवतीए विण्णं । मिसवती रायं मणइ—सामि! बीयं एरिसं घडावेह। रण्णा सुवण्णकारसेणी सहाविता। तं पिडच्छंदओ विण्णो—बीयं एरिसं घडेह। 30 तं सेणीए जिजपाछियसुवण्णकारदारयस्स पणासियं 'एस परमनिष्ठणो' ति । स्रो य तं पण्ळण्णं मूसिघरे घडेह, घडेता रण्णो उवहवेह । राया य तं पिच्छिकण परं विन्हियं

१ °विद्यं सि° शां॰ ॥ २ पडमायती भा° क १ विना ॥ ३ °वा । ते सच्चे मया पुद्धो शां॰ विना ॥ ४ °हु सक्षे म° उ २ कसं । °हु अर्क म° शां० ॥ ५ °महक्त्यं शां० विना ॥

गतो । देवी य तं सुवण्णगारं पासिकण मयणसरताडिया उम्मतिया जाया । रण्णा य तं परमत्यं वियाणिकण भणिया—गच्छ जिणपालियसयासं ति । ततो सवालंकारभूसिया गया जिणपालियसयासं ति । ततो तेण भणिया—अहं अपुरिसो ति । विरागमागया सत्यीभूया पडिगया । रण्णा जिणपालिओ पूइतो । ततो रण्णा मिस्तवती विसज्जिया ॥ परिगगहगुण-दोसे चारुणंदि-फग्गुणंदिआहरणं

वसंतपुरे जियसस् राया, तस्स दो गोमंडला । तेमु दुवे गोमंडलिया, तं जहा— भारणंदी फरगुणंदी य । चारुनंदी जाओ गावीओ रुविणीओ वण्ण-रूव-संठाण-सिंगा-ऽऽगितीहिं कहाणियाओ भिर्चयाओ अखंडणाँओ अधसमाउत्ताओ ताओ रण्णो अंकेण अंकेड्, जाओ विरूवाओ वण्ण-रूव-सठाण-सिंगा-ऽऽगितीहिं संडणाओ लंडियाओ भामु-राओ उहिवरिहआओ ताओ अप्पणएणं अंकेणं अंकेड् । फरगुणंदी पुण जाओ मुंदरीओ 10 वण्ण-रूव-संठाणा-ऽऽकितीओ(तीहिं) कहाणियाओ भिर्चयाओ उहसमाउत्ताओ ताओ अप्प-णेणं अंकेणं अंकेड्, जाओ विरूवाओ वण्ण-रूव-सठाण-सिंगा-ऽऽकिईहिं खंडणाओ भामु-राओ लंडियाओ ताओ रायअंकेण अंकेड् ।

भण्या य जियसस् राया चारुनंदिंगीउछं गतो पुच्छइ चारुनंदिं—मम कयराओ भावाओ ?। रायंकियाओ अप्याशंकओकियाओ य ते य दोण्णऽवि वग्गे दृहूण परितृहो । ततो 15 पुणो फरगुणंदिगोउछं गओ । फरगुणंदिणाऽवि दरिसावियाओ गावीओ रायंकेकियाओ अप्याशंकेकियाओ य । ताओ य दृह्ण रहो राया तं फरगुणंदिं विणासावेइ, तं च गोर्म- ढळं चारुनंदिस्स दृइ, पूण्डणं ॥

बुद्धा णं दोण्णि एयाणि तस्त पासे । [\* एयाणि ति पंच अणुक्याणि, पासिम्म तस्स सामिदत्तस्स सावयस्स \*] कामपदाया अहं [च] सोऊण जायाओ सावियाओ ॥ 20

दुम्मुहस्स य दोसे परिकहेइ—गइणदोसे सूईओ य विसित्ताओ य । ततो दुम्मुहो रण्णा बन्नो आणत्तो ।

## इसिदत्ता-एणियपुत्ताणं कहासंबंधो

तावसा य उदयबिंदुप्पिभयओ य बिह्नादीणि फलाणि गहाय सुणयच्छेद ववज्ञायस्स कारणा तस्य संपत्ता । ते य ताणि फलाणि रण्णो उवणेंति [ विण्णवेंति ] य—देव ! सुण-25 गच्छेद उवज्ञादो कामपडार्य रंगे नृषमाणि दहूण अकलीभूओ, तं देव ! कामपडार्य 'धम्मो' ति वल्लयसु. अह न देसि तो मयणसरतालिओ पणि परिषयह । तं रण्णा लिवियं— कामपडाया कुमारस्स दत्ता, अण्णा जा तुम्भं रोयई सा दिज्ञह । ततो तेहिं लिवियं— अम्हं अण्णाए न कर्जं ति । ततो रण्णा पिस्सेहिया, आवासो य सिं दत्तो 'एत्यं वीसमह' ति । महो वियओ णिक्तो । आगया य देवी, दहूण य ताणि बिह्नादीणि रायाणं लवह—अहो 80

र आई म पु<sup>o</sup>क १॥ र <sup>o</sup>णाओ आसुराओ संविधाओ ऊष<sup>o</sup> शा० विना ॥ १ <sup>o</sup>ओ विवण्य<sup>o</sup> शां० विना ॥ ४ °गोसंबर्क शां० विना ॥ ५ खुदा की १॥ ६ <sup>o</sup>ष्ट्र भाषष्ट्र सा ली० व०॥

सामि! ईमाणि बिहाईणि फलाणि हारीणि सुप्पमाणाणि साउजुत्ताणि य, कओ प्याणि ? केण बा आणियाणि ? ति । तओ राया ते तावसरिसओ महावेडण तेसि बिहादीणं फलाणं उप्पत्ति पुच्छइ । तत्य उदयबिंदु नाम तावसो हरिवंसुप्पत्ति रण्णो परिकहेइ, तेसि हक्खाणं पसूई एयाणि बिहादीणि फलाणि ति । कुमारस्य य कामपृष्टायाए दारियाए समं निवत्तं कहाणं । 5 ततो रायाणं देवी लवड़—सामि ! जत्थ एयाणि विद्वादीणि तत्थ गच्छामो । ततो राया वसमित्त-ससेणामवेहिं वारिज्ञमाणो देवीए असग्गाहेणं गती चंपं नयरिं, तत्थेव उज्जा-णस्मि ठितो । तत्थ चंडकोसिओ नाम कुछवती । सो य आरामो पुष्फ-फळकारणा देवीय संघानारेण य सबो विणासिओ छुडिओ य। तनी रुट्टी चंडकोसिओ रण्णो सावं रूछ-यइ—दुराचार! जन्हा ते महं आरामो विणासितो छडिओ य नम्हा तव मेहणसंपत्तीकाले 10 सयहा मुद्धाणं फुट्टीहित्ति, ततो कालं करिस्मिस । एयं राया मोऊण भीओ तहा निगाओ चेव गतो नंदणवर्ण, रक्कं परिचक्क तावसो पवतिनो, देवीए मंजुलाधाईए समं तबं चरह। ततो अण्णया कयाई रण्यो वक्कलचीरमुक्तगया मुक्कपोग्गला । देवीए य तं वक्कलं परि-हियं । ते पोगाला जोणि अणुपविद्वा । मा य देवी कालममण्णं दारियं पस्या । तीसे य रिसिदत्ता नामं कियं। तीए य देवी मंजुला घाई राया [य] वणविहेहिं परिकम्मं 15 करेंति । सा य देवी रण्णो अञ्झोत्रवाण्णं कालधम्मुणा मजुना । इमिदना य संविश्वया जोबणं पत्ता अतीव रूवेणं सुरूवा ।

तं च आसमं अण्णया कयाइं टोण्णि अणगाग संतवेग-पसंतवेगा नामेण नहची-रिणो आगच्छंति । ते य तन्मि आसमे रण्णो वालियाए य धम्मं परिकर्रंति । तेसिं च अतिए धम्मं सोऊण इसिटन्ता माविया जाया ।

- 20 तं च आसमं अण्णया कयाई असि-लेडयहत्थी पुरिमी आगन्छत्ति । मग्गेण य से लंधावारी अणुष्पत्ती । तेण य रण्णी पायपडणं कयं । पुन्छिओ य रण्णी—कओ तुमं ? कओ वा आयाओ ? ति । तेण भण्णियं—अहं सया उहम्म पुनी सिलाउही नाम चारुमतीए देवीए भड़ओ तब भायणेजो ति । तेना मोऊण राया परितुही तस्स इसिद्तं वृद्धयह । तेनी तस्म इसिद्ताण सम (प्रन्थाप्रम्—८५००) वत्तं कहाणं ।
- 25 अण्णया तीय य रिउकाल गब्भो आहुओ। सो य तती कड्बाहरण गती कुमारी। धीसे वि य गब्भो परिबहुड़। विसफले य आहारिएणं मरइ मंजुलिया। इसिदसा य कालसमएणं दारबं पयाया। पस्यमेत्ता चेव स्यारोगेणं उवस्या। ततो सो मुच्छिओ पिया। मुहुत्तंतरेण य आसत्थो दोहिं वि करयलहिं कुमारं गेण्डिकण उच्छंगे काऊण कलुणाइं कंदमाणो विचितेह—किह हं जीवावेस्साम ?—ित अंसूणि विणिम्मुबमाणो 30 एगागी कलुणं विख्वेह। ततो य सा इसिद्सा वाणमंतरी जाया मिगीहवं, एका मिगी चेहिगा वोहिं कालसुणएहिं मंदलं परिच्ममाणी भढंगणं संपत्ता। एकेण य से चेहिओ गहिओ, इयरी वि मडमती[इ], ततो सा जीहाए दारगं पटीढा वयणसमीवे य

<sup>&</sup>gt; प्याणि वि° शांता र 'बारेण आ° शांता।

से थणयं काऊण पविज्ञया। ततो राया नेव्युओ । एवं सा मिगी वेळाणुदेळमार्गतूणं दारयं पज्जेष्ट । ततो सो दारगो संबुद्धो ।

अण्णया क्याइं सैमिहागओ भममाणो सप्पेण खहुओ, विस्वारिओ य मरिजमारद्धो । मिगीए आगंतूणं जीहाए लीढो. निविसो कओ, जीवाविओ य। जा सा मिगी पुत्त ! सा हं पुत्रं इसिद्त्ता आसि । ततो मया दिवं देवीरूवं काऊण सो सप्पो तिज्ञओ, छिवेओ 5 य—चंडाळ चंडकोसिय ! अज्ञ वि कोहं न छहुसि ? । एवं नो सप्पो तत्थ संभारिय-पुत्रवेरो अप्पाणं खवेऊण रम्मिम आसमपए भत्तपरिवायं काऊण अचिरा कालगतो । वतो मेरुगिरिणो णंदणवणे चलुकुडिम्म चलो नाम देवो आगतो ।

इओ य सावत्थीए नयरीए सयाउही राया कालधम्मुणा संजुत्ती । सिलाउही राया जातो । तं च रायं कालगयं जांगेचा सबे सामंतरायाणी विवस्तिख्या । ते य सिलाउहेण 10 रण्या सबल-बाहणेण णिगांन्या सब पराजिया पाडिया य । ततो प्रणर्शव सावित्यमा-गंतं अगुजाणे हितो । ततो हं रिमिटचा तावैसिम्बं काउण आरण्णाणि ५ पुष्क-फ-लाणि गहाय रण्यो अगगदारं द्विया । ततो रण्यो दारवालेहिं निवेइयं—तावसी दारे ति । ततो रण्णा लवियं-पावसः । तओ मा मह दारएण पिवटा रण्णो सिरिमंडवं बहुजणा-वसं । तत्थ रायाणं पेन्छ३ सञ्चयणाणं दिक्खियाण च हिए रयं । ततो सा तावसी रा-१३ याणं आरण्णेहि पुष्फ-फलेहि अभिनंदिऊण लवड--राय! एम ते पत्ती, तव चेव गत्तमम्-व्यवो. पडिवर्ज णं पुत्तते । ततो राया [मणति—]यए सुणिजद, जहा—िजे केंद्र आसमेस द्रिया ते सबे समवादिणी, तुमं पूण तावसी मिच्छं वयसि, अपुत्तम्स ममं कओ पुत्ती ?। तनो सा नावमी लवड-गर्य ! जहा विवाओ पडिबिंब भवड आदिसमंहलाओ, तहा तमं पि अप्पणिजायं पत्तं न याणिन पत्तत्तेग आगथं ै। ततो राया छवइ—तावित ! जो 20 परायं पुत्तं भणति 'समेस पुत्तो'ति, सो जे परवारं दोमा तेहिं वोसेहिं छिप्पइ। ततो नावसी लदइ-कुक्टूकुंडु ति जेण परायमं दार !!. तव सर्व ते भणामि-पत्त एव तज्ज्ञे. अप्पणिज्ञए ते दारे जणिओ । ततो राया भणइ—कहं मम एस पुत्तो ? कया वा जणि-ओ ? कि सदारे परदारे वा ?. सर्च भणाहि। एवं सा तावसी रण्णा समभिहिता समाणी तं दारयं रण्णो समीवे छड्डेडण अवकंता । 25

> आगासम्मि य वाया, 'अमोहरयस्य ननुओ एम । रिसिदनौर पुत्तो, एम हुँहं रायवरसीहा ''।।

ततो राया सपरिज्ञणो आगासे वायं सोऊण 'होह मम पुत्तो' ति तं वारयं गिण्हिऊण अंके करेह, सिरम्मि अग्वाह, मणइ य दंड-भड़-भोइए—एस मम पुत्तो, सारक्खह णं ति। पुच्छड य—कओ गया तावसी?। पुरिसेहिं कहियं रण्यो—एसा गच्छइ ति। ततो 30

१ सिगिहा° ली ३ शाला २ °वसरू ला ३ विना ॥ २ जिल्लं क ३ मो ३॥ ४ °रायण पुँशां विना ॥ ५ °कुहु कि उ मे ।। ६ शाल विनाऽन्यव — सेव्यते क ३ मे ३ उ २ । सेव्याते ली ३ । सेव्यंते उ० मे ० ॥ ७ °कापु जाल विना ॥ ८ मुझं शाल ॥

राया उद्वेडज तीसे मग्गओ पहाइओ, 'एसा इमा, एसा इम'ति जाव आसमं संपत्ती, तत्थ रिसिद्तं पासिडण परितुष्टो निन्वुओ जाओ । ततो सा तावसी दिवं देवरूवं काडण पभाससुद्रपण उज्जोएंती रण्णो पिडणो य धम्मं परिकदेह ।

एयंतरे य बलो नाम देवो एइ। सो देवि वंदिऊण छवइ—अहं चंडकोसिओ आसि 5 इहं सप्पो, तं तुब्भं गुणेण भयवैई! मए देवतं संपत्तं-ति पुणो वंदिऊण पिडगओ। इयरे वि य अमोहरयरायाणो जवगया धम्मं। धम्ममणा देवीए अद्वावयं पष्ठयं नेउं संत-वेग-पसंतवेगाणं अणगाराणं सिस्सा दिण्णा। ततो साहुणो जाया।

जो सो वि बालओ ड, एणियपुत्तो ति एम सो राया । जलणप्यहस्स भजी, सायरभिण्णे अहं णागी ॥

10 ततो मया भिणया—देवी! किमत्थं तुःझं भवणं सागरिभभं ? ति, कया वा केण व भि-ण्णं ?. एयं मे परिकदेह । [सा भणइ — ] सुणसु पुत्त! ओहियमतीओ, सबं ते परिकहेमि— सगरसुयसंवंधो, अडावए खाइखणणं, तेसिं उहणं च

सागेए नयरे इक्खागवंसकुलप्पस्या दुवे भायरो रायाणो आसि—जियमत्तृ सुमित्तो य । तेसि दोण्हं पि दुवे भज्ञाओ—विजया वेजयंती य । ताओ दुवे इमे चउहस 15 महासुमिणे पासंति । तं जहा—

गय वसह सीह अहिसेय दाम मिन दिणयरं झयं कुंभं। पउमसर सागर विमाण, भवण रयणुत्रय मिहिंच॥

वेहि य राईहिं सुविणयपाडयाणं ते सुविणया परिकहिया । तेहिं बागरिया—एगो तित्थयरो भविस्सइ, वितिओ चक्कविट्ट चि । कालेण य ताओ पसूयाओ । जियसचुणा 20 निवचे बारमाहस्म पुत्तस्स नामं अजिओ चि सुमित्तेणं सगरो ति । ते अगुपुवेणं संव-ब्रिया जोवणमणुपत्ता रायवरकण्णयाणं पाणि गाहिया ।

अण्णया जियसत्त् (त्त)रण्णा अजिओ नियगपुत्तो रज्ञे ठविओ, भाइपुत्तो सगरो जुव-रायरायते । ततो जियसत्तृ राया उसहसामिणो तित्थे थेराणं अंतिए संजमं पिढविज्ञता सिद्धिं गतो । ततो अजिओ राया मुचिरं रज्ञं परिवालेऊण तं परिवज्ञ तित्ययरो जातो। 25 सगरो वि चोइसरयणाहिवो नवनिहिवती चक्कवट्टी जाओ। तस्त य सगरस्स रण्णो जणहु-कुमार्पमुहाइं सिट्टं पुत्तसहस्साइं । सबे य ते हार-मउडधरा पियरं आपुच्छिऊण सर-यण-निहओ वसुइं पवियरंति । सबजणस्स संपयाणं हिरण्ण-सुवण्णमादी व्लयमाणा जसो कित्तं च अज्ञिणंता अट्ठावयं नगवरं संपत्ता । सिद्धे वंविऊण तत्य य ते जिणाययणं यूभरयणमादीयं पिढमा दट्टणं अमचं पुच्छंति—केण इमं आययणं क्यं ? कह्या व ? 30 ति । ततो अमचेण भणिया—

१ वर्ड्य मए २१० विना ॥ २ व्या भवणे सह णाड्रणी ही २ ॥

## अद्वावयतित्थडप्पत्ती सिद्धगंडियाओ य

श्वासि इहं पवरळक्लणसंजुत्तो उसहो नामं पढमराया, जेणिमा पुष्टिं पया निम्मिया। सो पुत्तसर्थ रख्ने श्रिहिसिंचिकण भयषं दमियरागो निविण्णकामभोगो अणुत्तरं सामण्णं पाळहत्ता निद्धंतरय-मळो इसिंह अणगारसहस्सेहिं सिंह मुक्लं गओ महप्पा इहं पह्नए, तस्स इमं आययणं थूभा य। तस्स पुत्तो आसी भरहो नामं पढमचक्कवट्टी व चडदसरयणाहिवैई नवनिहिवई, तेण इमं आययणं कारियं पिंडमा थूभिया थ।

सो य भयवं समउडकेवछनाणी सामण्णं पहिवज्जिङण अंतगडो । तस्स य गुण-विषय-माइप्पसंजुक्तो रयणदेवयापरिर्हाणो सयमेव इंदेण राया अहिसिक्तो आइश्चजसो नामं संग्रङ भरहं भुक्तण निक्संतो ।

तस्स य महाजसो तस्स, य अइवलो तस्स होइ वलभदो। बलविरिय कत्तविरिओ, जलविरिओ दंडविरिओ या

10

एएहिं उसहसामिस्स, जो उत्तमो महामउडो । स्रो धारिओ सिरेण परं, सेसेहिं न चाइओ बोढुं ॥

तवो य परिभुंजित्ता आए-उश्वत्त-विरिएहिं परिहीयमाणा नरवरा चोइस सयसहस्सा राईणं उसहस्स भयवओ पढमतित्थयरस्स पढण्यए सिद्धिं संपत्त ति । "सबहिम्म य इको" 15 गाहा ॥ "एवं एगुत्तरिया" गाहा ॥ "तेण परं आवितया" गाहा ॥ एयासिं इयरो (१) एयासि गाहाणं इमो अत्थो । श्वापना चेयम—

|       | सर्वार्थ<br><b>ळ</b> ० |     |    |    |     |    |     |    |       |    |       |    |     |     |    |   |
|-------|------------------------|-----|----|----|-----|----|-----|----|-------|----|-------|----|-----|-----|----|---|
| ٩¥    | 9                      | 3 8 | 9  | 38 | ۱ ۹ | 98 | 3   | 98 | 191   | 98 | 9     | 98 | 3   | 98  | ٩  | 2 |
| 98    | २                      | 98  | 13 | 98 | ं २ | 98 | ₹ ' | 98 | , ३ : | 98 | ٠ ٦ ' | 98 | ₹.  | 9 ¥ | િર | ĺ |
| 9 4 1 | 3                      | 98  | 3  | 98 | 13  | 96 | 1 3 | 98 | 3 !   | 98 | 3     | 98 | · ₹ | 96  | 3  |   |
| 98    | ¥                      | 98  | 18 | 38 | 8   | 98 | \ ¥ | 96 | 8     | 98 | 18    | 98 | K   | 98  | 8  |   |

१ निद्यकम्ममलो शा॰॥ २ °हिवो नव° शा०॥ १ सगर्क शा०॥ ४ शा० प्रति विद्याय सर्वास्विप प्रतिषु निम्नोद्धतानि यवकाणि पाठश्रोपलभ्यते—स्थापना चेयम्। स्थापना चाऽत्र विरम्तना केनाऽपि वैगुण्येन 25 नम्टीग्रन्थेन सह विसंवादान्न सम्यगवगम्यते। ततस्त्वार्णि-वृत्तिसंवादिनी स्थापितेति—

| 9¥                  | 9 8                | 3.8                 | 98                  | 98                  | 38                  | 98                       | इतिया लक्खा खिद्धा ।                  |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| ٦                   | ર                  | ₹                   | ×                   | ų                   | Ę                   | जाद ५०                   | इतिया सब्बंद्रे पत्थंडे ।             |
| 98                  | 98                 | 9.8                 | 98                  | 9.8                 | 18                  | 98                       | इतिया लक्खा सिद्धा ।                  |
| १<br>एवम-<br>संकेजा | २<br>एवम-<br>सखेजा | ३<br>एवम-<br>संखेजा | ४<br>एवम-<br>संखेजा | ५<br>एवम-<br>संखेजा | ६<br>एवम-<br>संखेजा | जाव ५०<br>एवमसं-<br>खेळा | इतिया सन्दर्धे पत्यदे।<br>एसा पढमा १॥ |

अत्राऽऽसा गाथानामधी न दृश्यते ॥

तको एयं सोडण जण्हुकुमारपिभयओ कुमारा परितृष्टा विन्हिकमणसा 'जयइ णे कुछं' ति पूरेंति अंवरतछं उकिद्विसीहनाएणं। ततो कुमारा जण्हुपिभतयो अवरोप्परं संख्यंति—अन्द वि ताणि चेव रयणाणि, ते चेव निहयो, स बेव वसुई। भोवाळा य, सब्दयणामयं जिणाययणं करेमो। एवं ववसिया। ततो ते जण्हुपिभतीओ कु-

| 9                    | २         | 1 3                  | 8                      | الع                  | Ę       | जाव ५०               | इत्तिया खिद्धा।                                            |
|----------------------|-----------|----------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 98                   | 98        | 98                   | 96                     | 48                   | 98      | 98                   | इतिया लक्त्या सब्बंह पत्थंबै ।                             |
| 3                    | 1 3       | } }                  | . 6                    | ۲ س                  | €       | जाव ५०               | इतिया सिद्धा।                                              |
| १४<br>एवम-<br>संखेजा | ,<br>एवस- | १४<br>एवम-<br>संखेजा | १४<br>एवस-<br>सम्बद्धा | १४<br>एवम-<br>संयेजा | , एनम्- | १४<br>एवम-<br>संस्वा | दित्तिया लक्खा सम्बद्धे पत्थे है।<br>एमा विवरीया बिह्या २॥ |

इतिया लक्सा सिद्धा २ ३१४ ५ ६ ५ ८ ९ १० एवं जाव असला आविलयादुवाए एतु-इतिया लक्सा सब्बंह २ ३ ४ ५ ६ ५ ८ ९ १० तमा दी वि गच्छात । एमा तह्या ३ ॥

इत्तिया सिद्धाः । १ ३ ५ ७ ९ १३१३९५५० एवं एगाएगुनारेयाः जाव इत्तिया सम्बद्धः , २ ४ ६ ८ १९०५२ ४४७६९८ शस्या । एसा पढमा ४॥

इतिया सिद्धाः १ ५ ४ १३१४/२५२९३३ एवः एगाइबिडसरिया जाव इतिया सन्बहे ३ ७ १९१२१९२६२३,१३५ असरमः। एसा बिह्ना ५॥

इतिया सिद्धाः १ ७ १३ १९ २५३६ ३०४० ४९ एव रामाइतिउत्तारयाः जाव इतिया सन्बहे । ४ १०१६ २२ २८४४ ८०४६ २२ असम्बर्धाः एसा नद्दयाः ६॥

इसिया सिद्धा ३ ८ १६२५ १६ ६०९ १४ ५०८० ७ ४४ ४२ ८९ २९ एवं निगाइया दुगाइपक्संब। इसिया सम्बद्धे प्राप्ति ९ १९३१ १८२२ २ ४४ ८२ ४५४० ० मा विसमुक्तरा पढमा ७॥

इतिया सब्बहे २९३८४२५१३०४३५५५० १६ १८३९ १०८१८,७५५५ एसा विसमुत्तरा इतिया सिद्धा ३१,३८,४६३५,४५,५५,५५,५५,६०५१६,९५५,०० बीया ८॥

दुगाइपक्लोबो य इमाहिं गाहाहिं अणुगंतस्वो—
ठिवियं तिगाई विससु-सराण् उणर्गास तियम हिंहुवरिं । पदमं मुनुं सेसे सऽहावीसेसिमो वसेवो ॥ १ ॥
दु १ पण २ नव ३ तेर ४ सतरसप, वाषीस ६ छ ७ अट्ट ८ बार ९ चउउस १० य ।
बहावीस १६ छवीसा १२, पणवीस १६ इगार १४ तेवीसा १५ ॥ २ ॥
सीयाछ १६ सतिर १८ सतहक्तिर १८ इग १९ तुग २० सक्तसीइ २१ इगस्परि २२ ।
विस्ति २३ उणस्परि २४ चडवीस २५ छवाल २६ सर्य २७ छवीसा २८ य ॥ ३ ॥
पुण पुण अतिसमंकं, चारे उजतीस ठविव पडम बिणा । सेसे दुगाइखेवो, विससुक्तर आ असंविज्ञा॥४॥
पदमाण् निद्धिगाई, जाइ बिह्याइ होइ सन्वटं । एवं एगंतरिया, सिद्धी सम्बद्धपश्यक्या ॥ ५ ॥
१ हा आणा य कुलोवाली य सञ्च १० ॥

मारा पुरिसे आणवेति-गवेसह अद्भावयतुहं पष्टयं ति । ततो तेहिं गविहो । 'नत्थि तुस्रो पद्मओ'ति निवेडयं च तेहिं पुरिसेहिं। ततो ते अमसं छवंति—केवड्यं पुण काछं आययणं अवसिव्यस्ति ? । ततों अमचेण भणियं—'जाव इमा ओसिपणि तिं इति मे केवलिजिणाणं अंतिए सुर्य । ततो ते कुमारा पुणो वि अन्नमन्नं चेव स्वंति-इमस्स चेव सेलम्स परिचाणं करेमो. होहिंति कालदोसेण लोभघत्या मणुया जे आययणं विणासीते। 5 ततो दंडरथणेण सभंततो सेलं छिण्णकडयं करेनि जाव पडमकंडतलो ति, स्वाइयं च खणिडमाढता । ततो वितत्थो जलणापहो नागो उद्विओ, आगंतूणं कुमारे छवड-भी ! भो ! मम भवणदारं मा भंजह ति । ततो कुमारेहिं छविओ-कस्सिमा भूमि ? ति । नागेणं भणिय-नुष्भं, ततो वि सा भंजिहं 'सि पुष्कपरिग्गहं' ति । 'जइ अन्हं भूमीओ किं तुमे निवारिस ? ति [ कुमारेहिं ] निव्मत्थिओ गती सभवण । तती ते कुमारा पुद्रेण गया 10 जाव आवह ति । ततो दंहरयणेणं म्वणंतेहिं गंगा उद्वत्तेकण आणाया जाव संख्वस्वाहयं ति । सा य अईव मोभाए य निखायण य पहमाणी । तनो तेहिं कुमारे**हिं परित्रहेहिं** उक्टिमीहनाओं कलयलों कभो तुरियमीसो। ततो मी जलणपही नागी तेण सहैण जलेण आपृरिज्ञमाणं भवणं पानिता रोमिंगापज्ञलिओं धमधमेतो निग्गंतूण तन्मि खंषाबारे रायाणो अमर्च पाययजणं मोत्तृण ज**ण्**हृपसुहाण कुमाराणं सिंह पि सहस्मा**इं दिहीवि**सै-15 गिणा नि**द**हर । ततो ते अवसेसा गयाणो अमशो संघावारो य सागेयनगरमागतो । वंभणपुसमरणदरियणेणं सगरस्स पुत्तमरणनिवेयणं

> बंभणपुत्तमरणका-रणेण सगरस्स ते अमचेण । धम्माणुरागरत्त-स्स पुत्तमरणं तेहिं कहिय ॥

एईसे गाहाए इसो अत्थो—नतो सो अमची साग्यं नयरमागती समाणो सेसाऽम-20 वेहिं राईहिं वेजेहि य सपहारेउं रण्णो पुत्तमरणसुणावणनिमित्तं इसं क्रेयगं करेड्—

मप्पदृष्टं बंभणपुंत्तं पासेणं बंधुपरि(मन्थामम्—८६००) वारियं पत्थुपरिभूयं डिक्स-विऊणं रायभवणं पवेसेइ। ते य तत्स बंधवा पुणो पुणो कलुणयाण कंदमाणा रण्णो निवेदंति—अम्ह एसो एको चेव पुत्तो सप्पदृष्टो मरइ, ता राय तं करेह जहाणं एस जी-बद्द ति। ततो सो राया वेजं महावेऊण लवइ—तहा करेह जहा जीवह बंभणो ति। ततो 25 लवियं विजेहिं—रायं! जत्थ घर ण मयपुष्ठं माणुस ततो भूडमाणिज्ञ उ, जा जीवावेमो बं-भणं ति। ततो राया पुरिसे आणवेइ—सिग्धं भूईमाणेज्ञ जत्थ घरेण मयपुष्ठं माणुस ति। ततो तेपुरिसा नयरमाहिंडिऊण रण्णो समीवमागया रायाणं भणंति—नत्थि अम्हं कस्सइ न मयपुष्ठं माणुसं ति। ततो राया वेजं जवइ—मम चेव गिहाओ भूइं मग्गह, न ममं कोइ मयपुष्ठो, न वा कोइ मरिस्सइ ति। ततो रायाणं अमुशे लवइ—तुन्भ वि वंसे रायाणो ३०

र <sup>°</sup>तो तेण अस° क्षां० विना ॥ २ <sup>०</sup>ह मे पुन्व<sup>० ला ३ ॥ ३ °सविसन्ति।° स० उ २ मे**०** विना ॥ ४ <sup>°</sup>हिं मंतिराष्**हिं विसं**० क्षां० ॥ ५ कोहरां झा० ॥ ६ 'पुनेणासण्णं बंधु' ली ३ विना ॥</sup>

सहस्त्रसो मरिऊणं सग्गं मोक्खं च गया । ततो राया छषड्—जो मम वंसे पुढं मयपुढो स में कहिज्जर । अमको छवड्—कहेमि रायं!—

इसीसे जोसप्पणीए तइयाए समाए पच्छिमे भाए सत्त कुलगरा होत्या विमलवाहणाई नाभिपज्ञवसाणा। ते वि कालघम्मुणा संजुत्ता दिवं गया। अहमो उसहो नाम
5 नाभिपुत्तो इक्खाग्वंसपढमो पढमराया पढमतित्थयरो अट्ठावयपद्यए कालघम्मुणा संजुतो समाणो मोक्खं गक्षो। तस्स पुत्तो भरहो नाम चोइसरयणसामी नवनिष्ठिवई चउसिंहमिहिलासहस्साणं भत्ता समउढकेवलनाणी संजमं पिवविज्ञित्ता कालघम्मुणा संजुत्तो
मोक्खं गक्षो। तस्स पुत्तो आइच्छजसो नाम सयमेव इंदेण रायाऽभिसित्तो सयलं अद्धभरहवासं रयणविहूणो मुंजिऊण सो वि मरिऊण मोक्खं गओ। एवं राय! इक्खाग10 वंसे आइच्छजसादी जियसत्तपञ्जवसाणा असंखेजा रायाणो संजम पिवविज्ञित्ता कालधम्मुणा संजुत्ता मोक्खं सग्गं गया । तुक्म वि पिया सुमित्तो नाम राया अजिअस्स
अरहको पासे संजमं पिढविज्ञित्ता मरिऊण दिवं गओ। ठिती चेव एस रायं! छोयिन्म
आजन्म-मरण-तित ।

कामं मरणं जायइ. जम्मं जम्माओ मरणं भवे एवं ।

15 धम्माणुरायरत्तस्स, पुत्तमरणं तेहिं भण्णइ ॥

क्षण्णं पि ताव राये! जण्हुकुमारपमुहा सिट्टं पुत्तसहस्सा जलणप्पहेणं नागेणं कुद्धेणं समाणेणं दिद्वीविसगिणणा णिइहिडं भासरासी कया ।

ततो सो राया एवं सयणरादीणं पिडणो पुत्ताणं च मरणं सोऊण विगयसण्णो विमुक्क-संधिकंषणो घस त्ति घरणीर्यस्ति सिन्नविष्ठिओ। ततो उक्खेबतातियंटवाएणं मुइसीयलेणं 20 आसासिओ समाणो अमर्ब लवइ—कहं मम पुत्ता जलणप्पहेण नाएणं कुद्रेणं दिहीति-सविसग्गिणा निइद्वा ? किं वा कारणं ?। ततो अमर्बेण जहावत्तं सर्व परिकहियं।

एत्यंतरे अद्वावयसमीविसयवासिणो जणवया दविद्या रायाणं पायविद्या विण्णवेति—सामि! कुमारेहिं गंगा महानदी अद्वावयमाणीया, सा ममामलहमाणी सबे जणवर जलेण विणासेह. तं अरुहह महारायं! गंगं महानिहं एगमग्गेण समुद्दगामिणि कार्व 25 ति । ततो राया भागीरहीं वालं पुत्तं आणवेह—गच्छ तुमं राईहिं सिंह अमबेहि य दंढरयणं गहाय अद्वावयपवयं. तत्य जलणप्यहं नागं अग्ध-बिल-गंध-धूब-महेहिं सकारिना, तेणाऽणुण्णायो दंढरयणेण खणावेमाणो गंगं महानिहं एगमग्गेण सागरं णयमु । ततो भागीरहीकुमारो रण्णो आणत्तियं पित्रचिल्कां, दंढरयणं गहाय सबल-वाहणो राईहिं अमबेहिं य सिहको गको अद्वावयपवयं। तत्य अद्वमं भक्तं पिगिण्हिकण दन्भ- 30 संथारोवगतो जलणप्यहं नागं मणसीकरेमाणो चिद्वति । ततो सो जलणप्यहो नागो

<sup>&#</sup>x27; सा विनाऽन्यत्र— व्यक्तसि निवा उ० मे०। व्यक्त निवा क इ तो इ ई। इ सा वत्तमल अर्थ विना ॥ इ महाकार्य तंत्रं सां० ॥

अहमभत्ते परिणममाणे भागीरहिं उविष्ठिओ । ततो भागीरहिणा अन्य-बिक-मंध-महधूनेण सम्माणिको समाणो लवइ—िकं करेमि ते ? । ततो कुमारेण लिक्को—तब पसाएण दंडरयणेणं गंगं महानदिं एगमग्गेण समुद्दगामिणिं करेमि । ततो नागेण लिक्को—
गच्छ, सिग्वं करेहि. जे भरहे नागा ते सबे मम बनाणुग ति । ततो भागीरही रहमारुद्दिय दंडरयणेण नेदिं आगरिमति कुरुजणवयाणं मज्झेण फुसंती हित्थणाउरं नीया 5
दिक्कणेणं कोसलाणं, पिल्लिमेणं जैत्थ य नागाणं भंजइ भवगाणि तत्थ बर्लि दलयइ,
ततो नागवली पवत्तो, प्यागम्स उत्तरेणं, कासीणं दिखणेणं, कत्थड विंझमुवगम्म,
मगहाणं उत्तरेणं, अंगाणं दिक्खणेणं अणेगाणि य नदीमहस्साणि परिवहुमाणी गंगा
सायरमवतारिया। तत्थ गंगामायरं नाम तित्थं। जण्हुणा आगरिसिया पुत्रं तेण भण्णइ
जण्हवी । भागीरहिणा नतो पच्ला भागीरही । गंगं महानदी मायरमवतारिता गतो 10
सागेयं नयर सगरचक्वदिणों निवेदेड—अवतारिया मया गंगा सायग् ति । ग्रांडा—

तनो अवस्तर्ग पुत्तं, भागीरहि भरहसामियं ठविव । पवज्जमन्भुवगनो, अजियजिणिदम्म पासम्मि ॥

'सगरस्य रण्णो पुनाहि भिण्णं' ति तेण 'सागरभिन्नं'ति त भवणं भण्णाइ ॥

तत्थ य अहं जलापपहम्म नागम्म भजा उबनण्णा । एस य एणियपुत्तो राया मम 15 सुझो उज्जाणे मम आययणं काऊण नत्थ मे अश्वं ठनेऊण अहण्णहणि गंध-मह-धूबेणं १-जेह । अहं पि य मे पुत्रनेहेण मण्णिहिया इन्छिए भोए दलयामि ।

अह में अण्णया कयाई धृयन्धी अट्टमभत्तेण आगंपेडण लवड्—धूयं मे उवविषेदि ति । ततो मि अहं संभंता 'कहं से धृया होज <sup>१</sup>' ति ।

एत्यंतरे भरणो नागराया अट्ठावयं पवयं गच्छइ । अम्हे वि य तत्य गया धम्माय-20 रिए संत-पसंते अणगारे ओहिनाणी परेण विणएणं वंदामो, संसए तत्य पुच्छामो । अध ते भयवंतो भरणोणं णागराइणा पुच्छिया—भयवं ! अहं कि सुछहबोही ? दुछहबोही ?, इओ वा उबिट्टिफणं किंह उवबिज्ञस्मं ? ति । ततो तेहिं भरणो णागराया भणिओ—तुमं इलो इंदत्ताओ उबिट्टिता एरवए वासे ओमप्पिणीण दमचोहममो तित्थयरो भविस्सिस. एयाओ य तुन्भं छ अगगमहिसीओ अह्या अक्या सतेरा सोयामणी इंदा घणिद्यज्ञुया 25 अहं मोत्तृण सेमा खबरिमपंच तव गणहरा भविन्संति. एका तत्य देवी अह्या इओ सत्तमे दिवसे उबिट्टिफण इहं भरहे वासे एणियपुत्तस्स रण्णो सुया होहिति. अद्वभरह-सामिस्स पिडणा सिद्धं भोए भुंजिकण संजमं पिडविज्ञता सिद्धि गमिस्मइ । एयं सोकण भरणो नागराया परितृहो देवीहिं समं जहागयं पिडगओ ।

अहमवि ते भगवंते पहिवंदिऊण पुच्छामि—एस पुण अलादेवी पुष्टभवे का भासि 30 ति । घरणो य । ततो ते भणगारा ढवंति—

र व्याजनियं शिक्षा ६ वर्ति आ श्रीक्षा शाक्षा अस्य नागा शाक्षा ४ व्याजनुस्त शिक्षा ५ इका उर्थ विना ॥

य- दि- ३%

## **पियंगुसुंदरीपुबभवसंबंधो**

महुराए जणवए सुग्गामी नाम गामी आसि । तत्थ सोमो नाम बंभणो । तस्स सोमदत्ता भजा, तीसे सुया गंगसिरी नाम आसि परमरूवदरसणिजा अरहंतसासण-रया विरत्तकामभोगाभिकासा । तत्थ य जिन्खलो नाम बंभणो तं गंगसिरि वरयह, 5 सा य निच्छइ । ततो सो तं अलहमाणो वरुणपरिवायगसयासे परिवायगो पवहओ । इयरी य गंगसिरी सुव्वयअज्ञाए समीवे पवड्या । सो य जिन्खलपरिवायगो गंगसिरि पवइ्यं सोऊण साहुमयासे पवइओ । एत्थ पाढो अणुपवितिओ तिदंडीणं । ततो नाणि दोण्णि वि कालग्याणि समाणाणि जिन्खलो धरणिंदो जातो, गंगसिरी तस्सेव धर-णस्स अल्ला नाम अग्गमिहिसी जाया । इस्रो सत्तमे दिवसे उबहिहिति ।।

ततो अहं आगंतूण पुत्तं भणामि-होहिति ते सुया परमस्वदरिसणिजा। ततो सा देवी मत्तमे दिवसे उबट्टिङण एणीस्यस्य रण्णो धूया आयाया. कालममएण जाया। जम्हा पियंगुमंजरिवण्णामा तेण से नामं कयं पियंगुसुंदरि ति । अणुपुत्रेण संबङ्गिया जोडणगमणुपना रूवेण परमरूवा । ततो से तुद्वेण पित्रणा सयंबगे दनो । ततो सबे अद्भग्रहसामिणो जरासंधल्पभितयो मैंबे रायाणो तं मोऊण आयाया । ततो पियंग्-15 सुंदरी मर्भ छवड-मयंवर वयामि ?। मया भणिया-न ताव तव भत्ता आगच्छइ। मा एसा तब पुत्त! रायाणी मयंबरे निन्छिया, जीए जियाए मे परायाणी (?) पुत्तं जुद्धे उब-द्विया । तया सम संद्रेमेण ते संबे जरासंधापनितयो एगेण रहेण एणियपुत्तेण दिमोदिसिं फैरिया। ततो ममं गया भणइ-कि मण्णे कारमं कण्णा वर नेन्छइ ? ति । ततो मया लवियं-एमा भविस्सइ मद्यनिरदाहिविषिषणो भज नि मो न नाव आगच्छइ, जया 20 आगमिस्मइ तया ते कहिस्सामि । जेया सि पुत्त । बंधुमतीण समं अनेतर गनी नैया य सि गाते दिहो। तंओ एया एयस्माकामागहरोणं अणहहा (?)। अहमभनेण य सा ममं आकंपेऊण पायबहिया लवड-अजो ! तुमं पभावेण अज्ञउत्तेणं समं समेज ति । मम य संदेसेणं गंगरिक्खओं समीवं ते आगतो । सो य तुमे पिडिसेहिओ । एयमहं अहं तब समीवमागया । तं तुमं पुना ! वीसन्थो अंने उरं पवेसे ज्ञामि नि । रीहं पि अहं 25 विवोहिस्सामि ति । जं च गंगरिक्खओ विष्णवेइ तं थिएपं करेजासि ति । अमोहं च पुत्त ! देवदरिसणं संकद्दाय, तं वरेहि वरं, वरदा ते अहं। तनो हं तं देखिं पयाहिणं करे-कणं सिरम्मि य अंजलि रयामि—जयाहं अम्मो! तुन्भं सरिम्सामि कारणे उपपणी, तदा अहमवि तुरुभेहिं सरियक्को. एस मे वरो नि । तओ जहागयं गया देवी वसुदेववर्यणा ॥ ततो तीए देवीए कहियं रण्णो-जहा पियंगुसुंदरीए भत्ता आगओ, सो य अंतेवरं

<sup>30</sup> पितिसिही । ममं पि य सर्विन्हियस्म सातिसया रयणी समितिच्छिया ।

१ 'रॉपेंद्रस्म छा०॥ २ सब्दे गणरा' क ३॥ ३ जह्या छा०॥ ४ सह्या छा०॥ ५ तको पाएय
साकामा छा० विना ॥ ६ रायं स्नाहं छो०॥ ७ 'यणं सी ३॥

15

30

ततो बितियदिवसे मुहुत्तुगाए स्रिए गंगरिक्खओ आगओ ममं पणामंजिंछ काऊणं विण्णवेइ—सामि! जं तुमए अईयदिवसे भणिया(यं) तुम्भेंहिं य छवियं जाणामि तावं ति. जह भे परिवितियं तजो तस्स कीरउ पसाओ ति । तओ मया सुचिरं चितेऊण छित्रयं— उज्जाणे भवड समागमो नि । (प्रन्थाप्रम्—८७००) तओ विसिज्ञिओ गंगरिक्खओ । मए वि य विसयजोगगो कओ अप्पा । ततो मं अवरण्हकालसमयंसि विहीए निगाच्छ-5 माणं जणो छवइ—अहो ! इमो विहो ति ।

पवं ससंकिओ हं, गओ उज्जाणं परमरम्मं। तत्थ य विलिमिन्तेण, नागघरं आगया कण्णा ॥

वतो गंगरिक्खओ सबं उज्जाणं सोहेऊण तत्थ कण्णं अडजणं पयनेणं दारं रक्खति। ततो हं गंधवण विवाहधम्मेण कण्णं विवाहेऊण अतुलं तत्थ मोए भुंजामि । ततो मे गंगर-10 किखओ लवति—विमजंह सामिपादा देवि ति । तओ सा ममं अवड—न ६ जुज्जिति अक्खिविड अवितण्हाण ममं नाध ित । एवमह चिरचितियाणं मणोरहाण इच्छ पूरेमि । नओ पुणो गंगरिक्खओ लवइ—नुज्झं सामिपाया ि सिग्पं माहलावेसो कीरड अंतेडरं पविसमाणेणं। ततो मण कहिंचि दुक्खण पडिवन्न । काठण य महिलावेस

पवहणं आरुहिय पयत्तेण अइनीओ कण्णाय वासघरं । भुंजाभि तत्य भोष, अणुसरिसे देवलोयाणं ॥

पत्तो य तनो प्रभाए गंगरिक्सओ देवि छवइ—नी गेह सामिपाता। तनो सा (सी) पाय-विद्याय छिवओ देवीए—सत्ताहमेव देहि वरं। ततो भीतो लब६—अहो मिओ हं ति। ततो सत्ताहे पुण्णे विष्णावेइ—सामिणी! निज्जिति ति। नतो सामिणा छिवओ—अस्त वि विज्ञाद सत्ताहो ति। 'नहो मि'ति भणंतो तओ पुणो एट मत्ताहे। ततो ण पुणो को मु-20 इया छवइ—अस्हेहि कि द्वाहणाओ खड्याओं १. जह ते एएमि सत्ताहं वरो दिण्णो नहा अस्ह वि देहि ति। एवं मे तत्थ एकवीम दिवसा मुहत्तसना अइच्छिया।

अह य मे आगओ गंगरिक्खओ विण्णवेद भीओ सुकोट-कंठो—सामि! अंतेउरे अमब-दासी-भिषवगोसु सवजणिम य विण्णायं जायं ति, फुडियं पुरीए—कोट्टं कण्णंतेडर समस्मिति (?)। इयरए मालागारा भणंति—गंधों भंडाइया (?)। ततो कोमुदिया छवद—जद 25 पुरवरीए कोट्टं फुरियं तओ अच्छंति सामिपाद ति। तनो तं स्ववेक्खा गंगरिक्खयं दीण-कल्लुगं अहं छवामि—मा भाहि, गच्छ, रायाणं छवाहि—जं भे देवीए अहरियाए भिणया तं तहेब, पिबट्टो अंतेडरं कण्णाए भतारो ति। सो मया पह्यविओ निगातो गओ रायसमीवं।

तत्तो अणुसुद्वत्तस्स पंति कोमुदिका किलिकिलायंती । अह गंगरिक्सओ एह पृहक्षो सामिपादेहिं॥

र भो देवो सि क १॥ २ शांविनाऽन्यत्र भो छविओ विस् लांशांश विव मेव। भोऽनिहिनो विस क १॥ २ को इंकि शांव॥ ४ भारता व २ मेव विना॥ ५ को इंकु शांव॥ ६ भेत वित ॥ ५ को इंकु शांव॥ ६ भेत वित ॥ ७ एदि को शांव॥ 5

10

सो कडगर्थभियभुओ, जंपति पार्विअउबिह को तुहो। अवतासिओ य सका-रिओ य कण्णाकहियमिते ॥ रायाणुरूवसरिसं, कहाणं मे कयं नरवर्णा। दोहिं पिइयाहिं महितो, भुंजामि तिहं वरे भोए॥ 'रूवेण जोवणेण य, तीए णयरीए सरिसिया होए। पियंगुसुंदरीए निथ ति, एवं हियबेण वितेमि॥

ता अलं ममं तीआ-ऽणागयाहिं भजाहिं, इहेव मे अवत्याणं कायवं ति एवं वितेतो सुत्तो हमिति ॥

॥ पियंगुसुंदरीलंभो अद्वारसमो सम्मत्तो ॥

विवंगुसुंदरीसमग्रन्याग्रम्—७०२-१

सर्वप्रम्थाप्रम् --- ८७२८- १५

# **\*एगवीसइमो केउमतीलंभो**

[\* <sup>†</sup>पियंगुसुंदरीलंभं सवित्थरं एत्थंतरे वण्णे ऊण

तथा पियंगुसुंदरीसमीवा णेति पभावती मे सुवण्णपुरिं नयरि मोमिसरीसयास ।

15 तत्य य पच्छण्णं अच्छमाणो माणसवेगेण दिहो । तेण वि य वढां । वेगवतिय जणो य सबो मे पक्तेंवण ठिओ—कीस बन्मत्ति ? [ [माणसवेगो ] भणइ — मम एतेण भगिणी मयमेव पिडवण्णा । इयरो भणइ — मम भन्ना तुमे अवहिया । माणसवेगो भणइ — सा मम पुबदिण्णा । बनहारो होउ ति । तेण य मे ममं बलमीहस्म पुरीए वेजयंतीएं ववहारसवंधेण । अंगा- रक-हेफँग-नीलकंठेण समं जुन्मं लगो हं । पभावतिदिण्णाय पण्णासीए ते बत्तारिवं 20 जणे सपरिवारे जिणिता । माणसवेगो ताव सेणं मुक्को जाव मोमिसरीए गतो सरणं । माताए य से अहं पुत्तिवक्षं जाइओ । सोमिनिरीपयण्णाहेउं च हिर्देष्पायं च काऊण मुक्को । एवं पराजिओ सेवइ मं किंकरो व । भणइ य मं मोमिसरी—महापुरं वक्षामो । सतो माणसवेगविडविष्ण विमाणेण गयाणि महापुरं । विमिन्नो माणसवेगो । संखरहसंतिओ दूतो आसे गहेऊण आगतो सोमदेवसमीवं। पुच्छिओ य सोमदेवेण— 25 किंह संस्वरुधो देवपुत्तो ? ति । ततो सो पकहिओ—

मिहिलाए सुमेरू राया, धारिणीए तस्म पुत्ता विण्णि आसी निम-विणमि-सुणिन-नामा । दोहिं समं पबद्धो राया । परिणेबुया दोण्णि । नमीः बहंगमहानिमित्तेणं

१ 'नीवव' उ० मे**० दिना ॥ २ 'फल (त)नी' उ० मे०** दिना ॥ १ **'हिक्प्यावणं च** उ० मे०॥ ४ '**सहरो** हुवपु' उ० मे० दिना ॥ भ पा**विजी' उ० मे०** दिना ॥

<sup>\*</sup> सर्वेष्यप्यादर्शेषु एकोनविंशो विंशतितमधेति सम्मक्ष्युग्मं न दरीहरूपते ॥

<sup>ं</sup> एकुक्तिकवोष्ठकान्तर्गतोऽयं प्रन्यसन्दर्भः केनचिद्विदुवा द्वितीयसायक्षापरपर्यायेण सध्यससायकेन वद् सम्बन्धयोकनार्वसुपन्यसा इति सम्भावयामः । सर्वेष्यप्यादर्शेवूपकभ्यत इससामिर्वृक कारतः ॥

भोसण्णी विहरंतो फहससालाएँ वत्तवयं भासिकण गतो पुरिसपुरं । तत्य अलंबुसं कण्णं पासेति । भुंजिकण लेणे स अच्छमाणो लक्खणेहिं सूइओ अमबेण भणिओ—नेण्हसु रज्जं कण्णं च । ततो सो सवालंकारविभूसिओ जणविन्हयनिमित्तं सो राक्षा निमानो । सो य कित्तिंममंजूसाए आणीओ । अलंबुसाएँ संखरहो पुत्तो जाओ, तेण देवपुत्तो ति ॥ \* ]

अण्णया अस्सं बाहेंतो हेफहेण हरिओ। दूरं गंतूण पुटीण आहओ। तेण मुक्को 5 पहामि हरते महते। उत्तिण्णो मि हराओ, पत्तो समं भूमिमायं। चितियं च मया—को मण्णे अयं पदेसो? नि। दिट्टा य मया छिण्णसेलकडगाओ निगलंबणातो सियपक्खा विव खगा ओवतमाणा दुवे चारणसमणा। ते य पत्ता खणेण वसुहातले। विज्ञाहरगईओ से पुण सिग्वतार्रे गति तकेमि। ततो मया विण्णाया, जहा—चारणसमणा इमे भयवंतो ति। बंदिया य मया पयिक्खणीकाऊणं। तेहिं [\*तिम् \*] ममं पत्तो एगं आसमप्यं 10 निहाणमिव समाहीए, साउफलपायवसमाउलसभवं, सोमिमग-सउलसंवियं। तत्थ य अगित्थ-कोसियण्पमुहा रिसयो विविहतविकस्सरीरा ते साहवो दृहण जम-नियम-विग्गहवंतो परमपीइसपडता बहुमाणपंणया 'सागयं तबोधणाणं '' ति वृत्तण संठिया। ते वि मुणिणो फासुए भूमिमागे कयकायविडम्सग्गा आसीणा। पुच्छिया भया रिसीहि य—कओ एह भयवं! ?। तेहिं भणियं—सुणह—

अम्हे वेयहुपादसंबद्धं अट्टजोर्यणृसियंधरमऽट्टाच्यं विविद्धधाडकरंगरागं उवागया तत्थ य परमगुरुणो उसहस्म अरहओ परिनिद्धाणभूमिए भरहम्म रण्णो पदमचक्कविष्टणो संदेसेण देवाहिट्टियंबद्वगिरयणेण सवायरेण सुहेण निम्मयं सवस्यणामय मउडभूयमिव तस्स गिरिणो जिणायनणं देव-दाणव-विज्ञाहरपयन्तकयमचणं । तं च पयाहिणं करमाणा पविद्वा मो पुरच्छिमदुवारेण । ततो अम्हेहिं दिट्ठा इमीए ओसप्पणीए चडवीमाए वि 20 अरहंनाणं पमाण-वण्णोववेयाओ पडिकगीओ देवाण वि विम्हयजणणीओ. किमंग पुण मणुयाणं?। ताओ य परमसंविग्गा वंदिकण थोकण य सिठया मो । बहुए दिवसे य णे तन्थ गयाणं न निवर्टति दिवसा निसा वा पभासमुदएणाऽऽयतणम्म । ततो पिडिनियत्तमाणा य सम्मेयपद्यमागया । तत्थ य एगुणवीमाए वीसुनजसाणं तित्थयराण परिनिद्धाणभूमी वंदिकण इमं चक्काउहम्स महेसिणो निमीहियं कोडिसिलं संति-कुंधु-अर-मिलि-मुणि-25 सुवय-निमिजिणाणं च तित्थेसु बहुहिं निद्धाणाभिमुहेहिं अणगारेहिं सेवियं दहुमुवगया ।

ततो ते रिसयो अहं च एवं मोऊण परितोत्सस्मवियरोमकूवा पुणी विण्णवेसी ति--

जह भे नित्य नियमोपरोघो तो कहेह संतिस्स चकाउहस्स य महाणुभावस्स पर्भवं. तुब्मं वयणाऽणुमयं सोउं ति । भणियं च साहुणा एगेण—नित्य उबरोहो, पसत्या तित्थयर-गणहरकहा पुच्छिया तुब्भेहि भवियजणपीइजणणी. कहिहं भे आ समितं कहं संति-तित्थयरसामिणो ति—

#### 5 संतिजिणचरियं

अत्थ इहेव भरहे वेयहे पद्मए दाहिणाए सेढीए तयरं पभूयरह-तुरय-कुंजर-मणुस्सं रथने उरचक्कवालं । तत्थ य जिलयजलणसरिसतेओ जलणजडी राया, तस्स भजा वायुवेगा । तीसे पुत्तो अको विव दित्ततेओ विउलिकती अकिकित्ती नामं, सयंपभा य कण्णों पभा विव सहस्सरिसणो अभिगमणीया, कोमुहिरयणी विव रमणीया, विमुक्त-10पंका विव कमलिणीलया । कमेण विद्वा, कलापु य विसिद्धा जाँया य स्वमई विव देवया निर्वेहितेयसरीरलावण्णा विजाहरलोए अक्लाणगभूआ। अभिनंदण-जयनंदण-चारणसमणसमीवे मुयधम्मा सम्मतं पिडवण्णा।

अण्णया य पद्यदिवसे पोमहं अणुपालेडः मिद्धाययणकथपृया पिउजो पाममागया-तीय! सेसं गिण्डहि-ति । पणएण य रण्णा पहिन्छिया सिरसा । ततो णेग णिक्साइया 15 परितोसवसविसप्पियनयणज्यलेण । चितियं च णेण-अही ! इमी एवस्टररूवा किह मण्णे अणुमरिसं वरं छहिज्ञ ?-ति एव चिंतिकण विमिज्ञिया--वश पुनः, पोमहं पारेह ति । विवित्ते य पएसे मस्सनपमुद्दे मंतिणो भणति—भो । सणह . मर्यपभा कण्णा पत्तजोबणा, चिंतेऊण कुछ-रूव-विण्णाणसारिम से वर निहिसह ति । तना सुरस्-एण मंतिणा भणियं—सुणह सामि !, अध्य रयणपुरे मयूरगीवम्म नीलंजणाए पुनी 20 आसमीवो विज्ञाहराहिवा दाहिणहभरहराया. अण्णे वि से कप्पमं बहति, तम्म देया। बहुस्सुएण य लवियं-न जुनो वरो आसागीवो सर्यप्रभाए मामिणीए. सी अडकंत्रजी-वणो मिज्जमवए बहुति, अण्णे पुण उत्तराय सेदीय बहुवे विज्ञाहरा कुलसीलविसुँदा रूव-स्सिणो देवकुमारा इव. तेसि अण्णयरो चितिज्ञत नि । एत्यंतरे उद्धावगासेण सुमङ्गा बिण्णविओ-देव! सुद्र मणियं एएण. अत्य पश्चेकरायं नयरीयं गया मेह(प्रन्थाप्रम-25 ८८००)बाहणी. तस्म महादेवी महमालिणी, तीमे पुनो विज्ञाहरी विज्ञुप्यही कुमारो पसत्यलक्खणोववेयसवंगो, कलासु वि य गहियपरमत्थो. तस्स भगिणी जोइमाला अणण्णसरिसेणं रूबेणं. मया सिद्धाययणमहिमाओ पहिनयत्तमाणेण य दिहा. तती मे चितियं-कस्स हु विज्ञाहररण्णो इयं दारिया ?, 'अक्ककित्तिस्स जुयरण्णो जोगंगीत मण्णमाणेण अणुसरिया, गया णियगपुरं सपरिवारा. दिहो य सया विजाप्यभौ मह्प्य-

१ °मनं वजेहत्त तु शारा। २ °व्या, मा य पभा शारा। १ °या तवकव शारा। ४ क १ गा व विनाज्यप्र--- वहयतेयसरी है है उर्देश के शारा । १ वहसम्मी है। १ वहसम्मी शारा। १ व्याप्त को १॥ १ देव! सेमं शारा। ७ भाए एवं सुंदरक्षाए कि शोरा। १ कमें शारा। १ वखसु सि । विविष् को १॥ १० °सव सि शारा। ११ 'विश्वसा की १ विना। ११ 'कोच सि स' की १॥ भावो. उवछद्धण य से कुल-सीलगम्मं इहाऽऽगओ मि. तं जोग्गो कण्णायं विज्ञुष्पहो बरो ति । तदंतरे सुयमायरेण भणियं सामि ! इमा कण्णा पहिरूवा कछाविसारया लक्खण-वंजणगुणोववेया लढ्जमा सबविजाहरपत्थणीया, न यावि रायविरोहो, ततो सयंबरो सयंपभाए मम रोयइ. विदियं कीरउ राईणं ति ।

एवं भणिए जलणजडी राया सुयमागरमती पैरिचेत्रण मंतिणो पूरह । संभिन्नसोई 5 च नेमिनि सहावेडण सहामणगयं पर्यंओ पुच्छइ—अजा! कण्णा इमा पत्तजीवणा कि आसम्मीवस्म देया ? अह अण्णस्म विज्ञाहरस्म ? सयंवरे वा इच्छियं वरेड ?-ति एवं पुन्छियं । जोइसपारओ वियारेकण पर्भाणओ—सुणह महाराय । जहां साहवी कहयंति— पढमजिणो किर भयवं उसहसामी भरहेण रण्णा अट्टावए समोमहो पुच्छिओ आग-मिस्से जिणे चक्कविष्टणां वलदेव-वासदेवा य. ततो तेण वासिरया भविन्मइ जो स 10 जिम्म काले, भविम्मइ य जो य मि पभावो. तत्थ पुण दस अरहंता शेलीणा चत्तारि चक्कबर्टिणो जहानिहिट्टा य इयाणि वलदेव-वासुदेवा प्रयानहस्स रण्णो पुत्ता अयल-निविद्र ति. एम तात्र पोराणां मुती. निमित्त पुण पड्ड भगामि-आसम्मीवं समरे पराजेऊँण तिविद्गु सविजाहरमहुभरहं भोन्छिहिन, तुन्भ विजाहरसामिनं वियरि-हिति. एसा य दारिया तस्म अगगमहिसी भविस्सट पुनर्वती, ण विचारी-त्ति भासिए 15 परितृहो राया नेमित्तिं विष्ठलेण अच्छायणेण गंध-महसंपयाणेण य पृहना विसजेत्ति-एवमेव अवितहं जहा भणियं तुन्भेहिं ति । मरिचीं हुं । पेसेइ पोयणाहिवस्त प्रयाव-हुम्स कण्णापयाणनिमिनं । तेण वि य 'परो मे अणुगाहो नि पहिन्छिया।

इओ य आमग्गीयस्य आमिबिंद्णा णेमिनिएण पुन्छिएण निवेदियं-अस्थि ते पींड-मन्. 'कहं जाणियद्यो ?'नि कारणं भणामि-नो दूर्य आधरिसेजं चंडमीहं, सीहं च 20 अवरंते दुद्धरिसं विवाएजा न जाणसु नि । ततो दूण सवरायकुलेसु रोसेइ । पूड्या कप्पाए गहाय आगच्छंति । चंडमीहो य पोयणपुरं पेतिओ कप्पागम्म । मो अयल-तिविदृहिं खलीकओ । रण्णा अयल-तिविट्ट्णं असंविदितो पूडओ विमक्तिओ । आसरगीवेणं विज्ञाहरा पुणो पेसिया—तब पुत्ता महाबलवका मीह्भयं पन्छिमेण पसमंतु ति । तं सोऊण तिबिह गतो तं देसं। दिहो य णेहिं सीहो महामत्तजुत्तो। 'पायचारी एस, न 25 मोहइ में रहरायस्स एएण समं जुन्मियं धरणीयलमवतिण्णा । पुगो चितेइ-एस निरा-उद्दो, न जुत्तं साटहस्म जुजियउं-ति पविद्धं णेण खग्गं । बाह्रपहरणेण य अणेण पहओ मीहो। पेसिओ य आसागीवस्म । ततो सोक्रण परं विम्हयं गतो -अहो! घरणिगोय-

१ °य विष्णायभावो वहो शाल ॥ २ °ष्णा कृष्णापविक्वकछा । शाल ॥ १ पविनियंतिकण मं शाल ॥ ४ पर्यक्तिओ शार । ५ °णे बारस चक्कबट्टिणो जब बळदेव वासुदेवा य । तेण वागरिया मित्रसाह य जो जिन्स काले, मबिन्सिंस य जो य सिं प्रभावी शाल ॥ ६ विरिधी तृय उठ मेठ । वरंखेवत्यं शाल ॥ <sup>७ ९</sup>ज, सीइंच ली ३ विना ॥ ८ शां० विनाऽन्यण---च अरिहाच दुद्ध<sup>ा</sup> कं ३ गो ३ ली ३ । च अहरते दुव् च० मे० ॥ ९ महासीह । छा० बर्ध० विना ॥ १० °समयंतु गा० ॥

रस्स अन्भुयं कन्मं ति । संकिओ य जलाजाडिस्स अभिक्तं पेसेइ सर्यपभानिमित्तं । ततो तेण कालहरणपरिभीएणं रतिं नेऊण सपरिवारेण दिण्णा कण्णा तिविद्दस्स । कलाणे चट्टमाणे हरिसंसुणा अमबेण सुयपरमत्थेण निवेदियं रण्णो आसग्गीवस्स । कुद्धेण आणत्ता बळवंतो विजाधरा —ते धरणिगोयरे पयावड्सए हंतूण, जळणजडिं बंधि-5 ऊण, स्यंपभं मे सिग्वं तबणेह ति । नतो हरिमंसुणा सामंता अहत्पहाणा आणता । तेहिं य विजाहरो दृतो पेसिओ। तेण य गएण जलणजडी पयावती य भणिओ-सिग्धं अप्पेह कण्णं, रयणाणि रायगामीणि, सरणं च उत्रगयवच्छलं आसगीवं उनेह त्ति । तेण भणियं-दत्तायं न पभवइ सयणो राया व ति । तद्णंतरे दंतप्पहाभासियनभो-भागेण तिबिद्वणा भणियं-जइ भे समत्थी सामी पराजेऊण तं कण्णं हरत. एस अहं 10 नीमि बलसहिं ओ. किं सउणो विव हियामिसो बहुं रवइ १-त्ति विसिज्जिओ दूओ। निवे-इयं च णेणं आसुरगीवस्स । सिंदेहा य णेण विज्ञाहरा-वश्वह णे लहुं विवाहेह चि । ततो ते विविहविवहिषयजाण-वाहणा पत्ता तं पएस । जलणजिंडिणा य स्वरमारुएणेव बळाहगा पडिहया, भणिया य-मा विणस्सइ, तिबिद्वहिवेसिणा वबह, जं भे सामिणो स्वरम्गीवस्तं इयंतं दरिसेट. जइ तरइ मरिटं ति एड 15 छहं ति । ततो ते अळद्भपसरा गया निवेदयंति आसरगीवम्म पभावं तिविद्रस्स-सामि! सो किर अन्हे पच्छतो रहावत्तं पवयमागच्छइ । तं मोऊण आवाहेइ बळाणि । ततो विज्ञाहरबंदपरिवारो संपत्तो । तस्म रहावत्तं निविद्दो संधावारो । ततो ते विज्ञाहरा तालपिसाय-साण-सियाल-सीहादीणि भीमणाणि स्वाणि कांकण जल-जलण-पहरणा-ऽऽहरणाणि य गुयमाणा तिविद्वबळं अभिभवित्रं पवता । ततो तिविद्वया 20 घरणिगोयरा 'अहो ! इसो कण्णानिमिनों जातो लोगस्य खतो, को मण्णे संपर्य सरणं होज ?' चि निष्पहियारा ठिया । तयवत्थं च खोयं पस्सिकण जलजातिणा गरुलकेतो मणिओ-देव ! आरुहह रहं, का सत्ती एवेसि तुन्मं पुरतो वियंभियं ? माया-इंदजा-काणि य परंजिकणं रे। ततो एवं भणिए नियमब्दमासासयंतो रहमारूको । ततो णेण महामंगी ससो उद्भंती। तं व खुहियसमुद्दगंभीरनरसदं असलिसण्णिवायमिव सोडं 25 कंदमाणा केंद्र विपलाया कामरूविणो विजाहरा, केसिचि कायराणं करसंगहियाणि सत्थाणि पहियाणि, केइ च्छिण्णपत्ता विव सगुणा पहिया धरणिवहे । एवं च तिबिद्धणा सरएमेव सारयं सिळेडं पसाइयं नियगवर्ल। तथी बह्वितं पवसी महाण पहिद्वसं आरहसंघट्टी । विवद्वंति जएण बलाएय-केसवा, सीवितं पवनं आसगीवस्स बलं।

विसिद्धा व दूतो तिविद्धणा आसग्गीवस्स—एस महं तुमं पि य पैरिद्धवित्रो 30 विग्गहो, किं किवणवहेण कएण है. सस इव सीहं पढिबोहेऊण लक्षो अच्छिति. जह सि

१ नीणेमि आं ।। १ वहुं बिर<sup>०</sup> शां - निना ।। १ °स्स स्वृत्यं तं क १ विना ।। ४ उ२ मे - दिनाऽन्यण---"स्रवेण संस्तो शं १ । °सणो सङ्क्षसंस्तो क १ गो १ ॥ ५ "रिडिओ शां ।।

रक्का विषय रहेण रक्क में जुदं हैहि, अहवा सरणमुनेहि। वती 'बाहं'ति पिटचिछ्यं आसागीनेण। ततो आयगाणि पिच्छगाणि दोण्हं पि सेण्णाणि। इसिवाहयभूववातिएहि य विकोसमाणेहिं नहवलमण्डुण्णं। पवता जुज्जितं तिविद्वा-ऽऽसागीवा।
मुंचितं कुसुमवासं वियंतरा केसवरहोवरि। ततो परमरोसरत्तनयणो विज्ञाहराहिवो जाणि
जाणि पयावहसुयस्स वधाय मुग्द अत्थाणि वाणि वाणि अभीयहियओ तिविद्वो दिवा-ठ
करो विष तिमिरं पिडहणइ विविद्देहिं अत्थेहिं चेव। ततो आसग्गीवेण चकं सहस्मारं
तिविद्वुवहाय विसक्जियं। तं तस्स पयिक्सणं काऊण चलणव्यासे द्वियं, गहियमितं च
पज्जित्यं। ततो तेण तरुणदिवायरिमव आसग्गीविवणासाय मुकं, तस्स य सिरं गहाय पिटनियत्तं। उक्कुटं च नहयलगण्हिं 'वंतरेहिं—उपण्णो एस भराहे वासे वासुदेवो ति।

तवो विज्ञाहरा आसग्गीवपिक्यम भीया विपछाया। ते य जलाणजिलिणा महुरवयणेण 10 समासासिया, भणिया य—पणिवहयवच्छला उत्तमपुरिसा, सरणमुवेह वासुदेव, व वो भयं भविस्सइ। ततो समागया पणया केसवस्स भणंति—देव! तुम्हं आणाविषेया वयं, भरिसेहाऽवराहं ति। तनो तिविद्वेण इहमाणसेण पसण्णवयणसिमणा द्वं से अभयं, जहारिहं च पृद्रया 'मम बाहुच्छायापरिग्गहिया सपसुं रजेसु निरुष्किगा वसह'ति। ततो भारहरायाणो सविज्ञाहरा परमपीईसंपउत्ता अहिसेयं कुणंति तिविद्वस्स। महया बळस-15 सुव्यण य सोळमिहं रायसहस्सेहं अणुगम्ममाणमग्गो वलभहानिसुहो पयाओ। कोहि-सिलं जोयणाऽऽयाम-विष्ठहं अयत्तेण बाहुनुयलेण छत्तमिव ळीलायमाणो घरेह। परं विम्हयं गया रायाणो तं च वण्णमाहप्तं परसमाणा। तुद्वेहि य लेहिं कण्णाओ सपरिवाराओ दत्ताओ। जाया य अग्गमहिसी सयंपभा सोळनण्हं देवीसहस्माणं। जळणज्ञडी विज्ञाहराहिवो ठितो। तिविद्वेहेण विज्ञुप्पहस्स भइणी जोतिमाला रयणमाला विव 20 जोईमाला आणीया अक्कित्तिस्स। एवं तिविद्वेहुस्स पणयपत्थिवसहस्समउडमणिमकह-जळाभिसिक्यमणपायपीढस्स वषद काळो विसयसुहमणुहवमाणस्स।

संतिजिणपुरमवकहाए अमियतेयभवो सिरिविजयाईणं संबंधो य

जाय य स्रयंपभाए प्यावह्कुलंबरदिवायरा दुवे पुता सिरिविजओ विजयभहो य, कण्णा य कमलिल्या विव सुरूवा घणपडलिनगयवंद्पिता इव कितिमती लक्खण-25 सत्यपसम्बर्खाइसया जोइप्पहा नामं । अक्किलिस्स जोइमालाए पुत्तो सुरङ्गारो विव मणोहरसरीरो घणपडलिणिगातो विव दिवायरो तेयस्सी अमियतेओ नाम, दुहिया य सच्छंदिवियणिवस्त्वधारिणीण सुरसुंदरीण विन्हियकरी विरकालवण्णणीयसरीर-लक्खण-गुणा सुतारा नाम । ततो जलाजडी राया अभिनंदण-जगनंदणचारणसम्बर्धिं संसीरसरूवं सोजण अक्किलिस्स संकामियरज्ञसिरी समणो जातो । तिविद्ध य वासु-30

देवो जोतिष्पभं दारियं जोवणे बट्टमाणि पस्सिकण विजलमति-महामद्द-सुबुद्धि-साय-राणं चडण्ह वि मंतीणं मयाणि गिण्हिऊण सर्यवरं रोवेऊणं सहरायविदितं करेह. अकि-त्तिस्स संदिसइ-विजाहरसिहएण ते इहं जोडप्पभासयंवरे सण्णेज्यं दायहं अकालहीणं ति । अक्किली वि राया सचिवेदिं सह समवायं काऊण अपरिणिट्टियकज्ञो तिबिद्धस्स 5 पेसेइ-विज्यावेमि, पसायं कुणह, सुताराय दारियाय तुब्भं पायमूछे मिलिएसु पत्थिवेस वियरह सयंवरं ति। (प्रन्थाप्रम्-८९००) तेण वि य 'तह'ति पहिस्स्यं। ततो समागया नराहिवा । अक्किक्सी वि अमियतेयं कुमारं सतारं च गहेऊण महया इड्डीए पीयणपरं पत्तो। दिण्णा आवासा राईणं जहारिहं। ठिया जहासंदिद्रेस ठाणेस । ततो सिक्रिओ मंडवो सयंवरनिमित्तं सिळलभरिय-पउमप्पिहाणसायकंभकंभोभयपासनिवेसियमणिमंडियतोरणाळं-10 किओ. सरस-सरहिंगेहदामपरिणद्धसंभसहन्ससिनिहो, कणयमयकमलमालापहिंबद्धविपु-**ठेपुत्तियाजा**लो, दसद्धवण्णपुष्फपुण्णभूमिभाओ, घाण-मणदइयधूवधूविओ। तओ सविज्ञाह-ररायाणो सएसएहिं चिंधेहिं अलंकिय-विभूसिया देवकुमारा इव संचे अभिरूढा। ततो राया तिविद्रो पोयणपुर रायपहेण सम्मिज्ञय-सित्त-सुइएणं समृसियपडायमालाकलिएण जल-थलयमुककुसुमपहसिएण सवपगदसमग्गो मह्या इद्वीए जोइप्पभ-सुताराओ चित्ता-साइता-15 राओ विव विरायमाणीओ विज्ञाहरपरिग्गहियविर्माणपहिरूवकसिविगासमारूदाओ संगढ-सपहिं धुबमाणीओ परओ काऊण निग्गतो. पत्तो य मंहवं ! उद्रण्णाओ कृण्णाट सिबिगाहितो ! दिहाओ य पत्थिवेहिं विन्हियविसेससंद्रतरनयणाराविदेहिं । ततो तासि पत्तेयं हिवीक-रीओ कहिंति कुल-सील-कवा-८ऽगमे णरवतीणं । ताओ वि ते सिद्दीए संधेमाणीओ गंगा-सिंघुओ विव पुरच्छिम-पष्टिकमसमुदं उवगयाओ क्रमेण य अभियतेय-सिरिविजए। तेसं 20 व से निविद्वा दिहीओ, पसन्नाणि हियगाणि। ते य णाहिं रयणमालाहि कुसमदामेहिं य अविया। पहनीपतीहि य भणियं—अहो ! सुनरियं, पायसेस घयधाराओ पलोडाओ, उन्नमेस सिद्धीओ संधियाउ ति । ततो पसत्थतिहि-करण-मुहत्तेसु कयाणि सि कोउगाणि । पृहया महीवाढा विसञ्जिया। एवं वश्वद्द काळी तेसिं अविभत्तविभव-धणाणं विसयसहमणुहवंताणं।

अक्किसी विज्ञाहराहिवई कयाइ अभिनंदण-जगनंदणे पियरं च नियगपुरे समो-25 सरिए सोऊण निग्गतो वंदिउं। कहेइ से अभिनंदणो विसयदोसे, जहा—सदाधिइंदियत्थेसु पसत्ता पाणिणो बहुं पात्रं समज्जिणंति, तेण य संचितेण बद्ध-पुट्ट-निकाइएण दुक्सबहुळं संसारं परियँढंति । तजो लद्धसंवेजो कयरज्ञपरिवाजो अमियतेयं रज्ञे अहिसिविजण पबद्यो। तिविद्व वि अपरिचत्तकामभोगो कालगतो।

कयाइं च सुवर्णणकुंभी नाम भणगाँरो सगणो पोयणपुरं गतो। अयस्रो तं सोऊष सादरो 30 निगातो बंदिऊण पुच्छइ—भयवं! तिबिहुस्स मे वियभावयस्य गति साहह ति । ततो

१ ली इसमं विनाधन्यत्र— श्रीवा जो विश्व वाव। भंभ दे जो विश्व १ दिक्को आवासी स्ट की इविना॥ ३ भिक्कित्व विकास के स्वति । ३ भिक्कित विकास विका

साहुणा ओहिणा आभोहत्ता भणियं—अयल ! तिविह् अणिवारियाऽऽसवदुवारो अतीव रहआवसाणयाए बहुं कम्मं असायवेयणिक्रं समिक्रिणिता णिवद्धणरयाऊ अपइद्दाणे णरए
उववण्णो, तत्थ परमासुभं निरुवमं निरंतरं वेयणमणुद्दव्द—ित्त भासिए मोहसुवगतो आसासिओ भयवया, भणिओ य—मा विसायं वश्व, सो भयवया आइतित्थगरेण उसहसामिणा दसाराविकरो अपिक्छमतित्थयरो य आदिहो, तं च तहाभूयं भविस्सइ. संपओगो 5
विष्पओगावसाणो. एगमेगस्स जंतुणो सयंकडं सुहा-ऽसुह्मणुह्वमाणस्स तासु तासु तिरियनरा-ऽमरजाईसु कारणवसेण पिति वेरं वा भवइ, न एत्य नियमो. न य सोगो किंवि
प्यओखणं साहेइ, केवलं धम्म-ऽत्थ-कामाणि हावेति, महमया विसमिव वल्लेयहो, सिहते य
आयरो कायहा—ित्त भणिक्षो वंदिकण 'तहा करिस्स'ित विण्णवेइ—जाव रज्ञाहिगारे सुते
निर्जुजामि ति । ततो सिरिविजयं रायं विजयभहं च जुवरायं अहिनियमुत्त-ऽत्था तव-सजमैसुहिओ विहरइ । सिरिविजओ य वासुदेवसारसे भोए भुंजइ।

कयाई च पुरंदरो इव वियसगणमञ्ज्ञमानो रायसहस्सपितु हो सहागतो अच्छ । माहणो य सोमहत्वो उवागम्म जयासीसं पर्डे जिडण भणइ—सुणह, अहं जो इसविज्ञापारगो, ततो मया नाणचक्खुणा दिष्ठं तं सो उमिरह है. पोयणपुराहिवस्स इओ सत्तमे दिवसे इंग्रसणी 15 मत्थप पिडि हित, न एत्थ संसओ-नि बोत्तृण हिना। ततो तं वयणं सो उण महादोसमंतं सद्दा पिरसा रायाणो य पिडु विया। विजयभद्देण य रोसभरावियनयणेण भणिओ—जया पोयणपङ्गणो असणी पिडि हत्ति तदा तव कि मत्थप पिडि हिति । ततो पिडि भणइ—देव! मा कुष्पह, मम तथा आभरणविरसं उविरे पिडि हिति नि । एवं मणिए सिरिविजएण रण्णा भीयहियएण भणिओ—अज्ञ! को तुव्मं विज्ञागमो ? ति। असिक ओ भणइ—सुणह, 20 जया बळ देवमामी पद्द ओ तया इं संडि हो ह्या। सह पिउणा निक्खंतो मया य अटुंग-महानिमित्तमागिस्यं. ततो विहरंतो पडि मिणि खेड सागतो. तत्थ मे पिउच्छा हिरणण लोसि ति, तीसे धूया चंद जसा, सा मे बाळा चेव पुषदत्ता, ततो इं तं दहुणं कम्मभरभारगरु-ययाए मंदुण्णो पिडिभगो. विसयसहस्थी य इमं महंतं अत्थागमं दहुण इहागओ मि ति।

ततो मंतिणो तस्स वयणावसाँणे सिरिविजयभयनिवारणोवायं वियारेजणमारद्धा। 25 एगो भणइ—किर समुद्दे न पभवइ इंदासणी, तत्य अकालहीणं निज्जड सामि ति। विद्यो भणइ—दूसमाकाले किर वेयहे विज्ञा असणी वा न पडइ, तत्य गृद्धपएसे १ए दिवसा गमेयवा। तह्यो भणइ—समितिच्छ्यं विहाणं ण तीरइ. सुणह—एको माहणो, तस्स पमूपिह उर्वाइएहिं जातो पुत्तो. तत्य य एगस्स रक्ष्ससस्स पुरिसो कुलपरिवाडीए निवेदिलाइ, माहणस्स य वारओ जातो. ततो माहणी मूयपरसमीवे रोवइ. तेसिं च अणु-30

र "करो चरमतित्थ" शांव॥ र निर्मुका" मो ३॥ ३ ३० मे० विनाडम्पत्र— "मसंदिको जांव। "मसदिको क ३ मो ३ हो ३॥ ४ 'रिसो मो" क ३ मो ३॥ ५ 'छायणो शांव॥ ६ 'साण संवायभया निवा" शांव विना॥ ७ एव वि" शांव॥ ८ 'वाविष्" शांव॥

कंपा जाया. वेहिं भणिया—मा रोव, रिक्लिस्सामी ते पुत्तं रक्खसाउ. निवेदितो य भूपिं अवहित निक्तितो गुहाप. गया भूया कहेउ माहणीए 'अमुगिम्म प्रस्ते ठिविओ' ति. सो य असगरेण गिलिओ. एवं सुँबए—तवेण सका पिंहितुं घोरा वि क्याया. ततो तवं आवहामो सबे वि संतिनिमित्तं सासिणो ति । चउत्थेण भणियं—माहणेण आदिहो पौयाणाहिवस्स इ असणिपाओ, न सिरिविजयस्स रण्णो. तं सेयं जे सत्तरत्तं अण्णं रायं ठावेउं ति । ततो नेमि-तिणा भणियं—साह मो महामंती! सि, एयं कायवं, रण्णो जीवियपरिरक्खणनिमित्तं अहमवि जागओ. नियमजुत्तो राया नित्थरिहित उवसम्मं ।

नेमितिषयणं च परिगाहे ऊणं राया जिणाययणमागतो सओरोघो। मंतीहि वि से वैसमण्पिडमा पिगतिसमगोहिं अहिसित्ता सेविज्ञए राओवयारेण। सिरिविजयो वि 10 दम्मसंयारोवगतो सत्तरत्तं परिचताऽऽरंभ-परिगहो वंभचारी संविग्गो पोसहं पालेह। सत्तमे य विवसे समंतओ मेहा पाउवभूवा मलिलमारग[ह]या पवणवेगपिवस्यरमाणा विज्जे जोवियपासा भयजणपिनिद्धरगिज्ञियसणा। ततो मञ्चाण्हकाले मह्या सहेण पासाइं वेस-मणपिडमं च चुण्णयंती इंदासणी पिडया। राया अभिनंदिओ पगईहिं 'नमो बरहंता-मंगिति निगातो पोसहसालाओ ति । दिहो य तुहेण परियणेण राहुमुहिनैगतो विव 15 महवती। संडिल्लायण्यंस नरवईहिं अंतेवरिवाहिं य आभरणवरिसं वुदं। सकारे उप य रण्णा पउमिणिखंडं वेसमण्यित्वमं च दाऊणं विसञ्जितो। ततो निहिष्टगो सिरिविजओ अंतेवरवरगतो उववणेसु कयाइ विज्ञाहरसेढीसु सच्छंदं विहरह।

अण्णया य सुताराए देवीए सह जोइवणं गतो। तत्थ विधेरमाणो रयणिक्तिमिव मिर्ग पस्सइ। विष्णविजो व सुताराए—सामि! एस मिरापोयओ घेप्पउ, अइस्वस्सी कीलणागे ण 20 मिनस्सइ। तीसे य मयमणुवत्तमाणो अणुपयाइ णं सिरिविजओ। अवसरइ मिर्गा, बोवंतरं गंतुमुत्पइओ। इक्षो य देवीए कृतियसइं सुणइ—कुकुसस्पेण हं सहया, परित्तायह मं सामि! ति। तं सोऊण नियत्तो अकयकजो, पस्सइ णं पित्रयं धरणिवहं, तिगिक्छितमारहो मंतोसहेहिं। न बहंति य नाणि। ततो परियत्तियनयणा स्रणेण कालगया। विस्रण्यो य विल्लबन्माणो मरणकयववसाको विसं रएऊण आमि च वाऊण देवि सुतारं गहाय आरुहो। तीसे 25 व केसेहिं अत्याणं वंवेऊण निवण्णो 'अण्णभंवेऽविमा होही णे पिय' ति सोबंतो अच्छइ। इक्षो य पोसणपुरे घोरा उत्यामा पाउक्सूया, सहसा घरणी पकंपिया, निवर्शत उक्षाको, सक्साचे, सक्याचे वि नित्यहो विणयरो, अपने य राहुणा चेत्वो स्वी, रएण छण्णाणि दिसागुहाणि, सरो माठको पवाइको, उदिम्मा पया, सुहिया रायाणो अतिवरज्ञणो य सह सुवरायणा, आवण्णा सर्वपभा।

र सुक्कर तकेज सका भोरों में उपकारों हां जिना ॥ र अनुकोषि त २ में जिना ॥ र स ने वे विना ॥ र स ने वे विना अन्य अनुकोषि त २ में वे विना ॥ र स्था अनुकोषि विना ॥ र स्था अनुकोषि वर्ष के र ॥ प र समाज्ये के र मो र ॥ र जे के र ॥ प स्था अनुजा कर्स विना ॥ ८ स्थापि मं आ । ॥ ९ विविचनो हां ॥ १ व अने मि होहि कि सां व ॥ ११ वको र सां व ॥ । ॥

अह तिम्म देसबाले उप्पार्थ पिक्लिकण य ससर्वितुणा नेमित्तिणा बागरियं—जे उप्पाया हमे तं रण्णो तिवं भयं निवेएंति । संपद्द सिरिविज्ञ भो जीवियसंदेहे बहुद . सिग्वं मगाह ति । तं सोकण भयसंभंतिहयया रायाणो सक्कमुता सह परियणेण अच्छंति ।

तिन य समए पर्जमिणिखेडवत्यहो संडिल्लायणो जोइसपारओ रहारूढो पत्तो 'न भेगवं'ति भासमाणो । ततो तम्मुहो जणो जाको । सो य संयंपभाए देवीए वद्धावणं इ काऊण पुरतो ठितो आसासयंतो । पुच्छिओ य देवीए विणएण—अज ! सिरिविजयस्स रण्णो खेमं आरोग्गं होज ? ति । ततो निमित्तिणा भणियं—कुसलं महारायस्स बहुं काळं पत्राओ पांजिस्सइ. माणसं पुण दुक्खमासी, मुहुत्तंतरेण से पडिवत्ती होहि ति । तं च तस्स वयणं सोऊण निन्नुया जाया सर्यपभा य सपरिवारा ।

मुहुत्तंतरस्स य कोइ पुरिसो गगणपहेणं चवलगती विज्ज्ञ्जलकुंडलजुयलो दीसइ इंते । 19 तं दह्णं विन्हिया पलोइंति सबे। पत्तो य तं पदेसं 'अणुजाणह ममं'तं उवहलो, उवगम्म जयासीसं परंजि(प्रन्थाप्रम्—९०००) उप भणइ—सिरिविज्ञसस्स रण्णो सिवं, महंताको पुण पाणवायाओ फिडिओ। पुष्टिलको—कहं ? । भणति—

अहं दीवसिहो नाम संभिन्नसोयनेमित्तिसुओ । अन्हे य पिया-पुत्ता रहनेष्ठरचक्कबालाहिवइणो वेयहुतिहरे उजाणसिरिमणुहिक्डण संयं जोड्वणदेसं पिट्टया । विहो य 15
अन्हेहिं चमरणंचािहवई असिणिघोसो इत्थियं हरमाणो । ततो सा—हा सिरिविजया !
अमिषतेषा ! पिरतायह ममं, असरणा अवसा हीरामि ति । तं सोऊण अणुपर्या मञ्जुदिहा य सुतारा देवी आवयगया गहािमभूया विव चिंता। ठिया य मो दो वि जणा जुम्माभिमुहा—दुरायार! दुह ते ववसियं, अज्ञ न भवसि ति । सुताराए एविद्धा मो—अलं
जुम्मांणं, गच्छह सिग्धं जोइवणं, तत्य सामी वेयालावजाए विहेबिंबह, तहा धत्तह 20
जहा जीवंत समासासेह ति । ततो अन्हे तीए वयणेण दुयं पत्ता जोइवणं । पस्सामो य
रायं कणगरुयगमिव जलणजालपरिक्षित्तं सह देवीपिहरूवेण । मम य पिषणा विज्ञाविकप्रिएण उव्हणं अञ्जविक्षयाओ चियगाओ । वेयालिक्जा अष्ट्रहहासं मोत्तृष्प पण्डा । विन्हिओ
य सिरिविज्ञओ पुँच्छति—किमेयं ? ति । कहियं च से देविहरणं । ततो गाढयरं
विसायसुवनतो सम पिष्ठणा सिक्षओ—न ते मण्णू कायको, सो ते अचिरेण पाएहिं पिड-25
दिति ति । एवंतरे जहं पेसिओ सुन्हं पद्यति निवेएतं ।

लेहं व सपषयं कुसलं सोऊण स्वयंपभा च रायमाया नेमित्ती को वि पूएइ। विज्ञवं संविधिकण 'वूयं निविसकासि' ति मिरीहणा महत्तरनेण दीवसिहेण व समयं क्ष्यह्या जागासेण गया जोहवणं। विहो च सिरिविज्ञओ संभिण्णसोयसिहतो नारावहें विज बहस्सविसहिओ। माऊप क्णमती। तीय वि वाहं मोत्तृषं अहिनेक्जि कहेड क्षागुभूमं। 30

१ °ए पश्सिक्षण सा॰ ॥ २ शकश्सा आ० ॥ ३ सकं सा० ॥ ४ °ता सु वं बिहा झां० ॥ ५ °किशीक्ष स॰ भां० ॥ ६ सम्बद्धरं कण आं० ॥ ७ प्रक्रिको व किसे भां० विना ॥

ताव जुवराया संपत्तो सबलो पणओ विष्णवेइ—अलं विवाएणं, देवीए मोयणोवाओ विं-तिकार । ततो रण्णा सामत्येऊण सपुरं विसक्तिओ ।

सिरिविजओ वि अप्पपंचमो गगणपहेण गंतूणं हुयं रहनेउरचक्रवालनयरं पविद्वी । बिह्नी य तेहिं अभियतेओ. निवेदितं च से सहं । तं च वृत्तंतं सोऊण 5 संगंतो सिरिविजयं साधारेडण मंतीहिं समं मंतिडण मिरियं द्यं पेसेइ असणि-शोससमीवं चमरचंचए नयरे। तेण भणिओ जहासंदिहं-सुतारं देवी विसजेह ति। तेण य ण पडिवण्णं। ततो सो 'ते ण पत्थं'ति वोत्तृण पडिनियत्तो कहेइ अमियतेयस्स । तं सोऊण कुद्धो सज्जन्न जुद्धारंभं। सिरिविजयस्य देइ दो विज्ञाओ-पहरणावरणिं बंधणमी-यणि च। तत्येकेका सत्तरत्तेण गुणिया साहिया य। सिद्धवेजं च पेसेइ अमियतेओ सिरि-10 विजयं सुपहिं सह। सामंते य इमे, तं जहा-रिस्तवेगी अमियवेओ आइश्चजसी अक-कित्ती अकरहो एगरहो चित्तरहो भाग्रहेणो भाग्रपहो भाग्रवेगो भाग्रदेवो अक्रपमो अक्रदेवो दिवायरप्पभो दिवायरदेवो प्रभाकरो एवमादीणि पंच स्याणि, क्षण्णे य बिजाहरा बळवगा। तेहिं य महप्पहावेहिं परिवृक्षो सिरिविज्ञओ गओ य चमर-चंबं। अमियतेयो वि राया असणिघोसं विजाहियं जाणिकण महाजालविजाए सब-15 विज्ञाछेदणीए जोगमन्मुहेति साहणहेउं । ततो जेहपुनेण सहस्सरस्सिणा सहस्सरस्सिणइ-मेण साई हिरिमंतं पद्यं गतो । तहिं च संजयंतस्स भगवओ पहिमा धरणस्स य नागरणो । तासि पायमुळे मासएण भरेण सत्तराईदियाए पडिमाए, रक्खित णे सहस्स-रस्सी । एवं साहणजोगो अभियतेयसा ।

इस्रो वि असणिघोसो सिरिविजयं सपनं जाणिकण पुने पेसेइ जुक्ससन्ने सयघोस20 सहस्सघोस-महाघोत-भीमवोसादयो महाबलेणं। तेसि च सिरिविजयस्य य सपरिवारसे थोवूणं मास परमघोरं साभावियविज्ञावियप्पियं पहरणसंकृतं जुद्धं बहुइ। भगगा य
असणिघोससुया। ततो ते भगो दहुण असणिघोसो परमरूनिओ निगाओ सह विज्ञाहरेहिं। आबहिओ य सिरिविजयण समं। रोमाइहेण य तेण अमोहप्पहारिणा आहओ
सग्गण दुवे खंडाणि कथाणि, जाया य दुवे असणिघोसा। पुणो वि सिरिविजयण
25 सिग्वयाप आह्या दुवे वि जाया चत्तारि असणिघोसा। एवं असणिघोसा वहुंति
प्रह्या पह्या। अणेगे य असणिघोसे दहुण विन्हिओ परिस्संतो पहणेतो। तेण य
मायाविणा भीमपरक्रमेण पराजिया सिरिविजयसेणा।

अह तस्मि समए असियतेयस्य सिद्धा महाजालिणी विज्ञा । तती सिग्यमागती चमरचंचं । असियतेयं च एव्वंदं बहुण सिहिया सिरिविजयपिक्सया कुमारचम् । अह 30 सो असणिघोसो सिद्धविज्ञं असियतेयं महत्पमावं पस्तिय बीयहियओ पद्धाओ सबजणं

<sup>े</sup> १ °म्बं उद्दें सी° शां० ॥ १ °आसी सा° शां० ॥ १ उ० २० विनाइन्यत्र—स्वित्रपतेसी की १ गी १ शां० । असिवलेसी क १ ॥ ४ °हाजक° शां० । भवमशेऽवि ॥ ५ °स्स बेसूनं छ १ २० विना ॥

पयहिकण । विज्ञाहरा वि तप्पिक्सिया दिसोदिसि विपछाया। ततो अमियतेष्ण महाजा-छविज्ञा विसिज्ञिया 'जह न पछायंति तहा णे शक्तमाहि' ति । असणिघोसस्स वि मुक्ता विज्ञामुद्दी विज्ञा 'माणं मुयाहि' ति । विज्ञाहरा य गतिमछहमाणा महाजाछविज्ञामो-हिया सरणागयवच्छळं अमियतेथं सरणमुवगया ।

असणिघोसो वि विज्ञामुहीए आणिज्ञमाणो सरणत्थाणमविंदतो उइण्णो दाहिण-5 हुभरहं। तत्थ य सीमंणगे णाभेयस्य भयवओ पढमजिणस्य आययणं, समोस-रणत्थाणे य द्वाविओ गयद्वयो, तत्य य संपत्तो। तं समयं च अचलस्य बळदेवस्य पुष्ठसमुद्दपारगस्य उत्तमेहिं संजम-जोगेहिं अप्पाणं भावेमाणस्य तिम्म पएसे एगराइयं महापिडमं पिडवण्णस्य मोहणीए आवरणंतराए य खीणे विमल्रमणंतमप्पिडवार्ति केवलनाणं समुप्पणणं। उवागया अहासण्णिहिया देवा महेउं। देवसंपायं च पस्समाणा इमे चारण-10 समणा अभिनंदण-जगनंदण-जलणज्ञडी-अककित्ती-पुष्फकेन्नः विमलम्तीपभितओ उवागया पसण्णमणसा 'णमो केवलिस्स भयवओ'ति वंदमाणा पयिक्खणेक्ण संिठया। असणिघोसो य अमियतेयिनिउत्ताये विज्ञाए पारक्भमाणो बलभहं चरणमुवगओ मुक्तो विज्ञामुहीए। निवेदितं च णाए अमियतेयस्य। तेण वि य मिरीई पेसिओ—सुतारं गहेकण बलभह्समोसरणं सिग्धमागच्छमु ति । ततो अमियतेओ विज्ञाहर-विज्ञा-15 हिवइसहिओ पत्तो सीमणगं, केवली परमाए भत्तीए वंदिकण महरिसओ य चारणे धरणितले कथंजलि सिण्णसण्लो। मरीइणा य चमरचंचं गएण दिहा सुतारा असणिघोस्यमाया य णं गहाय खणेण पत्ता तं पदेसं। उवणीया णाए सिरिविजय-अमियतेयाणं।

एयंनरे असणिघोसो दह्ण अभियतेयं सिरिविजयं च खमावेइ। ततो बवगयवेरा 20 सब देवा सुरा य भयवओ केविलस्स मिहमं काऊण संसए पुच्छंति। तत्थ कहंतरे असणि-घोसो अभियतेयं विण्णवेइ—सुणह सामि! जेण मया सुतारा देवी अवहिया—अहं भामरी विज्ञं साहेऊण संजयंतस्स भयवओ आययणे सत्ताहिगेण उववासेण नियत्तमाणो य जोइवणस्स समीवेण अविच्छहे. दिहा च मया सुतारा देवी तारा विव पैभासंजुत्ता. पेच्छमाणस्स पैरो नेहाणुरागो समुप्पण्णो. न चाएमि य अइच्छिडं. ततो मिगपोयक्रवेणं 25 सिरिविजयं मोहेफणं अक्खिता वेयालविज्ञा, परंजिऊणं सुतारं देविं गहाय अवकंतो सिणेहेण, न उण दुहमावेण. एसा वि महाणुभावा पहा विव ताराहिवइणो विमछसहावा. नं महंतो मया अवराहो कओ तुम्हे आसाययंतेण. मिसेह णे पणयस्स-ति चढणेषु से पडिओ। तेण वि य पसण्णचित्तेण आहहो 'तह' ति । ततो असणिघोसवयणेण जायसंसओ अमियतेओ केविल पुच्छइ—भयवं! केण पुवसंबंचेणं सिणेहो सुताराए 30 असणिघोसस्स ? चि, जओ णेण अवहिया। ततो केविल मणइ—सुणाहि,

१ °मण्यते ही ३ विना ॥ २ पयासजुत्ता शं० ॥ १ परमो ने° शां० ॥

## व्यक्तिवनेष-विरिविजय-अवशिषोत्त-सुताराणं पुरुभवो

इहे भरहे मगहाजणवर अयलग्गामे विष्यो घरणिजढो ति । तस्स जसभद्दा भारि-या, तीसे पुत्ता नंदिभूती सिरिभूती य । तस्स पेस्सा कवलिगा, तीसे पुत्तो कविलो नाम । घरणिजढो य माहणपुत्ते वेदं पाठेइ । कवलिगो पुण तं हियएणं ओगेण्डइ ।

5 अण्णया य परिभवं असहंतो रयणजरं नयरं गतो । क्त्य राया सिरिसेणो । तस्स दुवे भारियाओ अभिणंदिया सीहनंदिया य, तासि दुवे पुता हंदुसेणो बिंदुसेणो य । तत्य य जवज्यायो सम्बई नाम माहणो, तस्स य समझीणो 'अहं बंभणो'ति । तस्स खंदि-याणं अक्सेवपसाधणं करेइ । तं सोऊण समझणा तेसि सीमाणं जवज्यायो ठाविओ । तस्स माहणी जंबुका, तीसे धूया सम्बभामा, तं तुहो य सम्बई कचिलिस्स देइ । 10 कमेण य सो उलोगपुद्ओ जवचिओ विभवेण ।

अण्णया य सो<sup>3</sup> विच्छणयगतो, वासं च निवडिडमारद्धं। ततो सो कविलगो बत्याणि कर्केखे पिंडीकाऊण आगओ नियघरं। माइणी वत्थाणि य गहाय निग्गया। सो मणइ—अत्वि मे पभावो जेण मे वत्थाणि न भिन्नाणि। तीए वितियं—वर्त एम अवसणो आगतो 'न दीसामिं'नि, 'गायं उहं' ति न वत्थाई, कि मण्णे अकुलीणो होज्ञां-ति मंद-15 सिणेहा कविले जाया।

केणइ कालेण घरणिजाही परिलीणविह्वी कविलस्स संपत्ति सीडण आगती। तेण वंदिशो 'ताओ आगओ' ति। भोयणवेलाए य 'कत्व भोयणं भवत ?'ति तती कविलो सक्तमामं भणइ—मम असाहगं, नाहं ताएण सह मुंजिरसं, पिह्पिहं भोयणत्याणाणि रएहि ति। तं च पिया-पुत्तविरुद्धं उत्तयारं परसमाणी माहणी विरत्ता सुदुर्शं कविले, 20 घरणिजाहं विणएण आकंपेडण वंभणस्त्रोण सावेडण पुच्छइ—कविलो तुन्भं पुत्ती बंभनो वा होइ न होइ ! सि। तेण से सन्भूयत्यं कहियं । विमित्त्राओं धरणिजाहो कविलेणं। सक्तमामा सिरिसेणं रायसुविहिया—मोयहं मं किविलाओं, एस अकुलीणो, जङ्ग न परितायह तुन्भं पुरत्यो पाणे (प्रन्याप्य—९१००) परिषयामि ति विन्छिया। रण्णा कविलो सहाविओ भणिओ य—एयं विस्त्रोहि माहणि, धन्मं करेण ति। इत्भणइ—न मे(मि) जीविष्ठ समत्यो एतीए विण ति । रण्णा अणिवं—अच्छड इहं तुह जाया जाव कोवं सुयइ, मा अप्पाणं मार्रहि ति। तेण 'तह' ति पहिवण्णं। सक्तभामा देविसमीवे जववासरया अच्छइ ।

राया पुण पगतिभइयो 'जिणवयणं तक्'ति पडिवण्णो दयावरो दाणरको य अण्णया य अभियतेय-आइक्क-मुणीचंदे अणगारे मासखमणपारणय तवोकिसंते पडिछाहेइ।

<sup>े</sup> स्पिहिनं भी १ आ०॥ २ सो कविकानो पहुर मो०। सो कविकानो क्रोनपहुर असंक संसंक ॥ १ सी पेक्क गसो आंक॥ ४ थी ३ दिनाऽन्यम — कविका पिंडीका क १ नो १ उ० नेक। इसको बिंटि का शिंका भ क क क क १ नोक विसा ॥ ६ विश्व कि स्था

## इंदुसेण बिंदुसेणसंबंधो

वस्स य रण्णो दो मजाओ अहिनंदिया सीहनंदिया य। अभिनंदियाए दो पुत्ता इंदुसेणो बिंदुमेणो य। कोसंबीए य बलो राया, सिरिमती से भजा, धूया सिरिकंता। सा सिरिकंता तेण रण्णा इंदुसेणस्स दिण्णा, विस्जिया य सपरिवारा अणंतमईए गणियाए समं। ते य इंदु-बिंदुसेणा अणंतमतीए गणियाए कारणा जुन्मंति देवरमणे 5 खजाणे 'महं महं'ति। ततो राया सिणेहसमयाए य मउयिच्तयाए य निवारें न समत्यो 'मा एएसि मरणं पस्सामि'त्ति तालपुडभावियं पडमसग्वाएऊण सह देवीहिं कालगतो। माहणी वि तेणेव विहिणा मैया 'मा कविलस्स वसा होहं'ति। ततो चत्तारि जणाणि जंबुई वि आयाणि उत्तरकुराए य सिरिसेणो अहिनंदिया य मिहुणं, सीहनंदिया सन्धभामा य मिहुणं। सिरिसेणो सीहनंदिया पुरिसा, इयरे हिथाओं। 10

इयरेमिं पि इंदु-चिंदुसेणाणं विज्ञाहरो विमाणेण आगम्म णहयळत्थो अंतरे ठाइऊण इणमत्थं बोहेइ—भो कुमारवरा! सुणह ताव इओसुहा मम वयणं— मणिकंडलीविज्ञाहरसंबंधो

इहेव जंबुद्दीव रीवे महाविदेहे वासे सीयामहानईए उत्तरेण पोक्खलावई नाम विजयो। तत्थ वेयहो पबओ विज्ञाहर-चारणालओ रमणिजो नवकूडमंडियसिहरो सर- 15 यदमसिरिष्यासो। तत्थ पण्यण्णनयरमंडियाए उत्तरिहाए सेटीए नथरे आइञ्चामे स- कुंडली नामं राया परिवमह, तस्स मज्जा अजियसेणा, तीसे मणिकुंडली नामं अहं पुत्तो। नवे। कयाई जिणवंदओ पुंडरिगिणें नयिर गओ जिणभत्तीए। तत्थ य अमिय- जसं जिणवरं वंदिऊण तिपयाहिणं काऊण जर-मरण-किलेसनासणकरं धम्मवयणं सोऊण करयलकवंजलिउडो कहंतरे नियगभवं पुच्छामि। कहेइ य सो भयवं— 20 मणिकुंडली-इंदुसेण-विंदुसेणाणं पुष्ठभवो

पुक्लरद्धे अविरिष्ठे सीतोदादाहिणओ सिल्लावती नाम विज्ञओ। तत्थ य वीइ-सोगा नयरी धवल-तुंगपायारा बारसजोयणदीहा नवजोअणवित्थडा। तत्थ नयरीए चोइ-सरयणवर्ड नवनिहिसमिद्धकोसो रयणज्ञाओ णाम चक्कवट्टी परिवसइ। वस्स य दुवे भज्ञाओ परमरूवदरसणीयाओ कणयसिरी हेमँमालिणी। कणयसिरीए कणयख्या 25 पउमल्या य दो धूयाओ। हेमँमालिणीए पउमा धूया। सा पउमा अजियसेणऽ-ज्ञाए सयासे धम्मं सोवं कम्मवन्थं वयं जववत्था। दोन्निऽतिरित्ताहं सिंह चजत्थयाणि काऊणं सिणदाणा कालगया समाणी सोहम्मे कप्पे देवी जाया महिष्ट्या। कणयसिरी संसारं भिनऊण अहं मिणकुंडंली विज्ञाहरो जातो। कणगलया पउमल्या य संसारं

१ इंदुसेणबिदु° क १ गो०। पत्रमंत्रऽषि ॥ २ °रेत्णाऽसम° शा० ॥ ३ सि काछकूदमा° शा० ॥ ४ सु-या क १ ॥ ५ °ढलो ना° शां० विता ॥ ६ °णचंदं चंदिउं पुं° क १ गो० ॥ ७-८ हिम° क १ गो० ॥ ५ °ण अणसणादाणे काछ° क १ गो० ॥ १० °४ खबि° शां० ॥

बं• हिं• ४१

भिमकण इहेव रयणपुरे सिरिसेणराइणो अहिनंदियाए गन्भे दुवे इंदु-बिंदुसेणा जाया। सा वि पडमा सोहम्माओ कप्पाओ चइकण कोसंबीए नयरीए अणंतमई गणिया जाया। ते य इंदु-बिंदुसेणा अणंतमईए गणियाए कारणा दो वि जणा देवर-मणे जुन्झंति इण्हि। इय सांसियं भयवया।।

5 तो हं संभारियपुष्ठभवो नमिऊण तं जिणवरं इहागतो तुब्भं पुत्रनेहाणुराएण । तं एसा तुब्भं पुत्रभवे भगिणी आसि, अहं च भे माया, तं संभरह पुत्रभवियं चक्कविंट रयण**ःझयं पि**यरं ।

भोगा बहुवेरकरा, अलाहि भोगेहिं मा होह मोहियमईया। मा य राग-होसवसगया, पहरह नियएहिं गत्तेहिं।।

किं च-

न वि तं कुणइ अमित्तो, सुहु वि सुविराहिओ समत्थो वि। 10 जं दो वि अणिमाहिया, कुणंति रागो ये दोसो य ॥ इहलोए आयासं, अयसं व करेंति गुर्णावणासं च। पावंति य परछोण, सारीर-मणोगैयं हुक्खं ॥ धिद्धी ! अहो ! अकर्ज, जं जाणंतो वि राग-दोसेहिं । फलमडलं कड्यरसं, पावइ जीवो निसेवंतो ॥ 15 को दुक्खं पाविजा ?, कस्म व सोक्खेहिं विम्हओ होजा?। को व ण लभेज मोक्खं?, राग-होसा जइ न होजा॥ ता मुयह राग-दोसे, सेवं चितेह अप्पणो णिषं। जं तेहिं इच्छह गुणं, तं चुकह बहुगुणं पच्छा ॥ मुंचह एयं जुन्हां, संजमजुन्होण जुन्हाहा इण्हि। 20 तुन्भेहिं य खलु मोक्खं, गंतवमिमेहिं देहेहिं॥ एयं निसम्म वयणं, जाया ते दो वि सुकसण्णाहा । संभारियपृष्ठभवा, भणंति भोगा अइदुरंता ॥ हा ! मोहियहियएहि, जहा उ अम्हेहिं रागवसगैदि । विसयामिसविसिएहिं, दृइओ अप्पा परिश्वतो ॥ 25 जर-मरण रोगपउरे, दुत्तारे भवममुहमज्यम्म । हा ! जह मण्णे अप्या, तदागतो ण मणा छुढो (?) ॥ एस पयहामु भोए, भवोदहिँ पहोबदेसए पावे । छेत्तव नेहपासे, सेयमओ अन्युवेहामी ॥ करयलक्यंजलिखहा, भणंति मणिकुंडलिं पहृद्दमणा । 30 इच्छामो अणुमहिं, सकारेडं विसैजंति ॥

श्मासि° इसं∙॥ २ विकारा। ३ °सम् दुक्के शार्णा ४ °पवो (भो)व° की ३॥ ५ °सजेई शार्थिना॥

ते महया इङ्गीए, चडिंह सहस्सेहिं परिवृडा धीरा। ध्रम्मसङ्क्स सयासे, निक्खंता खायकिचीया।।
तो कम्मतरुकडिहं, दढ-कडिणं तवस्रुतिक्खपरसृहिं।
सोहेडमपरितंता, पत्ता सिद्धिं महाभागा।।

[\* दो इंद-बिंद्सेणा \*] इयराणि य ताणि सिरिसेणप्पमुहाणि चत्तारि वि जणाणि 5 देवकुराए खेलाणुहावेण य तं कप्पदुमप्पभवं परमविसयसहमणुह्वमाणाणि तिण्णि पलि-ओवमाणि जीविकण मिउभावयाए निबद्धदेवाउयाणि सुहेण कालं काळण सोहम्मे चत्तारि वि देवा जाया । तत्थ वि य रयणपहापडिसिद्धतिमिर्यमरेमुं इच्छियपसत्थावसयसुहसं-पगाडेसुं विमाणवरबोंदिएसु तिण्णि पलिओवमाणि वसिऊण चुया इहेव भरहे उववण्णा। तत्थ जो सिरिसेणो राया सो तुमं अमियतेथा !, जा सञ्चभामा माहणी सा तब 10 मिननी सुतारा, जा य अभिणंदिया देवी सी सिरिविजयो जाती, सीहनंदिया जोइप्यहा सिरिविजयभगिणी । जो सो कविलो सो सहावभायाबहुलो अट्टब्झाणोवगतो तीए सञ्चभामाए वियोगदुविखाओ मओ सीयमाणी तिरियगइ-नाम-गीचाई कम्माई उवज्जिणित्ता बहूणि तिरियभवग्गहणाणि संसरिकण परित्णुइयकम्मसो **भूयर्यणाडवी**ए एरावइनदीतीरे जडिलकोसियस्स वावसस्स प्रवणवेयाए गर्ने धम्मिली नाम दारजी 15 जाओ, परिवड्डिओ दीहकालं वालतव काळणं विज्ञाहर विमाणगयं बहुण गगणपहेणं वश्वमाणं नियाणं करेइ--जइ में अधि इमन्स तबन्म फल तो आगमिस्से भवगाहणे अहमवि एवं वश्चें ति । कालगती इद्देव भरहे उत्तरायं सेढीयं नमरेचंचाए इंदासणिस्स आसूर-देवीए पुत्ती असणिग्घोसो जातो । ततो णेण सुतारा सञ्चभामां तू कविछभावसिणे-हेण पडिबद्धाणुसारिणा अक्खित्त-ति केविलणा कहिए अमियतेय-सिरिविजया-ऽसणि- 20 घोसा सुतारा य पुबभवे सोऊण परिविम्हिया ॥

अभियतेओ य केविल वंदिऊण पुणरित पुच्छइ—भयवं! अहं किं भविनो ? अभिव-ने भीश भयवया भणियं—तुमं भविसिद्धिनो,इन्नो य नवसे भवे इहेव भारहे वासे पंचमो चक्कविश्व सोलसमो तित्थयरो य भविस्सित सिरिविजयो पुण ते पढमगणहरो भविस्सि । एवं सोक्षा विसुद्धदंसणा गिह्वासन्नोग्गाणि पिडवण्णों सीलवयाणि दो वि जणा । असिणिघोसप्पपुद्दा 25 वहवे रायाणो परिचत्तरज्ञधुरावावारा पबद्दया । सर्यपभापमुहानो देवीनो तत्थेव निक्खं-ताओ । ततो सब्बे केवली णभिऊण सयाणि णगराणि गया जिणपूर्या-दाण-पोसहर्या द्यावरा सबसंधा सदारित्या संविभागी नियएसु रज्ञेसु विसयसुह्मणुह्वमाणा विहरंति ।

अण्णया य अभियतेयो जिणवरभवणसमीवे पोसहसालाए पोसहोवगतो विजाधराणं धम्मं कहेइ । इत्थंतरिम्म य संजम-तव-नियम-विणयजुत्तं चारणमुणीणं जुयलं जिणवरभ- 30

१ °तेयो क १ गो०॥ २ °रचेंचा° शां०। °रचिंचा° उ० मे०॥ १ उ२ मे० विनाऽन्यत्र— °मातं क° छी १ गो १। °माते क° क १॥ ४ शुचारा शां०॥ ५ °ण्णाणि सी° उ२ मे० विमा॥ ६ सर्थां° की ६॥

त्तीए मुइयमणसं रययगिरिसिहरसरिसे णरवइभवणिम भत्तिवेगेण ओवइयं। अब्भुहिओ य राया ते दृह्ण, अभिवंदए परमतुहो। ते वि य चारणसाहू वंदिऊण जिणवरिदे तिक्खु-त्तो पयाहिणं च काऊणं अभियतेयं रायं इमं वयणमुदासी—देवाणुष्पिया! मुदु हं माणु-सत्तणं छद्भण जम्म-जरा-मरणसायरुतारे जिणवयणिम मा खणमवि पमायं काहिसि-ति उवएसं दाऊणं, तवोगणरिद्धं च पदिसंता।

उबएसं दाऊणं, तबोगुणरिद्धि च पदिसंता । <sup>१</sup>जेणाऽऽगया पडिगया, चारणसमणा पहहमणा ॥

एवं सिरिविजय-अमियतेया विसयसुहमणुहवंता तित्थमहिमाओ करेमाणा ते हरि-सेण काळं गर्मेति ।

अण्णया य कयाइं अभियतेयो निययवरभवणे निययपरिवारसिह ओ सीहासणोविवही 10 अच्छाइ । एयम्मि य देसयाले कोइ तवलिद्धसंपण्णो मासल्यमगो भिक्लहमागतो । अन्भुहिऊण अभियतेएण सपरिवारेणं वंदिऊण तिक्लुत्तो पयाहिणं च काऊण विवलेण किमिच्छिएण भत्त-पाणेण पिंडलाहिओ विणय-भित्तें जुत्तेण । तत्थ य सुरिहगंधोदयवासं वुद्धं, पंचवण्णं कुसुमं निवडियं, वसुहारा वुद्धा, सुरेहिं दुंदुहीओ आह्याओ, चेलुक्खेवो कक्षो, आगासे 'अहो ! दाणं' घुद्धं । गतो साहू ।

#### 15 संतिजिणपुषभवकहाए अपराजियभवो

अभियतेय-सिरिविजया वि बहुणि वामसहस्साणि रायसिरिमणुहवित्ता अण्णया दो वि जणा सहिया नंदणवणं गया, तत्थ परिहिडमाणा विजलमती-महामती चारणसमणे पासंति, वंदिऊण य धम्मकहंतरे आउयपरिमाणं पुच्छंति। ततो चारणसमणेहिं भणिया 'छद्वी-सं दिवसा सेसाऽऽवयस्स'ति वंदिय परमाण भत्तीए नियगपुराणि गया, अहाहियाओ महि-20 माओ करेंति (प्रन्थाप्रम्-९२००) सुभइस्स ते य दो वि जणा । ततो पुत्त रज्जे ठावेऊण एवं निक्खंता अमियतेय-सिरिविजया अभिनंदण-जगनंदणाणं साहूणं सवास पाश्रोवगम-णविहिणा कालंकारुण पाणए कप्पे नंदावत्त-सोत्थिएस विमाणेसु दिवसूड-मणिसूला देवा जाया वीससागरीवमहितीया । तत्थ य चिरकालवण्णणिज्ञा दुहभावमविसयसुह-सागरीवगया द्वितिक्खएण चुया समाणा इद्देव जबुद्दीवे पुद्यविदेहे रमणिज्ञे विजए 25 सीताए महानदीए दाहिणकूल सुभगाए नयरीए धिमियसागरी राया, तस्त दुवे भ-काओ वसुंधरी अणुंधरी य, तासि गर्म कुमारा जाया अपराजिओ अणंतविरिओ य महु-माह्वा विव मासा णिरंतराणण(राणंद)बहलसिरिवच्छुच्छण्णवच्छत्थला । तत्थेगो कुमुद्द्रुधवलो, वितिको कुवल्यपलासरासिसामो । ते य कमेण विविश्वया । धिमियः सागरी य राया अपराजिय-अणंतविरियाणं रज्ञं दाउरण सर्यपभसादुसयासे पषदको, 30 चगतवो य समाहिणा कालं काऊण **यमरो** अधुरिंदो जातो । अपराजिय-अणंत-विरिया रक्षं भुंजंति ।

विज्ञाहरेण य से एकेण मित्तयाए दिण्णाओ विज्ञाओ, साहणविही उवदृहा । तेसि

१ जहाराया में • संस• ॥ २ व २ में • ही ३ विनाऽन्यत्र— 'तिज्ञतेण गी १। 'तिज्ञोएण क ३ ॥

दुवे चेहियाओ बहबरि-चिलाइगाओ गंधवे परिणिहियाओ अतीव मधुरसराओ । ते य ताहि बहबरि-चिलादिनाष्टपिह संपरिगीयंता तेसि (तासि) नहे गीए य अईव रागाणुरसा सुद्दासणत्या अच्छंति ।

एत्यंतरे य तत्य नारदो आगतो।सो य तेहिं बब्बरि-चिलाइनाडयाणुरचेहिं नाऽऽढा-इओ, न य से जनयारो कओ, तओ सो परिकृतिओ । कच्छुलनारयस्स य विज्ञा-ऽऽगम- 5 सीछ-रूवअणुसरिसा सबेस खेतेस सबकालं नारदा भवंति। सो य दिभियारिसयासं गंतूण दमियारिस्स विजाहररण्णो परिकहेड-दिवं बब्बरि-चिलाइनाडयं अपराजिय-अणंतविश्याणं, तं जइ तुमं न गिण्हिस ति किं तुहं राजेण वा वाहणेण वा विज्ञाहर-त्तणेण वा तेण नाडएण विरहियस्स ?। तं च सोऊणं दिमयारी नारदसयासा अपरा-जिय-अणंतविरियाणं दुयं पेसेइ। केई भणंति आयरिया—सयमेत्र ताओ दिनियारिणा 10 विजाहरेण आगमियाओ । तओ दृयं पेसेइ-रायगामीणि स्वणाणि, पंसेह चेडियाओ । 'बैलिकविरोहो न सोहइ'ति तेहिं भणिओ---सुष्ट भणिस, चिन्तेमु ताव अन्हे-ति विस-जिओ। ततो तेसि चिंता समुष्पण्णा-आगासगमणदृष्पंण ण परिभवइ दिमियारी. तं प्रमाहियाओ विज्ञाओ साहेमी, पच्छा से दृष्यं नासेमी। एयम्मि देसयाछे तेथिं भवियवयाए उविद्वयाओ विज्ञाओ पुवभवियाओ ! ताओ य ते भणिति—देव ! तुम्हं आणा-15 विधेयाओं अम्हें, जा तुब्धे साहे उकाम ति ताओ अम्हे उवहियाओ । तेहिं तुहेहिं पूइ-याओ । पुणरिव दिभिय।रिणा दूओ पेसिओ। सगब्रं भासमाणी तेहिं सामेण पिडिच्छिओ, भणिओ य--अम्हेहिं सेवियद्यो दिमियारी राया, णेहि दारिगाओ ति । ततो ते विज-रिवयबञ्बरि-चिलाइगार्रुं विणो दूरण सह गया दिमयारीसमीवं। कयप्पणामा य दिहा सोमेण चक्खुणा । भणियं-कणयसिरीदारिगाहिं सेमं रमड ति । 20

ताहिं य विणएण पणयाहिं कणयसिरी महुरं आभासिया। तीए य सायरं पुन्छिया अपराजिय-अणंतिबिरियाणं कुल-सील-स्वा-ऽऽगमे। तह वि अण्णोण्णगुणसमण्णिया(?)। ततो सा कणयसिरी विज्ञाहरकण्णा अणंतवीरियकहाए सज्जमाणी अपराजिएण भणिया—देवी! जह तुन्भे आणवेह तो अपराजिय-अणंतिविरिया आणेमो, अत्थि णे पभाषो। एवं भणिए तीए पहिवण्णं—तहा करेह ति। केई भणंति—नाडहगाहिं चेव 25 सम्मणा कया। तथी तेहिं नियगस्वाणि दंसियाणि। विम्हिया य अणंतिविरियमुवा-गया—देव! तुन्भं विषेया पाणा, सामि! मे पभवह, किं पुण पहू मम विज्ञा-बळसमत्थो, ततो भे पीछं जीवियंतकिरं काहि ति इकी अवक्रमामो. निरापायं भविस्सह ति। तेहिं पभिणया—समत्था मो नारिंदं जेवं अण्णं वा विवयमाणं, गमणे मितं कुणसु निस्संकं ति। एवं

१ प्रतिकः का ३ ली ३ गो ३ ॥ २ शां० कतः । संस० विनाऽन्यत्र— आगासदमण विकाश वे भे० भो० गो ३ । असे सदस्य विकाश होते शा ४ व्हब्या दूप् ही १ ॥ ५ सह रम शां०॥ ६ सभी इंतीओ सेहिं भे० विना ॥ ७ काहिति सभी अव शां०॥ ८ ओ एवं अ का ३ गो ३ ॥

मिण्या 'तुन्मं पमाणं'ति पत्थिया मयणमोहिया। तेहिं चिय आगारियं —कणयसिरिं कुमारी अपराजिया अणंतवीरिया हरंति, जस्स मत्ती अत्थि सो निवारेड-ति वेड-हियविमाणा य ते गच्छंति। तयणंतरे य से हल-मुसल-गयाईणि रयणाणि उविद्याणि। दिमियारिणा य विज्ञाहरा पेसिया जुद्धं समालग्गा पिहह्या य। तेसि पभावं दहूणं 5 ते अ पिहहए उवलद्धूणं कुविओ दिमियारी निग्मओ। भूयर्यणाडवीए उविर ओल-मिया मायाहिं जुन्झितं पयत्ता। ताओ य निवारियाओ दहूणं अत्थाणि आवाहियाणि। वाणि वि अ वत्थगाणि जया कयाणि तया खीणाउहो चकं मुयइ अणंतविरियवहाए। तस्स पिहयं चलणक्मासे। गहियं च णेण पज्जलियं। ततो सचकेणं हओ दिमियारी। हए छद्धविजओ इसिवाइय-भूयवाइएहि य अहिनंदिओ—उपपण्णा य बलदेव-वासुदेवा 10 विजयद्धसामिणो त्ति। एयं च सोऊणं विज्ञाहरा पणया—सरणं होह णे। सो मणइ—वीसत्था होहि—ति।

तेहिं पणएहिं 'कंचणितिस्स उविरिष्णं एत्य अरहंता संठिया. मा णे आसायणा होज' ति ओवतिया। तत्य य किसिहरो अणगारो विरिसोववासी पडिमं ठिओ उपपण्णकेवलनाण-इंसणी अहासण्णिएहिं देवेहिं महिज्ञमाणी बंदिओ अणहि विणएण, 15 पज्जवासमाणा धम्मं सुणंति केवलिसयासे। धम्मिम य परिकहिए कहंतरे कणयसिरी पुच्छह—सगर्वं! अहं पुत्रभवे का आसि ?। तओ पकहिओ सुणिवरो—

## कणबसिरीए पुष्वभवो

धायइसंडे दीवे पुरच्छिमहे भारहिन्म वासे संखपुरगं नि गामो । तत्य सिरि-दत्ता नाम दुग्गइया परिवसङ् । सा य परिहिंडमाणी कयाई सिरिपवयं गया । तत्य 20 य सा सवजसं साहुं एगंतिन्म निसण्णं पामति, नं वंदिकण तस्म पायमूले धम्मं मोऊणं धम्मचक्कवालं तवोकम्मं गिण्हेइ । दोक्रिऽतिरत्ताई सत्ततीस चन्नत्यगाई च काऊण सवणपारणए सुवयं माहुं पडिलाहेइ । धम्मं गिण्हिऊण विनिगिच्छनमावण्णा जाया ।

अह सा क्याइ सक्षजसं साहुं बंदिनं परियया समाणी विज्ञाहर जुयलं पासि उत्य वामोहिय चित्ता नियत्ता । तस्स य विति गिंच्छा दोसेण अणालोइय-पिंक्किता कालं 25 का उप जंबु ही वे दीवे पुत्र विदेहे रमणि जो विजय वेयहे प्रवर सुमंदिरे नगरे कणा-पुज्जो माम राया परिवस इ, भज्ञा से वाउ बेगा, तस्म पुत्तो कि लिधरो नाम अहं, भज्ञा य मे अनलचेगा, तिसे सुओ एस दिमियारी राया, भज्ञा से मयरा, तीसे तुमं सुया कणगसिरी जाया। रज्ञे य अहं दिमिथारी ठवेडण संति जिणासगामिम पष्ट इंडणं ठिओ अहं इहं संवच्छिरियं महापिडमं। सीणे य मोहणिज्ञ-नाणावरण-वंसणाव-30 रण-अंतराप य अज्ञ उप्पण्णं केवलं नाणं। तेण य विति गिंच्छा दोसेण सकम्मजणिएण तुमं इहं छल्ज प्रविभोग जिण्यं पीइमरणं च पत्ता सि।।

इमं दुक्खं सोऊण पगइमेयं कणगसिरी निविष्णकामभोगा हस-वक्षहरे विष्णवेश-

विसजोह मं, काहामि तबहरणं, अलं मे भोगेहिं अहदुरंतेहिं बहुवेरपरंपरकारएहिं। एवं भणिए ते बिंति हळ-चक्कहरा—अविग्धं ते भवड धम्मे, किं पुण सुभगनयारं गंतुं सर्यं-पभजिणसगासे तवं काहिसि नि। एवं भणिए निम्झणं तं सुणिवरं आरुहिउं विमाणवरं गया सुभगनयारं। तत्थ य अणंतसेणेण सिंह अणंतिविरियपुत्तेण विज्ञाहररायाणो जुन्हमाणे पासित। सुघोसं विज्ञादाढं च ते हंतूणं बुद्धे आणामियसहसत्तुसँगमंता अद्ध-ठ विज्ञयाहिवत्तं पत्ता बलदेव-वासुदेवत्तं च उपपण्णसवरयणा य सोलसराइसहस्ससामी इट्टे विसयसुहे अणुह्वमाणा विहरंति।

तओ सयंपभो जिणवरो विहरमाणो सुभगनयरीए समोसरिओ। सोऊण जिणा-गमणं हरु-चक्कथरा सपरिवारा जिणवरसयासं वंदगौ इंति। कृणगसिरी वि गया जिणवरसयासं धम्मं

> सोऊणं पद्मह्या, समाणी उग्गं तवं काऊण । केवलनाणं पत्ता, गया य सिद्धिं ध्रुयकिलेसा ॥ ते वि य हल-चक्कधरा, जिणवरमभिवंदिउं सपरितःस । पुणरवि नगरमुवगया, भुंजंति जहिन्छिए भोए ॥

#### सुमतिरायकण्णासंबंधो

15

वल्देवस्स य विरया नामं भजा, तीसे सुया सुमिति ति रूव-गुणसालिणी कण्णा । सा अहिगयजीवा-ऽजीवा अणुवय-गुणवयोववेया जिणसामणभावियमईआ ।

सा अण्णया कयाई, सद्धा-संबेग विणय-भत्तीए । जिणपूर्य काळणं, पारणवेळाए से साहू ॥-

समाग्रमणं दहृणमञ्भुहिया, पिंडलिहिओ अणाय । तत्थ पंच दिवाणि पाउच्भूयाई वसु-20 धारोपडणाईणि । तृहा य हल-चक्कहरा 'कस्स दायद्या कण्ण ?' ति इंहाणंदेण य मंतिणाँ समं संपधारेकणं सयंवरो ठिवओ । खंभसयसिन्निविहो य कँओ सयंवरमंडवो । सब्बिम य समाउत्ते विपुलकुलवंसर्जा रायाणो वद्धमउडे य मोलस रायसहरसे विज्ञाहरे य संबे सपरिवारे आणवेइ । 'सयंवरो सुमतीकण्णाए' ति सबायरेण य सबे तं पुरि संपत्ता । तं अइगया सयंवरमंडच पुवरइयसीहासणेसु य सबे उवविहा जहकमं । ततो सुमती 25 कण्णा ण्हाया कथबिलकम्मा सबायरभूसिया असिय-सियायवत्ता तं अइगया सयंवरमंडवं पउमसंरं पिव लच्छी ।

एयम्मि देसयाले, पसत्थवेरुलियविमलखंभेण । पवणवलधवलपणोलियनचंतधयपडागेणं ॥—

नहयलिलएणं दिवेण जाणविमाणेण। पेच्छंती य रायाणो लोगो य तेयबलसम-30

१ 'सामत्यको अद्ध' शा०॥ २ 'या यंति क ३ गो ६ ॥ ३ 'गरिमहगया शा०॥ ४ 'रासादीणि । तुं शां०॥ ५ ईसाणं शां०॥ ६ ली ३ गो ३ विनाडन्यत्र— "णा सम्मं सं क २ शा०। 'णा सम्मं सम्मं सं क २ शा०। 'णा सम्मं सम्मं सं क २ शा०। 'णा सम्मं सम्मं सं क २ शा०। प्रकृता सम्मं सम्मं सं क ३ मे०॥ ७ कपु य सर्यवरमं इत्रे शा०॥ ८ 'आपु रा' शां०॥ ९ 'सरवरं व क्र की ३॥

5

ण्णियं देविं इंति । सा य आगया अंबरतलिङ्ग्या सर्ववरमंडवे सीहासणोवविद्धा । एत्यंत-रिम्म पुष्ठसिणेहाणुराएण केणयसिरीए

> रतुप्पल-मणिनिमं, ओनामेऊण दाहिणकरगां। भाणीय मणहरिगरा, धणिसिरी(रि)! बुज्झाहि पुत्रभवं॥ पुक्सरवरदीवहे, भारहे प्रेरिक्षेणं नंदणपुरिम्म। आसि महिंदो राया, (मन्यामम्-९३००) तस्य भज्ञा अणंतमई॥

तीसे दुवे ध्याओ, कणयसिरी धणसिरी य सुकुमाल-सुरूवाओ अणुरत्ता अण्णोण्णं। अहै अण्णया कयाई सिरिपन्वयं गया। तत्थ य सिलायले सिण्णसण्णं नंदणिगिरिमणगारं पासंति। वंदिओ णाहिं। तस्म समीवे धम्मं सोऊण दोण्णि वि सम्मत्तं गेण्हंति।

अण्णया य असोयवणियाओ तिपुराहिवेण वीरंगएण विज्ञाहरेण अवहियाओ।
अवसाओ भीमाडवीए छड्डावियाओ वहरसामिलिणीए तस्स य मज्जाए। अम्हेसु य णाए
पत्तलहुविज्ञा संकामिया पिडह्या। तो नदीतीरे वेलुवणे वंसकुइंगिस्सुविरं तत्थ य अणसणं
काऊण कणयसिरी नविमया जाया सकस्स अग्गमहिसी अहं, तुमं वेसमणस्स
भज्ञा धणसिरी भोत्ण देविसोक्खं ततो चुया इहं जाया बलदेवसुया सुमइ ति। नंदी15 सरदीवगमणं सभर जिणमंहियं महिमं च जिणवराणं चारणसमणदितवरवरणं च
सुमर जहा 'सिज्झिरिसह वितियभवन्मि'। जा य पुवं चयइ सा संबोहेयवा। ता संभर
पुवभवं, मए समं भिगणी पुवभवजंपियं पि य। भोगेसु य मा करें पसंगं।

जइ नेच्छिसि विणिवायं, संसारमहाडवीप मीमाए। भवसयसहस्सदुलहं, तो जइधम्मं पवजाहि॥

20 एवं सोडण मा वयणं संभरियपुत्र जातीया वामूढ-नट्टचेट्टा उम्मुख्यि । ससंभमोत्व-त्तिताए य कंचणभिगारविणिग्गयाए सीयलसलिलधाराए परिसित्तमाणा निष्ठवियगायल्डी उक्सेवियतालियंटवीयणगजणियवाएण संकुतिएण मुहुत्तंतरस्स आमत्या समाणी पक्या-लियवयणा संज्ञमियवन्था करयलकयंजलिउडा विणाएणं विण्णवेड रायवरमंडलं—तुब्भेहिं अणुण्णाया पत्रज्ञमन्त्रमुटेहामि ति । जंपंति य रायाणो सविन्हिया—धम्मे ते अविग्धं 25 हवउ, पावेसु य जिहिन्छियं ठाणं । तुट्टा हल-चक्कहरा वि सञ्चायरेणं तीसे निक्समणा-हिसेयं करेंति । सक्षगमहिसीओ य वेसमणग्यमहिसीओ य, ता वि से सञ्चायरेण पूर्यं करेंति निक्समंतीए । कण्णासएहिं सत्तिहिं समं

> सुबयअञ्जासयासे, निक्खंता तवमञ्जिणिता। केवलनाणं पत्ता, गया य सिद्धिं ध्रुयकिलेसा॥

१ कणगमहैप शां० । कनकभीरिति पूर्वभवनाम इत टिप्पी उ० मे० भन्तःपविद्या ॥ २ पुरिष्ठ-महेंगे भारता ३ व्हास्का शां० विना ॥ ४ नंगण की १ क ३ गो ३॥ ५ उ० मे० विनाडम्यन---- भण-संभवज्ञणसंदियं जाव जिल्लां १। भणसंभवज्ञणसंदियं जिल जिल्ला क ३ गो १ । भणं संभवजि णमंदियं महिसं च जिल्ला शां० ॥ ६ करेसु प्रांता।

ततो ते अपराजिष-अणंतिविरिया विद्वह्नसम्मदंसणा, राणहर्ष, साणुक्कोसा, सब-सत्तेसु य सदाकाळं सावराहीसु अणवराहीसु य सरणागयवच्छला, जिण-साहुपूयारया चहरासीति पुत्रसयसहस्साइं भोण भुंजिऊण अणुविग्गा । ततो अणंतिविरिजो छवचित-ऽसायवैयणीओ निवद्धनिरयाऊ काळं काऊण गतो पढमं पुढविं बायालीसवास-सहस्सहिती । धरणो य सिणेहेण वेयणापिड्यायं करेड् अभिक्सं । अपराजिओ वि ६ भाडविओगदुक्सिओ निक्सित्तपुत्तरज्ञभारो सोळसिहं राइसहस्सेहिं समं राहिंबुं पजिहेत्ता जसहरगणहरसमीवे निक्संतो बहुं काळं तवं काउं देहविओगे आरण-ऽञ्चए सुरिंदो जातो ।

अणंतिविरिओ वि पसत्थपरिणामो नरया उव्वही जंबुद्दीवगभरहे वेयद्वृगिरिवरे उत्तरिक्षण सेदीए गयणवल्लाहे नयरे मेहवाहणो राया, तस्स मजा मेहमालिणी, विसिं पुत्तो जाओ मेहनाओ नामं। कमेण परिविद्वृजो विज्ञाहर-चक्कविष्टिभोए युंजह द्युत्तर-10 नयरसए पुत्ते रज्जे ठविऊण। अण्णया कयाई मंदरगिरिं गतो नंदणवणे सिद्धाययणे पण्णासीए भावेण पूर्य। देवा य अवहण्णा तं समयं। तत्य अध्ययदंदेण बोहिओ पुत्तेष्ठु निसहरज्जधुरो अमयगुरुस्स पासे पवहओ। अन्नया गिरिनंदणपष्टयं आवहिय एगराइयं पिंगं ठितो। आसग्गीवसुओ से उवसग्गे करेइ। ते सम्मं सहहत्ता पारियपिंदिमो वहुं कालं तव-संजमरओ विहरिऊण देहभेदकाले अञ्चए कप्पे देवो नामाणो जातो। 15 संतिजिणपुच्यभवकहाए वज्जाउहभयो

तत्थ दिश्वं सोक्खमणुद्दिकण निरुवमं अपराजियदेवो चुओ समाणो इद्देव जंबुद्दीवे पुविदेहे सीयाए महानदीए दाहिणे कूले मंगलावर्द्दविजए रयणसंचयपुरीएँ खेमंकरो नाम गया, तस्स भज्ञा रयणमाला नाम, तेसिं पुत्तो वज्जाजहो कुमारो जाओ, कमेण जोब-णमणुपत्तो, तस्स भज्ञा लच्छिमती। मेहनादो देवो सुरजीवियक्खए तेसिं पुत्तो सहस्सा-20 युहो नाम जातो, सो वि कमेण वह्निओ। तस्स कणयसिरी भज्ञाः, पुत्तो से सयबली।

अह अण्णया खेमंकरो राया दिवाए मणि-रयणमंडियसहाए सुय-णत्त्य-पोत्तपरि-किण्णो अच्छह । देशे य ईसाणकप्पवासी नाहियतादी चित्तचूको नाम वादत्यसुव-गतो । सो य वज्जाउहेण जिणवयणविसारएण वाए पराजिओ । सम्मतं च पडिवण्णो चित्तच्यूको मिच्छत्तं वमिकण । इसाणिंदेण परमतुद्देण अहिनंदिकी पूर्ओ य वज्जा-25 उद्दो जिणमत्तिराएण 'तित्थयरो भविस्सह' ति ।

अण्णेया सुदंसणा नाम गणिया वसंतक्कसुमपबलगहत्थगया वजाउहसुवगया, ताणि कुसुमाणि दंसित्ता वजाउहं विण्णवेइ—देव! लच्छिमई देवी विण्णवेइ—सामिय! सूर-

१ °तसायासायवे° छी० य० उ० विना॥ २ °हिंद्रण जस° शां०। °हिंतु जस° उ०भे०॥ ३ तीसे पुत्ती शां० ॥ ४ नाम विजा पां० विना ॥ ५ °मां आराधयिता शां०। °मां सहिता उ० मे०॥ ६ °वो इंदसा॰ छी ३॥ ७ °ए रयणसंचको नाम छी ३ उ० मे०॥ ८ °दिक्रण पू॰ छी ३॥ ९ °या राह्या णाम उ सुदंसणा णामं वसंत शां०॥

5 .

णियादं रुजाणं बसंतसिरिमणुहविषं वियो। निगासी य कुमारो सत्तहिं देवीसएहिं समगं पियदंसणारं वावीए समगो कील्ड्। नाडण व तं कुमारं जलकीडारइपसत्तं विज्ञादाहो वहुज्जयमती देवो बेरिओ वज्जाउहस्य ध्वरिं नगवरं छुभइ, हेटा बलिएहिं नागपासेहिं बंधइ। वजाउही वि कुमारी अमीओ दहूण तं चवसगां।

भेजुण तं नगवरं, छेजुण य ते अइवले पासे ।

निद्धाइओ इमारो, सकेणं पृह्ओ तत्थ ॥

तो तं बज्जाणसिर्दि कुमारो अणुहविकण पुरमइगओ भुंजइ जिह्निछए भीए।

अह लेमंकरो राया लोगंतियदेवपिंडवोहिको वज्जा उहं कुमारं सिब्रहीए समुदएण रजे-अहिसिचिकण निक्संतो, घातिकम्मक्सएण उप्पण्णकेवळनाणो तित्यं पवत्तेइ । वजा-10 उहस्स य आडहघरे वक्तरयणं जन्खसहस्सविरमाहियं समुत्वण्णं। ततो णेण तस्स ममा।-णुजातिणा मंगलावइविजए सयद्वोयंविओ, चक्कवट्टिभोए य सुरोबमे निरुविगो भुंजह । ठविको जुवराया वज्जाडहचकवृहिणा सहस्साउहो निययपुत्तो य। एवं कालो वचद तेसि विसयसुर्मणुह्वेताणं।

अण्णया वजाउहो विवलाए रयणमंडियाए सहाए बत्तीसरायसहस्सपरिवुँडो सीसर-15 क्सिय-पुरोहिय-मंति-महामंतिसमग्गो सीहासणीवविद्वो अच्छइ । एगो य विज्ञाहरो वैरहरंतो भीयभयगगगरसरो " 'सरणं सरणं' ति वजाउहमुबगतो रायं। अणुमगगओ व तस्स असि-खेडयहत्थगया छलिय-पणयंगजटी तुरियं पत्ता काइ विज्ञाहरकुमारी।

> भणइ य नहंगणत्या—सामिय ! विज्ञाहरं इमं मुयह । अविणीओ मे पस पाबो, जा से बंधामहे सिक्खं (?) ॥

तीसे य अणुमगाओ पत्तो एगो विजाहरी गयहत्थमओ, भणइ य वज्जाउहपमुद्दे ते णरीसरे-भो ! झणह एयस्स पावस्स अविणयं-

## संतिमतीए अजियसेणस्स य संबंधो तप्पुब्वभवो य

इहेव जंबहीये पुत्रविदेहे सुकर्च्छविजए येयहुपहए सुंकपुरे नयरे सुंकदसी नाम राया परिवसइ, तस्स मञ्जा जसोहरा, पवणवेगी तस्म अहं पुत्तो। तत्येव वेयहे 25 वत्तरसेढीए किन्नरगीयं नयरं, राया तत्य दिश्वचूलो, भजा से चंदकिशी, तीसे सु-कंता पूरा, सा ममं भव्वा । तीसे य एसा संतिमती धूरा मणिसायरे पवयन्मि प-ण्णाची साहिंती इमेण अक्सिता पावेण । तं समयं सिद्धा से मयवई पण्णाची । तीसे य पद्धायमाणी इहं सरणसुवगती तुन्मं । अहं च चेतृण (?) पष्णासीए मयवईए पूर्व गती तं वएसं । तत्थ य अपेच्छमाणो संतिमती आवाहेमि आभोगणि विजं। सामोएऊण प-30 क्यांचीए इहागती । एयस्स एए दोसा, तं मुयह एयं दोसाण संकरं ।

१ °ए घाषी व २ मे० विना ॥ २ °को बोबवि व व० मे० ॥ १ °रित्हो सी शां० ॥ ४ यरमरंतो श्रां ॥ ५ °दो सरणं ति ही ३ विना ॥ ६ °क्कजनवर् शां ० विना ॥

दोसनिहाणं एयं, जइ मुंचह तो हं सबदोसे से । नासिजामि नरुत्तम!, एगेण गयप्पहारेण ॥

तेण विज्ञाहरेण एवं भणिए वज्जाउहो ओहिनाणविसएणं जाणिऊणं ते रायाणो भणह— सुणेह भो नरीसरा ! एएसि पुवसंबंधं—

जंबुद्दीने एरवए वासे विंज्ज्ञपुरे नयरे विंज्ज्ञदस्तरायणी भज्ञा मुलक्खणा, तीए 5 निल्णिकेज पुत्तो आसि। तत्थेव नयरे धम्मिम्तो सत्याँहो, भारिया से सिरिद्त्ता, दस्तो ये सिं पुत्तो, पहंकरा नाम तस्स भारिया। सा रूव-जोवणवती दस्तेण समं उज्ञाणं गया विसयसुद्दमुच्छियेणं निल्णिकेजणा दहूण गिहता। तीए विओगदुव्खिओ दत्तो उज्ञाणे दिंडती सुमणिरिसिपायमुलं गतो। तस्समयं चेव तस्स मुणिणो केवलनाणं समुप्पण्णं। तस्स य देवा चउविद्दा मिहमं करेति। तस्स तं रिद्धि दहूण सो दत्तो उवसंतो। 10 इसी वि परिणिव्बुओ भयवं। संवेगसमावण्णो दत्तो वि गतो, मिर्ड जंबुद्दीवे दीवे सुकच्छविजए वेयहुप्वए सुवण्णितिलए नयरे मिहंदिविक्कमो वसित, भज्ञा से अनि-लवेगा, तेसि उप्पण्णो गन्भत्ताए अजियसेणो नाम विज्ञाहरकुमारो, भज्ञा से कमला नामेण। इयरो वि निल्णिकेज विंज्झदत्तरायिन्म अतीते आणामियसवसामंतो राया जातो।

अण्णता पभंकराय समं गिरिवरसिहरागारे भमराविष्ठसामले गंभीरगज्जियमुहले बहु- 15 वण्णे समंततो नहयलं समुच्छरेते निसिय-निरंतर-निवेदियविज्ज्ज्जलपीवरसिरीए मेहे दहूण, पुणा वि ते चेव खर-फरसपवणविहए खणमेत्तंतरस्स दहुं विलिज्जंते, समुदय-रिद्धि-विणासं च अणिश्वभावण अणुगुणेतो रायाहुं पजहिजण खेमंकरजिणवरस्यासे निक्खंतो, गओ य परिनेवाणं। सा वि य पहंकरा मित-महवसंपण्णा पगईभिद्दिया चंदायणं करेजण पो-सहं सुद्दियज्जाए स्यासे ततो मरिजण संतिमती जाया एस तव धूया। सो वि दत्तो 20 मरिजं एस आयाओ अजियसेणो। एएण एस गहिया परभवजोगसंषंधेण।

तं खमाहि से पयं, अवराहं मा करेहि अणुवंधं । अणुवसंता य जीवा, बहुवेरपरंपराओ पावंति ॥

सोऊणं च एयं पगयं (प्रन्थाप्रम्-९४००) उवसंता विमुक्तवेरा य एयाणि य तिण्णि वि निक्सिमिहित खेमंकर्जिणसयासे । संतिमती वि एसा पवइया समाणी रयणाविल-25 तवोकम्मं काउं होहिति ईसाणे देविंदो । 'एयस्स अजियसेणस्स प्वणवेगस्स तस्समयमेव केवलनाणमुप्पिकिहि'ति तेसिं ईसाणिंदो नाणुप्पयामहिमं करेहिति, अप्पणो य सरीरस्स पूर्य । सिक्शिस्सइ आगमिस्से णं ॥

एवं वज्जाउहेण परिकृष्टिए ते सबे रायाणो बिन्हियमणसा भणंति—छहो ! निर्स ति। वाणि वि वज्जाउहं पणमिकण खेमंकरजिणसयासे गंतु तिनि वि पवश्याणि। 30 सहस्साउहस्स जुयरण्णो जङ्गा णाम भजा, तेसि सुक्षो कणयससी । मंगळावह-

र श्वाहो उ २ मे० ॥ २ व से प्र° शां० विना ॥ र श्ता य असमयम्मि विरि शां० विना ॥

10

80

विजए सुमंदिरे नयरे मेरुमाली नाम राया, मल्ला देवी, तेसि कणयमाला सुया। सा कणयसत्तिस्स विण्णा। तत्थेव य सकसारं नयरं, राया एत्य अजियसेणो, मज्जा से वियसेणा, वसंतसेणा य तेसि धूया। तं च कणयमालासहिएणं गिण्हइ। सा वि य वसंतसेणा कणयसत्तिस्स भारिया चेव जाया। तीसे य तक्रिमित्तं नियममेहुणो हद्शो(?)। 5 सो य कणयसत्ती विज्ञाहरो जातो सह पियाहि ताहि सहिओ सवओ परिहिंडइ वसुइं।

अण्णया य पियासहिको गक्षो हिमधंतसेळसिहरं। तत्य य परिहिंडमाणो विजल-मितं चारणसमणं पासइ। अहिबंधिऊण य धम्मं सोडं चइड रायलच्छि निक्खंतो।

ता वि य से भजाओ, विजलमतिअजियासयासम्म । जाया तवुज्जयाओ, बहुजणपुजाओ अजाओ ॥ इयरो वि कणयसत्ती, विहरंतो सिद्धिपत्तयं गंतुं । पुढविसिलापट्टए, एगराईयं पढिमं ठितो ॥

तत्य से हिमचूलो नाम देवो उवसग्गं करेइ। खुहिया य सबे विजाहरा उवसग्ग-कारणं पुच्छिजण 'निशेसमि'ति विचासेंति हिमचूलं । पारेजण य पिडमं विहरंतो रयणसंचयं गतो नयरं सुरनिवासे उजाणे। तत्य वि एगराइयं चेव पिडमं ठितो।

15 पडिमागयस्स तो तस्सै भयवजो परमञ्चाणजुत्तस्स । अप(प्प)डिष्ट्यं अणंतं, केवछनाणं समुप्पण्णं ॥

देवा समोसिरया णाणुष्पयामहिमं करेंति । हिमचूलो ये समवसरणमुवगतो भीको । विज्ञाउहो वि राया वत्तीसरायसहस्ससमम्गो नाणुष्पयामहिमं काउं धम्मं चेव सोउं नयरमहरातो ।

- 20 अह भयवं खेमंकरो अरहा गणपरिवृद्धो रयणसंचयपुरीए समोसिरओ। वज्जाउद्दो वि वंदगो निजाइ। सोऊण तित्थयरवयणं पिंडवुद्धो सहस्साउद्दं रक्षे द्वेडण सत्ति पुत्तसएिँ सिहंओ चडिँ सहस्सेिंह समं राईणं बद्धमवद्धाणं रूव-गुणसालिणीणं व च- उद्दि देवीसहस्सेिंह समं पिडणो पायसमीवे पढ्डओ गिह्यसुत्त-ऽत्यो उत्तमचित्ति- जुत्तो विहरह।
- 25 अण्णया य सिद्धपद्ययं गतो सिछावट्टए 'नमो सिद्धाणं' ति कार्च वोसङ्घ-चत्तदेहो 'जह मे केह उवसम्या उप्पद्धति ते सबे सहामि' ति वहरोद्यणो य संभो संबच्छिरियं पिंडमं ठितो । आसग्गीवपुत्ता य मणिकंठो मणिकंड य संसारं भनिकण असुरकुमारा जाया, ते य से नाणाविहे उवसग्ये करेंति । इयरो वि भववं नाणाऽविसेसियमणो ते सन्यं सहति । एवन्यि देसयारे

रेभा तिछोत्त्वमा आगवा उत्तरवेजविपहिं स्वेहि । विवासिया व ताहिं, असुरक्रमारा ततो महा ॥

१ व्हर व तवा परमं की है ।। २ व सरक की वा

ताओ वि वंदिऊण नट्टं च उवदंसेऊण पडिगया ।

वजावहो वि संवच्छरियं महापिंडमं पारेऊण संजमबहुलो विहरति। सहस्साउहो वि रावा पिहिचासवगणहरसवासे धन्मं सोवं पुत्तं अहिसिंचिवं रक्ने सतबिक्कमारं निक्समिकण तस्सेव समीवे सिछिओ वज्जाउहेण समं।

> ते दो वि पिया-पुत्ता, बहुणि बासाणि तवं काउं। ईसीपव्मारवरं, आहिएं पव्वयं रम्मं ॥

5 पाओवगमणविहिणा परिचत्तदेहा समाहिणा उवरिमगेविज्ञेस एकतीससागरोवमहि-

तीया अहमिंदा देवा जाया। संतिजिणपुष्वभवकहाए मेहरहभवो

ततो 'ते तं अहमिंदसोक्खं अणुभविऊणं चुया समाणा इहेव जंबुद्दीवे पुद्यविदेहे 10 पुक्खलावईविजए पुंडरगिणीए नयरीए तत्य राया घणरहो, तस्स दुवे देवीओ पीतिमती मणोहरी य, तासि गब्भे जातौ वज्जाउही मेहरहो सहस्साउहो दढरहो, मुहेण परिवड्किया कलामु निम्माया । मेहरहस्स य कुमारस्स दुवे भजाओ पियमित्ता मणोरमा य । पियमित्ताए नंदिसेणो पुत्तो, मणोरमाए मेहसेणो । दढरहस्स वि समती भजा, पुत्तो य से रहसेणी कुमारो । 15

## कुकुडगजुयलं तप्पुव्यभवो य

अह अन्नया घणरहो अंते उरत्थो सीहासणनिसण्णो सुय-नत्तुय-पुत्तपरिकिण्णो अच्छइ। गणिया य सुसेणा नाम उबगया रण्णो कुकडगं गहेऊण वादत्थी भणइ-

सामि ! ममं कुकहओ, पणियच्छिज्ञन्मि सयसहस्सेण। पडिमोहं जइ इंड्सइ, तुब्मं पायमूले तो जुज्झह ॥

20

तत्व गया मणोहरी । तीए देवीए चेडी पभणिया-देव ! आणेह सम कुक्डयं वजा-तंडं, सुसेणा जं भणइ वित्तिए होड प्पणियं । तीए य चेडियाए य

आणीओ कुकडओ, कयकरणो ओयारिओ महीवट्टे।

ते दो वि चारू रूवा, अणुसरिसबंखा तर्हि छग्गा ॥

धणारहेण रण्णा भणियं-एको वि न जिंजाइ इमेसिं ति । मेहरहकुमारेण भणियं-को 25 भूयत्थो एत्य सामि! ?। पुणरवि घणरहेण भणियं—सुणसु कारणं जेण न जिवह एको वि-

जंबही वे दीने एरवए नासे रयणाउरे नयरे दोण्णि नाणियगा सागहिया धणावस् धणहरी य। दोणिण विं सहिया वबहरंति । ते अणियसधणासा बहुविहं भंडं घेसुणं गा-म-नगराईणि ववहरंसा हिंडंति। पडरभारविहुरे य तण्हा-छुहामिभूए [\*परिगए \*] सीडण्ह-

१ आक्षितं प शाव ॥ २ कसंवडक मेव विनाइन्यत्र-- वो ते अ की ३ संसंव। वो तं अ शांव , ंतो तो वे (दी वि) अं मो शा १ श १ को मेहरही दहरही प सुहे शांव विना ॥ ४ छहह शांव विना ॥ ५ ली इ विनाइत्यत्र--- जिल्लाति हु का । जिल्लाह हु के इ गो इ उ० मे ०॥

सोसियंगे दंस-मसगदुद्दावियसरीरे सीदंतसवगते णासाभेदपद्दारसंभैगो गोणे असमत्थे वि वाहिंति । माया-नियिद-ककंचणा कृष्ण्युळ-कृष्डमाणेसु ववहरंता मिच्छत्तमोदियमतीया निदया फरुसा छोद्द-किलग्धत्था अट्टज्झाणोवगया तिरियावयं निवंधित्ता य ।
कदायि तेसिं सिरेण(?)तित्थिन्म राग-दोसनिमित्तं भंडणं समुप्पण्णं। जुज्झता[\*ण\*] इंत्ण्
5 एक्समेकं पुणरिव तत्थेव एरव्यवासे सुवण्णकूळानदीतीरे दृत्थिकुळिन्म इत्यी जाया
गिरिसिद्दरागारा सर्वगसुंदरसरीरा वणयरकयनामया 'तंबकळ-सेयकंचण' ति विम्रुया ।
तेसिं च जूहस्स कपण भंडणं समुप्पण्णं। इंत्णं एक्समेकं जंबुद्दीवे भरहे वासे अउज्झानयरीए नंदिमित्तस्स वहहजूहे मिहसगा जाया । तत्थ य सत्तुंजयस्स रण्णो देवानंदाए देवीए दो सुया धरणिसेण-णंदिसेणा । तेहिं ते मिहसगा जुज्झाविया । इंत्णं
10 एक्समेकं तत्थेव अउज्झानयरीए मेंढया जाया, संबद्भिया कमेण 'काळ-महाकाळ'ति नामेण।

तस्य वि य जुन्झमाणा, भिन्नसिर-निडाउरुहिरपरिसित्ता।
ततो मरिजण इमे, इहं कुकुडा जाया।।
तो पुद्वजणियवेरा, अणियत्तवषेसिणो दो वि !
दहुण एक्समेकं, रोसविलगा इमं लगा।।

15 मेहरहेण कुमारेण भणियं—विज्ञाहरसहगया इमे सामि!। घणरहेण भणियं—कहं वि-ज्ञाहरसहगय ? ति । तओ मेहरहो भणइ—जह विज्ञाहरसहगया तं मुणह—

# चंदतिलय-विदियतिलयविज्ञाहरसंबंधी तप्पुव्यभवो य

जंबुद्दीवे भरहे वेयहृमुत्तरिङ्सेढीए नयरं मुवण्णणाभं णाम । तत्थ गरुलवेगी राया, धितिसेणा से भजा, जीसे चंदतिलओ ये विदियतिलओ य दो पुता।

20 ते अण्णया मंदरसिहरं जिणपिडमाओ वंदगा गया । तत्थ य परिहिंडमाणा सिला-यके सुहनिसण्णं चंदणसाँयरचंदनाम चारणसमणं पासंति । तं वंदिऊण तस्म य पाय-मूळे धम्मं सुर्णेति । कहाच्छेदं च नाऊण दो वि जणा नियए पुद्यसे पुच्छंति । तेसिं च सो मयवं ब्रहसयनाणी परिकहेइ—

धाइयसंडे पुबिक्षे एरवए वहरपुरे आसि राया अभयघोसो ति, देवी से सुवण्ण-25 तिलया, विजय-जयंते तार्धि दो पुत्ता । तत्थेव एरवए सुवण्णदुरगं नयरं । तत्थ संखो राया, पुहुवी से देवी, धूया य तेर्सि पुहुविसेणा, अभयघोसस्स रण्णो सा दिण्णा ।

कयाइं च एका चेढिया वसंतकुसुमाइं घेनूण उविद्या अभयघोसस्स रण्णो सुवण्ण-चुलाए (सुवण्णतिलयाए) देवीए विण्णवेइ—सामि! छलेडुगं उजाणं ववामी वसंत-मासमुवजीविजं।पुद्दविसेणा य रण्णो कोढिमोह्ननिवत्तियाई पवराइं जित्तकुमुमाइं उवणेइ। 30 वाणि घेनूण निग्गतो राया छलेडुगं उजाणं। तत्य देवीसयसंपरिवृद्धो अदिरमइ। तत्थ

१ °सन्तो शिक्काणे अस्त<sup>०</sup> शा॰ ॥ २ य वीय<sup>०</sup> शां० विला ॥ ३ <sup>०</sup>यरं मास ली ३ समं० ॥ ४ <sup>०</sup>जव-वेजयं॰ शां० विका । श्वमधेऽपि ॥

य पुहिबसेणादेवी परिहिंडमाणी दंतमहणं नाम साहुं पासइ। तं वंदिवं तस्स समीवे धम्मं सोवं निविण्णकामभोया रायाणं विण्णवेइ—अहं दिक्खमञ्जुवेहामि। रण्णा व समणुण्णाया सा साहुणी जाया। राया य तमुज्ञाणसिरिमणुहवित्ता नयरमङ्गजो।

अण्णया य अभयघोसेण अणंतिजिणस्स पारणए पविउछं भत्त-पाणं दिण्णं। तत्थ य अहो ! वाणं दुंदुहीओ वसुहारा पंचवण्णं कुसुमं च चेलुक्खेवो य कओ देवोज्ञोओं 5 देवेहिं। सकारिओ पडिनियत्तो य मुणिबरो। राया वि जहासुहं विहरेति। घाइकम्मखएण अणंतिजिणस्स केवछं समुप्पण्णं। पुणो विहरंतो सीसगणसंपरिवुडो वह्रपुरमागतो। सोवं च जिणागमणं अभयघोसो राया सिबद्वीए जिणवंदओ णीइ।

> धम्मरयणं च सोउं, विजय-जयंतेहिं दोहिं पुत्तेहिं। सकारिओ रायहिं, परिहरिकण निक्खंतो॥

10

आसेवियबहुलेहिं य वीसाय कारणेहिं अप्पाणं भावेंतो तित्थयरावं निबंधइ । सुविरं विहरिकण खीणे आउयम्मि सुयसिं आक्रुष कप्पे उनवण्णे । तत्थ बाबीसं सागरो-वमाइं दिवं विसयसुदं अणुहविकणं ततो चुओ समाणो इद्देव जंबुद्दीवे पुवविदेहे पुक्कस्टावइविजए पुंडरगिणीनगरीए राया हेमंगओ, तस्स वहरमालिणी अगम-हिसी, तीए पुत्तो जातो घणरहो नामा, सो तुन्मं पुत्रभविओ पिया । जे ते विजय-15 जयंता ते तुन्मे दो वि भायरो जाया । एसो पुत्रभवो ॥

सोऊण य ते एवं चंदितिलया विदियितिलिया नं साहुं पणिसिऊण सनयरं इहागया दो वि तुब्सं (प्रन्थाप्रम्—९५००) पुत्राणुरागेण ।

> तुब्भे दहुकामेहिं, सामि ! इहमागएहिं संतेहिं । कुकुडएहिं इमेहिं, दोहि वि संकामिओ अप्पा ॥

20

एवं कहिए मेहरहेण ते वि विज्ञाहरा काऊण णियरूवं घणरहपाए पणिमऊण गया सनयरं। अण्णया य ते कयाइं भोगवहुणभुणिवरस्स पायमूळे निक्खंता, गया य सिद्धिं धुयिकळेसा ॥

एयं च पगयं सोलं कुक्कुडया दो वि जिणयवेरगा। घणरहपाए निम्कण अणासयं करेऊण भूयरमणाडवीए तंबचूल-सुवणणचूला भूया महिंदुया जाया। ते य बहुरू-25 वधरा दिवविमाणं विवरुविकण मेहरहं कुमारं आरुहित्ता वसुहमाहिंडिता पुणो कुमा-रमाणेकण वंदणं पयाहिणं च काऊणे तिक्सुत्तो रायभवणे रयणवासं वासित्ता गया भूया सगं द्वाणं। इयरे वि घणरहाई रइसागरमोगाडा भुंजति जहिन्छए भोए।

एवं वचह काछो, तेसि विसयसहमणुहवंताणं । अणुरत्तनाडयाणं, सग्गे व जहा सुरिंदाणं ॥

30

अण्णया य घणरहो निक्खमणकालमाभोएऊण लोगंतियदेवपिडवोहिओ मेहरहं कु-

१ ते वि व° शां०॥ २ °ण निक्लितो रा° ही ३ विना॥

20

मारं रजे ठवेऊण इहरहं जुयरायं निक्खंतो तवं क्ररेइ। कपण्णकेवछनाणी समिप बोहे-माणो विहरह। मेहरहो वि महामंडलीओ जातो।

अण्णया य देवडजाणं निगातो । तत्थ य अहिरमइ जहिन्छियं पियमित्तादेविसहि-ओ । तत्थ वि य मणि-कणयसिळापट्टए असोयहेट्टा निसण्णो । तत्थ य गयमयमणा गीय-5 वाइयरवेण मह्या असि-सत्ति-कोत-तोमर-मोगगर-परसुहत्था भूईक्यंगराया निगवन्मणियं-सणौ फुट्ट-कविळकेसा कसिणसुयंगमपळंबवेगच्छिया अयकरकयपरिवारा ळंबोदरोद-वयणा गोधंदुर-नढळ-सरदकण्णपूरा वारवरबहुरूवधरा सुप्पभूया य से पुरतो पणिवया भूया ।

एत्यंतरे य कुवलयद्वसामलेणं गगणेणं तबणिज्ञ-मणिधूभियागं पवणपणवावियप-डायं पेच्छइ आवयंतं दिवं वरिवमाणं। तत्थ य सीद्दासणोविवहो विवित्तवरम् सैणेहिं 10 मूसियसरीरो कमलविमलनयणो कोइ विज्ञाहरो। पासे से निसण्णा पवरजोबणगुणोव-वैया विज्ञाहरत्वरूणी। तं च पियमित्ता दहूण मेहरहं भणति—को एस सामि! वि-ज्ञाहरो ? डयाहु देवो ? ति । ततो भणइ मेहरहो—सुण देवि! परिकहे हं—

### सीहरहविज्ञाहरसंबंधी तप्पुव्वभवी य

जंबुद्दीवे भरहे वेयहे उत्तरिक्षाए सेढीए अलगापुरिनगरवई विज्ञुरहो ति राया, 15 तस्स बगगमिहसी माणसवेगा, तीसे सुको सीहरहो ति राया एसो पगासो विजाहरव-कवटी धायइसंडे दीवे अवरविदेहे पुविक्षे सीओद उत्तरओ य सुवग्गविजयिन खगगपुरे अमियवाहणं अरहंतं वंदिय पिंडनियत्तो । इहदं व से गतीपिंडणओ, दहूण य रसंकुद्धो ओयरिय विमाणाओ अमिरिसेणं उिस्वविद्दि मं करगोहिं । (??) तहेव करेह ।

> उक्सिवमाणो य मए, दृष्पोक्तिरिवियारणे एसो । वामकरेणऽकंतो, रसियं च महासरं णेणं ॥

तो सञ्जया भजा से विजाहरा य भीवा मम सरणमुवगया। (११) पियमित्ताए य भणियं—को एस पुढे भवे आसि १। मेहरहो कहेइ—

पुक्लरवरदीवहें भरहे वासे पुविहे संघपुरे नयरे रजागुश्तो नाम दुग्गयओ परिवसह,
भजा से संख्या। सो अण्णया सभजाओ संघितिरें गओ।तत्य सञ्जगुश्तं साहुं वि25 जाहराणं बन्मं कहेमाणं पासह। ताणि वि धम्मं धुणंताणि वस्सोवएसेणं बत्तीसक्क्षणं
गेण्हह। दोण्णिऽतिरत्ताइं बत्तीसं चउत्थयाणि उवासित्ता पारणए धितिवरं साहुं पिंडलाहित्ता सञ्जगुत्तसयासे दो वि जणाई निक्संताइं। श्रायपुत्तो आयंबिळवहुमाणं तवं काडं
वेलुवणे अणसणेण कालगतो वंभलोए देवो जातो दससागरीवमहितीओ। ततो चइऊण माणसवेगाए गन्भिंस सीहरहो नाम एस राया जातो विक्रंतो। जा सा संख्या
30 पुत्रभजा सा एसा मयणवेगा, पुणो वि से सा भजा जाया॥

१ य सेयमय° शां०॥ २ °णा बुहुकः° शां०॥ ३ °सणविभूसि° शां०॥ ४ संबुद्धो शां० विना॥ ५ °ता स॰ ली ३ विना॥ ६ °यगसो २० मे०॥ ७ विकसाओ शां०॥

एयं पगयं सोडं सीहरहो राया पणितिकण मेहरहं रायं विमाणमारुहिता गओ सनर्थरं नयरितिलयं पुत्तं रजे अहिसिंचिकण घणरहितत्थयरपायमूले रायिहं पयिहकण निक्खतो, काउं तवं उदारं सीणे आउसेसिम्म परिनेव्वाणं गतो । मेहरहो वि उज्जाणसिरीमणु-हिवत्ता पुंडरिगिणिमितिगतो ।

#### पारावय-भिडियाणं आगमणं

5

अण्णया य मेहरहो उम्मुक्कभूसणा-SSहरणो पोसहसालाए पोसंहजोग्गामणनिसण्णो सम्मत्तरयणमूलं, जगजीवहियं सिवालयं फलयं।
राईणं परिकहेइ, दुक्खविमुक्खं तिहं धम्मं॥
एयम्मि देसयाले, भीओ परिवओ थरथरेंतो।
पोसहसालमइगओ, 'रायं! मरणं ति सरणं' ति॥
'अभओ'ति भणइ राया, 'मा भाहि' ति भणिए हिओ अह सो।
तस्स य अणुमग्गओ पत्तो, अभिडिओ सो वि मणुपमासी॥—

नह्यलस्थो रायं भणइ—मुचाहि एयं पारेवयं, एम मम नक्ष्यो । मेहरहेण भणियं— न एस दायव्वो सरणागतो । भिडिएण भणियं—नरवर ' जइ न देनि मे तं खुहिओं कं सरणमुवगच्छामि ? ति । मेहरहेण भणियं—जह जीवियं तुद्भं पियं निस्संसँयं तहा 15 सबजीवाणं । भणियं च—

> हंतूण पॅरापाणे, अप्पाणं जो करेट मप्पाणं । अप्पाणं दिवसाण, काण्ण नासेद अप्पाणं ॥ दुक्खस्म उव्वियंतो, हंतूण परं करेड पडियार । पाविहिति पुणो दुक्खं, बहुययरं तन्निमित्तेण ॥

20

एवं अणुसिटो भिडिओ भणइ—कत्तो मे धम्ममणों भुक्वदुक्वदियस्म ?। मेहरहो भणइ—अण्णं मंस अहं तुहं देमि भुक्वापिडियायं, विस्रजेट पारेवयं। भिडिओ भणइ—नाहं सय मयं मंसं खामि, फुरफुरेतं सत्तं मारेउं मंस अहं खामि । मेहरहेण भणियं—जित्तयं पारावक्षो तुल्लइ तित्तयं मंसं सम सरीराओ गेण्हाहि । 'एवं होउ' ति भणईं [भिडिओ ]। भिडियवयणेण य राया पारेवयं तुल्लाए चडावेऊण बीयपासे निययं मंसं छेतूण चडावेइ। 25

जह जह छुभेइ मंसं, तह तह पारावओ वहुँ तुलेइ। इय जाणिऊण राया, आरुहइ सर्य तुलाए ।।।

१ °यर ति छयं उर मे० विना ॥ र 'सहेण जोगा' जा । १ तिरिक्षो ता० । ण्वमधेऽपि ॥ ४ तिरिएण शा० ॥ ५ उ० मे० विना इन्यंत्र मध्या पाणा मन्व का र गो० । प्यंपिया सम्ब संक वा० । प्यंपिया सम्ब शा० ॥ ६ उक्तं च ता० ॥ ७ परे पा शां० ॥ ८ 'हुत्तरयं ति शा० ॥ ९ उ० मे० कसं० विनाइन्यत्र— 'णो अक्खपुक्तवाह[य]स्स की असस्य । 'णो अक्खपुक्त्वहि यस्स सं० वा० । थो अक्खपुक्तवाह[य]स्स की असस्य । 'णो अक्खपुक्तवहि यस्स सं० वा० । थो अक्खपुक्तवहि यस्स सं० । १० 'इ तीओ तिरियवय' शां० ॥ ११ 'इ तीओ तिरियवय' शां० ॥ ११ 'हं तुळह शा० ॥

हा ! ह ! ति नरवरिंदा !, कीस इमं साहसं ववसियं १ ति । कप्पाइयं खु एयं, न तुळइ पारेवओ बहुयं ॥

एयस्मि देस-याले देशो दिवरूवधारी दिरसेइ अप्पाणं, भणइ—रायं! लामा हु ते सुरुद्धा जंसि एवं द्यावंती। पूर्व कार्ज खमावेत्ता गती॥

5 विन्हिया य रायाणो पारावय-भिडियए गयं दृहूण पुच्छंति य—पुत्रभवे के एए आसि १ ति । अह जंग्इ मेहरहो राया—
पारावय-भिडियाणं पुच्चभवो

इहेव जंबुद्दीवे दीवे एरवए वासे पडिमिणिखेडे नयरे सायरदत्तो ति वाणियक्षो पिरवस्त । तस्स विजयसेणा भजा, तीसे य धणो नंदणो य दो पुत्ता । ते अण्णया वव10 हरंता नागपुरं गया । संखनदीए तीरिम्म र्यणिनिमित्तेण तीर्से भंडणमुप्पण्णं । जुन्झंता य पिडिया दहे अगाहे । तत्थ मिरेडं जाया इमे सडणा पारेवओ भिडिओ य । संबिद्धिया संता दहूण य परोप्परं जाया वहुज्जयमती पुववेरेण । एस सडणाणं पुवभवो भणिक्षो ॥
सुरूवजक्ससंबंधो तप्पुच्चभवो य

सुणेह देवस्स पुत्तभवं जं च इहागमणं च—जंबुद्दीवे पुत्तविदेहे सीयाए दाहिणे कूले 15रमणिजो विजयवरे सुभाए नयरीए तत्थ त्थिमियसागरो नाम राया आसि । तस्स दुवे भजाओ अणुंधरी वसुंधरी य ।

तस्साऽऽिम अहं पुत्तो, भवे चत्रत्थे इओ अईयिम्म ।
अपराजिओ ति नामं, बलदेवो अणुंधरीगव्भे ॥
बीओ य ममं भाया, वसुंधरीकुच्छिसंभवो आसि ।
वामेणऽणंतविरिओ, वासुदेवो महिह्वीओ ॥
तत्थाऽऽसी पहिसत्तू, अम्हं विज्ञाहरो उ दिमियारी ।
सो अम्हेर्षि उ विह्नओ, कणयसिरीकारणा तह्या ॥

सो य संसारं बहुं भिमऊण इहेव भरहे अट्ठावयपवयस्य मूळे नियडीनदीतीरिम्म सोमप्पहताबसस्स सुओ जातो, बालतवं काउं कालसंजुत्तो एसो सुरूवजनस्वो जातो। 25 अह्यं च निक्खित्तसत्तवेरो पोसहसालाए अच्छामि इहं एगग्गमणो। ईसाणिंदो य स-भागज्यगतो ममं गुणिकत्तणं करेइ—को सक्ता मेहरहं धम्माओ लोहेउं सइंदएहिं पि देवेहिं १। एस य सुरूवजनस्वो अमरिसिओ ईसाणिंद्दवयणं सोउं ममं लोहेडमणो एइ। पेच्छइ य इमे सचणे पुविलयवेरसंजिणयरोसे नभत्थे सगपुरिसथारजुत्ते धावंते। एए य जक्सो दोण्णि वि सडणे अणुपविसिउं मणुयभासी ममं लोहेडमणो कासि इमं च एयारिसं। संपयं अचएंतो 30 सोहेउं मग्गपइण्णो उवसंतो ममं लामेडं गतो।।

१ सुमगाए शां०॥

सरुणा वि ते विमुक्तवेरा सरिऊण पुवजाईओ । भत्तपरिण्णं कार्रं, जाया देवा भवणवासी ॥

मेहरहो वि रावा तं पोसहं पारेता जहिन्छिए भोए भुंजइ।

अण्णया कयाइं परिवह्नुमाणसंवेओ अष्टमभत्तं परिगिण्हिकणं दाकणं उरं परीसहरणं पिति । इसाणिंदो य तं दहूण करयळकयंजिळे पणामं करेइ, नमो भयवओं 5 ति । देवीओ वि तं भणंति—कस्स ते एस पणामो कओ ? ति ।

एसो तिलोयसुंदरि!, मेहरहो नाम राया भविस्संजिणो। पडिमं ठितो महप्पा, तस्स कओ मे पणिवाओ।।

न एयं सैत्ता सइंदा देवा खोहें जंसीलवएसु । सुरूवा देवी अङ्क्वा य अमरिसियाओं मेहरहं खोहणमतीओ दिवाइं उत्तरवेठिवयाइं क्वाइं विडिविकणाऽऽगयाओं । मेहरहस्स 10 मयणसरदीवणकरे रयणी सबं अणुलोमे उवसगो काउं खोमेडमचाएमाणीओं प्रभायकाले थोऊण निम्कणं च गयाओं ।

मेहरहो वि सूरे उग्गए पिडमापोसहं पारेषं जिहिच्छिए भीए भुंजह । मेहरहस्स य तं दहुण सद्धा-संवेगं पियमित्ता य देवी संवेगसमुज्जया जाया । अण्णया धणरहितत्थयरा-गमणं सोऊणं तत्थ दो वि जणा णिग्गया वंदगा । भयवओ वयणं सोऊणं जायसेवेसो 15 मेहरहो दढरहस्स रज्जं देइ । तेण य णिच्छियं । ततो अहिसिचिऊण रज्जम्मि सुयं मेह-सेणं सविहवेणं रहसेणं च कुमार दढरहपुत्तं जुयरायं

सीलवयसंजुत्तो, अहियं विवद्वमाणवेरग्गो। मोक्खसुहमहिलसंतो, दह (प्रन्थाप्रम्-९६००) रहसहिओ ततो भीरो ॥ चडिं सहस्सेहिं समं, राईणं सत्तिहं सुयसएहिं। 20 निक्खंतो खायजसो, छेत्तुणं मोहजाछं ति ॥ ततो सो निरावयक्खो, नियगदेहे वि धिति-बळसमग्गो। समिती-समाहिबद्वलो, चरइ तवं उग्गयं धीरो ॥ उत्तमतवसंजुत्तो, विहरंतो तत्थ तित्थयरनामं । वीसाए ठाणाणं, अण्णयरापहिं बंधिता ॥ 25 एगं च सयसहस्सं, पुदाणं सो करेइ सामण्णं। एकारसंगधारी, सीहनिकीलियं तवं काउं॥ तो दढरहेण सहिओ, अंबरतिलयं गिरिं समारुहियं। मत्तं पश्चक्खाती, धितिनिश्चलबद्धकच्छाओ ॥ थोवावसेसकम्मो, कालं काउं समाहिसंजुत्तो । 30 दढरहुसहिओ जातो, देवो सबद्रसिद्धिम्म।।

#### संतिजिणचरियं

मंतं, किमंग पुण पिहजणेण ? ।

तत्थ य सुरह्णेए विमाणकोससारभुँ । सब्द्वासिद्धियाणं पि परमतव-नियमनिरयाणं दुह-हतरे व्य स्व-पासाय-विसयसहसंपगाढे (?) अहभिंदत्तमणुहविकण तेत्तीसं सागरोवमाइं मेहरहदेवो चइऊण इहेव भरहे कुरुजणवए हत्थिणाउरे नयरे विस्ससेणो राया, तस्स 5 देवी अइरा णाम । ततो तीए सहसयणगयाए चोदससुमिणदंसणे सुमणाए कुन्छिसि उववण्णो । पुवउप्पण्णं च तम्मि विसए दारुणमसिवं कयाद्रेण वि सएण (राएण) ण त्तिण्णं णिवारेजं । तित्थयरे गटभे य वदमाणं पसंतं । ततो निरुवसग्गा आणंदिया पया । ततो भयवं नवसु मासेसु अईएस अद्धुडमेसु राइंदिएसु जिड्डिकण्हतेरसीपक्खेणं भरणिजोएणं जातो । दिसाक्रमारीहि य से पसण्णमणसाहिं कयं जायकम्मं । सतकत्रणा य समतिरुयिय-10 विडरुवियपंचरूविणा भेरुसिहरे अङ्गंडकंबलसिलाए चडविहद्वेवसिहएहिं जहाविहिं तित्ययराभिसेएण अभिसित्तो, पिउभवणे य रयणवास वरिसिकण णिक्खित्तो । गया देवा नियहाणाणि । अम्मा-पिऋहिं से परितुद्वेहिं असिबोपसमगुणं चितेऋण कयं नामं संति ति । सुहेण य देवपरिग्गहिओ वड्नट सबमुकयपयत्तदुक्कतेयरपडिम्बन्गाइसयदेहबद्धो, सार-यपिबपुण्णचंद्सोमयरवयणचंदो, अइरुग्गयसिसिरकालमूरो व्य तेयजुनो पीइजणणो जणस्स, 15 परिओसवित्थरंतऽच्छिकमलमालापीलणवाररितयचिरकालपेच्छिणिज्ञो $(^{9})$ , नद्गवण-मरू-यसमुब्भयकुम्मामोयम्हरांघवाहणवांणामयपसादजणणणीहारम्रहिगधी. पहाणपयपसूय-पगरणिकरमाहियवणलच्छी, भलवगमिगरायमिकस्राणकस्रम-स्वम्यणसस्थाणुकूलसच्छंदल-िखगमणो, सुरदुंदुहि-सिल्छिगुकवारिधरणिणचिह्ययहरमहुरवाणी. विसुद्धणाणस्यणपया-मियसुनिडणसत्यनिन्छयविद् , उनमस्ययणां नहानत्तोः अणंनविरिओः दाया, मरण्णो, 20 वयावरो, वेकलियमाणिनिकवलेवो. दंबिदेहिं वि य से कथायरहिं गुणमायरपार न सन्ना

ततो सो जेब्बणं पत्तो पणुर्वास वासमहस्साणि कुमारकाल गमेट । **बीससेणेण य** रण्णा सयं रायाहिसएण अहिसित्तो । तस्य य जसमती नाम अगामहिसी । द्**ढरहदेवो** य चुओ समाणो तीसे गब्धे उववण्णा जाओ चकाउहो नाम कुमारो । सो वि य पम-25 त्यलक्खणोपचियसबंगो सुरकुमारो विव स्वस्ता सुहंसुहेण परिवह्नति । संतिसामिस्स पणुर्वासं वाससहस्साणि मंडलियकालो ।

अण्णया य से आउहघरे चक्करयणं समुष्पण्णं । तस्य य णेण कया पूरा । ततो चक्कर-यणदेसियमग्गो, दिक्खणावरदिक्खणेण भरहमिनिजणमाणो. मागह-वरदाम-पभासति-त्यकुमारेहि पर्यत्तेहिं सम्माणिओ, सिंधुदेवीए कयपत्थाणो, वेयकुक्मारदेवकयपणिवाओ,

१ °ओ भवसिद्धिः भारता २ दे व रुग्यदादाविसयः शारता ३ प्ययसहुक्संतेवस्परिक्षः शारता ४ क्षांत्र्यापि भारता ५ क्षांत्र्यापि भारता ५ क्षांत्र्यापि भारता १ द विज्ञातिस्पराद्वा शारता ७ पणहाणसप्य कर्सं ० भारतिस्पराद्वा १ क्षांत्र्या १ द विज्ञातिस्पराद्वा भारती भारती

तिमिसगुहाओ य महाणुभावयाए रयणपरिगाहिओ कसिणजळदाविशिकिओ विव मियंको विणिग्गओ य गओ कमेणं चुल्लहिमवंतं वासहरपवयं। तिण्णवासिणा य देवेण पणएण 'अहं देव! तुन्त्रं भाणाविधेओ' ति पूजिओ। ततो उसहकूडपवयं निययनाम-चिंथं काऊणं, विज्ञाहरेहिं सरणागएहिं पूर्ओ, गंगादेवीए कओपत्थाणो, खंडगपवाय-गुहाए वेयहुपवयमभिळंघइत्ता, णिहीहिं नविंहं सबेहिं पूर्ओ महया इद्वीए गयपुरं गतो 5 पविद्वो। णिरीतिगं णिरुवसग्गं सयसं भरहवासं पाळइत्ता पणुवीसं वाससहस्साइं गमेइ।

आयंसघरगएण य कओ संकष्पो संतिसामिणा निक्खमिउं। छोयंतिया य देवा उविद्या बोहें । ते पसत्थाहिं भारहीहिं अभिणंदित । ततो भयवं सवच्छरं कयवित्तविवस्सग्गो चक्काउहं निययपुत्तं रज्ञे अहिसिचिकण जेडकण्हचडहसीपक्खे छहेणं भन्तेणं देवेहिं चड-व्विहेहिं महीयमाणो सवदुसिद्धाए सिबियाए देवसहस्सवाहिणीए सहमंबवणे एगं देव-10 दूस देवदिण्णमायाय निक्खंतो रायसहस्सेण समं। चडनाणी सोछस मासे विहरिकण तमेव सहसंबवणमागतो णंदिवच्छस्स पायवस्स अहे एगंतवियक्तमविचार ज्ञाणमङ्कंतस्स सुकंतियभायमभिमुहस्स पक्खीणमोहावरणंतरायस्स केवछनाण-दंसणं समुष्णणा।

ततो देवा भवण-विमाणाधिपयओ गंधोदय-कुसमवरिमं च वासमाणा उवागया वंदिऊण भयवंतं परमसुमणसा संद्विया । वणयरेहिं य समंतनो देवलोयभूयं कयं जोयणप्पमाणं । 15 ततो हरिसबस्वियस्यित्यणेहिं वेमाणिय-जोईसिय-भवणवईहिं रयण-कणय-रययमया पायारा खणेण निस्मिया मणि-कणय-रयणकविसीमगीवमोहिया । तेसि च पत्तेयं पत्तेयं चत्तारि दुवाराणि रययगिरिसिहरसरिमाई। जत्थ य अरहा वियसियसुहो जगगुरू संठिओ। नंदिवच्छपायवी सी वि दिव्वपहावेण जयचक्स्यर्सणेण कष्पकक्स्यसारिकस्त्रक्तिया रत्ता-भोगंण समोन्छण्यो । ताण्णस्यित्रं च मीहामणमागासफलिहमयं सपायत्रीदं देवाण विम्ह-20 यजणणं । उबिर रागणदेसमंडणं सयलचंदपहिषित्रभूयं छत्ताइछनं । भवियजणबोहणहेउं य भयबं पुरुछाभिमुहो सिण्णिमण्णो। ठिया य जनस्या चामरुक्खेवऽक्लियता। पुरओ य तित्थयरपायमूलं कणयमयसहस्सपत्तपइहियं तरुणरिवमंडलिनं धम्मचकः। दिसामुहाणि य धएहिं सीहियाणि । बुहेहिं से देवेहिं पहयाओ दुंदहीओ । दंसिया नट्टविहीओ नट्टि-याहि । गीयं गंधव्वेहिं । मुका सीहनाया भूएहिं, कुसुमाणि जंभएहि । शुयं सिद्धचार-25 गेहिं। ततो य पयम्खिणीकाऊण कयपणिवायाओं वेमाणियदेवीओं भविस्ससाहुद्वाणस्स दक्खिणेण दक्खिणपुरुवेणं संहियाओ । भविस्स साहणिगणस्स य पच्छिमेणं भवणाहिव-बणबर-जोइसियदेवीओ दाहिणपश्चिक्छमेण भयवओ ठितीयाओ। पश्चिक्छमेण दुवारज-त्तरेण भवणवर्द्ध जोइसिया वंतरा य देवा । वेमाणिया देवा उत्तरदुवारेण । पुरच्छिमेण मणुया मणुस्सीओ य। 30

१ कातिअञ्झाणसभि शां० विना ॥ २ जाणवयच शां० ॥ ३ व्हलं सयलं चंद्विवभूयं शां० विना ॥ ४ विद्याण बो॰ क ३ गो० ॥ ५ सोभणियाणि शां०॥

चकाउही य राया देवागमणसूर्यं सामिकेवळनाणुष्पयामहिमं दृदुं सपरिवारो निगाती [\*चिरित्तमोहक्खयसमप \*] तित्थयरं परमसंविग्गो निमऊण आसीणो।

देव-मणुयपरिसामन्द्रगञ्जो य भयवं वितिओ विव सरदो आसी सनंदो सियायवन्तेण, सहंस इव नामरासंपाएहिं, सकमळ इव देवसुंदरीवयणकमलेहिं, गैयकुलासण्णकुसु-5 मियसेवनण इव सुरा-ऽसुरेहिं, पसण्णसलिलासय इव नारणसमणोवगमेहिं, विज्जुलयालं-कियधवेलवलाहगपंतिपरिविस्तत इव समूसितविविह्नथयपंतीहिं, फलभारगरुयसालिवण्प-संसुगा इव विणयपणयमणुस्सवंदेहिं।

ततो संतिसामी तित्थयरनामवेदसमए तीसे परिसाए धन्मं सेवणामयपिर्वासियाय परममहरेण जोयणणीहारिणा कॅण्णवंताणं सत्ताणं सभासापरिणामिणा सरेर्ण पकहिओ 10 जदत्य छोगे तं सबं -अजीवा जीवा य । तत्थ अजीवा च उविहा-धम्मात्थिकाओ अहम्मत्यिकाओ आगासत्यिकाओ पोग्गलत्यिकाओ। पोग्गला पुण रूविणो, सेसाऽरूविणो। धम्मा-ऽधम्मा-ऽऽगासा जहकमुहिद्वा जीव-पोगगलाणं गती-ठिती-ओगाहणाओ य उवयरेंति । पोगगला जीवाणं सरीर-करण-जोगा-ऽऽणुपाणुनिवित्ती । जीवा दुविहा--संसारी सिद्धा य । तत्य सिद्धा परिणेषुयकजा । संसारिणो दुविहा-भविया अहविया य । ते अणाइकम्भ-15 संबंधा य भवजोगाजा । मोहजणियं कम्मं सरीर-पोगालपाओगगगहणं । तहा सर्यंकेयसहा-उसहोदएणं ससारो दुक्सबहुलो । भवियाणं पुण लढी पहुच परिणामेण लेसाविसुद्धीए कम्मद्वितिहाणीय वट्टमाणाणं भूइद्वदंसणमोहस्त्रओवसमेण केवलिपणीयं धम्मं सोऊण **अं दिद्वमरणाणं पिय अभयघोसो परं आणंदो होइ । ततो महादरिह इव निरवहुयं** निहिं दृष्टं जिणभासियसंगहे कयप्पसंगा जायसंवेगा विरत्तमोहक्त्वयसमए विरित्तं 20 पहिबज्जंति अभयं कंतारविष्पणद्वा इव महासत्यं। समितीस् य इरिया-भासेसणा-ऽऽदाण-निक्लेवविही-उस्सग्गाभिहाणासु समिया मण-वाय-कायगुत्ता तवेण बज्झ-ऽब्मंतरेण घाइय-घाइकम्मा केवलिणो भवित्ता विद्वयरया नेबार्णमुबगच्छंति । जे पुण सावसेसकम्मा देसबिर्द्र्या ते देव-मणुस्सपरंपराणुभविणो परित्तेण कालेण सिद्धिवसहिसाहीणा भवंति । जे जिणसासणपरस्मुहा असंवरियाऽऽसवद्भवारा विसयसुह्परायणा कसायविसपरिगया ते 25 पावकम्भवहुलयाए नरय-तिरिय-माणुसेयु विविहाणि दुक्लाणि दुष्पिहयाराणि दुण्णित्य-

१ शयकुक्षसम्यक्ष्यस्मियासववय उ० मे॰ ॥ २ व्यायवसपरि आ०॥ ३ तिपसपरि उ० मे० विना ॥ ४ व्यायवसपरि आ०॥ ३ तिपसपरि उ० मे० विना ॥ ४ व्यायवसपरि आ० विना ॥ ७ कृष्णस्मयां संबीणं सभा शां ॥ ॥ ८ व्यायवसपरि आ० विना ॥ ७ कृष्णस्मयां संबीणं सभा शां ॥ ॥ ८ व्यायवस्य पक्षि आ० विना ॥ १ व्यायवस्य अति आ० विना ॥ १० व्यायवस्य संबीत स्वीत अति ॥ १० व्यायवस्य विना ॥ १३ व्यायवस्य विना ॥ १३ व्यायवस्य विना अति विना ॥ १३ व्यायवस्य स्वीत । ॥ १३ व्यायवस्य स्वायवस्य स्वीत ॥ १० व्यायवस्य स्वीत स्वीत ॥ १० व्यायवस्य स्वीत ॥ १० व्यायवस्य स्वीत स्वीत ॥ १० व्यायवस्य स्वीत स्वीत

कोष्टकान्तर्गतोऽयं पाठः ठेखकप्रमादात् ३४२ पत्र २ पंक्तिमध्ये प्रविष्टः, स चाऽत्रैव सङ्गरक्कते । सर्वेष्वप्यादर्शेष्वयं पाठन्तत्रेषेक्यते नाऽत्रेति ॥

रिज्ञाणि दीह्कालवण्णणिज्ञदुहाणिंमणुह्वमाणा चिरं किलिस्संति । तत्थ य जे अभविया ते ज्व्यपिक्खणो विव सुह्रगामस्स, कंकडुग इव पागस्स, सकरावहुलगा इव पुढवीपदेसा पबभावस्स, अओग्गा मोक्खमगास्स ति अपञ्जवसियेसंसारा। एवं वित्थरेण बहुपञ्जायं च (मन्यामम्-९७००) कहियं। भयवओ य पणया परिसा 'नमो भयवओ सुभासियं' ति ।

एत्यंतरे चक्का उही राया तित्ययरवयणाइमयसंबोहिओ जायतिवसंवेगो परिभोग- 5 मिलाणमिव मालं रायविभूइं अवइज्झिङण निरिवक्तो निक्खंतो बहुपरिवारो, तत्येव समोसरणे ठिवको पढमगणहरो । इंदेहिं य से परमाणंदिएहिं वियसियनयणारविंदेहिं क्या महिमा । लोयगुरूं पयक्खिणेङण गया सयाणि ठाणाणि देवा मणुया य ।

भवियकुमुद्दागरबोहणं च कुणमाणो जिणचंदो जओ जओ विहरइ तओ तओ जोयणपणुः वीस जाव बहुसमा पायचारक्खमा दिश्चमुरहिगंधोदयाहिसित्ता बेंटहाइद्दसद्धवणणपुष्कावगार-10 सिहरा भूमीमागा भवंति । सबोजयकुमुम-फलसिरिसमुद्ओववेया पादवा निक्रवसगा धम्मकज्ञसाहणुज्ञया पमुदिया पयाओ । नियत्तवेरा-ऽमिरसाओ सुष्टाहिगम्मा टण-द्यावरा रायाणो केसिंचि विसज्जियरज्जकज्ञा पद्यज्ञमञ्भुवगया । नरिंद-गयसुया इन्मा य परिचत्तरि-द्धिविसेसा तित्थयरपायमुले समझीणा संजमं पडिवण्णा । माहणा वइस्सा य इत्यीओ य तहाविहाओ विहवे मोत्रूण विसयसुहनिरवकंखाओ निक्खंता सामण्णे एयंति । केइ पुण 15 असत्ता सामण्णमणुपालेउं गिहिधम्मं पडिवण्णा तवुज्ञया विहरंति ।

सामिणो य चक्का उहप्पमुहा छत्तीमं गणहरा सुगणिहओ सबलिद्धसंपण्णा। एवं संखा जि-णस्स समणाणं बासिट्टमहस्साणि, अज्ञाणं एगद्दिसहस्माणि छ सयाणि, सावगपरिमाणं बेस-यसहस्साणि चत्ताळीसं च महस्साणि, सावियाणं तिणिण सयसहस्साणि नव य सहस्साणि।

भयवं चत्तालीमं धण्णि ऊसिओ। सोलसमासूणगाणि पणुवीसं वाससहस्साणि जगमु-20 जोवेऊणं विज्ञाहर-चारणसेविए सम्मेयसेलसिंहरे मासिएणं भत्तेण जेडामृल्बहुलपक्खे तेरसीए भरणिजोगमुवगए चंदे नवहिं य अणगारमएहिं समगं पायोवगमणमुवगतो। देवा जिणभत्तीए लोगडितिसमागयाओ। संतिसामि विधूयकम्मो मह तेहिं मुणीहिं परिनेव्बुओ। सुरा-ऽसुरेहिं य से विहीए कओ सरीरसकारो, जहागयं च पडिगता जिणगुणाणुरत्ता।

ततो चकाउहो महेसी सगणो विसुद्ध-निरामयो विहरमाणो जणस्स संसयतिमिराणि 25 जिणवई विव सोहेमाणो सरयसिसपायथवलेण जसेण तिहुयणमणुलिहंतो बहुणि वासाणि विहरिकण मोहावरणंतरायक्खए केवली जाओ । तियसपइपरिवंदियपयकमलो य कमेण इमीए परमपवित्ताए सिलाए वीयरागसमणवंदपरिवृडो निट्टियकम्मंसो सिद्धो। सुरेहिं भत्ती-वसमागएहिं सायरेहिं कया परिनिवाणमहिमा । तप्पिनितं च संतिस्स अरहओ बत्तीसाए पुरिसजुगेहिं निरंतरं सिज्झमाणेहिं इमीए चकाउहमहामुणीचल्रणपंकयंकाए सिलाए 30 संखितपञ्चवणं संसेजाओ कोडीको रिसीणं सिद्धाओ ।।

९ °णि भणु° शो०॥ २ °वंसंपरा ७ २ मे० विना ॥ ३ °सपत्तपज्जवसाणं सं° शां० ॥

#### कुंथुसामिचरियं

गए य अद्धपिलओवमिन तेणं कालेणं कुंथू अरहा जंबुद्दीवयपोक्खलावद्दविजए विडलं रज्जसमुद्रयं विसक्जेडणं निरवज्ञं पञ्चजमन्भुवगम्म बहूणि पुञ्चसयसहस्साणि तवं चिरङण एकारसंगवी विरायपावकलिमलो संगिह्यतित्थयरनाममहारयणो तेत्तीसं सागरोष
5 माणि सब्धुसिद्धं महाविमाणे निरुवमं सुहमणुह्विडण चुओ हृत्थिणाउरे दाण-द्यास्रस्स स्रस्स रण्णो सिरीए देवीए महासुमिणदंसणणंदियहिययाए कुन्छिस उववण्णो । बहुल-जोगमुवागए य ताराहिवे पुण्णे पसवणसमए जातो । दिसादेवयाहिं तुद्वाहिं कयजाय-कम्मो मधवया हरिसिएणं मंद्ररालंकारभूओ य अद्द्यंडुकंबलसिलाए तक्खणमेव चूलां समाणीय सुरीसरसएण(?)तित्थयराहिसेएण अहिसित्तो जम्मणभवणे य साहरिओ । 10 जम्हा य भयवओ जणणीए गञ्भगए सामिन्मि रयणित्तो य शूभो सुमिणे दिद्वो कु ति भूमि तिं कुंधु ति से कयं नामं।

देवपरिग्गहियस्स परिवड्डमाणस्म मेहमुको सक्लो विय मियंको मुँहपउमसोग्मयापरि-हीयमाणो ससंको इव आसि. भगरसंपउत्तार्णि वि सियसहसपत्ताणि नयणज्ञ्यलमोहोभा-मियाणि लिज्ञयाणि विव निसास मिलायंति य, सिरिवच्छच्छविच्छलेणेव से लिच्छ सुवि-15 त्थया वच्छत्थलमङ्गीणा (??) भूया णभोगपरिभोगाउवमार्णकल लघेजं(ज्ञ)ति, उज्जया असीयपहर्वा य से करसोगमह्वायकेमकरसोगमुलीणयंति सोहिया सहस्मनयणाउहं पि गुणेष्टिं विद्धां मज्ज्ञस्य ति उज्ज्ञणीयमिव जायं कडिसनामम्से तरंगा आकिण्णा विय अओग त्ति अविकण्णा (??) ऋरुज्यलस्य आगारमणुकरेति ति पसत्था हत्थिहरथी, कुरेविंदव-त्ताणि जंघाणं ण सत्ता पावित्रं ति परिचत्ताणि कंच्छभवणाणच्छायाकडिणमुच्छाहंति (?), 20 विच्छूंढेंदाणजलींविलकपोला वि गजा मललियाए गतीए कलमपावमाणा विलिया भवंति, सिळळभारवामणा य वळाहगा सरम्म से गंभीरतं मेंहरत्तं च विळंबइउमममत्था सीदंति । एवं च से सुर-मणुयविस्टियगुणिज्ञमाणगुणगणस्म गतो कुमारवासी तेवीसं वासस-इस्साणि अद्धट्टमाणि य सर्याणि । तको सूरेण रण्णा सयं सूरप्पभाणुलित्तपुंडरियलोयणो पढमपयावई विव उसभो पयाहिओ रायाभिसेएण अहिसित्तो । पागसासणपूर्यपायपंकओ 25 पंकयरयरासिपहकरकंचणसरिच्छदेहच्छवी निखिछं रज्ञं पसासेमाणो जणलोयणकुमुय-सरयचंदो चंदमऊहावदाय-साइसय-भवियपरितोसजणगचरिओ य दिवसमिव गमेइ तेवीसं वाससहम्माणि अद्बद्धमाणि य वामसयाणि ।

१ °छामगौ सुरि॰ शा० ॥ २ ति अकुंधु ति कुंधु ति में शा० ॥ ३ °हमंको मुद्दपट॰ क १ गो० ॥ ४ °णि व सयसह॰ शा० विना ॥ ५ ॰या जि॰ ही १ ॥ ६ ॰णकालं छक्रेजा ति उज्जलभतो॰ शा० ॥ ७ ॰वा सो करसोगमलीणयंगी सोभिया सुयणयञ्जयं पराणोई शा० ॥ ८ वक्कं क १ गो १ ॥ ९ ॰क्कयणप॰ शा० ॥ १० ॰स्स खुयगा अकिण्णा वियोगतिणविवेकिणोरुजु॰ शा० ॥ ११ ॰श्वा अहिसत्तो कुरु॰ कस० मे० । ॰श्वा अहिसत्तो कुरु॰ व० ॥ १२ ॰क्वि इवित्तोरुजंबा॰ शां० ॥ १३ कस्यभवस्थायाकदि॰ शां० ॥ १४ ॰ढावाणं ज॰ शां० विना ॥ १५ ॰छावित्तवोछविव जा सिछ्छया गतीए कमळपावमङा विख्या अवंति सिस्सारवाएका व बक्कदगा शां० ॥ १६ महुत्तरं विकं विभयाससस्था दीसंति शां० ॥

बाउह्घरे य से 'बीयमिव स्रमंडलं पमासकरं चक्करयणं समुष्पण्णं । कया पूजा 'जीयं' ति रयणस्स । तमणुवत्तमाणो य लवणसागर-चुल्लिहिमवंतपरिगयं भारहं वासं सिबजाहरं पि सजोडणं सुरवइविम्हयजणणीए विभूईए गयपुरमणुपविद्वो । संखाईयपुब-पुरिसपरंपरागयं चोहसरयणालंकारधारिणीं रायसिरीं चारित्तमोहक्खयमुवेक्खमाणो परि-पालेमाणो पणयपत्थिवसहस्समउडमणिकिरणरंजियपायवीढो तेवीसं वाससहस्साणि अब्रह- 5 माणि य वाससयाणि चक्कबिहमोए मुंजमाणो विहरह ।

कयाइं च आयंसघरमणुपिबहो अणिश्चयं चितेमाणो रिद्धीणं पसत्थपरिणामवत्तणीय बहुमाणो लोगंतिएहिं सारस्सयमाईहिं बोहिओ—सामि! तुन्मं विदिता संसारगती मोक्ख-मग्गो य, भवियबोहणाय कीरड निक्समणतत्ती, तरड तबोबदेससंसिओ संसारमहण्णवं समणविणयसत्थो। एवमादीहिं वयणेहिं अभिनंदिऊण गया अदरिसणं सरा।

भयवं च कुंधू दाणफलिनरभिलासो वि 'एस पहाणपुरिससेविओ मग्गो. उज्झणीयं वित्तं ति एएण मुहेणं' ति किसिन्छियदाणसुमणं च वरिसं जणं काऊण कित्याजोगसुवगण सियंके विज्ञयाण सिवंकि विज्ञयाण तिहुयणविभूतीण इहसमागयपरितुद्वसहस्सनयणोपणीयाये कयमंगलो य देवेहिं नरवईहि य वुन्भमाणो, जणसेयन्छिविन्छिप्पमाणलच्छिससुदक्षो, जंभगगणसुवित्तमुक्पंचवण्णोववेयसुरहितहकुसुमवरिसो, सुरिकंकरपहकर-तुरिय-गीय-वाइयमीससदा-15 णुबन्झमाणो, 'अहो! असंगो एरिसीण सुराण विम्हयकरीण रायसिरीए' ति चारणेहिं क्यंजलीहिं थुबमाणो पत्तो सहसंबवणं । सिद्धाण य कयपणामो पबइओ । तस्स परि-

ततो भगवं कुंधू चउनाणी सोलस मासे विहरिकण पारणासु उववासाणं दायगजणस्य वसुहारानिवापहि हिययाणि पसाएमाणो सारयससी व कुमुदाणि पुणो सहसंववणो दुमसं-20 इतिलयस्स तिलयत्तरुस्स अहे संदिओ। उत्तमाहिं स्वंति-मदव-ऽज्ञव-विमुत्तीहि य से अ-एगणं भावेमाणस्स विगयमोद्दा-ऽऽवरण-विग्यस्स केवलनाण-दंसणं समुप्पणं।

तिम चेव समए देवा दाणवा य महेउ परमगुरुं तित्थयरं उवगया । विणयपणयसि-रेहिं पढममेव गंधसिलेळावसित्ता कया समोसरणभूमी बेंटपयहाणपंचवण्णयजल-यलय-सभवसुगंधपुष्फावैकारसिरी । कताणि य णेहिं कालायकधूबदुहिणाणि दिसामुहाणि । तओ 25 थुणमाणा तिदसपतिणो सपरिवारा कयंजली पयक्खिणीकाऊण जहारिहेसु हाणेसु संहिया । णरा वि तेणेव कमेण भयवओ वैयणामयं सुणमाणा ।

ततो जिणो पकहिओ सेवण-मणगगाहिणा सरेण छजीवकाए सपज्जवे अजीवे। भरूची-जीवाणं पुण राग-दोसहेउनं कम्मपोग्गलगहणं अगणीपरिणामियाण वा अयगोर्खाणं तोयग्गहणं। कम्मेण य उदयपत्तेण जम्म-जरा-मरण-रोग-सोगवहुलो संसारो पहमओ। 30

१ वितीय° शां० ॥ २ °सस्यवि° शां० ॥ ३ °कारहरीसिकया णयणाहिं काळागरुभूसदु° शां० ॥ ४ वाक्षसर्य शां० ॥ ५ समण° शां० ॥ ६ °वे रू॰ शां० ॥ ७ °काणं पोस्तकमा॰ शां० ॥ ४० हिं० ४४

पसत्थपरिणामकयस्स य जिणदेसियमगारङ्गो नाणाभिगमे कथपयसस्स विसुक्षमाण-चरित्तस्स पिहियासवस्स नवस्स कम्मस्स उवचओ न भवड । पुष्ठसंचियस्स बज्झ-ऽब्मं-तरत्तवसा खयो । ततो विषुत्तरय-मल्लस परमपदपड्डाणा भवंति-ति वित्थरेण य कहिए अरह्या विगयसंस्या परिसा 'सुभासियं' ति पणया सिरेहिं । जायतिष्ठसंवेगो य सर्यभू 5 खत्तिओ रज्जं तणमिव विद्युभित्ता पष्ठइओ, ठविक्षो य पढमगणहरो । पूड्ओ सुरेहिं । गया देवा मणुया य तिस्थयररिद्धिविन्हिया संयाणि द्वाणाणि ।

संयंभुपमुहाणि य कुंशुसामिस्स सीसाणं सिहसहस्साणि । अज्ञाणं रिक्लयपमुहाणि सिहसहस्साणि अह सयाणि । एगं च सयसहस्सं एगूणणवदं च सहस्साणि सावगाणं । विभि य सयसहस्साणि एगासीविं च सहस्सा सावियाणं ।

10 ततो भयवं निरुव(प्रन्थाप्रम्-९८००)सग्गं विहरमाणो तेवीसं च वाससहस्साणि अद्धहमाणि य वाससयाणि भवियजणबोहणुज्जयो विहरिजणं निरुवसग्गं सम्मेयसेलिसहरे मासिएणं भत्तेणं कित्तयाजोगमुवगए य ससंके सिद्धावासमुवगको । देवेहिं कया परिनेवाणमहिमा । भयवश्रो य कुंशुस्स तित्थे अद्वावीसाय पुरिसजुगेहिं अंतगडभूमीय इमीए चक्काउहमहरिसीकयाणुग्गहाए सिलाए संखेजाओ कोडीओ समणाणं विमुक्तजाइ- 15 जरा-मरणाणं सिद्धाओ ॥

#### अरजिणचरियं

पिल्ञोबमचडच्मागैपमाणे काले वहकंते अरो य धरहा पुत्रविदेहे मंगलावई विजए महामंहिलयरक्कं पयिहऊण समणो जातो, एकारसंगवी बहुई आं वासकोडी ओ तव-सज- मसंपद्यतो समिक्रिय तित्थयरनाम-गोयं सबदुिसिद्धे महाविमाणे परमिवसयसहमणुभुं- 20 जिऊण तेत्तीसं सायरोबमाई खुओ इहेव भरहे हित्यणाउरे पणयजणसुदंसणस्य विसुद्ध- सम्मदंसणस्य सुदंसणस्य रण्णो अग्गमिहसीए तित्थयरवाणीए विव वयणिज्ञविविक्रियाए चंदप्पहा इव विमलसहाबाए सुदुयहुयासणतेयंसिणीए देवीण विम्हयजणणरूवस- सुद्धा देवी नाम। तीसे गच्भे उवबण्णो महापुरिससंमवायस्यकसुविणदंसणाय। रेवती- जोगसुवगए ताराहिवे णवसु य मासेसु अतीतेसु दसमे पत्ते जीवे पुद्वविसावयणे मंह- 25 णत्यमिव संठिए जीवगिहए जातो। ततो दिसादेवयाहि य पहट्टहिययाहि क्यजाय- कम्मो सुराहिवेहिं मणोरमस्स गिरिराइणो सिहरे तित्थयराहिसेएण अहिसित्तो। साहरिओ य जम्मभवणं सहस्सनिहीय। क्यं व से नामं 'गब्भगए जणणीए अरो रयणमक्षो सुमिणे दिहो' ति अरो।

भयवं देवयापरिगाहिओ य बह्विओ वीसए य जणेण परितोस्रुहेहसाणणयणेण, गय-30 वणगहणाधसयस्सोमयरवयणचंदो, सुमरितं व पिंडेनुहो<sup>र</sup> सहभमरसहस्सपत्तोपमाणनेत्तो,

१ सर्वभुपमुद्दतिस्ताणं सद्विसहस्साणि अह सवाणि प्रावीससहस्तं प्राृणमञ्जयं च सवसहस्ताणि सावगाणि प्राासीहं च सहस्ता । ततो भगवं शां०॥ २ ली १ विनाप्न्यत्र— शापहाणेण का॰ क १ गो १ द० मे० । शापनेषेण का॰ शां०॥ १ श्तो अ॰ की १ क० ट २ मे०॥ ४ श्वो सहस्त॰ ट २ मे० विना॥

मुद्दपंकयसोभकराणुग्गयपसत्यनासो, विदुमदुमपह्नवाधरो, कुंदमउळसण्णिमसणिद्धदसणो, सिरिवच्छोच्छक्रविवळवच्छो, भुयंगभोगोपमाणबाहू, बाळानिळवळियकमळकोमळसुद्द हिंदि छंकियऽग्गहत्थो, सुरवद्दपहरणसरिच्छमञ्ज्ञो, सरहदमउळायमाणगंभीरनाहिकोसो, संगयपा-सोद्दो, सुरवद्दपहरणसरिच्छमञ्ज्ञो, सरहदमउळायमाणगंभीरनाहिकोसो, संगयपा-सोद्दो, सुसंद्दसहयवरविद्धयकिष्ठपएसो, गयकळभयहत्थसंठिओक्, णिगूद-द्वजाणुसंधि, कुकविद्वत्त्रजंघो, कंचणकुम्मसुपइद्धिय-नद्दमणिकिरणोद्दभासियचरणकमळारविदो, सतोयतो ठ यधरणिभनिग्घोसो, कुमारचंदो इव पियदंसणो गमेइ एगवीसं वासमहस्साणि कुमारभावे।

निडतो य पिउणा रञ्चधुरावावारे । निरुवहवं च मंबिलियरञ्जसिरिं पालेमाणस्य गयाणि गयघणिमयंकिकरणसुइजसेणं पूर्यंतस्य जीवलोयं एकवीसं वाससहस्साणि । पुत्रसुक्विज्ञयं च से चक्करयणं देवसहस्सपिवुडसुविश्यं । तस्म मगगाणुजाइणा अहिज्ञियं चडिह वाससं- एहिं सयलं भरहवासं । भरहो इव सुर-नरवृष्ट्यओ एकवीसं वाससहस्साणि चक्कवृष्टिभोए 10 मुंजमाणो विहरइ । लोगंतिएहि य विणयनियंग-मुद्धाणेहिं बोहिओ संवच्छरं विगयमच्छरो वेममणविग्हयकरीअ मतीए मणि-कणयविरसं विरिस्त जं वेज्ञयंतीए अंचणमयिवित्तपव-रविद्वसियाए, कष्पक्कवाकुसुमविश्वत्तत्वरूपयिनगुंजियाए, विहुम-सिकंत-पडमाऽपविद्वनील-किलिहंकथूमियाए, तविण्जंजणसुसिलिहकहिरक्वरखंभपिवित्तवेद्दमाए, गोमीसचंदणच्छडा 15 हिं कालायक्ष्यूववासियाहिं दिसामुहाइं सुरिहगंधगिन्मणा पकरेमाणीए, पडागमालुज्ञलाए, बहुकालवण्णणिज्ञाए सिबियाए कयमंगलो देव-मणुस्सवाहिणीए निज्जाओ तथराओ । रेवहजोगमुवागए ससंके सहसंबवणे। सहस्सेण खितयाण सह निक्खतो । चउनाणी सोलस मासे विहरिकण तमेव सहस्संबवणमागतो संठिओ । तकालकुसुमसमृहपहिस्यस्स परहुयमहुरसायपलाविणो समरभरंतकालस्स सहयाग्पायवस्स अहे । पसत्यज्ञाणसंसि-20 यम्स य से विलीणमोहा-ऽऽवरण-विग्वस्स केवलनाण-दंसणं समुप्पणं ।

ततो घणपंकमुको इव ससी अहिययर सोमदंसणो देव-दाणवेहिं कयंजलीहिं महिओ। जोयणाणुनीहारिणा सरेण धम्भं पकहिओ। जहा—पमायमूलो जीवाणं संसारो जम्मण-मरण-वह-वंधण-वेयणापउरो. तत्थ य विभुक्खत्थं इमो दसविहो मग्गो—संती मह्दं अज्ञवं मुत्ती तवो संजमो सद्दं सोयं आकिंचणया बंभचेरं ति. एएण उवाएणं विणिशूयकम्मा सिद्धा 25 सिद्धालए अपज्ञवसियं अवाबाहं सुहमणुह्दंति. ससारे परित्तीकए पुण गिहिधम्मो अणुवय-सिक्खावयसमग्गं—ति वित्थरेण सवभावविक अरहा आतिक्खित ।

तं च सोऊण से जीवा-ऽजीवभावं कुंभी राया परिचत्तकामभोगो समाणो समणधम्मं पिढवण्णो, ठविओ य भयवया पढमगणहरो। देवा महेऊण मणुया य जहागयं गया। कुंभ-पमुहाणि भयवओ सिद्धसहस्साणि सिस्साणं, तावहया सिस्सिणीओ, एगं सयसहस्सं साव-30 याणं चउरासीतीसहस्साणि, तिण्णि य सयसहस्साणि चउरासीहं च सहस्साणि सावियाणं।

१ °सइस्सेहिं शां०॥ २ °मोक्सणस्यं शा०॥

विगयमोहो य अरो तित्थयरो एगवीसं वाससहस्साणि निवाणमग्गं पगासेऊण सम्मेयप-वृष् मासोववासी परिनिद्धियकम्मो सिद्धो । कया य परिनिवाणमहिमा देवेहिं । तम्म तित्ये चव्वीसाए पुरिसजुगेहिं इमाए सिलाए सीलघणाणं समणाणं वारस कोडीओ सिद्धाओ ॥ मिल्लस्स पुण अरहओ तित्ये 'वीसाए पुरिसजुगेहिं छ कोडीओ इहेव परिनिव्वुआओ ॥ मुणिसुवयस्स भगवओ तित्थे सुवयाणं मुणीणं तिक्रि कोडीओ परमपयं संपत्ताओ ॥ निमणो य लोयगुरुणो पणतिवयसिंदपरिवंदियपायकमलस्स तित्थे एगा कोडी इमीए

मिणो य लोयगुरूणो पणतिवयसिंदपरिवंदियपायकमलस्स तित्थे एगा कोडी इमीए सिलाए उम्मुककममकवया सिद्ध ति । तेणेसा कोडिसिल ति भणिय ति । सुरा-ऽसुरपूर्या मंगला वंदणीया पूर्यणीया य । एएण कारणेण अम्हे इहाऽऽगया । अं ते परिपुच्छियं तं कहियं ति ।।

10 इय भासिए पणया विणएण ते रिसओ अहं च 'सुभासियं' जंपमाणो । तयंतरे चारणा भयवंतो अंतद्विया । एयं संतिकरं संतिचरितं च चितंतो अच्छामीति ।

दिहा य मया इत्थी नवजोव्वणे वट्टमाणी श्रिष्टियमालाए संघपणिधणाए उलुग्गसरीराए तुसारोसद्धा इव पडिमणी। पुच्छिया य मया तावसा—इमा भिद्यागिति सुहभागिणी उ केण पुण कारणेण आसमे निवसइ?, को वा एरिसो तवो जेण पाणसंसए वट्टइ? ति। 15 ततो भणंति—सुणाहि कारणं ति—

#### इंदसेणासंबंधो

अत्यि पत्य वसंतपुरं नाम नयरं। विच्छिह्नसुओ राया संपर्य जियसत् । तस्स मागहेण रण्णा जरासंधेणं कालिंदसेणाए अगगमहिसीए दृहिया इंदसेणा णाम दिण्णा । मो य जियसन् परिवायगभत्तो। तस्त संखो य जोगी य अंतेररपवेसा दत्तवियारा अयंति-20 या निक्खमंति य पविसंति य। अण्यया य सुरसेणी नाम परिवाययी सममय-परसमयकुसली जियसतुस्स बहुमओ घरे परिवसइ । तेण य इंदसेणा विज्ञाए वसीकया । ततो भा तन्मि पसत्त' ति रण्णा आगमेऊणं सूरसेणो विणासिउं गहणवणेगदेसे छाइओ । सा पुण तुग्गयमणस्स(णसा) तस्स वियोगे सोयमाणी पिसाएण लंघिया । भइतं वंसेहामि त्ति । विख्वमाणी तिगिच्छपहिं बंध-रोह-जण्ण-धूमावपीढणोसहपाणाविकिरियाहिं न 25 तिण्णा सहावे ठवेडं । सुयपरमत्थेण य जरासंधेण पेसियं-मा मे दारिया बंधणे किलि-स्समाणी मरड, मुयह णं, कम्मिय आसमपए अच्छड, कमेण सत्था भवित्सइ। ततो रण्णा तं वयणं पमाणं करेंतेण मोइया बंधणाओ । दंसियाणि से सरसेणस्स खिंहयाणि-एस ते दृइतो । ताणि एतीए संगद्दिय कया माला चीवरसंजमिएहिं । ततो णाए कंठे बदो । महतरएहिं य इहमाणेडं उज्ज्ञिया परिचारिगाहिं सहिया । एयं च तुसंतं अन्हं 20 कहे ऊण पगया । एसा वि य णेच्छइ भोत्तं अब्भत्यिया वि । एएण कारणेण एसा एरिसि अवत्यं गया । तो तुमं महप्पहाबो लिक्सज्जसि । जह ते अत्य सत्तिविसओ मोएह णं. जीवड वराई। रिसीणं रण्णो य पियं कयं होड ति।

१ तीसाप् शां०॥ २ °उ पटमणुवालेग° शां०॥ १ °वि तुब्सं अहिससद्। पूप्ण शां० विना॥ ४ शां० विनाडन्यन— सुद्धप्प की १। तहप्प क १ गो १ उ० मे०॥

मया भणियं—एवं होच, करिस्सं जत्तं जह एयं तुरुभं अहिप्पेयं।ततो तुहेहिं णेहिं कयं विवितं रण्णो। तओ महतरओ पेसिओ। नीया से णेहिं इंद्सेणा अहं च। सबहुमाणं पूजिओ मि जियससुणा विणयपिडवत्तीए। मया य तिगिच्छिया देवी सामाविया जाया।

अह ममं पिंदहारी पणया विण्णवेइ—सुणह सामी !—रण्णो सहोदरी भगिणी केउ-मती नाम। सा य नवकमलकोमल्डचलज्ञयला, गृहसिरा-रोमकृव-कुक्विद्वत्तजंषा, कय-5 लिखंभोवमाणऊरू, रसणसणाहसुविसालजहणा, महददावत्तवियरनाही, विलमंगुर-करसु-गेन्झमन्द्रमा, पीणुण्णय-संहय-हारहसिरपओहरा, किसलयसिरिचोरपाणिपल्लबसुजायमन्वयत्तणबाहुल्ड्या, भूमणभासुरकंत्रुगिना, पवालदलसिण्हाधरोही, जुत्त-समुण्णय-सुजायनासा, कुवलयपत्तविसालनयणा. चिय-सुद्धम-कसिण-सिणिद्धसिरया, सुरूवसवणा, चलणपरिषट्टि-यचाकगंडदेसा, पसुदियकलहंससललियगमणा, सुतिपहसुभगदसणपहा, सहावमहुरभणिया, 10 किं बहुणा १ सुक्तपंत्रयाकरा विव सिरी । तं च राया तुन्झं दानकामो गुणेहिं ते रमइ—तिं वोतृत्य गया।

सोभणै (प्रन्थाप्रम-९९००) तिहिन्म राइणा परितोसप्रमण्णवयणसिणा पाणं गाहिओ मि विहिणा केउमतीए। दिण्णं विजैंछं देसं 'अहं तुर्ध्म आणित्तकरो' ति भणंतेण। सेवइ मं इच्छिएहिं भोयण-ऽच्छायण-गंध-महेहिं। अहं पुण केउमती सोवधारजवयारेहिं गहिस्रो। 15 कदण्णया य सुह्याणं मं पुच्छइ—अह अजजत! केहिं अम्हं गुरुज्ञणो ? ति। ततो से मया कहिओ पभवो सोरियपुरकारणनिम्ममणं च। तं च सोउण से दिवायरहरियमिव सय-वत्तं अहियतरं सोभीय वयणमयवत्तं। एवं मे तत्थ वसंतपुरे वसंतस्स वच्च सुहेण काळो।

अण्णया य उवगंतूण य जियसस्तु मं विण्णवेइ—सामी ! मुणह—जरासंधो पुणो पुणो पेसेह—जेण मे इंदमेणादारियाजीवियं दिण्णं तं च दृदूणमिच्छामि, पेसेहि णं ति. 20 तत्तो मया तुउझं गमणं परिहरंतेणं न कहियं. संपइ डिंभगसम्मो दूओ आगओ अण्ड—रण्णो सुद्रु भिगणीपइं ते दृद्धुं भिन्पाजो 'पिंथकारि'ति. तं मया सह पेसेहि णं अवि- छंबियं. एवं कए सोहणं भविस्सइ. तं आवेयह जं मे रोयइ। मया भिणया—मा आव- छा होह, जइ तस्स रण्णो निव्बंधो गमेस्सं। ततो 'एवं भवउ' ति निगाओ।

केउमती य एयमहं सोऊण भणइ मं—अज्ञवत्त ! तुँच्मे किर रायितहं ववह, मया 25 तुड्मेहिं परिचत्ताए कहं पाणा धरेयदा ?। मया भिणया—सुयणु ! मा विभणा होहि. अहं 'भाउयस्स ते मा उवालंभो होहिति' ति ववामि. विसिज्जियमेत्तो य तेण रण्णा एहामि छहं ति ठाउ ते हियते। एवं में तं सण्णवेंतस्स ववंति केइ दिवसा।।

॥ केउमतिलंभो एक्वीसइमो ॥ केउमतीखंभप्रम्याप्रस्—११८७-३०. सर्वप्रम्याप्रस्—९९१६-१३.

30

१ °आयणकं° शां० विना ॥ २ ली ३ विनाऽन्यत्र— "णइ ति° क ३ गो ३ ॥ ३ °कं सेजं अहं शां० ॥ ४ 'कारेहोबबा' शां० ॥ ५ कहिं तुक्तं गुं° शां० ॥ ६ पियं करेति शां० ॥ ७ 'कमे गिरेगुई व° शां० ॥

#### बाबीसइमो पभावतिलंभो

सकजसाहणपरो य दुओ चोएइ गर्मणे हिययहारीवयणेहिं। ततो हं जियसतुविवि-ण्णभड-भिश्व-सेणपरिवृद्धो पहिओ सह दूएण पश्तमाणो जणवए गो-महिस-धण-धण्णस-मिद्धगहवइसमानलगामसण्यिहिए । कहेइ मं दुओ वणसंबा-ऽऽययण-तित्याई । सहेहिं य 5वसहि-पादरासेहिं पत्ता मो मगहजणवयं तिलयभूयं पिव पुहवीए । ठिया मो एगिन्म सण्णिवेसे । पत्रूसे हि मं विण्णवेइ दृतो-सामिय! सुणह-डिंभएण मे मणूसी पेसिओ, तुन्भे किर राया अर्ज दच्छिहि ति. रायसंतगा य इह रहा अत्थि, तं आरुहह रहं, सिग्धं गमिस्सामी. परिवारजणी पच्छा ते एहिति। ततो तस्साऽणुवत्तीए रण्णी य गारवेण आरूढी मि रहवरं । दूतो वि तारिसं चेव । चोइया तुरया सारहीहिं । ते सिग्घयाए दिवमपं-10 चमाएण बहुँणि जीयणाणि वइकंता । नयरासण्णे य मणुस्सा सोलसमेत्ता इट-कदिणस-रीर-हत्था । ते ममं पणिमऊण दुयमङीणा । कओ णेहिं को वि आछावो । तओ ममं भण-इ दुओ-सामि! मुहुत्तं वीसमह इहं, डिंभओ एहिति किर तुच्यं समीवं, तेण समं पिनिस-स्सद्द पुरं । 'एवं होउ'ति जवगया मी एगं उज्जाणं । उद्दण्णा रहाओ। तत्थ य एगा पोक्ख-रिणी। तीसे तीरे अहं निसण्णो पुच्छामि दृयं मिस्सयपादं-इमं उववणं विवडियवैं-15 ति पहिवपडमंडवं केणइ कारणेणं ? ति । भणइ य-एयस्म सामी चिरपवसिओ, अणु-पेक्निब्रज्ञमाणं न रमणीयं, ततो आसण्णवज्ञाणेसु पायं जणो रमइ ति । एवंविद्दं च मे करेइ आडावं । पुरिसा य चत्तारि जणा बद्धपरियरा पुरुखरिणीए हत्थे पाए परुखाले-ऊण मम समीवमुवगया । दुवे पाएसु लग्गा, दुवे हत्थेमु संवाहिता, सेसा आउहवग्ग-पाणिणो पच्छओ ठिता । कहाविक्सित्तो य बद्धो भें लेहिं । मया पुच्छिया-को मे अवरा-20 हो कुओ तो बद्ध ? ति । दूओ भणति-न अम्हं कामचारो, राया नेमित्तिणा भणिओ-'जेण ते धूया इंद्सेणा पिसाएण गहिया मोइया सो ते सतुषिय' ति एस अवराहो । मया भणिया—अहं सतुपिया आइहो, सत्तृ पुण कहं? ति । सो भणइ—'वीजघाए अंकुरो पहि-हुओं 'ति राइणो बुदी । ततो मि णेहिं दुमगहणपरेससुवणीओ। तत्थ एगो अहं वहरसुहिओ पहणामि ते। 'सुदिहं कुणसु जीवठोगं 'ति जंपमाणो असि विकोसं काऊण हितो से पासे । 25 न में भयं। नमोकारबङो य मि केण वि उक्खित्तो, न रूवं पत्सामि । विविधं मया-बुवं देवया काइ अणुकंपद ममं ति।दूरं नेऊण निक्लितो भूमीए। पस्सामि बुद्रजुवहं सो-यमाणि पित्र दिचिमियं इंसल्क्सण-सुहुम-घवलपडपाचयसरीरं फेलपडपाचयं पित्र तिपहृगं। 'एतीए य अहं आणीयो' ति पणएण मे पुच्छिया—भयवती! तुरुमं काओ ? इच्छं नाउ. जीवियदाणेण मि अणुकंपिओ जहा तहा कुणह में पसायं, कहेह त्ति । तती पसण्णाप 30 दिहीए पीइमुबजणंती मणइ-पुत्त ! जीव बहूणि वाससहस्साणि ति. सुणाहि-

अत्थि दाहिणाए सेढीए विजाहरनयरी वेजयंती नाम । तत्थ राया नरसीहो नामं

१°मणा हि° ही १ विना॥ २ °हुनि योजणा° शां॰ विना॥ ३ °बहुति शां० विना॥ ४ मडणेहिं ही १॥

आसि, अहं तस्स भजा भागीरही नाम। पुत्तो में बलसीहो, संपैदं पुरीय अणुपालेइ। जामाया में पुक्खलावती गंधारो ति, पती अमितप्पभाए। णत्तुई में प्रभावती, सा तुब्भं सरमाणी ण सुहिया। पुच्छियाय णाए कहिँयं मम। ततो अहं अम्मा-पिऊणं से विदितं काऊण तुह समीवमागया, तं भणाहि—कत्थ नेमि? ति।

मया भणिया—देवि ! प्रभावई में पिय-हिययकारिणी, जइ पसण्णा तो तत्थ मं णेहि 5 ति । ततो हं हहमणसाहिं खणेण जीओ मि पुक्खलाव हं। ठाँविओ मि डववणे । उज्जाणपालिया य पेसिया देवीए—कहेह रण्णो 'कुमारो आणीओ' ति । मुहुत्तमंतरेण य महतरया पिहहारीओ य आगयाओ सपिरवाराओ। ताहिं मे(मि) पणयाहिं अहिनंदिउ मंग-लेहिं ण्हिवओ। अहँतवत्थपरिहितस्स कयरर्क्साकम्मस्स य मे सछत्तो रहो उवँहिवओ । आरूढो मि, कयजयसहो अतीमि नयरं। कयतोरण-वणमालाए समूसियज्झय-पडाए परसंति मे 10 मणूसा—न एसो मणूसो, वत्तं देवो ति । जुवईओ उग्वाडियगवन्ख-वायायणाओ भणिति—धण्णा प्रभावती, जीसे एवंह्वस्सी भत्त ति । एवंविंहाणि वयणाणि गुणमाणो पेच्छयजनणपिहिहम्ममाणमग्गो कहंचि पत्तो मि रायभवणं। उइण्णो रहाओ, दिण्णं अग्वं पायसोयं च । पिहहारदेसियमग्गो य पविद्यो मि अत्थाणमडवं।

दिहों में राया गंधारों मंति-पुरोहिय-नेमित्तिसहिओं निहिसहिओं वित्र कुवेरों । पण-15 मंतों य मि णेण हत्ये गहिऊण अद्धासणे णिवेसिओ । पैन्छइ मिवन्ह्यवित्यारियवयणों परि-तोम्रुस्तिवयरोमकूवो। 'सागयं कुमार!, सागयं भहें! तुहं ति य महुरं भणंतो संदिसइ मह-त्तरे—सजेह सयणीयं कुमारस्त 'वीसमडं ति । ततो मि तेहिं नीओ एगं वासगिहं सिरीए गिहमिव मणि-र्यणस्वियकुट्टिमत्छं । घोयंभ्रुंगमुगंधपच्छादिते य सयणीए सिठओं मि ।

मुहुत्तंतरस्स दिहा य मे पहावती आगच्छमाणी. पहाणकणयनिम्मया विव देवया 20 पहावर्द, ईसिं च परिपंडुगंड वयणा, निरंजणविलासधवर्ळनयणा, लावण्णपुण्णकण्णज्ञयला, जज्ज्य-नातिसमूसिय-सुजायणासा, असोगिकसलयसण्णिहाधरोहभयगा, मंगलनिर्मित्तमे-गाविलभूसियकंठगा, निराभरणवण्, कोमलबाहुलङ्या, रत्तुप्पलपत्तसंच्छण्ण(सच्छम)-पाणिकमला, पीण-समुण्णयपओहरभारावसण्णमज्ञा, मज्ज्ञत्थस्स वि जणस्स सम्मोहजणणी, विच्छिण्णसोणिफलथैं।, वह-समाहिय-निरंतरोह्न, पासित्तीरुहपसत्थजंघा(?), मंसल-सुंकु-25 माल-महियलङ्वियचारुचलणा, धवलपढपट्टंमुयधरा, धातीये सहिया, द्या विव समाहिं विणीयवेसाहिं अलंकारसंदरीहिं [सुंदरीहिं] अणुगम्ममाणी ।

सा मं उवगया सिणेहपडिवद्धा अंसूणि य मुत्तावित्रयसरिच्छाणि मुंचमाणी एवं वयासी— कुमार! आणंदो अन्हं जत्य मशुमुहाओ निग्गया अणहसमग्गा दिह ति । मया भणिया—

र 'पदो पु' ही इ ॥ र 'आइ अब ताण तिष्ण पभा' शा । ॥ ३ 'यं तमस्यं। त' शां । ॥ ४ दिओ शां । ॥ ५ 'क् सुव' शां । ॥ ६ 'क्सक' ही इ शां । ॥ ७ 'वहिओ शां । ॥ ८ 'विभा वयणा सुण' शा । ॥ ६ 'क् सुवं ति य शां । । 'क् तुवं पि य ही ह ॥ १० 'यं सुगंभ' ही ३ शां । ॥ १४ 'क्साणा शां । ॥ १२ 'क्साणा शां । ॥ १४ 'क्साणा शां ।

20

पहावइ! अत्य उ तुमें चेव जीवियं दिण्णं देवी उपद्वावेंतीए । तओ घाईए भणियं—पिट-इयाणि पावाणि, कञ्जाणाणि य वो दीसंति. देव! गेण्हह इमं पुष्फ-गंधं । ततो परिग्गहियं मे प्रभावतीय बहुमाणेणं ।

उबिद्ध्या थै पोरागमसो वि सिद्धभोयण ति । ततो धाईएँ कण्णा भणिया—पुत्त !

5 तुमं पि ताव ण्हायसु, भुत्तभोयणा कुमारं दिच्छिहिसि । तं च अणुयत्तमाणी अवकंता । अहं
पि कणग-रयण-मणिभायणोपणीयं भोयणं भोत्तुमारद्धो छेयछिहियचित्तकम्मैमिव मणहरं, गंधवसमयाणुँगयगीयमिव वण्णमंतं, बहुरसुयकविविरइयपगरणमिव विविद्दरसं, दृइयजणाभिमुह्दिद्धमिव सिणिद्धं, सबोसिह व जोइयगंधजुत्तिमिव सुरिहं, जिणिदवयणमिव पत्थं ।
मुत्तस्स य मे पसंतस्स क्यतंबोलस्स दिसियं नाडयं । तओ गंधवेण पओसे परमपीइसं10 पच्तो सत्तो मि मंगलेटिं पडिबद्धो ।

ततो में सोहणे मुहुत्ते दिण्णा में रण्णा पण्णत्ती विव सयं प्रभावती। हतो हुयवहो खब-श्वाएण, दिण्णा खायंजलीओ, पदंसिओ धूबो, गयाणि सत्त पयाणि। 'प्रभावती में पभवह सबस्स कोसस्स' ति मणंतेण य पत्यिवेण 'मंगल्लं' ति णिसिट्ढाओ बत्तीसं कोडीओ चिर्-चितियमणोरहसंपत्ती विव विम्हियपहरिसनयणो (नयणेण) दोण्हवि।

15 बहुसु य दिवसेसु विज्ञाहर्र्जणेण सच्छंदवियप्पियनेवत्यलच्छिपेहिच्छेण संपर्यतेण अख्यापुरिमिब पुँरीसोलीय पूया सुमिणं परिजणाभिनंदणाय (?) पणयजण-भिषसंपाहि-यसंदेसाणं विसयसुहसायरगयाणं दोगुंदगाणं विव वश्वद सुहेण कालो ति ॥

## ॥ पभावई छंभो बाबीसहमो समसो॥

पभावतीलंभग्रन्थाग्रम्—७८-२. सर्वप्रन्थाग्रम्—९९९४-२.

### नेवीसइमो भरमित्त-सचरित्वयालंभो

कयाइं व गंघवेण प्रक्षोसं गमेऊण सुह्रपसुत्तो हीरंतो पिंड्युद्धो वितेमि—किम्म पएसिम्म वत्तामहे ? जलो मं सीयलो माहलो फुसइ। ततो मे उम्मिल्लियाणि नयणाणि। चंद्रपमाप-गासिया य दिहा इस्थिया खरसही खराए दिहीए ममं निरिक्लमाणी। उप्पण्णा भे बुद्धी—को वि मे हरह इमं(इम)विस्ससणीएण इत्थिक्तवेण दाहिणं दिसंतं. सह णेण विविद्धिस्सं, 25 मा सकामो भवज-ति मुहिणा संखपदेसे आहतो से हेफ् ओ जातो। अहमवि पिंडलो म- हंते उद्गे। ततो 'किमु हु (भन्याभम्-१०००) सामुइं इयर'न्ति विचारयंतेण मुहि- सुरहित्तणवेगेहिं साहियं 'नावेयं'ति। उत्तिण्णो मि इत्तरं तीरं।

१ य पाश्तमा सा ठां० ॥ १ वृहिं कि ली १ ॥ १ पम मिन घा० विना ॥ ४ पुराष हो १ शां० विना ॥ ५ ही १ मिना इन्यन — विद्विष्क्री समिन छ २ मे० । विद्विष्क्री समिन क १ मो १ ॥ ६ प्यास्मयसिन शां० ॥ ७ प्रांतिय उ २ मे० विना ॥ ८ घा० विनाइन्यन — प्रांगे सि क १ हो १ मो १ । प्रांग सि व ० मे० ॥ ६ पहल्लेक शां० ॥ १० घा० विनाइन्यन — प्रांति स्वयं क सं० । प्रांतिक व १ सं० । प्रांतिक व १ सं० । प्रांतिक व १ संग ॥ ११ प्रांतिक व १ स्वयं स्

सत्य निसासेसं गमेळण पहाये सूरपगासितेसु दिसामुहेसु णाइदूरे श्रासमपयं ततो (गतो) अभिगृहुत्तधूमकैयदाणं, उडयपडिदुवारवीसत्यपसुत्तहरिणपोयं, गयभयचरमाणविहंगरमणि- अवंसणं, अवस्थोछ-पियाछ-कोळ-तेंदुग-इंगुंद-कंसार-णीवारकयसंगहं च। उवागया महारि- सयो। तेहिं सागएण अग्घेण पूइओ। मया वि वंदियाँ णिरामयं च पुच्छिया, भणिया य—को हमो पएसो १। विहसिकण भणंति—धुवं गगणचरो भवं, जओ न जाणिस इमं 5 पएसं. एस सोम! गोदावरी नई, सेया जणवओ. अणुग्गिहाँव म्ह जं ते अभिगमणं कथं, तो दंसेमा सेवाछ-प्याल-परिसडियपुष्कफळाहारे रिसओ संपर्य।

मया य दिहो मणुस्सो मज्जिमे वए वहमाणो सुहुम-धवलवसणो कि पि हिययगय-मित्यं अंगुलीहिं विचारेमाणो। सो मं दृद्ण ससंभममन्सुहिओ कयपणामो मैंणुगच्छइ निज्ञायमाणो। ततो हं कुसुमियचूयपायवस्म छायाए सिन्नसण्णो। सो भणुस्सो कैयं-10 जली विण्णवेइ—सामि! तुन्मं महाणुभागत्तणं सूपिम आगमप्पमाणं काङ्ग, संलवामि— सिरं छत्तागारं किरीहभायणं तुन्मं, मुहं सकलसिमंडलैंच्छविहर, सेथंपुंडरीकोपमाणि छो-यणाणि, बाहू भुयगभोगसच्छमा, वच्छत्थलं लिच्छसिन्नधाणं पुरवरकवाडसरिन्छं, बर्जे-सिण्णहो मज्ज्ञो, कैंमलकोससिरसा णाही, कडी मिगपत्थिवावहासिणी, उह्न गयकलहमु-हिससणसिण्णेंभप्पभासा, जंघा कुहविद्वत्तसंहियाओ, लक्खणालयं च चलणजुयलं. सय-15 लमहिमंडलपालणारिहनत्तमाणं बुद्धीओ वि उत्तमा चेत्र भवंति. भणामि—उद्धरह ममं उप-एसणहरथेण मज्जमाणं भवसमुदे ।

रिसीहिं वि भणिओ—सोम! एस पोयणाहिवस्स अमबो सुचित्तो नामं धिन्मओ पयाहिओ सामिभत्तो, कीरउ से पसाओ। मया भणियं—कारणं सोउं भणिस्सामि ति, किं बुद्धिकम्मं होमि न होमि? ति। ततो अमबो पणओ परिकहेइ—सुणह,

अहं सेयाहिवस्स विजयस्स रण्णो सह्विड्डुओ सिचवो। अण्णया य एगो मत्थवाहो महाधणो पोयणपुरमागतो, तस्स पुण दुवे भजाओ एगो पुत्तो य । सो केणह कालेण कालगतो। तासि च भारियाणं अत्यनिमित्तं कलहो जातो—अहं पुत्तमाया पभवामि, तुमं कीस? ति । ताओ [वि]वदंतीओ य रायकुल्युविट्टियाओ । अहं च रण्णा संदिद्धो—जाण एयं कर्जा 'कहं?' ति । ततो मया णेगमसमक्सं पुच्छिया—अत्थि तुम्हं कोइ दारयजनमं 25 जाणइ? ति । ताओ भणंति—न कोइ। दारओ वि भणह—मन्झं सरिसनेहाओ दो वि, न जाणं 'कयरी जणणि?' ति । एत्थंतरेण मूटेण विसिज्जियाओ 'चिंतेमि ताव' ति । कस्सइ

१ 'रेसु आ' उर में विना । २ 'निमसुहु की इ विना ।। २ क इ गो ३ उर में विना । २ क्यांचिद्रा शा । । 'कळायदा की १ ।। ४ 'याणि सागयं च उर में विना ।। ५ स्या की इ शा ।। ६ विना ।। ५ स्या की इ शा ।। ६ विना ।। ६ विना ।। १ कियं की ३ विना ।। १ विना

<sup>\*</sup> मकारोऽत्राऽऽगमिकः न दु साक्षणिकः ॥

काखस्स पुणो चविद्वयाओं । तथो राया रहो ममं भणइ—तुमेहिं अहं छहुगो कथो सामं-तराईसु, एरिसो मंती जो बहुणा विकालेण ववहारं निजाएउं असमत्यो. तं एयं कजं अप-रिच्छिदिऊण मा मे दिरसणं देहि ति । ततो भीको 'जम-कुवेरसिसा रायाणो कोवे पसादे य' पच्छण्णे आसमे बसिउ ति इहागओं ति ।

5 संदिसह जं मया करणिजं। मया भणिको य—मुय विसायं, सक्का एयं कजं परिकेशें ते दृद्गा। ततो तुट्ठो भणह—सामि! जह एवं वशामो नयरं। मया पिढवण्णं। ततो अमब-पित्वारसंपितृ वृद्धो । उत्तिण्णा मो गोयाविरं निर्दि। तत्थ ण्हाया क्यण्हिगा सीहवाही हैं तुर्ए हैं पत्ता मो पोयणपुरं। पस्सइ पविसमाणं जणो विन्हिओ पसंसमाणो—को णु एसो देवो विज्ञाहरो वा अइगतो नयरं? ति। एवंवादिणा जणेण दिट्ठी हैं अणुबक्समाणो 10 पविट्ठो अमश्रमवर्ण रायभवणसित्सं। क्यण्यपूर्या(यो) सोवयारं ण्हविओ। भुत्तमोयणस्स य सुहेण अतिच्छियं दिवससेसं।

निसाय पत्रुसे विष्णवेइ मं अमबो-सामि ! पस्स तं सत्थवाहकुळं। मया मणियं-आमं ति । ततो निग्गतो अहमवि बाहिरोबत्याणं । तत्य पुष्वयरमागया नेगमा सत्थवाही य । तेहिं मे कओ पणिवाओ । निविण्णियाओ य मया ववहारविनिच्छयत्थं ताओ 15 इत्थियाओ । कारवत्तिका सद्दाविया । ततो पच्छण्णं मे भणिया, जहा-दारयस्स पीडा न हवइ तह करेज्ञह, भयं पुण तिवं दरिसेयवं । तेहिं 'तह'ति पहिसयं । महरिहासणा-सीणेण य मया भणिया सत्थवाहीओ-अछं विवाएण, तुन्मं दोण्ह वि जणीणं अत्यो समं विभज्जव, दारगो वि दो भागे कीरव । तत्य एगाए 'एवं होड' ति पडिवण्णं । वितिया पुण मृढा न किंचि पडिभणइ। ततो कारवत्तिएहिं तुरयस्सँ सुत्तं पाहियं जैते, 20 ठावियं से मत्थए करवत्तं । मणिया य कारवित्तया मया-सुत्तं अभिदंता दारयं फालेह । ततो सो दारगो मरणभयसमोत्थयो विख्विडं पयत्तो। तद्वत्थं दृहुणं अत्थागमणसुमणाए एगाए सुरसिरी बोधियमिव कमलं वियसियं वयणं परपुत्तवधिगदुक्सार । वितियाए पुण पुत्तदुक्खाकंपियहिययाए अंसुपुण्णसुहीए विसादगमारकंठाए भणियं सामि ! सुणह, न एस मम पुत्तो, पर्दर से चेव, मा विणासीयड । ततो मया भणिया समासया सामचा--25 मो ! दिहं भे १ एत्य एकीए अत्यो कंखिओ दारओ र्णां ऽविक्खितो, "वितियाए पुण धणं परिचत्तं दारओ कंखिओ; तं जा दारयं अणुकंपइ सा से माया, न संदेहो, जा निन्धिणा न सा माया । एवं मणिए सबे पणया सिरेहिं—अहो! अच्छरियं ति. देव! तुःको मोत्तृण को अण्णो समत्यो एयस्स कंज्जस्स निष्णयं वोत्तुं ? ति।ततो अमबेण भणिया दारयमाया---तुमं सामिणी घणस्स, पर्देषं पावकम्माए छंदेण भत्तं दिज्ञासि-ति विसञ्जिया ।

30 पोयणाहियो सह पुरोहिया-अमबेहिं देवयमिव मं उवयरेइ । दिहा य मए दो दारि-

१ निच्छप्° डी १ ॥ २ °च्छेषुं सं ज्ञां० ॥ ३ °स्स पुर्च उ० ने० विना ॥ ४ जंति वाचि° उ० ने० ॥ ५ पुर्च उ २ ने० विना ॥ ६ णापु डक्सि॰ ज्ञां० ॥ ७ बिया॰ ज्ञां० विना ॥ ८ कम्मस्स ग्रां० ॥ ९ °ईसे पा॰ ग्रां० ॥

बाबो अमबसबणे कणवर्तिदुरोण कीलमाणीओ । पुष्टिख्या य मया एगा चेडिया—कस्स एयाओ दारियाओ ?। सा भणइ—सुणह देव !,

जा णवुगगयियंगुपसूयसामा, उवनिय-सुकुमार-पसत्थचरणा, सेमाहिय-पसत्थ-निगृद-सिर-जाणु-जंभा, निरंतरसंहिबोरू, विच्छिण्णकिविचा, गंभीरनाहिकोसा, वछवविहत्त-कंतमञ्जा, राणुय-मज्यबाहुछह्या, पसण्णमुही, बिंबोटी, सिणिद्ध-सियदंती, विसाछ-धवछ- 5 उच्छी, संगयसवणा, सुहुम-कसणिसरया, सहावमहुरवाहणी, गंधवे कयपरिस्समा सा अन्हं सामिणो भहाए देवीए दुहिया भहमित्ता नाम। जा उण कणियारकेसरपिंजरच्छवी, कणय-कुंडछकोडीपेरिघट्टियकवोछदेसा, विकोसकमळकोमळमुही, कुवळयनयणा, कोकणयतंबाहरा, कुमुदमडळदसणा, कुसुमदामसण्णिहबाहुजुयला, कमळमज्छोपमाणपयोहरा, किसोयरी, कंचणकंचिदामपिडवद्धविपुछमोणी, कयलीखंभसिरसङ्गुयला, कुहावेंद्वत्तोवमाणजंघा, 10 कणयकुम्भोवमाणचळणा, नट्टे परिनिर्द्धिया एसा सोमस्स पुरोहियस्स कुंद्रल्खाए खति-धाणीए पसूबा सम्बद्धविख्या नाम। एयाओ पुण सहबिहुवाओ वयंसीओ अण्णोण्णपिइ-धरेसु अविभत्तीए माणणीयाओ जोवणमणुष्पत्ताओ तुब्मं निचरेण उवायकारियाओ भवि-संति। एवं मे सुयं सामिणीणं संदेवंतीणं—ित बोत्तृण कयप्पणामा गया।

ततो सोहणे दिणे राइणा साऽमब-पुरोहिएण महया इड्डीए तासि कण्णाणं पाणि गाहिओ। 15 दिण्णं विउलं पीइदाणं तिहिं वि जणी(णे)हिं। ताहिं य मे सहियस्स मणाणुकूलं विसयप-रिभोगसंपदाए कणेकसहियस्सेव गयवरस्स रममाणम्य मुहुत्तसमा समतिच्छिया दिवसा। समुप्पण्णवीसंभ-पणया-ऽणुरागाहिं य पियाहिं पुच्छिए कहंतरे कहेमि से गुरुवयणं, गंधन्ने नहे य विसेसे। एवं मे तत्थ वसंतस्स वबह सुहेण कालो।।

# चउबीसइमो पउमावतीलंभो

कयाई च कोलड्रणगरदंसणूमुओ तासिं दोण्ह वि असंविदितेण एगागी निगतो पिट्टओ दाहिणपश्चन्छिमेण पस्समाणो गोबहुळजणवए। निमंतेइ मं जणवओ सयणा-ऽऽसण-भोयण-25 ऽच्छायणेहिं। सुद्देहिं वसिंह-पातरासेहिं पत्तो मि कोल्यरं नयरं सोमणसवणदेवयाँ[य]-यणपश्चनभत्त-पाणदाण-पवामंडवमंडियदिसामुहं, वारिधरवेगवारियपासादपंतिसंकाध(धं), र-यगिरिसरिच्छपायारपरिगयं। वीसिन्डमणो जिम्म य पविद्वो एगं असोगवणं पुष्कोवगदु-म-गुम्म-छयाबहुळपुष्कोश्चयवावडेहिं तिम्म दिद्वो मालागारेहिं। ते अण्णमण्णस्स मं उव-इंसेमाणा ससंकिया दवगया विणएण विण्णवेति—आणवेह देव! किं करेमि ?-ति। मया 30

१ समस्थपस° शां०॥ २ क १ गो १ उ० मे० विनाऽन्यत्र—ेथरियद्विषक° ली १। परियद्वक° शा०॥ १ श्रीबिद्धया ली १॥ ४ श्री सा शां०॥ ५ श्रुवणं ति ली३॥ ६ श्रीखण शां० विना॥

भणिया—वीसिमिजामी इहं, विदेसागया अम्हे ति । ततो तेहिं तुद्देहिं नीओ मि नियग-धरं । मञ्चपएसे दत्तासणी वीसत्थी ण्हविक्षी आयरेण । दिण्णं च णेहिं संपुण्णं भोयणं । भुत्तभोयणा य अच्छामि ।

ति च एगा दारिया असंपत्तजोवणा कुमुमगंधणविक्सत्ते पुरिसे चोएइ—

5 सजेइ लहुं पुष्फाइं जाव कुमारीए समीवं गच्छामि ति । मया पुच्छिया दारिया—

का कुमारी ? केरिसी ? कस्स व ? ति । सा भणइ—देव ! रण्णो प्रम्मरहृश्स अग्गमिहसीए दुहिया. एवं पुण से छेयचित्त्वयरलिहियसिरीभयवईमणोहरजणनयणजुवइकछाकोसछं से आयरिया वण्णेंता सुया, जहा—पुरमावती रायकण्णा विग्गहवती सरस्तती मेधा वा असंसयं भविज्ञ ति । मया य संविद्या—आणेहिं विविह्वण्ण-गंधमंताणि पुष्फाणि जा 10 ते सज्जामि पाहुडं ति । तीए पहर्डोये उवडावियाणि । तेहिं य मया निम्मवियं सिरिहामं जं जोग्गं होज्ञ सिरीय ति । सा तं गद्दे अण गया पंडिनियत्ता पायविद्या कहेइ मे— देव ! तुम्ह पसाएण कुमारीए मि पृजिया । भणिया—कहे ?—ति । भणइ—सुणह,

अहं विदिण्णपवेसा सया वि उवगया रायउछं। उवणीयं च मे कुमारीए महं। उक्खिसं च पस्समाणी परिवोसुबेहमाणनयणजुयला कि पि (प्रन्थामम्-१०१००) चितिकण मं 15 पुच्छइ—बालिके! केण इमं दंसियं णेपुण्णं?। मया विण्णविया—अम्ह सामिणिं! घरं अज्ञ कओ वि एगों अतिही आगनो, तेर्ण आयरेण निम्मितं। ततो तं पुणो वि पिडिमिण्णक्लारं भणइ—केरिसो सो तुद्रमं अतिही ? किम्म वा वण वरृष्ट् ?। मया मणिया—न मया इहं पुरवरे नैरवइपरिसाण वा तारिसो पुरिमो दिहुपुद्यो तकेमि—देवो विज्ञाहरो वा भवे, पढमे य जोवणे वरृष्ट् । पीईपुल्यायमाणसरीरा परृजुयलं कडयजुयलं च दाकण विसज्ञेद, भणइ— 20 बालिए! जह तुद्रमं अतिही इहं धितिं काहिद तह घनिस्सामि ति । ततो मि आगया।

दिवसपरिणामे य अमचो परमरहस्स रण्णो पंचसभूओ अप्यपरिवारो पवहण्ण आगतो। तेण वि संबद्धमाणं णीओ मि निययघरं। अग्वेण पृष्ठओ पविद्वो। परसामि तत्य विणीयपरिजणं। सकारियस्स महरिहसयणगयस्स अतिच्छियं य रयणी। अवरजुए पुच्छइ मं सुद्दासणगयं पणओ अमचो—सामी! साहह ताव मे हरिबंसपसूयी, को हरी आसी? 25 केरिसा वा रायाणो? ति । ततो मया पुत्रं साहुसमीवे" उवधारियं हरिबंसकहाणं यणिको—सुणाहि, जहागमं कहिस्सं ते। ततो सुमींसस्स वोत्तमारद्वो—

#### हरिवंसकुलस्य उपात्ती

अत्य वच्छा नाम जणवओ । तत्थ कोसंबी नाम नवरी । पणयर्ज्जंगसम्मुहो सम्मुहो नाम राया । तेण किर वीरयस्य कुविंदस्स भारिया वणमाला नाम 'अतीवह्रवस्सिणी' ति

१ °हिं अण्णमण्णभुस्तभोयणाण य अच्छामि शां०॥ २ °वमुवग शा०॥ ३ इतं शां० विना॥ ४ °हाय तुहाय तव शा०॥ ५ पवनि ७ २ मे० विना॥ ६ °णिकए अब शां०॥ ५ णो पुरिसो साग शा०। ८ ० अणायरे १ शा० विना॥ ९ ॰या इदं पुर० पुरिसो न दिह शां०॥ १० नवस्परि शा० विना॥ ११ °वस्ति शां०॥ १३ °णस्त्र य मि वो शां०॥ १३ °णसुमुहो सुमुहो शां०॥

पच्छणां अवहिया । तीए वि विरहिओ वीरओ विख्वमाणो वीसरियचित्तौ बाख्तवस्सी जातो । वणमास्त्रा वि तस्स रण्णो वणमास्त्रा इव बहुमया आसि ।

अण्णया य संम्मुहो राया तीए सहिओ ओळोयणगओ वीरयं अवत्थंतरगयं पासिऊण [चितेइ]—अहो ! मया अकजं कयं, एस मम दोसेण तवस्सी आवई पत्तो । वणमालाए वि तहेव पिडवण्णं। ततो तेसिं संजायसंवेगाण य महामहत्त्वणनिबद्धमणुस्साख्आणं 5
खर्वीर विज्जू निविडिया । हरिवासे य मिहुणं जायं । वीरओ वि कालगतो सोहम्मे कप्पे
तिपिलिओवमहिती किविसिओ देवो जातो दिवभोगपसत्तो । पुत्रकोडिसेसाउएसु तेसि वेरं
सुमरिकण वाससयसहस्सं विधारेकण चंपाए रायहाणीए इक्खागिम्म चंदिकित्तिपत्थिवे
अपुत्ते वोच्छिण्णे नागरयाणं रायकंखियाणं हरिवरिसाओ तं मिहुणं साहरइ 'नरयगामी
भवतु'त्ति । चित्तरसे दुमे साहरेकण भणह—एएसि फळाणि मंमरसमावियाणि एयस्स 10
मिहुणस्स अवणेजाह ति । कुणति य से हिडापभावेण धणुसयं उश्वतं ।

सो हरी नाम राया, तस्स हरिणी देवी, तेसि पुत्तो पुहविपई नाम । तसः महा-गिरी, हिमगिरी, ततो वसगिरी, ततो नरगिरी, इंदगिरी य । एएण कमेण रायाणी सेसेण कमेण असंखेजा अतीता माहवइंदिगिरिणो तिम्म वंसे । इंदिगिरिपुत्तो दक्खो नाम राया 'प्यावड'नि वृष्ड्। तस्स इलादेवी, तस्स इला(ल)ए पुत्तो। सा सुयनिमित्तं 15 पत्थिवस्स रुट्टा पुत्तं इलं गहाय सपरिवारा निगाया । तीसे य इलावद्धणं नयरं तामलि-त्तीए निवेसियं । इलेण पुण माहेसरी । इलस्स पुनी पुँलिणो नाम । मिगी कुँटी सह्-छस्स अभिमुहीं ठियं दृहुण 'खेत्तम्स एस प्रभावो'ति तत्थ कुंडिणी नयरी निवेसिया । तत्य वंसे बरिमो राया इंदेंपुराहिबो, संजती वणवासी य निवेसाविया। तस्स वंसे को-ह्यारे नयरे कृणिमो राया। वस्त वंसे महिंददत्तो। तस्त रिद्वनेमी मच्छो य, वेसि 20 गयपुरं भहिलपुरं च पुत्तसयं च । तस्स वंसे अयधणू , सोज्झं तेण निवेसियं । तस्स वंसे मुलो, वंज्यपुरोहियो। तस्म वंसे विसालो, तेण महिला निवेसाविया। तस्स कुले हरिसेणो, तस्स वि य कुले नहसेणो, तस्स कुले संखो, ततो भहो, तस्स वंसे अ-भिचंदो। ततो दवरिवरो वसु राया, सोत्तीमतीए पद्यय-नारदिववाते 'अजेहिं अवी-जैहिं छातिहें वा जर्यवं'ति पर्धवधघायअलियवयणसिक्खकजे देवयाणिपाइओ अधरि 25 गतिं गओ । तस्त छ रस्रया अहिसित्ता देवयाए अहिनिविद्वाए विणासिया । सेसा सुवस् पिहद्भयो य णहा । तत्थ सुवसु महराए हिओ । पिहद्भयस्स रण्यो वंसे सुबाह, तस्य दीहबाह, तओ वहरबाह, ततो अद्भवाह, ततो भाणू, तस्य वंसे सुभाणू, तती जद । जजस्स वंसे सोरी वीरो य, सोरिणा सोरियपुरं निवेसावियं, वीरेण सोवीरं ।

१ सुमुहो शां०॥ २ °सिं संविशाण की १ ॥ १ पवणो उ २ मे० ॥ ४ कुंडी स° की १ ॥ ५ उ० मे० विनाऽन्यत्र—"दपुरोहि" क १ गो १ । "दरहो इंदपुरा" की १ ॥ ६ वाण" उ० मे० ॥ ७ सोसातीय पश्यम् णारमा रणम् चोदिते अजे" शां० ॥ ८ अवीतिर्द्धि शां० विना ॥ ९ "सुषायग्रवंधमाठि" शां० ॥

30

सोरियत्स रण्यो अंधगवण्ही व भोगवण्ही य दुवे पुत्ता । अंधगवण्हित्स समुद्द-विजयादयो दस प्रता--

> समुद्दविजयो अक्लोहो, थिमिओ सागरो हिमवंतो। अयलो धरणो परणो. अभिचंदो वसदेवो ति॥

दुवे य धूयाओ-कुंती मही य । भोयस्स पुण जमासेणो पुत्तो । एए पहानसंगहेण रायाणी कित्तिय सि ॥

एवं सोचुण अमबो परमहरिसिओ । सो वंदिऊण अग्रह-सामि ! न भे उस्मुनेहिं भोयबं ति, चिरं अन्हे तुन्से सेविज्कामा । एवं मे तत्य अइच्छिया केइ दिवसा । सोहणे दिवसे पुजमरहेण रण्णा सहावेऊण पुजमाबती कृण्णा पुजमल्या इव बितिया दत्ता । 10 बत्तं पाणिग्गहणं विधीये । रूब-गुणसाहिणीए य तीये सहस्सनयणो इव सचीए पसुदितो रमामि ससरेण य परितोसविसप्पियहियएण चितिज्ञमाणपरिभोगो, मणोणुकुछवादिणा परियणेण सेविष्यमाणी । कयाइं च पुच्छिया मया देवी पडमावती-देवि ! कहं ममं अविष्णायकुळ-सीळस्स राइणा तुमं विष्णा । ततो हसिऊण भणइ---

अञ्चलतः! इसुमित्रो चंदणपायवो मणुण्णगंधरिद्धीय संपण्णो वणविवरगत्रो महुयराण 15 किं साहियहो ?। कारणं पि सुणह-सिद्धाएसो पबइयागमो क्याइ ताएण पूएऊण पुब्छ-बो-भयवंत ! पडमावती दारिया अणुसरिसं वरं छहिज ? ति, कहेह मे प्यं कारणं जहाम्यं । सो मणइ आभोइयनिमित्तो-पत्यव! एयम्म कारणे निवितो होहि, पद्यमा-वती तव दुहिया पणयपत्थिवसहैरसवितपातपंक्यं पुहवीपइं भत्तारं इहिस्सइ । ताएण थणिओ-सो कहिं किह वा जाणियहो ?। सो भणह-निवरेण इहं एढिइ. सिरिदामं च 20 से पेसेहि, हरिवंसस्स जहत्यं पभवं कहेहि-ति बोलं गओ। ततो वि(मि) तातेण भणि-बो(बा) आहेसं पमाणं काऊण-जो ते पत्ता! सिरिदामं पेसिजा परिसो दं अमबस्य संहिसेआसि ति । एवं च विज्ञासा ।

ततो हं तीए पियवाविणीए इसिय-भणिय-गीय-गय-द्विय-विष्येविस्तएसु रज्जमाणी क्याई च मज्जणयं अवद्रण्यो वित्थिण्णोद्गं सर्र सह तीए । तत्थ य बारिचरसङ्गपि इस्बगाणि 25 कथाणि पॅनियक्कोग्गाणि । ततो अहं एगं कट्टकळहंसं कीळंती विख्म्मो । सी कप्पहुओ दूरं । मया चितियं-को वि मं हरह एएण रूदेणं ति । कुद्रेण आहजो हेफ्तजो जाको । भहमवि पिडको तत्थेव सरजले। तत्थ य मे पदमावतीए सह विसयसुहसायरगयस्स रमसाणस्य वश्र सहेण कालो ति ॥

॥ पडमाबतीएँ छंभो चडबीसङ्गो ॥

पर्वमावतीकं भग्नन्थाप्रम्---९०-३. सर्वप्रन्थाप्रम्---१०१६९-८.

र <sup>9</sup>कामो मो० गो० छां०॥ २ <sup>9</sup>इस्संचित<sup>०</sup> की ३ छां०॥ ३ स ३ गो ३ की **३ विना**ज्यन— <sup>9</sup>वं थ कि मेर 1 व स सि उर 1 व सस्य कि शांक ॥ ४ विश्वेय शांक ॥ ५ व्योखं छ द सेर ॥

### पंचवीसहमो पडमसिरिलंभो

अह अण्णया क्याइं मयणमोहियमणो पमयनणमञ्चगतो पुरुविरणीए क्ये जिल्याजा-क्षमोहणघरेस कीलाप्रिं निरिक्समाणि देविं परमावडं अण्वत्तंतो बाविसमीवे सह समेताय तीये 'अज्ञरत ! मज्जामो'ति मणंतीए उक्खितो । चितियं मया-नृणं विज्ञप-हावो से बात्य, जलो अणाए आयासं उक्तिसतो । अइकामिओ मि जलं, न मे चबहड़ 5 मणोपहं तं। जाहे अइद्रं वीईवयइ ततो मे बुद्धी जाया-न एसा पुरसावती. तीए रूवेण मं छलेडमणो को वि. कामं सह एतेण विविज्ञस्सं, मा य से मणोरहो पूर्ड । आहुओ हेफओ जातो, नहो । पडिओ मि वणहवाए । उत्तिण्णस्स य मे चितियंतस्स एवं द्वियं-अवस्सं परमावती अवहिया एएण हवेज, अहवा मए विउत्ता पाणा परिवड़ज ति । एवं-विहं संकृप्यंतस्य य मे वीसरियचित्तस्य विष्पठावो जातो-चक्कवाय ! तह सहयरिस-10 रिसा दिहा ते देवी होज ति, इंस ! तह गतिमणुयत्तमाणी साहस मे पियं, एणय ! सय-च्छी खबइस जाणिस कं गति गय ? ति । एवं जं जं तत्थ पस्सामि नं तं पुच्छामि, किं बहुणा ? रुक्खे य पत्थरे य 'अत्थि'ति मण्णमाणो दुरुहामि, [\* पत्थर डुंगर एकत्था रुक्खे पद्मारूढो पस्मामि णं ति \* पुणो उवलद्धसण्णो य पद्मोयरामि । दिहो य मि वणयरेहिं मणस्रेहिं पढवंतो-पद्मावड ! पदमाणणे ! पदमसुरहिवयणे ! पदमगब्भसरिसवण्णे ! 15 बाहर मं. कीस में पिहवयणं न देसि ? । तं च सुणमाणा ते ममं निज्ञाइऊण चिरं अव-कंता । महत्तंतरस्य य आगरा पायविषया विष्णवेति—एह दंसेमु भे देवि परमावर्ड ति । तं च वयणं अमियमिव मणसि पइडियं। तेहिं य समं पिछं गतो महानिवेसि दुजाणहिययमिव दरिहगुम्मं । तत्थ य पहिसामिणो संदेसेण बहुजणो निग्गतो । तेण वि को उयसएहिं ण्डविओ बाहिं। ततो पविसमाणं पस्सइ मं जणो अण्णमण्णं सदावती-को ण एस देवो बिजा-20 हरो वा गंधहो वा इमं अडविं अमोहप्पहारिस्स रण्णो अविदियं अइगतो ? ति । पत्तो मि रायभवणं । नाइदरे हिया य मे कण्णा उवदंसिया परिणयवयाहिं इत्थीहिं-एसा पर-मावती देवी, वं उत्रस्तर्थह णं। तं च मे दहुण 'एसा देवि' ति सरयजलमित्र पसण्णं चित्तं, सहावद्विया बुद्धी, निव्वण्णेउं च णं पवत्ती । तती खबगयं मे-अत्थि से सारिकसं, न पुण एस ति । ततो 'पहिनदृणा सपरियणेण अभिनंदमाणेण पाणिं गाहिओ मि' ति य सा 25 विसेसेण सेवड मं आयरेण पुष्फियमिव चंपयपायवं भमरी । बहुसिणेहेण य पुच्छिया-पिए। कहं उम्मत्तभूयरस य मे अविण्णायकुठस्स तुमं दत्ता ?। ततो भणइ-सुणह अजाउत्ता !. सम पियामहो अमोहपहारी य परद्धो इमं दुग्गमस्सिओ सामंते रायाणो खताएड ।

१ ही १ विनाइन्यत्र— "यिक्क वाजायमो" शां०। "यक कि साजाक मो" क १ मी १ उ० मे०॥ २ ली १ विनाइन्यत्र— "दिव निक्स मा" क १ मो १ उ० मे०॥ २ ला १ मो०। "४ विकास "शां०॥ १ सहसामता" क १ मो० विना॥ ४ विकास "४ के सि आ" शां०॥ ५ विना॥ ७ विं विकास "४ विना॥ ४ विं विकास "४ विना॥ ४ विकास प्राच्या प्या प्राच्या प्राच्या प्राच्या प्राच्या प्राच्या प्राच्या प्राच्या

ते य मन्म रूवं सुणमाणा बहुष्ययारा वरेंति, न य मं पयच्छइ तेसिं, वतो 'मा गम्मो हो-हं' ति। कयाई च अम्हं मणुस्सेहिं कोल्लयरं नयरं गएहिं दिटुपुत्तो अन्डवीए प्रवासिण्णाओ। णिवेदियं च णेहिं (प्रन्याप्रम्—१०२००) तातस्स—सामि! प्रजमरहस्स रण्णो जामाया अम्हेहिं दिहो प्रजमावड्विज्तो विलवमाणो। तं च सोऊण तुहेण 'अहो! कयं कजं'ति 5 ममं मायाए सिरीए समवाएऊण तुरियं आणियंति। तं च वटुमाणी खबल्जूण मणिया मि सहीहिं सपरिहासं—प्रजमसिरी! सफलं ते जोवणं, प्रसण्णा य ते देवा, जं ते प्रजमावतीए प्रजमरहरायदुहियाए दहयो भत्ता होहिति ति। एयं कारणं।

एवं मे तत्थ वबद कालो । कहिओ य से मया पुच्छमाणीए वंसो । सुद्धुयरं च सोऊण [\* तस्स \*] वंसं वसंतच्युख्या इव सोहिया जाया। आवण्णसत्ता कालेण य पसूया कुमारं। 10 क्यं से नामं जरेहि ते सत्तृ ततो जरो ति ।।

॥ एवं च पडमसिरीलंभो पंचवीसहमो॥ पडमसिरीकंभप्रन्थाप्रम्—३८-११. सर्वप्रम्याप्रम्-१०२०७-१९.

# छव्वीसइमो ललियसिरिलंभो

15 क्याइं च पडमितरी पुत्तं च पुण्णुच्छंगमुदं चिक्रिकण निग्गतोऽह्ववीओ एगागी। कमेण पत्ती कंचणपुरं नयरं। दिहो य मया एगिम उववणे परिवायओ बद्धामणो जासगम- न्निवेसियदिद्धी निचलसवंगो ईस्अिमंबरियवयणो। ततो चिरस्स ममिम अणेण दिही दिण्णा। मया य वंदियो 'दिनिखओ बुक्को य' ति । तेण महुरमाभट्ठो मि—सागयं ?, वीसमद्द ति ।

### 20 पगइ-पुरिसविचारो

आसीणेण य पुच्छिओ मया—भयवं 'का भे चिंता आसि ?। सो भणइ—भइमुइ ! पगइ-पुरिसर्चितां। भणिओ—केरिसा भे पगइ-पुरिसर्चितां ?। भणइ—पुरिसो चेयणो णिषो अकिरिओ भोचा निग्गुणो. तस्स वि सरीरपष्यण बंधो, नाणेण मोक्सो ति. पगई गुणवती अचेतणा सकिरिया पुरिसोवगारिणी य। भणिओ—भदंत ! को णं एवंविहे 25 चिंतेइ ?। भणइ—पगइवियारो मणो। मया भणिओ—एत्थ जुत्तं विचारेऊण जइ भे न खबरोहो. मुणह—अचेयणस्सै मणस्स पुरिसं पगई वा पडुष चिंता न संभवइ. न य चेयणा पुरिसवत्तिणी असंभैरणसीछा मणं भावेठं असमत्था. जइ य तब्भावणी भवे ततो मणो पुरिसो भवेज्ञा,न य भवइ. पुरिसरस वि अणाईकाळं(छ)निवित्तस्स अपरिणामिणो जह चिंता समुप्पज्ञइ नणु मावंतरमावण्णो अणिष्यं छहिज्ञ, पुष्टभावपरिष्णाए उत्तरभावपिड-

१ °िणय तस्थं ति श्रां०॥ २ °ता भणह्—पुरिसो खेवणो मे० वार्स० कर्म० मोर्स० विना॥ ३ °स्स पु° शा० कर्स० विना॥ ४ °संघर° शा०॥ ५ मो० गो० विनाऽन्यत्र— °हुकार्छ कार्छ निविचत्तस्य अप° कर्स० सत् ० स० था०। °हुकार्छ कार्छ निर्वे तस्स अप° शा०। °हुकार्छ विविद्यतस्य कार्छअप° की है॥

वसीए य. जद्र य एवं भवे ततो सिदांतविरोही, पगतीय जहा मणी वितियं पहन विना-रिक्षो तहा उबचा(धा)रेयबो. दिहं अचेयणाणं घष्टादीणं पुरिसं पगई पह उभयं वा विता न जुजाए एवं । भणके-पगति-परिससंजोए एयं जुजेहिति सवं, पत्तेयं वोण्णि वि असमत्या णिययपरिणामयाए. परिसो अनेयणा पगड सारहिन्तरयवसेण (रहा जनगमणिय संजोष इबजिहित चिंता । मया भणिओ-जाणि उ परिणामीणि दवाणि तेस वि एस विसेसो 5 संभवइ. जहा आरंचण-खीरसंजोए दिधपरिणामी. जे य तत्य-सारही रहिकरियाहेड संदिहा ते चेयणा-बद्धपयत्तभूषेज्ञंति । भणइ-अंध-पंगुसंजोए इच्छियत्थाणगमणमिव शायणो चिंता संभविहिति। मया भणिओ-पंगू अंघो य दो वि सकिरिया, चेयणा य परिफंदछक्खणा किरिया, अवबोहछक्खणं नाणं, अंबो सोइंदियपरिणंशी सहेण जाणह 'देवदत्ती, जण्णदत्ती'ति नायं, दिइंतिण विसेसी विष्यित्ययश्वजी विसद्धस्त नाणिणी 10 पुरिसस्स न संभवइ. पगइनिचेयत्तणेणं नाणं पि केवलं कजसाहगं न भवइ. जहा-विया-रजाणणामित्तेण रोगपरिक्खओ; जहोबदेसाणुट्टाणेण पुण भवेजा. सैंबं(मं) र्थे वेयणसहाबो थीता, तस्स सयंकडा(ड)नाणावरणकम्मवसवत्तिणो विवरीयपद्यओ संसओ वा, जहा को-सिकारगकी इस्स मंजीयनिवृत्तिततंतपरिवृद्धियस्य गृहनिरोधी, तस्सेव खओवसमेण नाणा-वरणस्स देसण्णया, खएण सञ्चण्णया, सो य सिद्धो चि वृत्तद्द, तस्स निरावरणस्स विवरीय-15 पद्यओं नित्यः एगर्स्सण्युस्स सबल्युविसेसो गतिपुत्रोवलद्धाः, जहा दवे जहा लक्खकवीयाणं सामण्णधम्मा उच्चत-परिणाहादयो विसेसा कसिणविरचित्तछादयो. तस्स मंदाछोए संसओ विवरीयपद्यओं वा जुलाइ न अद्यंतपरीक्खेस पद्मक्खेस वा. तम्हा न एस सुद्धी मोक्खो-वएसो. जोगपरिगयस्य जीवस्स राग-दोसाभिभ्यस्स विसयस्रहाभिलासिणो कम्मगहणं, जहा पदीवस्स नेहादीयणं. कम्मपहबो य संसारी य. विरागमगगपडिवण्णस्स उ लहुक-20 म्मस्स नाणिणो संज्ञमनिरुद्धासवस्य तर्वेंसोसियकलिकल्पस्य नेवाणं ति संखेवो ॥

एवमादिणा उ वयणेण तोसितो भणइ—वद्यामो आवसहं, तत्थैं वीसिमयवं ति। तस्स भत्तं जणोवणीयं। मुत्तभोयणस्स य मे आगमबहुँ उंथं नाऊण परिवायओ सहरितिओ भणइ— भइमुह! अहं सुिमत्तां सबस्स, विसेसेण पुण गुणवयो। भिक्सुअविरैंद्धं से छवािभें अहं—अत्थि गणियादारिया कण्णालक्सणपसंसियसमाहियंगी, समण-मणहारिणी 25 मन्द्य-मिय-महुरभासिंश्हें, गतीये लिलताय अणुहरिज्ञहंसी, कुलवहुवेसाणुवित्तणी, आग-

१ अवह शां विना ॥ २ ° इति वि शे इक्सं ० ससं ० विना ॥ ३ क ३ गो ३ उ० मे० विनाऽन्यत्र— विषा एए पु ले ३ । व्या पु शां ० ॥ ४ ॰ आए पग शां ० विना ॥ ५ ॰ भी व् ॰ शे इ विना ॥ ६ अव- क्षण शां ० ॥ ७ क ३ गो ३ विनाऽन्यत्र— भुष्पें के ॰ शे ३ । भुष्पकं ॰ उ २ मे० ॥ ८ ॰ ओ सोएण शां ० विना ॥ ९ ॰ हंतं न वि ॰ शां ० विना ॥ १० शी ३ विनाऽन्यत्र— सच्चं य वे ॰ गो ३ मो० । सच्चं अवे य ॰ कं ले सं ० सं ० विनाऽन्यत्र— आतो स ० शो ३ क्सं ० सं ० । स् ३ वे ये थे ० गो ३ शो ० ॥ ११ च वे ये थे ० मे० विनाऽन्यत्र— आतो स ० शो ३ क्सं ० सं ० । स् ० विनाऽन्यत्र — शां ते स् ० शो ३ मोसं ० विना ॥ १५ ० क्सं वि तत्य वि शो ३ मोसं ० विना ॥ १५ ० क्सं तं ना ० शो ० ॥ १६ ० विनाऽन्यत्र मे० विनाऽन्यत्र — भी वे वे विना शो ० ॥ १६ ० विनाऽन्यत्र मे० विनाऽन्यत्र मे० विनाऽन्यत्र मे० विना शो ० ॥ १६ ० विनाऽन्यत्र मे० विनाऽन्यत्र मे० विनाऽन्यत्र मे० विनाऽन्यत्र मे० विनाऽन्यत्र मे० विना शो ० ॥ १६ ० विनाऽन्यत्र मे० विनाऽन्यत्र मे० विनाऽन्यत्र मे० विना शो ० ॥ १६ ० विनाऽन्यत्र मे० विनाऽन्यत्य विनाऽन्यत्य विनाऽन्यत्यत्य विनाऽन्यत्य विनाऽन्यत्य विनाऽन्यत्य विनाऽन्यत्य विनाऽन्यत्य

मेर्जु य सुजुन्तिसस्य अणवरियाऽणुदीसइ (!) जोगा। पुरुविषतिभारिया सोमजसा (फलिक्सिरी) विति सत्थगारा । सा पुरिसदेसिणी मञ्जो च समीवं चित्तकम्मआलिहिय व पीतीय शामच्छइ अभिक्सं । मया पुष्किया—पुत्त ! तुमं जोवणवती कळासु य सकण्या, केम चण कारकेम पुरिसविदेसो ते !।

## 5 तिल्बिसिरिपुबभवो

सा अणड्—ताय! खत्य कारणं, तं तुब्धं कहेमि, न सया कहियपुत्तं कस्सइ जद्दणो शुक्लो य। अहं इयो खणंतरभवे मिगी आसि एगम्मि वणुदेसे। कणयपद्वस्स मिगस्स बहु ित चित्तमणुक्तइ से बहुप्पयारं। कयाइं च गिम्ह्याले वाहेहिं जहं अभिदुयंतं पद्धायं समैततो। सो मिगो समं उज्जिडण तुरियं अवकंतो। अहं पि गुक्तमारा अपरक्तमा 10 गहिया वाहेहिं निष्णिषेहिं, चावेण सारिया इहाऽऽयाया। बाब्धावे य रायंगणे कीलमाणा सिगपोचयं दह्युण सरिया से पुष्ठजाइं। ततो से मणसि द्वियं—अहो ! पुरिसा चलसोहियां कइयविया अक्यण्णू. सो नाम सम्मं मिगो तहाँ मोहेडण एगपदेसे उज्जिडण गतो। न से पुरिसेण खळापभिति दिहेण वि कळं ति। एयनिमित्तं से ताय! विदिष्ठा पुरिसा।।

यया अणिया—जुझइ एस बबसाओ तुरुमं ति । तं सो तब सुस्यूसारिहा, जहा सुही
15 होइ तहा चिंतिकाउ उवाओ ति । मया संपहारेकण अणिओ—एनं होउ, किंचि चीवर
सिक्किज अहिष्येयपगरणं तीसे चिचगाइणिनिमत्तं आलिहिस्सामि 'तुरुमं पियं' ति काऊष । सो अणइ—अत्य पुद्धसिक्रियवदियाओ विविह्वण्णाओ । ततो मया सुयं मिगचरियं
लिहियं । समाहये य जूहे मिगो कणयपट्टो सबओ दिहि विचा(धा)रेक्ष्य नं मिगि अपस्समाणो विम्रणो अंस्णि सुयमाणो वणदविगाजालेसु अप्पाणं सुयमाणो दाइओ । तं च
20 अवायविम्हचक्खुरमणं हरिणचरियं खइं पस्समाणो अच्छानि । गणियासंतिया य [\* सा \*]
चेडी सुम्लिसमीवमागया वं दहुण चित्तयम्मं अवकंता । मुहुनंतरस्स य [सा] ममं उवसप्यक्रण भणइ—अज्ञ ! अणुवरोहेण देव(देध) एयं चित्तपट्टं सुहुनं. अन्ह सामिणी
वहुनिक्कइ । सबा अणिया—वालिप ! एयं सचरियं मया लिहियं विजोयणस्थं, कहं वा
हुने बाह्यो एवं सोचयारेण [ण] दाहं ? आणेक्रासि ति पुणो। 'एवं' बोचूण गहाय गया,
25 वीवविवसे आगंतण प्याया अणिती—

श्रक ! अन्त सामिणी त्रिक्यिसिरी सुमित्तिसिरिदुहिया [भिणया]—एयं पर्द्धं पर्स, मया उवणीको वित्तपट्टो भिणको यः सामिणि ! तस्म अज्ञस्स प्यं सविरियं अविण्डं प्रविणिवं । पसारियं च पट्टयं अहाणिनेष्ठिक्छः विरं दृहूण नयणज्ञक्कोयकवोछ-वर-पयोह्रा विमणा संवुत्ता।विण्णविया मया—कि निमित्तं ईमं रुवह ? कि वा निमणा ? कि

१ 'सुव सुसुनितिसकः शीष्टा २ 'हिं याधेन शां०॥ ३ शां० विनाडन्यत्र--- 'बा कवववि' उ० वे०। 'का कववि' क ३ मो ३ की ३॥ ४ 'द्वा सोहे' शां० विना॥ ५ सा अव' की ३॥ ६ च बावव' शां०॥ ७ इवं व' कां०॥

बा न पहबसि परियणस्स बजो अप्पावं पीछिसि १। तजो णाए पमिलयाणि अंस्णि। भणइ ये—सि ! इत्यिजणो थोविहयओ अगणियकजा-ऽकजो अदीहदरिसी. इहुजण-मंतरेण मया किंचि दहुं(दुहुं) चितियं आसि, तेण मे अप्पणो अपंडियचणं निंदंतीह वर्षुं जायं, तं कहेहि मे—जेण इमं सजीवं मिगजूहं आलिहियं सो अजो किम्म वए वच्ह १। मया भणिया—दिवो जोवणस्स, स्वं पुण से कामदेवो अणुहरेज अप्णो चि वकेमि 15 वको 'जुजाइ'ति बोत्तृण पहहाये णाए अम्मा विण्णविया—अम्मो ! तायस्स सुनिचस्य आवसहे अतिही ठिको, सो कहं पभाए पृह्जाव। तीए य पहहाए पहिचण्यं—पुचि ! जं सुह कह्यं तं होव। तको मि णाए अहं अज संदिहा—तं अज अतिहिं विण्यदेहिं 'सम्बं णिहे आसणपरिगाहो कीरवं ति।

मया भणिया—इत्य कारणे भैयंतो पमाणं ! तओ णाप सुमित्तो क्यपणिवायार अ-10 णिओ—ताय ! लिख्यसिरी धूर्या विण्णवेइ—जो तुः अतिही सो ताव अम्ह वि निह- प्रवेसेण विदितो कीरउ ति । ततो तेण 'क्यं कः तें' ति भणितेण नीओ भि गणियाधरं क्यबलिकम्मो । दिहा य मया लिख्यसिरी जहावण्णिया सुमित्तेण । पृह्ओ मि अन्येण । कीऊहलपिवदाओ य गणियाओ ममागयाओ । लिल्यसिरीए वित्तं नाक्रण क्यं में पिडकमं ताहिं परिहसंतीहिं । 'फलमागपिक्लिन्तम्स विसिष्टतरा रससंपत्ती होहिं कि 16 सुमित्तेण य सह संपहारेकण पहिनेओ मि ताहि य सिहओ लिख्यसिरीए । संगलेहि य परेसिओ वासिगहं परंवियमोनिओच्लं सुरहिकुम्मळण्णभूमिभाग(गं) धाणाणुक्लं(ल)भूमा-हिमिसियं । ततो मं आणिदिकण गओ सुमित्तभहंतो सिद्धाहिष्पाओ । अहमवि अयंतिओ सहपंचलक्खणविसयाऽणुहवमाणो मुदितो विह्रामि । सोवकमावेक्षण मे कहंतरे तीसे विदितो कओ अप्पा । सुदुयरं च विणीया होकण अणुयत्तह मं चंदमिव जोण्हा । एवं 20 कवहमिगभावणाए लढाए तीए सह वधह सुहेण कालो ति ।।

॥ ललियसिरिलंभो छबीसहमो सम्मत्तो ॥

छलियसिरिकंभमन्यामम्—९०−१ सर्वप्रन्याप्रम्-१०२९७-२०

m000000000

१ स मह मृत्यि° उ२ मे०विना॥ २ °णो पं° सां०॥ १ अर्थ(दं)तो शां०विना॥ ४ °सा ते वि॰ सां०॥ ५ भइते° ली १ विना॥ ६ °णो विदि॰ सां० विना॥

#### ससावीसइमो रोहिणिलंभो

अण्णया य तीए अणापुच्छाए एगागी निग्गतो क्रुसलजणिनवेसियं कोसलाजणवयं पिबही । अदिदा य देवया भणइ ममं-पुत्त वसुदेव ! रोहिणी कण्णी तव मया निसद्धा. सयंवरे तं दहुं पणवं (प्रन्थाप्रम्-१०३००) वाएजासि । तं च मया पडिसुयं । पत्तो मि 5 रिट्टपुरं भरहप्पहाणणराहिवावासमंडियं । भंडवाइत्तेहिं य समं एगत्थ पएसे संसिओ मि. सुणामि य घोसणं-कहं पभायाए रयणीए रुहिरस्स रण्गो दुहिया[ए] मित्तदेवीए अत्तिगाए रोहिणीए कमारीए सयंवरे सज्जेहिं नरवेईहिं होयहं ति । अतिच्छियायं च सब्रीए रविपायकमळवणविबोहणसमए पसत्थनेवत्यलच्छिँळंच्छिया रायाणी मंचेस आरुढा। तओ अहमवि पणववज्रेहिं समं पणवहत्थगतो आरूढो मि एगं मंवं। ततो रोहिणी 10 कंचुइ-महत्तरगपरिवारिया कमछ(सकछ)ससिमंडलायारकारिणा छत्तेण धरिज्ञमाणेण धवल-र्थुंबंतचामरज्ञयला रती इव वितिया सथंवरभूमी अणुपता । लेहिया से दंसेइ रायाणी-जरासंधं समुवं कंसं धणवयं मम गुरवो पंडु-दमधोस-भेसग-दुपय-सङ्घ-सोमग-संज-य-चंदाभ-सत्तंजया-पुंड-कालमृह-कविल-पंउमरह-सिरिदेवाइ उत्तमकुळ-सीला-ऽऽग-म-रूबसंपन्ने । ततो सा सरहहपलोयणा सयलचंदवयणा पओहरकिलंतभरसीयमाणकमलप-15 लासकोमलचलणुद्धरा रूबाइसयपडिरत्तपत्थिवदिष्टिमालापरिगाहिया नेसु असजमाणचक्क मया पणवसदेण बोहिया मऊरी विव सिलिलग्रिभणंभोदसणपरिनोसिया पहासवियिन-यच्छी कुबलयिसी विव कमलसरं ममं संसिया। कंठे पुष्फदामेण पहिबद्धो भि णाए. हियए रूबसमुद्दएण । अक्खये य मे सीसे छोड़ण सहिया। तो ख़िह्या रायाणो 'को वरिओ ?' त्ति अण्णोण्णं पुच्छमाणा । केई भणंति—गोजो वरिओ ।

20 एत्थंतरे दंतवक्केण भणियं—रुहिर! जह ताव कुलेण णाहिगारो कीस एए पहाणवंसा वमुहाियपा मेलिया रायाणो । रुहिरंण पिडिमणिओ—दिण्णा य (दिण्ण)मयंवरा कण्णा रुइयं वरेड भत्तारं, एत्थ को दोसो अम्हं? इयाणि वा परदारे को वा वियारो कुलीणस्स ? ति । दंतवक्को भण्ड—मज्जायाइकमो ण जुज्जइ काउं जह वि ते दिण्णसयंवरा दुहिया. एयं वरं मोत्तृण खत्तियं एकतरं वरेड । एवं च जंपमाणो मया पिडिमणिओ—िक मो दंतवक्क ! 25 नामसिसं ते वक्कमिमिहियं पिरसं परिमित्रजण ? खत्तियाणं कि कुलेसु लेहादियाणं सिक्खा पिडिसिद्धा ? जओ मं पणवहत्थायं दृसेसि 'अखित्तओ'ति । एवं सोऊण दम-धोसेण भणियं—अविण्णायवंसस्स नारिहा कण्णा, एयस्म हं।ऊण खत्तियाणुमए होउ ति । एथंच सगर्व को कुलकहाकालो ति विवयमाणेसु ? बाहुबलं चेव में कुलं कहेड ति । एयंच सगर्व वयणं

१ शां० विनाइन्यत्र— ''' पणा नवसिया क १ गो १ थी १ । '' पणा नवसया उ० से०॥ २ ''बरेहिं शां०॥ १ '' पुनंत' सं० उ २॥ ५ 'पु आस' टी १॥ १ छो १ ससं० विनाइन्यत्र — किं कछासु शां०। किं कछसु क० मो० गो १ उ० मे०॥ ७ होक ' शां० विना॥

सोऊण जरासंधो भणइ-गेण्ह्ह रुहिरं हिरण्णणाहं च, किमेएणं ? ति । ततो खुहिया रायाणो । रुहिरो वि ससुओ रोहिणिं च ममं घेतृणं रिहुपुरं पविह्रो, सण्णिङ्मउं च पयत्तो सवलो । दहिमुहेण य विज्ञाहरराइणा अरिजयपुराहिवेण मे दंसिओ अप्पा । कर्यपणिवाएण य विज्ञाविगिष्पयं रहमारूढो मि । स मे सारही । निग्गया मो नयराओ । खत्तियवलस्स य नायरम्म य संपल्लगं जुद्धं विविद्दाऽऽउद्भरियरह्वराबद्धथयसमूद्दं, सु- 5 (मु)ह्मार्ययुण्णसंखसणाविद्धकलकल्हवं, ओसाग्यिदाणपद्मनगयविसाणसंघट्टपयट्ट्रहः-त्रवियतुरंगखरख्रक्यविर्धंतिरयपडिसिद्धनयणविसयं जायामरिसभडमुकसर-निवहच्छण्णदिवसकरकरं । हिर्ण्णनाभसिंहओ य रुहिरो पराजिओ खत्तिएईं अव-कंतो । अहं दहिम्हमहिओ ठिओ । ममं च तहागयं पम्ममाणा रायाणो विन्हिया-अही ! एस पुरिमी महासत्ती, जो बहूणं एको पुरती ठिओ ति । तती पंडुराइणा 10 भणिओ-न एस स्वत्तियधम्मो, एको बहुई जोहियुबो । जरासंधेण य संदिहा-ठाउ, एकेको से पयच्छ उ जुन्झं, जो णं जिणइ तस्म रोहिणि नि । तं च ययणं पमाणं करेतो पत्तो सत्तंजेओ नाम नरवर्ष्ट मरवासं मुयमाणो । मया य से सिरपयाण घणुँद्धताय पत्ताणि छिप्णाणि अद्वयंदेहिं । तम्मि य अवगण उवगती दंत्वको पाँडलोमवयणो नि । अणावरियसिरद्वयतिमद्धयं छिण्मविरहो य कओ । तते कालमुहो कालमेहो इव गज्दाी माणी उवगओ, सो वि निष्पसरी कओ । ते व पराजिए दर्श जेटो गुरू से समुद्रवि-जओ अिराइणा सिन्हो-तमं एयं जेडल रानियालुमण्य पावम् कण्यं ति । तेण अव्मवगर्य । मञ्ज्ञ य अभिमहो सरे मोतं पथतो । न ने पहरामि, छिदामि से पहर-णाणि । रुद्धं च नाउण पृष्ठिहिओ निययनामंकिओ सरो बदणवारी (?) पायमुले निभिद्धो । तं च वाएउण गहियत्थो विमुद्धसरामणो सारइयपदभटटो वित पसंतो ।

तती हं निराउदो उवगतो णं। ममं च आवयमाणं पश्मित्रण बाह्जलाविचनयणो अवहणो ग्हाओ। चलणेमु य निवतमाणो उवग्री मि णेण। राण्य च होहिं वि अमेहिं। समागया सेसा वि भायरो अक्ष्वोभादी तं च अम्हं समागम मुणनाणा। कविल-अंसुमतं-पुंडय-परमरह-दमघोमादयो वंधवा 'वसुदेवो किर एम, जो रोहिणीए वरिओं ति उवगया। पंसतमुहा य ग्वतिया 'अच्छेरं ति जंपमाणा। रुहिरो वि सुयपरमत्थो समुओ 25 परं तुद्दिमुबहंतो पत्तो। गया य निययावासं। अहिर्णदितो य कोसलाहियो गार्विं क्वयत्थो सि तुमं, जं ते दुहिया हरिवंसकुछंवरसिं व सुसुदेवस्म पत्तितं पत्ता।

अन्हं च गुरुणा जेंट्रेण संदिद्घो कंचुई—वश्वह वधूये णेहि वत्थाणि भूनण-कुष्पम-गंधे य । तयंतरे बहुहिं कविल-कंसादीहिं विविहतत्थ-महिग्हाभरणेहिं पृइओ आवासो । कंचुइणा य संपाविओ सदेसो । तनो सिधणनयणपराजियस्म मे वत्तं कहाणं। पृह्या 30

र 'क्सिबियस्य' कर्सं० शां० विना ॥ र 'ज्ञयंशो क र गो ० ॥ ३ 'णुटुताणि प' शां० ॥ ४ 'तो य नि<sup>0</sup> शां० विना ॥ ५ 'तपुण्डय' शां० ॥ ६ पसंसमुहिय ख' शां० विना ॥ ७ 'तो भाईं ' शां० कर्मं० सेसं० विना ॥ ८ सोवणागसयणपरावित्तस्स शां० ॥

25

बाबाजो रुहिरेण । सम च गुरुणा विष्णा व शोहिजिय बत्तीसं कोडीओ मिन-कर्णन-रयसभायणोबसितालो व, पसत्यस्वस्थणा च गागाणं तु चस्तिहं, कंचणभंडगपरिमंडिया-णं हुरुगाणं अद्वसय(यं), जाडगाणिकरवायकंचणघणोजास्त्रपरिक्सितो (१) सुक्र-वामण-वि-स्वायगाऽऽयणाडहस्रसहियाओ । जिसतेसु च कोस्यदिवसेसु गया राषाणो निसगदेसेसु ।

विस्ते य गए मणिओ रुहिरो गुरूहिं—नेमु य रायधूयं, परसंख ताब संयणो कुमारं विरश्त सकलतं। ततो बिण्णवेद्--देव! एवं होहिति, अच्छढ ताब कंचि कालं, अणुभवासु ताब
अम्हेंहिं पीइ। पत्थाणकाले य ममं बाहमरियलीयणा गुरुवो संख्वंति—अलं ते कुमार !
इयाणि हिंडिएण, मा णे दिहनहो होहि. जा वि वधूओ ता कीस कुल्डरे अच्छंति ! न एस
धन्मो तुमन्मिं अगिहमागए अन्हे अणाहेड। मया पडिवण्णं—जहाऽऽणवेह तहा करिस्सं, अं
10 पुण मया कवडमरणकारणेण तुन्भे दूमिया तं मि मिरसेह अवराहं। ते भणंति—नत्वि
ते अवराहो, जइ इवाणि दरिसणं न देसि तो ते अवराहो। कंसो वि पणओ विण्णवेद—
देव! सुरसेणाविसयस्य तुन्झे पभवह, अहं भे आरक्तिओ ति। एवं बोन्ण ते गया।

अहं पि रुहिरभवणे सभारिओ जहामुहं विह्यामि सह रोहिणीय गुरुजणसंबद्धाहिं कहाहिं। पुच्छिया य सया—देवि ! कहं तुमं खिल्यपरिमं वद्धामिक अञ्च विश्वि । कहं तुमं खिल्यपरिमं वद्धामिक अञ्च विश्वि । कहं तो सा भणइ—अञ्च ता ! अहं रोहिणी विज्ञादेवयं सदा अर्थिम, विदिण्णसयंवराय स्या आराहिया भणिया—देवी !

चर्नेसुं रूवे सज्जइ, न कुरु-सीक्षा तमे[व] पम्मामि । तं कुणसु मे पसायं, तिहा] जहा न च्छलिजामि ॥ ति ।

तीप संदिष्टं-पुत्त ! तुमं दसमदसारस्य वसुदेवस्स भारिया भविस्सति, सो पुण 20 पणवं वापमाणो जाणियहो. एवं पविष्णाया देविआएसेण ।

कयाइं च चत्तारि महासुमिणे दहुण पहिनुद्धा पुच्छइ फलं। मयाऽहिनेदिया—पिए ! बुहिविवती ते पुत्तो भविस्सइ। नवसु मासेसु अतीतेसु पयाया पुत्तं संख-कुंदकुसुम-चंद-भूबछं सिरिवच्छच्छमं मयलंछणमिव बितियं। परियणाणुमए कयं से नामं रामो ति । तं परसमाणो रमामि ति ॥

॥ रोहिणिछंभो सत्तावीसहमो सम्मतो ॥

रोहिणिकंभग्नम्याप्रम्---८३-२८. सर्वप्रम्याप्रम्---१०६८१-१६.

१ <sup>०</sup>णवरवयवस्यणाणि य । तथा य रायाणो शां०विना ॥ २ <sup>०</sup>िम सगिह सम्हे शा०विना ॥ ३ शां० विनाप्त्रवत्र--- कामि आहं क ३ गो ३ उ० मे० । <sup>०</sup>सम्म सहं शी ३ ॥ ४ वस्तु सम्बे क्वे शां० ॥

### अहाबीसहमी देवकीलंभी (?)

क्याइं च सुह्पसुत्तो महुरसहेण बोहिओ 'बुद्ध ति कुमार !' मंगलेहिं पिडवुद्धो मि । चस्सामि य सोमं देवयं। सा मं वाहरइ अंगुलीहिं। गतो मि से पासं। भणइ—अहं बालचंदाअज्ञिया धणवती नाम. पुत्त ! वेगवती सिद्धविज्ञा, बालचंदा य ते पण-मिऊण विण्णवेह—दंसणेण कुणह पसायं ति । साहिण्णाणं तीए वयणं सोऊण मया भणि-5 या—णेहिं मं ति । सीए वि नीओ वेयहुं, पस्समाणो जणवए ससेल-सरिए गगणनंदणं च नयरं पवेसियो। तत्थ य मया दिहा वेगवती, परमाणंदिया ममाऽऽगमणेण बालचंदां बालचंदमणमिरामरूवा बालायवपडिभिण्णकमलकोमल-सुहलमेहलकलावपडिबद्धविडलैजह- णभरसीयमाणललियगमणा। ताहिं दोहिं वि जणीहिं कओ पणिवाओ।

चंदाभेण यरण्णा मीणकाय देवी[प] वेगवई-धणवईणं अणुमए दत्ता में बालचंदा 10 सोहणे मुहुत बत्तं कल्लाणं रायाणुक्वं । गएमु बहुस दिवसेसु दत्ता वत्तीसं सुलण्णकोडीओ परिचारियाओ य कुसलाओ भायण-संयणा-SSसण-विहूसणविही य। मया भणिया वेगवती बालचंदा य—देवी! अहं गुरूहिं संदिहो—मा णे दिइनहों होहि ति. बसामो समं. मा य वधूओ कुलहरेसु अच्छंतु तुव्भेसु जीवमाणिमु. बन्नामो सोरियनयरं जड भे रोयइ। ततो ताहिं परितोसं वंसेतीहिं समयं विष्णविओ—अज्ञवत्त! कओ होज देवेहिं पसादो जइ 15 तुव्भं मणेण एवं ठियं. किं पुणी जइ अस्थि अम्हेहिं बहुमाणो तओ इहं विज्ञाहरलोए जा अच्छंति अम्ह भइणीओ तुब्भे संतिओ इहिंद्रया भे परसंतु. समागयासु य गुरुजण-सभीवं गमिस्सामो। मया भणियं—एवं होउ।

ततो साहिण्णाणा लेह। सहत्यलिहिया दिण्णा मया धणवतीए देवीए हत्थे। सा गया गहेऊणं। सोहणे (गन्याप्रम्-१०४००) दिणे सामली नीलजसा मयणवेगा पभावती 20 व सपरिवाराओ खवगयाओ मम हिययवसविसप्पमाणहिययाओ सरियाओ विव महोदही। पूर्यो राहणा देवो विव देविसहिओ रमामि ताहिं सहिओ। संकप्पिओ य गमणिदणो। बालचंदा विविद्यपण विमाणेण य णेति। पत्ता मु सोरियपुरं नयरं। जेहो य मे सहो-दरो अग्धं गहेऊण निग्गतो। कओ मया पणिवाओ सकलत्तेण। दिण्णं भवणं पुवसित्यं। अइगतो सपरिवारो। सेसा वि य गुरुजणअणुमण आणीयाओ, तं०—[सामा] विज-25 यसेणा गंधवदत्तां सोमसिरी धणसिरी कविला पत्रमा आससेणा पोंडा रत्तवंती पियंगुसुंदरी सोमसिरी बंधुमती पियदंसणा केउमती भइमित्ता सचरिक्ख्या पत्र-मावती पत्रमिसरी छलियसिरी रोहिणी. एँयाओ णियगपरिवारसिंह्याओ कुमारेहिं

१ °दा मण ° ना० ख० उर मे०॥ २ °क्काइव ° कर गोर॥ २ °क्काइणजवण मर ° ली २ विना॥ ४ °माणो स्रोरि शां० विना॥ ५ °हिं सपरितोसं देसंगी शां० विना॥ ६ °णा सेणा गंध ॰ ली ३ विना॥ ७ °सा घण ० ली १॥ ८ रेवती ली १॥ ९ °ती बंधुमती पियंगुसुंदरी पियं वं शां०॥ १० वृद्यमाईको शां० विना॥

सहियाओ य अकूरादीहिं। तओ विसिज्जियाओ भागीरही-हिरण्णवर्ष्ट्-घणवतीओ य। मया वि सहावं नाऊण देवी कुमार-परिवारसिंहिया वत्था-ऽऽभरणवियपिएहिं पूइता गोत्तया संबंधिणो य। अहमवि परं पीइमणुहवंतो गोत्तसिंहिओ जहासुहं विहरामि। अणाहाण य साला कारिया। तत्थ मणुण्णभत्त-पाण-दाणवावडा क्यवित्तिका मणूसा क्या। 5 कंसस्स पृष्ठभवो

कंसेण य पगतीओ रंजेऊण बह्हभावेण उगगसेणो बढ़ो। तस्स य पियरिम्म पओसो पुवमविओ अइसयनाणिणा साहुणा में कहिओ। सो किर अणंतरभवे बालतवस्सी आसि। सो मासं मासं खममाणो महुरिपुरिमागतो। उद्वियाए मासं मासं गहेऊण पारेह। पगासो जातो। उगगसेणेण य निमंतिओ—मड्हां गिहे भैयवता पारेयहं। पारणकाले विक्खत-10 चित्तम्स बीसरिओ। सो वि अण्णत्य भुत्तो। एवं बितिय-तइयपारणासु। सो पदुहो 'उगगसेणवहाय भवामिंत्ति कयनिदाणो कालगतो उववण्णो उगगसेणविरणीए उपरे। तीसे य तिसु मासेसु दोहलो राहणो उपरविहमंसे समुष्यण्णो । मंतीहि य सरसमंमवलीरयणाय वत्थे सवण्णकरणे य कए आलोए देवीए किपयाओ बलीओ । तीसे उवणीया। उवसुंजिऊण य विणीयडोहलाए कमेण य दंसिओ उग्गसेणो। तीए य ['ए]म गट्से बहुओं 15 असंसयं कुलविणासोंत्ति जाओं कंसमयीचे मंजूमाए पिक्सवेऊण जमुणाए पवाहिओं गौहिओ मोरिएण रमवाणियगेण। संबिहुओं य मम समीव। मया य एवं कारणं मुणेऊण 'एस जायसन् उग्गसेणस्त'नि तस्म मोक्से ण कओ पयत्तो।।

कलायरिओ य संगहिओ कुमारे गाहेउ कला अणाहिट्टिपमुहे । कंसेण वि णीओ सबहुमाणं महुरं संविहत्तो, विसेसेण से विणीओ मि होऊण । एतं मे वश्वह कालो 20 सुरसेणभवण[वण]संडेमु सपरिजणस्य ।

कयाई च कंसाणुमण परिश्या मो मित्तकायती देवगम्य रण्णो ध्यं बरेकण देवई। अंतरा य नेमिनारदो दिहो पुच्छिओ य—अज्ञ! तुरुनेहिँ दिहपुद्धा अवस्यं देवई रायकण्णा, कहेह मे तीसे विणय-स्वा-ऽऽतमे। ततो भणइ—जाणामि ति. सोम! सुणाहि—सा देवयाणं सरिसी होज्ञा स्वेण अंगॅबिंद्र्यस्थळक्खणंकिण्णदेहबद्धा बंधवजण-25णयणकुमुद्वंदलेहा [लेहा]दिकळाविहाणं जुवइजणजोगकुसळा ळक्खणदुक्खनिवत्तणिज-स्वा पुह्विपइभारियाजोग्गा जणवण्णणिज्ञा विणीया। मया य भणिओ नारदो—अज्ञ! जह ते सा मह कहिया तहा ममं पि जहाभूयं कहेहिं से। 'एवं'ति य वोत्तृण उप्पइओ। अन्हे वि मुहेहिं वसिह-पायरासेहिं पत्ता मित्तियायतिं नयिं। कंसेण य बहुत्यारं जाइओ देवको राया कण्णं। ततो णेणं परिगणेकण सोहणे दिणे दिण्णा देवकी। वसे <sup>20</sup>कळाणे रायाणुक्वाये इड्डीए दिण्णं च भारग्यसो सुवण्णं मिणिणो य, महग्चा सयणा-ऽऽसण-ऽच्छायण-भायणविही य बहुविकप्पा, णिपुणपेसवग्गवंद(दं) बहुकदेसुडभवं, गावीण य

१ भदत । पा॰ शा॰ ॥ २ गभी सोरिए णयरे रस॰ शां० ॥ ३ मश्रुर शा० ॥ ४ °गविष् ॰ ड० मे० ॥ ५ <sup>९</sup>णकण्या दे॰ ड० मे० विना ॥ ६ **९६ सो ए॰** शां० विना ॥ ७ <sup>९</sup>ण दारगेण दारगं णेऊण शां० ॥

कोडीणं शंहगोयबहहगौकुछं । ततो ससुराणुयाओ सुरसरिसीर्थ रिद्धीय निग्गती मित्ति-याबहुको । नियत्तितो राया । कमेण पत्तो महुरं ।

पमोदे य बहुमाणे कंसो ममं उबगओ पायबिडओ विण्णवेश—देव ! महं देह जं अहं जायामि । मया भिणयं—देमु, मणसु दुयं ति । ततो पहुहुमणसो क्यंजली भणश्—देह मे देवईए सत्त गब्भे ति । 'तह' ति मया पडिवण्णं । गते कंसे सुयं मया—अङ्मुत्तो 5 किर इमारसमणो कंसघरिणीए जीवजसाये महुमत्ताये बाहिओ 'देवरो' ति चिरं. तेण मयबयो सिवया—सक्खणे ! जीसे पगते पसुदिता नश्वसि तीए सत्तमो सुतो होहिति तव पित्रणो पतिणो वहाय-ति बोतूण अंतरिहओ गतो । कंसेण य सावमीएण सत्त गब्भा मिगओ ति । एवं नाम कीरत जं मया पडिवण्णं सुद्धिह्यएण । एवं वश्वह कालो ।

तत्थ देवकीय छ सुया मम वयणदोसेण कंसेण दुरप्पणा वहिया । कयाई 10 च देवकी देवी सत्त महासुमिणे पासिताणं महं कहेड, जहा-मए सत्त सुमिणा दिहा। वसदेवो भणति (भया भणियं)-ता स्रयणु ! एस ते सत्तमो पुनो होहिति जहानिहिही अडम्त्रेण कंस-जरासंधविधाती. मुयस विसायं. अपृद्दवयणा धारणसमण ति । तीए पहट्टाए 'एवं' ति पडिस्त्यं । गएस य केस वि दिवसेस बहुमाणे गब्भे देवीए विण्ण-विओ समागयाहि पच्छण्णं-अज्ञउत ! कुणह पसायं, जत्ते कुणह देव ! सत्तमगडभस्स . १५ एको वि ता मे जीवड पत्तो. जं एत्य पापकं तं अम्हं होहिति ति । मया वि य तेसिं पडिवण्णं-एवं करिस्सं, निवुया होहि, संवुयमना होहि ति ! पसवणकाले य कंसनिउना मयहरका दिवपहावेण सुणिसट्टं पसत्ता । तो जातो कुमारी, कयजायकम्मी मया नीओ । समणे णक्खत्ते जोगमुवागए वासे य वासमाणे देवया अदिहं छत्तं धरेह, दिविका य उभजो पासे, सेओ वसहो पुरतो ठितो । उरगसेणेण य पहावविन्हिएण भणिओ-20 वसदेव! कहिं इमं महब्भुयं नेसि ? ति । मया य तस्स पडिवण्णं-जहा होहिति महन्भ्यं तहा सि तुमं अन्हं राया, ण रहस्सभेदो कायदो ति । तओ मं जउणाणईय थाहे दिण्णे उत्तिण्णो मि । पत्तो मि य वयं । तत्थ नंदगोवस्स घरिणी य जसोया पुष्वयरे दारियं पसुया । अप्पिओ तीए कुमारो । दारियं गहेऊण दुरियं नियगभवणमागतो । देवइसमीवे य तं निक्खिविकण अवकंतो दुयं । कंसपरिचारियाओ य पहिबुद्धाओ तं-25 वेछं । निवेद्रयं कंसस्स । तेण तीसे णकपुढं विणासियं 'अछक्खणा होउ' ति ।

गतेसु य दिवसेसु देवकी य बहुद्दिं महिलियाहिं परिकिण्णा धवलंबरधरी गावीणं मग्गं अवेमाणी वयइ पुत्तं दहुं वयं 'एएँण उवाएण दमइ(?)' ति गोमग्गो पवसो ति जणवएसु । कंसेण य नेमित्ती पुच्छिओ—किह अइमुत्तादेसो विसंवदिओ ? । तेण भणियं—न विसंवयइ तस्स भयवको वयणं, परिवृह्द वए । ततो कंसेण विणासकए 30

१ °ए विभूईए शां०॥ २ °या जलोसखबस्तणे शा०॥ ३ शां० विनाज्यत्र— °कीए स॰ क ३ गो ३ छ। ३। °कीचे स॰ उ० मे०॥ ४ एएण उदागएण त्सहिमा गोसभो पसत्तो उ २ मे० कमं० विना॥ व० हिं० ४७

कण्हं आसंक्रमाणेण य कस्तिणजनसा आदिद्वा पत्ता संद्गीवनोहे । विस्रिव्या खर-तुरय-वसहा । ते य जणं पीळेंति । कण्हेण य विणासिवा । सथा य वंचेकण संक्रिरसणी तस्स खारक्सणनिमित्तं 'ववज्यार्थं' ति निक्खितो । तेण य कसाओ गाहिओ । कंसेण य नेमित्तिवयणं पमाणं करेंतेण वणुं सखहामाय कण्णाय घरे ठवियं—को एषं आरुद्देह 5 तस्स कण्णा सखभामा विज्ञह ।

अण्णया य अणाहिट्टी कण्णाकंसी वयमञ्जेण आगतो पूरतो बलदेव-कण्हेहिं। पत्थाणकाले य कण्टो से दरिसेइ रहस्स(स्सं)। (प्रम्थाप्रम्-१०४७६) नगोहपाववे से लगो
किर रहधवो। भंजिलं सालमवाएतस्स से कण्टेण व सो भगो। 'आरसियं' ति य णेण
रहो पवैसिजो तथरं। पत्ता य सञ्चभामाघरं। न वाएइ तं वणुं आहहेलं अणाहिट्टी १
10 कण्टेण आहहियं। लागंत्ण य मम समीवे जिवेएति—ताय! मया सञ्चहामाघरे घणुं
विकद्धं ति। मया भणियं—पुत्त! सुद्दु कयं ते वणुं सजीवयं करेंतेण. एवं पुत्रविवत्वावं—जो एवं धणुं सजीवं करेइ तस्स एसा दारिया दायह ति।।

#### ॥ वसुदेवहिंडीए परमलंडं सम्मलं ॥

वेक्कीरुंभगन्दाप्रम्—स्रोक ९९ अक्षर ४.

संबंधम्याग्रम्—स्रोक १०४८० सक्षर २०.



१ °य मि॰ शां० विना ॥ २ **°वे पुर्ता साय शा० विना ॥ २ क १ गो १ विना**डम्बन— **॰डीपडम॰** सी १ । **॰डीप्रयमकंड समासब्** २० मे० ॥ ४ सर्वासि अधितु अन्यात्रं १९००० पृक्षद्वस सङ्काणि इति इश्वते ॥

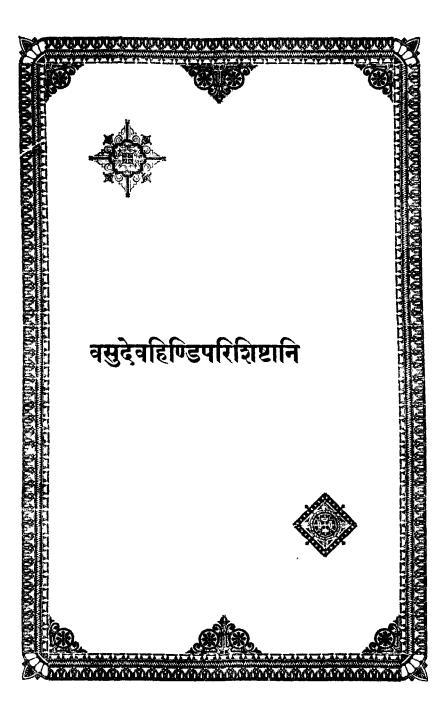

# परिश्चिष्टं प्रथमम् धन्मिछहिण्डिसंगहणी ।

- 0 22 3 -

- १ कुसमापुरे णयरे धणवसुस्स सत्थवाहस्स भारियाए धणदत्ताए धूया जसमती । पत्र २७ ॥
  - २ चंपाए नयरीए जियसत्तुस्स राइणो धूया विमलसेणा । पत्र ५४ ॥
  - ३ तत्थेव नागवसुस्स सत्थवाहस्स भारियाए नागदिण्णाए धूया नागदत्ता । पत्र ६५ ॥
  - ४ तत्थेव कविलस्स रण्णो धूया कविला । पत्र ६६ ॥
  - ५ संखंडरे विजाहरराइणो पुरिसाणंदस्स देवीए सामलयाए धृया विज्ञुमती। पत्र ६८॥
- ६-२१ सिरिचंदा वियक्खणा सिरिसेणा सिरी सेणा विजयसेणा सिरिसोमा सिरिदेवा सुमंगला सोममित्ता मित्तवई जसमती गंधारी सिरीमई सुमित्ता मित्तसेणा। पत्र ६८॥
- २२ संवाहे अडविकब्बडे सुदत्तस्स राइणो देवीए वसुमतीए अत्तिया पउमावई। पत्र ६९॥
- २३-३० देवई धणसिरी कुमुदा कुमुदाणंदा कमलसिरी पउमसिरी विमला वसुमती । पत्र ७०॥
- ३१ असोगपुरे विज्ञाहरराइणो मेहसेणस्स देवीए ससिष्पभाए अत्तिया मेहमाला । पत्र ७३ ॥
  - ३२ कुसम्मपुरे जयरे वसंतसेणाए गणियाए धूया वसंततिलया । पत्र २८॥

॥ धम्मिल्लस्स बसीसङ्गारियाओ ॥

## वसुदेवहिंडिपढमखंडसंगहणी ।

- १-२ सामा विजया य विजयखेडे जियसत्तुस्स राष्ट्रणो दुवे धूयाओ। पत्र १२१॥
- ं **१ किण्णरगीदवि**ज्ञाहरणगराहिबस्स असणिवेगराश्यो सुप्पभाए देवीए दुहिदा सामली । पत्र १२४ ॥
- ४ चंपाए चारुदत्तसेहिणो घरे सिवमंदरणगराधिवस्स विज्ञाहरराइणो अमियग-हुस्स देवीए विजयसेणाए अत्तिया गंधवदत्ता । पत्र १५३॥
  - ५ ैविजाहरराइणो सीहदाढम्स<sup>ै</sup>नीलंजणाप देवीप श्रतिया नीलजसा। पत्र१८०॥
  - ६ 'गिरिकूडम्गामे देवदेवस्स गामभोइयस्स अत्तिया सोमसिरी । पत्र १८२ ॥
- अयलग्गामे धणिमत्तस्स सत्थवाहस्स सिरीए भारियाए अत्तिया मित्तसिरी ।
   पत्र १९७॥
  - ८ तत्थेव सोमस्स माइणस्स सुणंदाए भारियाए अत्तिया धणसिरी । पत्र १९८॥
  - ९ वेदसामपुरे णयरे कविलस्स राइणो अत्तिया कविला । पत्र १९९॥
- १० सालगुहसिन्नवेसे अभगगसेणस्य राइणो सिरिमतीए देवीए अत्तिया पश्चमा । पत्र २०१-२०४ ॥
  - ११ जैयपुरे मेहसेणस्स राइणो सुया आससेणा । पत्र २०६ ॥
  - १२ भिह्नुरे पुंडस्स राइणो अत्तिया पुंडा । पत्र २१४ ॥
- १३ इळावद्धणे णयरे मणोरहस्स सत्थवाहस्स पडमावतीए भारियाए अत्तिया रत्तवती । पत्र २१९ ॥
  - १४ महापुरे जगरे सोमदेवस्स राइणो सोमचंदाप देवीए ध्या सोमसिरी। पत्र २२२॥
- १५ सुवण्णाभे विज्ञाहरणगरे चित्तवेगस्स विज्ञाहरराइणो अंगारमतीए देवीए अत्तिया वेगवती । पत्र २२७ ॥

१ सामा-आवसेडे सामस्स उवज्यावस्स अस्ताग् भारियाप् युता सामा । तथ्येव जितसत्तुस्स राष्ट्रणो मंजरीप् देवीप् असिया विषया इति वद्वदेविहित्संग्रहणीय । २ रहणेउरचक्कवाळपुरे व० सं० ॥ १ श्रीजणाप् देवीप् व० सं० ॥ ४ गिरितवम्मामे सोमदेवस्स खंदिकाप् भारियाप् असिया व० स० ॥ ५ णंदिकाप् भारियाप् व० सं० ॥ ६ अमिकाप् देवीप् व० सं० ॥ ७ विययपुरे व० सं० ॥ ८ दाणीप् देवीप् व० सं० ॥ ७ विययपुरे व० सं० ॥ ८ दाणीप् देवीप् व० सं० ॥ ९ सुयसाप् देवीप् व० सं० ॥

१६ अरिजयपुरे विज्जुवेगस्य विज्ञाहरराइणो विज्जुजिङभाप देवीए अतिया मय-णवेगा । पत्र २४५ ॥

१७ गगणवस्त्रभे णयरे अरुणचंदस्स विकाहरराष्ट्रणो मीणगाए देवीए अत्तिया बाह्यच्दा । पत्र २६२-२६४॥

१८ सावत्थीए कामदेवस्य सेष्टिणो 'बंधुसिरीए भारियाष दुहिरा बंधुमती । पत्र । २६८-२७९ ॥

१९ तत्थेव एणियपुत्तस्स रण्णो अतिया पियंगुसुंदरी । पत्र ३०६ ॥

२० वसंतपुरे णगरे विच्छिल्लरण्यो सुता जियससुरस राष्ट्रणो भगिणी केउमती।

२१ पुक्कलाबतीय णगरीय गंधारस्य विज्ञाहरराष्ट्रणो अमितप्यभाय देवीय धूया प्रभावती । पत्र ३५१॥

२२ पोयणपुरे णगरे विजयस्म रण्णो भद्दाए देवीए दुहिता भद्दभिता । पत्र ३५३--३५५ ॥

२३ तत्थेव णगरे सोमस्स पुरोहियम्स स्वत्तियाणीए कुंद्रलयाए भारियाए अति-या सञ्चरित्सया । पत्र ३५३-३५५ ॥

२४ कॅोल्लयरे णगरे पडमरहम्स रण्णों अत्तिया पडमावई । पत्र ३५६ ॥ २५ अमोहप्पहारिस्स रण्णों दृहिया पडमसिरी । पत्र ३५९ ॥

२६ कंचणपुरे णगरे सुमित्तस्स परिवायगस्य सुमित्तसिरीए गणियाए अत्तिया ळक्कियसिरी । पत्र ३६२ ॥

२७ रिट्टपुरे णगरे रुहिरस्स रण्णो मित्तदेवीए देवीए अत्तिया रोहिणी । पत्र ३६४ ॥ २८ मित्तियावतीए णगरीए देवकस्स रण्णो अत्तिया देवकी । पत्र ३६८ ॥

#### ॥ वसुदेवस्स भारियाओ ॥

१ चंदाभस्त विकाहरराहणो मीणकेसाप देवीप व० सं०॥ २ हरिणमदीप भारियाए व० सं०॥ ३ सुसगाए देवीए व० सं०॥ ४ कणगरहरण्यो सबदाए देवीए [सुदा] विवससुस्य व० सं०॥ ५ पिंगलयंधारस्य विकाहरराहणो सतिष्यभाए व० सं०॥ ६ कुंडस्थ्य भारियाए व० सं०॥ ७ कोइसपुरे जगरे व० सं०॥ ८ सुरसीए देवीए व० सं०॥ ९ बिसास्वाएस्थ्यीए व०सं०॥ १० कमसाए देवीए व० सं०॥ ११ कुंबस्यर प्राप्त व० सं०॥ ११ कुंबसुरे जगरे व० सं०॥ १२ सिरीए गणियाए व० सं०॥ ११ सिरीए वंदीए व० सं०॥

# परिशिष्टं द्वितीयम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां पद्यानामनुक्रमणिका ।

| गाथा                                    | पत्रम्              | गाथा                       | पत्रम्                    |  |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| बह जियंदा सुरहं पविद्वा                 | 320                 | <b>करवकक</b> यंजलिस्डा     | इ२२                       |  |
| अत्थस्त कए जाओ                          | ३४                  | कामं मरणं जायह             | 208                       |  |
| अप्यब्खंदभईया                           | પવ                  | किं नाम होज तं कम्मयं      | 998                       |  |
| 'अभभो'सि भणइ राया                       | <b>₹</b> ₹′9        |                            |                           |  |
| अछंबुसा मीसकेसी                         | 140                 | को दुक्सं पाविज्ञा         | <b>३</b> ८<br><b>३</b> २२ |  |
| भववासेऊण मे                             | २८९                 | , कोमुद्दयादयणाई           | २९९                       |  |
| श्रद्ध अद्वरत्तवेले                     | <b>₹</b> ९ <b>३</b> | रांगाए बालुवं सा-          | ४९                        |  |
| अइयं दुक्सं पत्ती                       | ३५                  | गय वसह सीइ अहिसेय          | ३०६                       |  |
| आसासिम व वाया                           | <b>३</b> ९९         | धेकुण तुमं कूरं            | २९०                       |  |
| भाणीओ कुकुदभो                           | 444                 | चढिं सहस्मेहिं समं         | ३३९                       |  |
| आसस वीसस धरमल !                         | ५२                  | चन्सुं रूवे सज्जड्         | <b>3</b>                  |  |
| आसीविसस्स च भुपं-                       | ∄ R                 | चित्ता [य] चित्तकणगा       | 3 6 0                     |  |
| इंदियाण जए सुरो                         | 904                 | चोप्पदघढव मसिम-            | ≸A                        |  |
| इयरो बि कणयसत्ती                        | <b>३</b> ३२         | i                          | २९३                       |  |
| इकादेवी मुगादेवी                        | 980                 |                            | ३२८                       |  |
| इहलोए आयास                              | ३१२                 | ं जयद्द नवनलिणिकुष्टलय-    | 3                         |  |
| उक्समिव जोड्मालिणि                      | 904                 | जरमरणरोगप उरे              | <b>ક્</b> રર              |  |
| उक्तिवमाणो य मए                         | ३३६                 | जह जह छुमेइ मंसं           | इ ३ ७                     |  |
| उत्तमसम्भित्रको                         | ३३९                 |                            | ३८९                       |  |
| रवएसं दाखणं                             | <b>ब्</b> २४        | जो एस अजउत्तो              | २९२                       |  |
| उवसम साहुवरिष्ठया!                      | 9 2 3               | जो यन दुक्ख पत्तो          | રૂપ                       |  |
| ष्एडि उसहसामिस्स                        | \$03                | जो सो वि बालओ उ            | \$00                      |  |
| एतं च सयसहस्तं                          | <b>३३</b> ९         | ठिवयं तिगाइ विसमु-         | ३०२ टि०                   |  |
| एवं निसम्म वयणं                         | ३२३                 | तं समाहि से एयं            | ३३ १                      |  |
| एवं सोडण महं                            | 503                 | तती अध्यत्तमं पत्तं        | ३०५                       |  |
| प्यम्म देसबाले                          | <b>3</b> 3 4        | असी जो भिरावयभ्यो          | ३३९                       |  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b>ક્</b> રૂ હ      | मनो भागसन्दर्भ             | ३०७                       |  |
| एवं य्गुसरिया                           | ¥ o ?               | क्रम्थ विस् मस्यसार्थाः    | <i>118</i>                |  |
| पूर्व ति भाणिकण                         | २९३                 |                            | ३३८                       |  |
| एवं वचाइ कालो                           | \$\$°               | ′                          | ५३                        |  |
| एवं ससंकिओ हं                           | <b>2</b> 00         | ·                          | <b>3</b> 09               |  |
| पुस प्रवहासु भोष                        | ₹ <b>₹</b> ₹        | ·                          | इ३८                       |  |
| प्सो तिकोषसुंदरि!                       | 11                  |                            | <b>३</b> २२               |  |
| प्सो वेणीवंशी                           | 33°                 | , _                        | इदर                       |  |
| कम्मवाभ सनोकमार्थ                       | 4.1                 | A . At one as to admittals | , -                       |  |

| गाथा                                        | पत्रम्        | गाथा                  | पत्रम्          |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| तुष्मे दहुकामेहिं                           | 224           | माया सोएण सवा         | \$8             |
| तेण परं आविलया                              | 101           | सुंचह एवं जुज्झं      | <b>1</b> 22     |
| ते दो वि पिया-पुत्ता                        | 111           | मेहंकरा मेहवती        | <b>\$</b> 48    |
| ते महचा इड्डीए                              | ३२३           | मोक्समुद्दं च विसार्छ | 266             |
| ते वि व इस-चक्दरा                           | <b>2</b> 2 0  | रत्तुष्वसमिनिमं       | ३२८             |
| तो कम्मतस्कविक्षं                           | <b>३</b> २३   | रंभा तिकोत्तमा भा-    | <b>३३</b> २     |
| तो दढरहेण सहिओ                              | ३३९           | राषाणुरूवसरिसं        | 306             |
| तो पुम्बजणियवेरा                            | ३३४           | हयगा रुवगसहा          | 140             |
| तो वंदिकण देविंद-                           | 34            | रूवेण भागमेण य        | <del>२</del> ९३ |
| <b>योवावसेसकम्मो</b>                        | ३३९           | रूवेण जोम्बणेण य      | ३०८             |
| दुक्सस्स उन्वियंती                          | इ ३ ७         | वाहरह य मं भग्गं-     | २९३             |
| हु पण नव तेर सतरस                           | ३०२दि०        | वेसविकयाण एसो         | # 8             |
| दोसनिहाणं एवं                               | ३३१           | वेसा में पेसकहा       | 46              |
| धम्मरयणं च सोउं                             | <b>३</b> ३५   | संसारगया जीवा         | २८४             |
| चिद्धी ! महो ! शकजं                         | ३२२           | सउणा वि ते विसुक्त-   | ३३९             |
| मंदुत्तरा व नंदा य                          | 940           | सतेसु जायते सूरो      | <b>10</b> 4     |
| नबरिय कण्णं पासामि                          | २९३           | समाहारा सुप्पतिण्णा   | 960             |
| न वि ण्हाण-गंध-मर्ख                         | २९४           | सम्मत्तरयणमूकं        | ३३७             |
| न वितं कुणह् अभियो                          | ३२२           | समुद्दिजयो अक्सोमी    | 99              |
| न सुचणवचर्ण हि निदुरं                       | 304           | ,,                    | ३५८             |
| नाह बाणेण हमी                               | 84            | सयमेव य स्वस्त रोबिए  | 30              |
| पहिमागयस्य तो तस्य                          | <b>३</b> ३२   | सहे समुद्धिता         | 266             |
| पढमाए सिद्धिगर्ड                            | ३०२ टि०       | सन्वं गीयं बिछवियं    | 904             |
| पवइणं आरुहिय पय-                            | 300           | सब्बहुरिम य पुक्को    | 103             |
| वासि कप्पि चउरंसिय }<br>रेबाय(प)यपुण्णियं ऽ | २८            | सा अण्णया क्याई       | <b>1</b> 20     |
| \ / W                                       |               | सामि! ममं कुक्रुटओ    | 212             |
| पुक्सरवरदीव द्वे                            | ३२८           | साली हतो सणो जाती     | 21              |
| पुरस्र सुहासणगर्य                           | २८८           | सिरिओ द्याणत्ती       | 16              |
| पुण पुण अतिममंक                             | इ०२ टि०       | सीयास सतरि सतह-       | ३०२ डि०         |
| बंभणपुत्तमरणका-                             | ३०३           | सीलम्बयसंजुत्तो       | 239             |
| बीओ य ममं भाषा                              | ३३८           | सुम्बयभजासयासे        | 126             |
| मणद् य नहंगणस्था                            | इइ०           | सोकणं पष्वष्ट्या      | ₹₹.             |
| भेत्रुण तं नगवरं                            | 350           | सो कहगधंसियभुक्षो     | 806             |
| भोगंकरा भोगवती                              | 349           | हंत्ण परप्पाणे        | 110             |
| भोगा बहुवेरकरा                              | 277           | हा! मोहिबहिबएहिं      | 122             |
| मा मे दमगरस कई                              | ५६            | हा ! ह ! सि नरवरिंदा  | 226             |
| >>                                          | પુર્વ<br>પ્રવ |                       |                 |
| 21                                          | પુર           | इंसि तिवगानिम पुणी    | <b>३</b> ९०     |

# परिशिष्टं हतीयम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादि-वर्णक्रमेणानुक्रमणिकाः।

| नाम                      | किम् ?                  | पत्रम्                     | नाम            | किम् १                 | पत्रम्                  |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| अंसुमंत                  | राजपुत्र. २             | 00, 20 <b>9</b> , 204,     | अंगा           | जनपदः                  | १३,१२६,३०५              |
| 4                        |                         | २१४, २१७, ३६५              | अंगारक         | विद्याधरेशपुत्र.       | 928,924,                |
| अइकट्ट                   | र्शकरिकपुत्रः           | २६९                        |                | •                      | 909,790,306             |
| अइपदुकंबरू               | शिला १                  | ६१, ३४०, ३४४ ।             | अंगारमती       | विद्याधरराजी           | <b>२२७</b>              |
| अङ्बल                    | मथुरेश                  | 998                        | अंगीरम         | चारणध्रमणः             | <b>9</b> 74             |
| ,,                       | गन्धसमृद्धेश            | 9 ६ ६                      | अचिमालि        | विद्याधरेतामात्व.      |                         |
| ,,                       | प्रतिष्टनगरेश.          | રૂપ્ષ્                     | 1,             | विद्याचरेदा आरणः       | ध्रमणथ <b>१२</b> ४,१२५  |
| ,,                       | ऋपनवशीयो राज            | । १०६ ॥                    | <b>अश्</b> अ   | प्रादशी देवलोक         | 44,998                  |
| अइमुन                    | चारणश्रमण.              | ८०, ८४, ३६९                |                | 90                     | ७,२३६,३६१,३२५           |
| अइमुत्तय                 | वणिऋपुत्र.              | <b>2</b> 00                | अचुअईट         | हाद्शहे ग्लोकेन्द्र    | 2 * \$                  |
| भइरा                     | शान्ति <b>जनम</b> ाना   | 380                        | अञ्चह्द        | •                      | 1 = 9                   |
| अइरूवा                   | <b>डेशानदे</b> वी       | 337                        | अजिय           | राजा                   | 366                     |
| अउज्झा }                 |                         |                            | 11             | दिनीयस्तीर्थकरः        | ३००,३०४,३८५             |
| सओउझा ∫                  | नगरी :                  | १४०, २४५, ३३४ ।            | आजेयज्ञम       | राजा                   | <b>૧</b> ૮૮( ટિ.૩)      |
| अकृर                     | वस्टेब्यूत्र ७७,        | ११०, १२२, ३६८ <sup>†</sup> | अजियसेण        | र्चारसेनानी-           | uĘ                      |
| अक्रकिन्ति               | विद्याधरेश              | २७६, ३१०,                  | -,             | गजपुरेश                | ८९,९०                   |
|                          |                         | 393, 298                   | * 1            | राजपुत्र               | 96                      |
| 7.7                      | नारणश्रमण               | 398                        | ,,             | मथुरेश                 | २५६                     |
| ,,                       | अधिनतेजम् माग्रज्यः ३९८ |                            | 11             | विद्याधरकुमारः         | 3 3 9                   |
| अकदेव                    | "                       | ३१८                        | 17             | शक्रसारनग <b>रेश</b> ः | ३३५                     |
| अक्षपम                   | 3)                      | ३१८                        | अजियसेणा       | विद्याधरराजी           | ३२१                     |
| अकरह                     | "                       | ३१८                        | "              | आर्या                  | <b>રે</b> ૧             |
| श्रद्धा                  | धरणाप्रमहिषा            | ३०५                        | अजकणिद्        | असुमत उपनाम            | २०९                     |
| अक्खोभ                   | द्विनीयो दशार.          | ७७,३५८,३६५                 | अज्जेह         | वमुद्देवस्योपनाम       | २०९–२१४,२५६             |
| अगडदस                    |                         | १ ३६,४२,४९,५२              | <b>अजणु</b> ३इ | विद्युनमत्युपनाम       | ७२                      |
| अगस्थि                   | ऋषिः                    | ३०९                        | अज्ञव          | राष्ट्रीड.             | 30-52                   |
| अग्गिकुमार               | भवनपतिदेवजाति           | : 964                      | সজ্জাপ         | चौरसेनानी-             | ४२,४५,४६,४८,५६          |
| अग्गिभूड्                | माह्मण                  | د4,66                      | अंजणितिर       | पर्वतः                 | ५६                      |
| अस्मिला                  | ब्राह्मणी               | ८५,८६,८८,९०                | अंजणसेणा       | विद्याधरराज्ञी         | 960                     |
| <b>अ</b> गिसि <b>ह</b> र | वाराणसीशः               | રેરૂપ :                    | "              | ब्राह्मणपुत्री         | <b>२</b> ३२,२३ <b>३</b> |
| अग्गिसेहर                | ,,                      | २३५(टि. १)                 | अद्वावय        | पर्वतः                 | १८५,२५२,३००,            |
| श्रीगमंदर                | मेहगिरिः                | 933                        |                |                        | 4, 3 0 5, 3 9 9, 3 3 6  |
| अंगमंदिर                 | चम्पोद्यानं             | 938,980                    | अणंगसेणा       | गणिका                  | 353,358                 |
| अंगरिस                   | चारणश्रमणः              | ૧૨५ (દિ. ૧)                | अणहा           | जनपदः                  | ७७ (हि. ३ )             |
| म• हिं० ४८               |                         |                            |                |                        |                         |

| नाम                     | किम्?                                    | पत्रम्           | नाम               | कम्!                                                 | पत्रम्                                          |  |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| अणंतह                   | जम्बूद्वीपैरवते तीर्थकरः                 | २६१              | अभिचंद            | नवमो दशादः                                           | ७७,७८,३५८                                       |  |
| अणंतजिण                 | च <b>तुर्दश</b> स्तीर्थकरः               | २९५              | . ,,              | कुलकरः                                               | 946                                             |  |
| "                       | धातकीस्नण्डपूर्वेरवते 🕽                  |                  | 1,7               | राजा                                                 | 340                                             |  |
|                         | तीर्थंकर }                               | \$ \$ 14         | अभिणंदण           | चारणश्रमणः                                           | 390,398,398,                                    |  |
| अणंतमई                  | गणिका                                    | ३२१,३२२          | 0:0               | •                                                    | ३१९,३२४                                         |  |
| 2)                      | राश्री                                   | ३२८              | अभिणंदिया         | राज्ञी                                               | ३ <b>२०-३२३</b>                                 |  |
| अणंतविरिभ               | विद्याधरराजपुत्रः                        | 239              | असवगुर            | श्रमण                                                | 3382                                            |  |
| 1)                      | _                                        | ७,३२९,३३८        | असवधार            | पर्वत                                                | 2 <b>39,2%</b> \$                               |  |
| 53                      | इस्तिनापुरेश                             | २३८              | अमयसागर           | श्रमणः                                               | ર ફ<br>૪૮                                       |  |
| भणंतसिरी                | राज्ञी                                   | 268              | भमयसुंदरा         | चौरपह्नी                                             |                                                 |  |
| मामंद से ज              | राजपुत्रः                                | ३२७              | अमितपमा           | विद्याधरराज्ञी                                       | ₹ <b>५</b> ¶                                    |  |
| अणाहिस                  | देव <sup>.</sup>                         | 24               | अभित्तदमण         | दशपुरेश<br>चम्पेश <sup>ः</sup> , <b>अपर</b> न        | ाम जितशत्रः ५४                                  |  |
| अणारियवेद               | त्रा <b>द्धणवे</b> दाः                   | 964,993          | ,,                |                                                      |                                                 |  |
| भगाहिद्धि               |                                          | ०,३६८,३७०        | 7*                | ताम्रलिप्तीशः, रि                                    |                                                 |  |
| <b>अणिदिया</b>          | दिकुमारी                                 | ع بر د           | <u> </u>          | शत्रुदमनेत्यपराभिधानः ६३<br>कुशाम्रपुरेश , जिनसत्रु- |                                                 |  |
| अणुद्री )               | •                                        | 16.4             | ,,                |                                                      |                                                 |  |
| अणुद्र री 🕻             | ब्रह्मणी ११                              | ३ (हि ६)         | अमियगति           | शत्रुदमनेखपरावि<br>विकासम्बद्धाः भ                   |                                                 |  |
| अशुपरी                  | राज्ञी                                   | ३२४,३२८          | व्यान्यगात        | विद्याधरराजः ४                                       |                                                 |  |
| अणुड्री                 | ज्ञा <b>ह्य थी</b>                       | 993              |                   | ा १ १<br>राजी                                        | , <b>૧</b> ૫૦, ૧૫ <b>૧, ૧૫</b> ૨<br><b>૧</b> ૬૪ |  |
| अतिकेड                  | राजा                                     | <b>२३९</b>       | ,,<br>अमियजस      | जम्बूई।पथिदेहे र                                     | •                                               |  |
| अतोज्या                 |                                          | •(ह ६)           | जानपजत<br>अमियजमा | गणिका<br>गणिका                                       | 9.3                                             |  |
| भरपसस्य                 | अर्थशा <i>स्त्रम्</i>                    | ४५               | अभियतेश           | _                                                    | गन्त ३१८(टि.३)                                  |  |
| अद्वाहु                 | <b>रा</b> जा                             | ₹ v 9            |                   | वारणश्रमणः                                           | 900                                             |  |
| अव्याह                  | जम्बृद्वीपसन्द्रम्                       | १५७,२४०,         | 17                | चारणत्रमणः<br>विद्याधरेशः                            | _                                               |  |
| अनलयेगा                 | २४५,३०४<br>विद्याधरराज्ञी                | • ३ • ६,३ १ १    | ,,                |                                                      | ३१३,३१४,<br>४-३११,३२३,३२४                       |  |
| अनिकदेगा                |                                          | <b>३२६</b>       | **                | श्रमण                                                | 34*                                             |  |
| आध्यावन्ति<br>भाषावन्ति | "<br>सोरिपुरेशः १११,११८                  | 9 <b>3 3 4</b> 5 | अमियवाहण<br>-     |                                                      | देहे नीर्थंकरः ३१६                              |  |
| अंधगोय <b>स</b>         | सारवुरस्य गाः, गाः<br>गीतमर्थेनीमान्दरम् | ,                | अभियवेश           | अभितनेजस माम                                         |                                                 |  |
|                         | सप्तमनरकप्रस्तटः                         | 399              | अमोहप्पहारि       | सार्थि                                               |                                                 |  |
| <b>अपर्</b> ह्ण         | चत्र <b>मर्</b> कश्चराटः<br>चक्रपुरेशः   | 993,394          |                   | राजा                                                 | 349                                             |  |
| अपराह्य<br>भपराजिध      | चौरसेनानी                                | ने ५ <u>६</u>    | थमोइ स्य          | राजा                                                 | <b>355,300</b>                                  |  |
|                         | _                                        | ११४<br>३२९,३३८   | अमोहरह            | सार्थः                                               | 3.5                                             |  |
| ")<br>अपराजित           | राजा                                     | 964              | अमोहरिउ           | राजा                                                 | 853                                             |  |
| अपराजिय<br>अपराजिय      | देवः                                     | 338              | <b>अंबर</b> तिखय  | पर्वतः                                               | 902-908,338                                     |  |
| अपराजिया                | दकुमारी                                  | 950              | अयधणु             | राजा                                                 | 340                                             |  |
| अभगत्तेण                | राजा                                     | 209-206          | अथपह              | प्रदेशविशेषः                                         | 988                                             |  |
| अभय                     | अमणः श्रेणिकराजपुत्र <i>ख</i>            |                  | अयस               | वष्ठो दशार                                           | ७७,३५८                                          |  |
| <b>अभवघोस</b>           | श्रेष्ठिपुत्रः                           | 900              |                   | गलदेवः त्रिष्टुष्टम                                  |                                                 |  |
| <b>अ</b> संयद्योस       | राजा                                     | 228,224          | 11                |                                                      | ), ₹ 9 ¥ , ₹ 9 <sup>4</sup> , ₹ 9 <sup>4</sup>  |  |
|                         |                                          |                  |                   | , , ,                                                |                                                 |  |

| नाम                      | किम्?                      | पत्रम्              | नाम                    | किम् ?                                  | पत्रम्                                       |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>अ</b> यस्             | जम्बूद्वीपापरविवेहे बलदेवः | 904                 | असिपत्त                | परमाधा <b>निकासुरः</b>                  | ২ড়গ                                         |
| अवक्रमाम                 |                            | १९७,३२०             | असियगिर                | पर्वतः                                  | २८४,२८७                                      |
| अयोधण                    | राजा १८५,१८६,९             | 1                   | असियतेय                | अमिततेजसः साम                           | न्तः ३१८ (डि.३)                              |
| अयोद्दण                  | राजा                       | २९२                 | असोगपुर                | नगरम्                                   | ७३                                           |
| भार                      | चकवर्ती अष्टादशसीर्थकर     | ¥ 966,              | बसोगा                  | नगरी                                    | २६१                                          |
| _                        | ३०९,३                      | 86,386              | अस्समेह                | यज्ञः                                   | 953                                          |
| अरक्सुरी                 | नगरी                       | ७९                  | अहरुयग                 | <b>नवेतः</b>                            | 94९ (हि. ३)                                  |
| अरहवृत्त                 | श्रेष्ठिपुत्रः             | 998                 | अहब्वेय                | चतुर्थी वेदः                            | 949-947                                      |
| 33                       | <b>आमणी</b>                | २९५                 | अहिला                  | तापसपुत्री                              | १९२ (टि. <b>३</b> -५)                        |
| <b>बरह</b> दास           | श्रेष्ठी<br>• १            | ۵۹                  | आइच                    | राजिं                                   | २८४,२८७                                      |
| ,,                       | श्रेष्ठी श्रमण <b>श</b>    | २८६                 | -                      | लोकान्तिक <b>दे</b> वः                  | 220                                          |
| 1,                       | श्रेष्टिपुत्रः             | 938                 | 13                     |                                         |                                              |
| "                        | सार्थवाहः                  | २८४-२८६             | <b>,,</b>              | चारणश्रमणः                              | <b>३</b> २०                                  |
| ···                      | 1)                         | <b>२</b> ९४         | भाइचजस                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 900                                          |
| अरहदेव                   | श्रेष्टिपुत्र-<br>         | 118                 | "                      | ऋषभवशीयो राज                            |                                              |
| भरहंस<br>अस्जिय          | प्रथमः परमेष्ठी<br>राजा    | ૧<br><b>૧</b> ૬૧    |                        |                                         | 966,309,308                                  |
| अरिजयपुर                 |                            | ४५–२४७,             | >,,                    | अमिनतेजसः साम                           |                                              |
| -1144134                 |                            | <b>२</b> ४९,३६५     | आह्याभ                 | लान्तककरें विमा                         |                                              |
| अरिट्ट नेसि              | द्वाविंदास्तीर्थंकर        | 905                 | ,,                     | नगरम्                                   | <b>३</b> ५९                                  |
| अरिंद                    | राजा                       | 964                 | आणहा<br>व्याणंद        | जनपद•<br>क्यानसम्बद्धाः                 | ee<br>• endanged                             |
| अस्दिम                   | राजा २                     | ८६, २८७             | ; व्याप्यद्<br>  आणंदा | अमात्यपुत्रो नन्दरे                     |                                              |
| भरिसीह                   | विदाधरेशः                  | ३५७                 | आविश्वा <b>भ</b>       | दिकुमारी<br>बह्मलोकसत्वं विस            | १६०<br>शनम् २८७                              |
| <b>अर्</b> गचंद्         | *1                         | 258                 | आमोगिण                 | विद्या<br>विद्या                        |                                              |
| अलगापुरी                 | नगरी                       | 336                 | आमलकहय                 | नगर्म                                   | ३३ <b>०</b><br>२३ <b>३</b>                   |
| भरंबुसा                  | दिकुमारी                   | 94•                 | आमलकप्पा               | नगरी                                    | \ <b>\                                  </b> |
| 3.1                      | कन्या                      | 308                 | आयरिय                  | तृतीय <sup>ः</sup> परमेष्टी             | <b>१,३</b> २५                                |
| अस्टिंजर                 |                            | (12. <b>4</b> )     | भायरिय                 | _                                       |                                              |
| अहा                      |                            | ३०५,३०६             | (आरिय)वेद              | जैनवेदाः                                | १८२,१८४,१८५                                  |
| <b>अव</b> उझ             | चौरपुत्र                   | 118                 | आयंबिछवडू-             | तपोविशेष                                |                                              |
| अवज्ञा                   | धातकीखण्डीया पुरी          | <b>२</b> २३         | भाण                    | े तपावशंघः                              | ३३६                                          |
| ,,,                      | जम्बूद्वीपरवतीया पुरी      | ₹ € 9               | आरण                    | एकादशः कल्पः                            | ३२५                                          |
| <b>अवं</b> ती            | जनपदः                      | \$ <b>\$</b> , 8 \$ | भासग्गीव               | प्रतिवासुंदेव.                          | २७५-२७८,३१०-                                 |
| अवरविदेह                 | जम्बुद्वीपसत्कं क्षेत्रम्  | ۷४,9६६,             | }                      | _                                       | ३१ <b>३,३</b> २९,३३ <b>२</b>                 |
|                          | 9 4 8 , 2 4 9 ,            |                     | भासविन्दु              | नैमित्तिकः                              | <b>₹</b> 99                                  |
| "                        | धातकीखण्डसत्कं क्षेत्रम्   | ३३६                 | आसमेह                  | यशः                                     | 953                                          |
| <b>असणिघोस</b>           |                            | <b>३१</b> ९,३२३     | आससेण                  | राजा                                    | २३३                                          |
| <b>अ</b> सणिप <b>छ</b> ी | <b>चीरप</b> ळी             | ५६                  | आससेणा }               | वसुदेवपत्नी                             | <b>२०८,१६२,३६७</b>                           |
| <b>अ</b> सणि <b>वेग</b>  |                            | 123,128             | अस्ससेणा ∫             |                                         |                                              |
| **                       | इसी                        | २५६                 | भारतालिका              | बिद्याधरेशपुत्री                        | १४०                                          |

| नाम                     | किम् १                               | पत्रम्                           | नाम                      | किम् १                   | पत्रम्                                                |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| आसुरदेवी                | विद्याधरराज्ञी                       | ३२३                              | उत्तरहुभरह               | जम्बृद्धीपे सेत्रम्      | 966                                                   |
| आहहा                    | तापसपुत्री                           | २९२                              | उत्तररुपग                | पर्वतः                   | 9 6 0                                                 |
|                         | ₹                                    |                                  | उदयविन्दु                | तापसः                    | <b>२९३</b> ,२९७, <b>२</b> ९८                          |
| इक्खाग 👌                | वंशः १६१,१८३,२                       |                                  | उ इंक                    | उपाध्यायः                | 989                                                   |
| इक्खागु 🕽               |                                      | <b>७०</b> ,३०४, <b>३</b> ५७      | उद्धय                    | राजपुत्र.                | ৩৩                                                    |
| इंदकेउ                  | विद्याभरेशः                          | २९२ /                            | उपसमासा                  | दासी                     | <b>२९०</b>                                            |
| इंदगिरि                 | राजा                                 | ३५७                              | उम्बरावद्देख             | ग वेलापुरम्              | 984                                                   |
| इंददम                   | सार्थवाह-                            | ٧o !                             | उयहिकुमार                | भवनपतिजातिः              | १८३                                                   |
| इंदपुर                  | नगरम्                                | २३७,३७७                          | उवस्राय                  | चतुर्थं परमेष्टी         | 7                                                     |
| इंदसम्म                 | <b>इ</b> न्द्रजालिकः                 | 955,200                          | उवरिमगेविङ               | देवलोक                   | ३३₹                                                   |
| ,,                      | ब्राह्मण                             | 286                              | उष्वसी                   | अप्सर                    | १३०                                                   |
| इंदसेणा                 | राज्ञी                               | 386-300                          | उसभ                      | आद्यस्तीर्थंकर. १        | ,५९२,१५६,१६१,                                         |
| इंदा                    | <b>धरणात्रमहि</b> षी                 | \$ or                            |                          |                          | ,१८३,१८६,२१७,                                         |
| इंदासणि                 | विद्याभरेश                           | ३२३                              |                          |                          | ४,३०१,३०४.३०९                                         |
| इंदुसेण                 | राजपुत्र-                            | ३२०-३२३                          | उसमकृड                   | पर्वतः                   | १८६,३४१                                               |
| <del>यूक</del>          | राजा                                 | 1 64 43 1 C                      | उसभदत्त                  | इभ्यो जम्यृपिता          | <b>२</b> ,६.७, <b>२</b> ५                             |
| इस्रादेवी               | धरणाप्रमहिया<br><del>रिक्कार</del> ि | ३०५ (हि. ५)                      | उसमपुर                   | नगरम्                    | २८७                                                   |
| "                       | दिकुमारी<br><del>कर्</del> ग         | 950                              | उसमसामि                  | आसम्त् <b>र्थक</b> र     | <u></u> የ፞፞፞ <b>፞ጜ</b> ፞፞፞፞ጜ፞፞፞፞፞፞ጜ፞ቔ፟፞፞፞፞ጜ፞ቔ፟ቔ፞፞፞ጜ፞ጜ |
| ",                      | राज्ञी                               | <b>રૂ</b> પ્પ <b>્ર</b>          |                          |                          | .१८५-१८७,१९२,                                         |
| इलावद्वण                | नगरम्<br><del>कर्</del> ग            | २96,३५०                          |                          | - 4                      | ,३०१,३११,३१५,                                         |
| इसिदत्ता<br>ज्यानगरिय   | राज्ञी<br>इंग्लिकेट ३४७३             | <b>२९८,२९</b> ९                  | उसभिति                   | आयस्तीर्थकरः             | १६२,१८३,                                              |
| इसिवादिय<br>इहाणंद      |                                      | १ ३२ <b>६,३</b> ९३,३२६<br>१ सहस् |                          | Total Title              | 924.926,503                                           |
| <b>S</b> SING           | मन्त्री<br>ई                         | ३२७                              | उसमसण                    | त्रुपभगणधर <sup>ः</sup>  | 963                                                   |
| \$ <del></del>          | द्वितीय कल्पः                        | 000 000                          | उसीराबस                  | ब्राम.<br>———            | 984                                                   |
| ईसाण                    | •                                    | १६६,१७१,                         | उ <b>सुकार</b>           | पर्वत<br><del>⊶1</del>   | 990                                                   |
| ईसाणद्वंद               | १५२-१<br>द्वितीयकल्पस्येन्द्रः ३-    | ७५,३२९,३३१                       | उसुवेगा                  | नदी<br>                  | 146                                                   |
| <b>इ</b> लाग <b>इ</b> द | ।श्रतायकायस्यकः र                    | .५,२२१,१२८, १<br>३३९             |                          | <b>ए</b><br>दिकमारी      | 960                                                   |
|                         | उ                                    | ***                              | व्यवासा                  | ादकुमारा<br>अभितरोजसः मा |                                                       |
| उक्छ                    | जनपदः                                | 984 (ft. 8)                      | ष् <b>गरह</b><br>षुगसिंग | अभवतग्रमः नाः<br>तापसः   | 410<br>269                                            |
| उक्क                    | ,,                                   | 964                              |                          |                          | •                                                     |
| उक्कासुह                | चारपद्भी                             | 992                              | एणियपुत्त<br>एणीपुत्त    | { राजा                   | ,२६६,२७९,२८९,<br>- ३००,३०५,३०६                        |
| उागसेण                  | राजा ७७,७८,१०                        | ८,१११,३३९,                       | पृ <b>णासु</b> ध         | ,                        | ₹• <b>६</b>                                           |
|                         |                                      | १८,३६८,३६९                       | एर <b>वय</b>             | "<br>क्षेत्रम्           | <b>પ,૧૧૫,</b> ૨૦૫                                     |
| 2)                      | कीदुम्बिकः                           | २९५                              | -                        | - •                      | 3,11,14                                               |
| उ जेणी                  | नगरी ३६,३८,४                         | 0,82,83,86,                      | "                        | ा∼प्रकार कार्यस्         | 138,336                                               |
|                         | ४८,४९,५२,५                           |                                  | ,,                       | धातकीखण्डे क्षेत्र       |                                                       |
| उज्जिगः                 | दरिद्रपुत्री                         | 909                              | पुरावई                   | नदी                      | 323                                                   |
| उत्तरकुरा               | क्षेत्रम् १६५,१७६,२१                 | १३,२८४,३२१                       | •                        | ओ                        |                                                       |
| उत्तर्कर                | द्रह                                 | 944                              | ओस्रो <b>व</b> णी        | विद्या                   | ৩                                                     |
|                         |                                      | . , 1                            | •                        |                          |                                                       |

| नाम                       | किम् ?                       | पत्रम् ।           | नाम                     | किम् ?                           | पत्रम्                                      |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                           | ·<br>客                       |                    | क्रवह                   | नवमो वासुदे                      | वः ७८-८४,९१-९३,                             |
| कंस                       |                              | 999,990,998,       |                         |                                  | -९८,१०४-१०९,३७०                             |
| 400                       |                              | ३६६,३६८-३७०        | कत्तविरिय               | राजा                             | २३५,२ <b>३</b> ८,२३ <b>९</b>                |
| कंक                       | ऋषिः                         | 968                | "                       | ऋषभवंशजो                         | राजा ३०९                                    |
| कंकोडय                    | पर्वत.                       | 940                | कंद्रिपश                | देव                              | २९२                                         |
|                           | राजा                         | 9६३                | कमलक्ख                  | यक्ष •                           | २४८                                         |
|                           | नारदः                        | ३१५                | कमलपुर                  | नगरम्                            | १४६                                         |
| कंचणगिरि                  | पर्वत •                      | ३२६                | कमलसिरि                 | धस्मिहपत्री                      | 40                                          |
| कंचणगुहा                  | वंताब्यगतगुहा                | 940,298,294,       | कमलसेणा )               | विमलसेनाधा                       |                                             |
| 3-                        |                              | 346                | कमला )                  | 5                                | ६४,६६,७०                                    |
| <b>कंचणपुर</b>            | नगरम ९८                      | ,१११,१९७,३६०       | कमला                    | विद्या <b>धरी</b>                | ३३१                                         |
| कट्टा                     | शौकरिकपत्नी                  | <b>२६</b> ५        | कमलावनी<br>             | जम्बूपती<br>केन                  | <b>ધ્</b><br>૧૮૬                            |
| <sub>रह</sub> .<br>कणगकेउ | विद्याधरेशः                  | 53                 | कयमाऌ<br><del>≕ं-</del> | टेव<br>                          | 704<br>998                                  |
| कणगगिरि                   | पर्वत.                       | <b>ξ 6</b>         | करंक<br>करावसिंग        | चोरपुत्र<br>पर्नेप               | 71°<br>25€                                  |
| कणगचित्रा                 | देवी                         | <b>२२</b> २        | 4(10)(1)                | पुरोहि<br>राजा श्रमणश            |                                             |
| कणगनाभ                    | राजपुत्र                     | 903,936            | करालबभ<br>कलबुगा        | राजाश्रमणय<br>वाषी               | १ ५०५,५७०                                   |
| कणग <b>पुज</b>            | बिद्या <b>धरेश</b>           | ३२६                | कलहुंसी                 | यत्याः<br>प्रतिहारी              | 9२३,५१७                                     |
| कणगमई                     | विद्याधरराजपुत्रा            | ३२८ (दि १)         | किल्सिस<br>किलगसेणा     | गणिका                            | ₹\$\$                                       |
| कणगमाला                   | जम्बृश्वश्रू                 | ÷ ;                | कर्वालगा                | दासी                             | <b>4</b>                                    |
| ,,                        | विद्याधरराजी                 | ۵٧,° २ %३          | क(बल                    | मनेत्र<br>-                      | <b>५</b> ८,६६,७१                            |
| ,,                        | राजपुत्री श्रमणी न           | १ ३८६ ८७           |                         | वेदसामपुरेश                      |                                             |
| कणगरह                     | वडपुरेश                      | ₹.0                |                         | 17 111/0                         | २०६,२१२,३६४,३६५                             |
| , 5                       | तापस                         | ₹०, <b>९</b> १     | ,                       | वसुदेवपुत्र                      | २००                                         |
| ,,                        | देवः                         | 49                 | ,,                      | दासी9ुत्र                        | ३२०,३ <b>२१,३२३</b>                         |
| ,,                        | विद्याधरेश                   | ९२                 | कविला                   | धास्महपत्नी                      | ६६                                          |
| कणगवनी                    | जम्बृश्वश्रृ                 | Ę                  | ٠,,                     | राजा                             | <b>ξ</b> 9                                  |
| कणगवालुया                 | नदी                          | ६७-६९              | ,,                      | वमुदेवपन्न.                      | १९९,२००,२८२,३६७                             |
| कणगसिरि                   | जम्बूपली                     | Ę                  | काकजंघ                  | तोस्नीशः                         | ६३                                          |
| कणयखळदार                  | <b>प्रदे</b> शविशेष          | २२९,२३३            | काकोदर                  | सर्पः                            | 8€                                          |
| कणयमाला                   | राजपुत्री                    | ३३२                | कामस्थाण                | उपननम्                           | २१९                                         |
| कणयख्या                   | "                            | ३२१                | कामदेव                  |                                  | ,२७३,२७४ २७८,२७९                            |
| कणयसत्ति                  | राजपुत्र                     | ३३१,३३२            | ,,                      | बन्धुमर्तापित<br><del>१३४)</del> |                                             |
| कणयसिरि                   | चकवात्तभायी राज्ञी           |                    | कामपटागा                | नर्तको<br>अधिका                  | 929<br>2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2 |
| ,,                        | विद्याधरराजपुत्री<br>        | ३२५-३२८,३३८        | कामपडागा                | गणिका<br>जन्मटः                  | २९३,२९४,२९७,२९८<br><b>१९</b> ८              |
| 2)                        | महेन्द्रराजपुत्री<br>        | <b>३</b> २८        | कामरूव<br>कामसमिद्      | जनपद•<br>सर्भनाट•                |                                             |
| ,,<br><u></u>             | सहस्रायुधपत्नी<br>*****      | ३२९                | कामसामञ्ज<br>कामुम्मत्त | सार्थवाहः<br>विद्याधरेशपुः       | વે ફે                                       |
| कंटियज्ञया<br>            | श्रमणी<br>जीवन               | <b>ξ</b> 9         | कास्त्र                 | मणः<br>मणः                       | •                                           |
| कंटयदीय<br>कणकडा          | द्वीप <sup>.</sup><br>नगर्म् | <b>૧</b> ૫૦<br>૧૨૭ | काल<br>कालकेस           | ाष.<br>।वद्याधरानका              | भू हें हैं हैं<br>स्थार                     |
| <b>集9万</b> 蛋别             | 444                          | 14.3               | कार्याक्षर              | लचा परापक्त                      | त्यः १६४                                    |

| नास                                      | किम् ?                                     | पत्रम्                                    | नाम                             | किम् <sup>१</sup>               | पश्रम्                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| कालग                                     | विद्याधरनिकायः                             | १६४ (टि ६)                                | कुबेरसेणा                       | गणिका                           | 90,99,92                        |
| कालगय                                    | **                                         | १६४ (टि ६)                                | कुंभ                            | राजा                            | ३४७                             |
| कालगी                                    | विद्या                                     | १६४                                       | कुभकणा                          | दशप्रीवसहोदरः                   | २४०                             |
| कालगेय                                   | विद्याधर <b>निका</b> य '                   | १६४                                       | <del>डुं</del> भिनासा           | दशयीवभगिनी                      | २४०                             |
| कालंजर                                   | भटवी                                       | 992                                       | <del>कु</del> मुदा              | धम्मिलपत्नी                     | Vo                              |
| काळदंड                                   | चौरसेनानी                                  | Ęo                                        | कुमुदाणंदा                      | •,                              | y.                              |
| कालगुह                                   | राजा                                       | ३ <b>६४,३६५</b>                           | कुरु                            | जनपद                            | ३०५,३४०                         |
| कालसंवर                                  | विद्याधरेशः                                | ८४,५२,९३                                  | कुरुचंद                         | राजा                            | 9६९,9७०                         |
| कालिया                                   | विद्या                                     | 968                                       | कुरुमती                         | राज्ञी                          | 365                             |
| काछिदसेणा                                | गणिका                                      | ९८,१०२-१०४                                | कुसग्गपुर                       | नगरम्२७,५८,६५                   | ५,७२-७४,७६,१२१                  |
| ,,                                       | जरासन्धपत्नी                               | ३४८                                       | कुसहा                           | जनपद                            | 9.9                             |
| कालोद                                    | समुद्र॰                                    | 990                                       | कुसला                           | सार्थवाही चोक्ख                 | वाइणी १४(टि. १)                 |
| कासव                                     | बाह्मण                                     | २८४                                       | कुसील                           | र्नारपुत्र                      | 998                             |
| "                                        | गौतमर्षे पूर्वनाम                          | <b>२</b> ९२                               | केउमती                          | वासु <b>देवप</b> र्मा           | २६५                             |
| ,,                                       | गोत्रनाम                                   | २८४,२९४                                   | ,,,                             | वसुदेवप <b>झ</b> ी              | ३४९,३६७                         |
| कासी                                     | जनपदः                                      | غ ه لا                                    | केकई                            | गवणस्य माता                     | 280                             |
| कि कि धिगिर                              | पर्वत                                      | 583                                       | ,",                             | दश्रथप <b>ली</b>                | २४१                             |
| किंजंपि                                  | द्वीपः<br>                                 | २९६                                       | केकई                            | राभी 🔪                          | 944                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | पक्षी                                      | <b>२</b> ९६                               | ं केदव                          | राजपुत्रो देवश्व                | ९०, <b>९</b> १,९७               |
| कि <b>ण्णर</b>                           | देवजाति.<br>                               | 930                                       | कसव                             |                                 | <b>२</b> ,१००,१०७, <b>११</b> ०  |
| किण्णरगीय                                | नगरम्                                      | १२४,२१७,३३०                               | ,,                              | वेदा.<br>वामुदे <b>व</b> ः      | 944,946                         |
| किण्णरी                                  | <b>न</b> र्तेकी                            | २८१                                       | ं ''<br>केसिगपुरवग              | विद्याधरनिकायः                  | ३१२,३१३<br><b>१</b> ६४          |
| किसिमनी<br>किसिहर                        | राजी<br>                                   | <b>२६८</b>                                | कासगञ्जनग<br>केसिगा             | _                               |                                 |
| _                                        | चारणश्र <b>मण</b> .                        | ३२६                                       | कातना<br>कोक्स्य                | विद्या<br><del></del>           | 968                             |
| <b>किं</b> पुरिस<br>                     | देवजाति<br>*****                           | 950                                       | काकास<br>कोंकण                  | शिश्यी                          | <b>६२,६३</b>                    |
| कुजरावस                                  | अटवी<br>                                   | १२२,१२५                                   | , काकण<br>कोंकणय                | जनपद                            | २८४                             |
| कुण <u>द्वा</u>                          | जनपदः                                      | ગગ (દિ. <b>ફ</b> )                        |                                 | त्राह्मण<br>- केंग्रक्ट किस्सान | २९,३०                           |
| <b>कुणा</b> रू                           | 1<br>Martinera                             | २६९                                       |                                 | र सीधर्मे विमानम्               | <b>३२</b> २,२२३                 |
| <b>कु</b> णिम<br><del>ंकिक्क</del>       | राजा                                       | ३५७                                       | को हुकी                         | नेमि <del>लि</del> कः           | 995                             |
| कुं <b>डि</b> णपुर<br><del>इंटिक्क</del> | नगरम्                                      | ८० (डि. २)                                | कोडिसिका<br>' <del>- डेडि</del> | शिला                            | <b>₹05,</b> ₹9₹,₹ <i>*</i> 6    |
| कुं <b>रि</b> णिपुर<br>कुं <b>रि</b> णी  | ,.<br>———————————————————————————————————— | ۵۰,۵۹<br>م                                | ेकोणिअ<br>————                  | श्रेणिकपुत्र राजा               | 2,98,90                         |
| _                                        | नगरी                                       | ३५७                                       | , कोंनी<br>                     | पाण्डुप <b>र्जा</b>             | 999,998,340                     |
| कुं <b>डोदरी</b><br>कुंथु स              | तापसपक्षी<br>चन्द्राम्बर्धकर १८८           | 798                                       | को सुहया                        | प्रिय <b>हुसुन्दरीसखी</b>       |                                 |
| ङ्घ पा<br><b>इंदछया</b>                  |                                            | ,३०९,३४४-३४६<br>त भ <del>विकाली</del> २५५ |                                 | नर्तकी                          | २८२                             |
| जनसम्बद्धाः<br><b>कुनेरद</b> क्त         |                                            | ।। क्षत्रियाणी ३५५                        | कोलइर                           | नगरम्                           | ३५५,३५७,३६०                     |
|                                          | जम्बृश्वशुरः<br>गणिकापुत्र-                | ६,२६<br><b>१</b> १,१२                     | कोलवण                           | वनम्                            | <i>₹५</i> ४                     |
| );                                       | सार्थवा <b>दः</b>                          | २ <b>२</b> २,२२४                          | कोसंबी                          | नगरी ३६,                        | ,₹८,४२,५९, <b>३</b> २१,         |
| <u>कुवेश्य</u> सा                        | गणिका                                      | 11                                        | ->                              |                                 | ३२२,३५६                         |
| कुबेरसेण                                 | जम्बुश्वश्चरः                              | •                                         | कोसका                           | जनपदः १६२                       | ,१५५,१८१,३०५<br><b>३६४,१६</b> ५ |

# मकाराविवर्णक्रमेणानुक्रमणिका ।

| नाम                         | किस् !                  | पत्रम्                   | नाम                      | किम् ?                | पत्रम्                           |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| कोसिक                       | तापसः                   | २१६                      | गंधार                    | विद्याधरनिक           | ायः १६४                          |
| कोसिकासम                    | <b>आश्रमः</b>           | २३८                      | ,,                       | राजा                  | ३५१                              |
| कोसिय                       | <b>দ্ব</b> ধি:          | २३५,२३९                  | गंघारी                   | धम्मिल्लपली           | ६८                               |
| ,,                          | ••                      | ३०९                      | 23                       | कृष्णप <b>ली</b>      | ७८,७९                            |
| कोसहा                       | दशरथपत्नी               | २४०,२४१                  | ,,                       | विद्या                | १६४                              |
|                             | ्ख                      |                          | गंधिलावती                | विजयः                 | १६६                              |
| खहराडवी                     | अटबी                    | ९३                       | गयबगर                    | नगरम्                 | २८७                              |
| समापुर                      | नगरम्                   | ३३६                      | गयपुर                    | हस्तिना <b>पुरे</b> ल | ापराभिधं नगरम् ८९,               |
| संस्थानाय                   | रुहा                    | १८६,३४१                  | 80,93                    | ٤, <b>१</b> २९,२४१    | ,२८६,३४१,३४५,३५७                 |
| खसियाणी                     |                         | પ્ <b>પ</b> (વં. ૧૨)     | गरूढकेउ                  | रक्षसञ्चयपुरे         | श. <b>२९५</b>                    |
| खंदमणिया                    | लक्किका                 | २६१                      | गरुङकेनु                 | वासुदेव •             | 392                              |
| खंदिस                       | व्राह्मण.               | 998                      | गरुलतुष्ट                | गारुडिक:              | २५४                              |
| **                          | वसुदेवोपनाम १२६         | ,१२७,१८२,                | गरुखवाहण                 | राजा                  | २८७                              |
|                             | •                       | <b>9</b> ८५,१९३          | गरुलविकम                 | निया गराज             | पुत्र. २१५                       |
| म्बर                        | दशप्रीवस्य भ्राता       | २४०                      | गरूखंग                   | विद्याधरेशः           | <b>२१५</b>                       |
| ,,<br>T                     | दशप्रीवभागिनय.          | २४२,२४४                  | ,,                       | वताब्यस्त्रसुव        | र्णनामपुरेशः ३३०                 |
| स्वरागीव                    | अश्वयीवापरनाम           | 392                      | गिरिकड                   | प्राम                 | <b>१८२ (</b> टि ३)               |
| स्रस                        | जनपद.                   | 986                      | गिरिकूड                  | 1                     | १८२,१९४ (टि ६)                   |
| खीरकयंब                     | उपाध्याय                | १८९-१९१                  | गिरितंड                  | 11                    | 14 3 988 988 300                 |
| स्तीरोद                     | समुद                    | १८५                      | गिरिनगर                  | नगरम्                 | ५०                               |
| खेमंकर                      | जम्बृहीपविदेहे तीर्थकर  | ३२९-३,२                  | गिरिनदण                  | पर्वत                 | 328                              |
|                             | ग                       |                          | गुणवती                   | धमणी                  | २५८                              |
| गगणनंदण                     | नगरम्                   | ७९,३ <b>६७</b>           | गुणमिख्य                 | चेखम्                 | ₹,9€                             |
| गगणवल्लह                    |                         | .१.२६२,३२९               | गुत्तिमङ्                | इ₊स्य                 | <b>ેં</b> રપ્                    |
| गगपालिश्र                   | दीवारिक.                | २८९                      | गोदावरी                  | नदी                   | ३५ <b>३,३५४</b>                  |
| गंगर विख्य                  | _                       | <b>९,२९०</b> ,२०६        | गोमग                     | पर्य                  | 368                              |
| गंगसिरि                     | त्राह्मणी               | ३०६,३०७                  | गोमुह                    | श्रेष्ठिपुत्रः        | 9३४-9४३                          |
| गगा                         |                         | 99),40.68,               | गोयम                     | जिह्मण.               | 99३                              |
|                             | 992, <b>942</b> ,643,96 |                          | ,,                       | वसुदेवकृत्रि          | ननाम १२१                         |
| गंगादेवी                    | २२२,२३<br>देवी          | 3,303-304                | >>                       | गोत्रम्               | <b>૧</b> २६.१२७ <b>,१८२</b>      |
| गगा द्वा<br><b>गंगासायर</b> | दव।<br>ती <b>र्यम्</b>  | १८६,३४१<br>३० <b>५</b>   | ٠,                       | उपाध्यायः             | 989                              |
| गंगिका<br>-                 | सार्थवाही               | 98                       | ,,,                      | <b>売</b> 傾            | २ <b>९२</b>                      |
| गंधमादण                     | पर्वतः                  |                          | गोरी                     | कृष्णपत्नी            | <b>૭</b> ૯                       |
| गं <b>धस्य</b>              | विद्या<br>विद्या        | <b>1</b> ६५, <b>१६</b> ६ | 1 .:                     | विद्या                | १६४                              |
|                             | विद्या<br>देवजातिः      | १६४<br>२७४               | गोरिक                    | विद्याधरनिक           | • •                              |
| ,,<br>र्गध्यस्वतुत्ता       | वसुदेवपक्री १२६,१२      |                          | गोरिपुं <b>ड</b><br>->%- | विद्याधरः             | 938                              |
| al - a al al                | 940,948-946,94          |                          | गोविंद                   | कृष्णनाम<br><b>घ</b>  | <b>49</b>                        |
| गंधसमिद                     | नगरम्                   | 966,968                  | चणरह                     | य<br>राजा             | 964                              |
| गंधार                       | जन <b>पदः</b>           | ७८,१६६                   |                          | तीर्थकरः              | ३३ <b>३-</b> ३३५, <b>३३७,३३९</b> |
|                             |                         | , 144                    | .,,                      | 11 11/4               | 44444 344 344 3                  |

| नाम        | किम् ?             | पत्रम्                     | नाम                           | किम् ?                  | पत्रम्             |
|------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| घणविज्जुया | धरणात्रमहिषी       | ३०५                        | चारुचंद                       | राजपुत्रः               | <b>353,35</b> ¥    |
| •          | च                  |                            | चारणंदि                       | गोप.                    | २९७                |
| चक्कपुर    | नगरम् २१९          | , <b>२५</b> ८,२६१,२८७      | चारुवत्त ह                    | श्रेष्ठी                | 925-926,937-984,   |
| चक्राउह    | राजा श्रमणश्च      | २५८                        | I                             | 980,                    | 986,940,949,943,   |
| 12         | अजितजिनगणधर        | <b>:</b> ३०९,३ <b>१</b> ०, |                               |                         | 944,900,280        |
| ''         |                    | 380 383,28E                | चारुमती                       | राज्ञी                  | २९३                |
| चक्खुकंता  | कुलकरपक्षी         | 946                        |                               | शतायुधराज               |                    |
| चक्खुम     | कुलकरः             | १५७,१५८                    | चारुमुणि                      | चारणश्रमण               | * *                |
| चडकोमिभ    | तापस कुलपतिः       | २९८                        | चित्तकणगा                     | दिक्कमारी               | 9 ६ ०              |
| 1          | सर्प               | २ <b>९</b> ९,३००           | वित्तगुत्तः                   | श्रमण                   | 294                |
| खंडवेग     | विद्याधरगजपुत्र    | २३० २४७ २४६                | वित्तगुत्ता                   | दिधुमारी<br>केन         | 960                |
| चंडसीह     | दन्∙               | २ ४६ ३११                   | चित्तचूल                      | हेव -                   | ३२९                |
| चंदकता     | उठकरपञ्जी          | <b>૧</b> ૫ ૭               | चित्तमति                      | पुरोहितपुत्रः<br>^      | 2 48 4 6 0         |
| चंदकिति    | रासी               | ३३०                        | चित्तमा <b>छा</b><br>चित्रप्र | राजी<br>अभिन्येकस       | २५८                |
| ٠,         | राजा               | 340                        | चित्तरह                       | अभिततेजस                |                    |
| चद्रजमा    | कुलकरपत्नी         | <b>9</b> 4, 9              | चित्रविरिभ                    | विद्याधरराज             |                    |
| 29         | व्राह्मणी          | ३ ૧ પ                      | चित्तवेग<br>चित्तवेगा         | विद्याधरेश<br>          | <b>२२</b> ७        |
| चंदणपुर    | नगरम्              | २०३ २९४                    | , ।चसवगा<br>  चित्तसेण        | विद्याध <b>ररा</b> ज्   |                    |
| चरणवण      | वनम्               | <b>२३</b> ५                | ्वित्तरंगा<br>चित्तरंगा       | सृषका <b>र</b><br>गणिका | ₹¥0                |
| चद्णमायर   | चारणश्र <b>म</b> ण | ३३४ (दि ३)                 | चित्ततः<br>चित्ता             | विद्यारी                | २९३<br>१६०         |
| चदणसायरचं  | द चारणश्रमण        | 328                        | , चिलाइगा                     | नर्नश्री<br>नर्नश्री    |                    |
| चद्तिलय    | विद्यावस्स्व ३३३   | ३३४३३५                     | चिल्लगा                       | साओं                    | રૂ ર <i>ખ</i><br>૨ |
| चंदमती     | राज्ञी             | ৬८                         | र्चाणस्थाण                    | जनपद.                   | 985                |
| चंदसिरी    | <b>इ</b> म्यपत्नी  | ४९                         |                               | ,,                      | 986                |
| चदा        | नदी                | ५८                         | चुलहिमवत                      | पर्वत•                  | 990,389,384        |
| चदाभ       | विद्याधरेश         | २५ <b>९</b> ३६७            | चंड्                          | जनपदः                   | 969,980,982        |
|            | त्रहादेवलोके विमान | म् २६१ <b>२</b> ६२,        | चेइपइ                         | शिशुपाल                 | 60                 |
|            |                    | 260                        | चोक्खवाइणी                    |                         | 98                 |
| **         | राजा               | ३६४                        |                               | छ                       |                    |
| चंद्रभा    | राजी               | ९.०, <b>९.९</b>            | <b>छ साकार</b>                | नगरम्                   | २५८                |
| चंदायण     | तपोविशेष           | ३३१                        | <b>छलेड्ड</b> ग               | <b>उद्यानम्</b>         | <b>३३</b> ४        |
| चदाहत      | देव <sup>.</sup>   | २६४                        |                               | ज                       | •                  |
| चमर        | अधुरेन्द्र ·       | २७५,३२४                    | जहणा                          | राज्ञी                  | 389                |
| चमरचंचा    | नगरी २१५.२७५,      | ३ <b>१</b> ७-३१९,३२३       | <b>ন</b> ত                    | राजा                    | ३५७                |
| चमर्थिचा ) |                    | ३२३(टि. २)                 | जडणा                          | नदी                     | 99,998,988,३६९     |
| चमरचेचा ∫  | ,,                 | (14(14, 1)                 | जनस                           | दवजातिः                 | 930                |
| चंपा       | "                  | 93,98,43,48,               | जक्खद्श                       | गाथापतिः                | ३७                 |
|            | ५७,५८,६९,७१,       | ७२,१२६,१५१,                | जिंबल                         | वाद्मणः                 | ३०६                |
|            | १५३-१५५,१८०,३      | ३७,२९८,३५७                 | जगनंदण                        | चारणश्रमणः              | ३१०,३१३,३१४,       |
| चीरणजुबद्ध | नगरम्              | १८५                        |                               |                         | ३१५,३२४            |

| नाम                 | किम्?                    | पत्रम्                     | नाम              | किम् ?                   | पत्रम्                         |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>जहा</b> उ        | विद्याधरः                | २४३                        | जलणपभ            | नागकुमारदेव:             | ३००,३०३–३०५                    |
| जिल्लिकोसिय         | तापस •                   | ३२३                        | जलणवेग           | विद्याधरेशः              | 928                            |
| जणक                 | मिथिलेशः                 | 943,289                    | जछविरिभ          | सूर्यवंशीयो राज          | T 309                          |
| जणयत्रणया           | सीता रामपनी              | <b>२४२</b>                 | जलावसा           | अटवी                     | २३७                            |
| <b>अण्ड</b> वी      | नरी                      | ३०५                        | जवण              | जनपद्                    | ३८,६२, <b>१</b> ४६,२ <b>९६</b> |
| अण्डुकुमार          | सगरचिकपुत्रः ३०          | ०,३०२–३०४,                 | ,,               | द्वीप                    | 986                            |
|                     |                          | 304                        | जसग्गीव          | विद्याधर                 | 933                            |
| जबदसा               | <b>ब्राह्मणी</b>         | ₹0                         | जसमद्दा          | वाह्मणी                  | ३२०                            |
| ज <b>ञ्चनक्ष</b>    | त्रिदण्डी                | १५१,१५२                    | जसमनी            | जम्बूपक्री               | Ę                              |
| जम                  | _                        | ८९,२२५.२४२                 | 72               | धम्मिल्लपनी              | २७,३१,७२                       |
| ,,                  | विद्याधरराजपुत्र         | 580                        | **               | मा <b>रथिपश्री</b>       | ३६                             |
| जमदग्गी             | तापसः                    | २३५–२३८                    | "                | भम्मिलपनी वि             | द्याधरी ६८                     |
| जमदंड               | दुर्गपाल.                | २९४                        | 13               | शान्तिजिनपक्षी           | ३४०                            |
| जमपास               | मातङ्ग                   | 388                        | जसमं             | अमात्य                   | २२४                            |
| जमुणा               | नदी                      | ३६८                        | जसवती            | राजी;                    | २३१                            |
| जंबब                | विद्याधरामात्यः          | २४३                        | जसवंत            | कुलकर.                   | 946,969                        |
| जंबवनी              | कृष्णपन्नी ७९,८०         | , <b>९</b> ७,९८,१०४,       | जसोया            | नन्दगोपप <b>ली</b>       | 3 € %                          |
| जं <b>षवं</b> स     | विद्या <b>धरे</b> श      | १०७, <b>१</b> ०९<br>७९     | जसोहरा           | राज्ञी                   | 4 રે                           |
| जन् <b>य</b><br>जन् | इभ्यपुत्रः श्रमणश्च      | <b>२−</b> ४ ६− <b>१</b> ०, | ,,               | दिकुमारी                 | 960                            |
| અમૂ                 | इस्पतुत जनगय             | 92-98                      | ,,,              | विद्याधरराजपद            | मी <b>२५</b> ७,२५८             |
| जबूका               | त्राह्मणी                | 3,30                       |                  | •                        | ३३०                            |
| जबृद्दीव            | क्षेत्रम् २०१४           | ,cs,9\$\$,9 <b>0</b> 9,    | जाणई             | राजपुत्री                | २४२ (टि. २)                    |
| 908,22              | ३ २२८,२५७,२६१,३          |                            | जायवपुरी         | द्वारिका नगरी            | ७९                             |
|                     | ३२९-३३१ ३३३-             |                            | जालवंती          | विद्या                   | २४४ (पं. २६)                   |
| जय                  | राजा                     | 966                        | जावण             | जनपद्-                   | ६२ (टि ३-४)                    |
| 77                  | चक्रवनी                  | 968                        | जावति            | नदी                      | २६१                            |
| जयग्गीव             | उपाध्याय                 | १२६                        | जिणगुत्त         | <sup>≒</sup> पष्ठिपुत्र∙ | 998                            |
| जयंस                | राजपुत्रः श्रमणश्च       | २५२,२६२                    | जिण <b>दत्त</b>  | 31                       | ११४                            |
| 21                  | राज9ुत्र                 | ३३४,३३५                    | जिणदत्ता         | राजी                     | २६१                            |
| ज्ञयंती             | दिकुमारी                 | 9 € 0                      | ,,               | श्रमणी                   | २८७                            |
| जयपुर               | नगरम्                    | ७,२०६                      | जिणदास           | इभ्यपुत्र                | २५                             |
| जयसन्               | पोतना <b>धिपः</b>        | 968                        | ,,               | श्रेष्ठिपुत्र.           | 998                            |
| जयसेण               | <b>শ</b> ज9ঙ্গ           | ९८,१०१,१०३                 | >>               | सार्थवाहपुत्र.           | २८४–२८६                        |
| जयसेणा              | जम्बूश्वश् <u>र</u> ः    | Ę                          | ,,               | श्रेष्ठी                 | <i>२९५,</i> <b>२</b> ९६        |
| जर                  | वसुदेवपुत्रः             | २६०                        | जिणदासी          | सार्थवाहपत्नी            | <b>२९</b> ४                    |
| जरासंघ              |                          | ,८३,९९८,९१९,               | जिणदेव           | श्रेष्ठि <b>पुत्रः</b>   | 998                            |
| २३                  | ४७,३०६,३४८,३४ <b>९</b> , |                            | जिणवा <b>लिय</b> | "                        | 998                            |
| जलणजडी              | विद्याधरेशः श्रमण        |                            |                  | सुवर्णकारः               | <b>२</b> ९६, <b>२९</b> ७       |
|                     |                          | ३ <b>१०</b> - ३१३,३१९      |                  | उद्यानम्                 | <b>२०९</b>                     |
| tor .               | - <del>(1</del> - ve     |                            |                  |                          |                                |

१६

| नाम                | किम् <sup>2</sup>             | पत्रम्                          | नाम                | किम् १                | पत्रम्              |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| जियमय              | राजा                          | 924                             | तालुग्घाडणि        | विद्या                | y                   |
| जियसत्त            | कौशाम्बीश                     | ३९ (टि. ६)                      | तायस               | श्रेष्ठी              | 28,28               |
| जियसचु             | कुशाप्रपुरेशः ।               | ग <b>त्रुदम</b> न-              | तिजडा              | दशत्रीवभगिनी          | २४०                 |
| •                  | अमित्रदमनेत्यपर               | -                               | तिणपिंगु           | राजा                  | 966                 |
| ,,                 | अवन्तीश                       | ३६,४९                           | तिपुर              | नगरम्                 | ३२८                 |
| "                  | कौशाम्बीशः                    | 7,5                             | तिमिसगुद्दा        | वैताव्यस्था गुह       | 9<4,389             |
| "                  | चम्पेशः अमित्रदः              | मनेत्यपरनामा ५४                 | तिरिक्खमणी         |                       | 968                 |
| "                  | मृगुकच्छेश.                   | ७४                              | तिरिक्खरणी         | ,,                    | 48                  |
| ,,                 | गजपुरेश                       | ረዓ                              | तिल <b>य</b>       | राजा                  | ३३७ (टि.१)          |
| *,                 | विजयस्वे <b>टेश</b>           | 929                             | _ 11               | 7 क्ष                 | ે રૂપ પ્            |
| "                  | वीतशोकेश:                     | ৭৬४                             | तिलवस्थुग          | स <b>न्निवेश</b>      | १९५,१९६             |
| "                  | इन्द्रपुरेश                   | २३७                             | तिलोत्तमा          | अप्सर                 | १३०,३३ <b>२</b>     |
| "                  |                               | - <b>२</b> ७०,२७३, <b>२</b> ७४, | तिबिद्ध }          | वासुदेव २७            | ६,२७७,३११-३१५       |
| ,,                 |                               | २७९                             | तिबिद्धु 🕽         |                       |                     |
|                    | भहिलपुरेशः                    | २८६,२८७                         | तिसार              | दशमीववैमात्रय         |                     |
| *1                 |                               | ,२९७,३४८–३५०                    | तिसेहर             | विद्याप <b>रेश</b>    | २४५,२४६             |
| 73                 | साकेतेश                       | 300,308                         | तु <b>ब</b> रु     | देवजाति               | १२७,१३०             |
| ः,<br>जीवजसा       | राज्ञी                        | ११८ ११९,३६९                     | तेंदुअ             | हस्ती                 | २१४–२१६             |
| जीवतसामि           | तीर्थंकरमूर्तिः               | 110 115,445<br>49               | तोयधारा            | दि <del>कु</del> मारी | १५९                 |
| जायतसाम<br>जीवसामि | Character.                    | ६ <b>१</b> (टि ८)               | तोसछि              | नगरी                  | ६३                  |
|                    | ,<br>श्रमण                    | 964-967                         | ı                  | ध                     |                     |
| जुगधर<br>जोङ्गपहा  | राजी                          |                                 | र्थभणी 💮           | विया                  | ৩                   |
|                    | रामा<br>विद्याध <b>र</b> राजी | ३१३ ३१४,३२३                     | <b>थिमिय</b>       | नृतीयो दशार           | ७७,३५८              |
| जोड्माङा           |                               | <b>३</b> 90,३9३                 | विभियमागर          | राजा                  | 378,376             |
| जोइवण              | वनम्                          | ३१६,३१७,३१६                     | ļ                  | व्                    |                     |
| जोइसाक्य           | देवजाति                       | 930                             | ' दक्ख             | राजा                  | २७५,२७६             |
|                    | ਣ                             |                                 | 1)                 | 77                    | ३५७                 |
| टंकण               | जनपद                          | 986,943                         | द्द <del>विस</del> | श्रमण                 | YS,                 |
|                    | ड                             |                                 | द्रधरम             | इन्यपुत्र             | <b>२</b> ४,२५       |
| डंडवेग             | विद्याधरराजपुत्र              | ર્ક્ષ                           | 11                 | श्रमण                 | ४९                  |
| हिं <b>भगस</b> म्म | दृत                           | ३४९,३५०                         | ••                 | देन-                  | १७१                 |
|                    | त                             |                                 | "                  | धातकीखण्डपश्चि        | मार्दे तीर्थंकर २२३ |
| तक्खमिछा           | नगरी                          | १८६,१८७                         | दृढधिति            | श्रमण                 | ४९ (टि १)           |
| वमतमा              | सप्तमनग्क                     | २७८                             | दढनेमि             | समुद्रवित्रयपुत्र     | ပ်ပ                 |
| तमतग               | श्रेष्टिपुत्र                 | 138,936,980                     | द <b>रपह</b> ारि   | उपाध्यायः             | ₹€                  |
| तंबकल              | <b>हस्ती</b>                  | ३३४                             | दढरह               | राजपुत्र              | 99४ (हि. ३)         |
| तबच्छ              | देव                           | ₹ <b>₹</b> % !                  |                    |                       | 13,336,335,380      |
| तामलिसी            | नगरी १४,६                     | 9,62,984,340                    |                    | राजपुत्र.             | ११४ (डि. ३)         |
| तारग               | 15                            | २१३,२१६,२१७                     | दढबिसि             | श्रमणः                | ४९ (दि. १)          |
| तारा               | राजी                          | २३५,२३८                         | दुढब्बय            | ,,,                   | 85                  |
|                    |                               | 1                               |                    | 77                    | ~ •                 |

| -                   | A 9                  |                        | -                              | किम् ?                  | पत्रम्                         |
|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| नास                 | किम् <sup>१</sup>    | पत्रम्                 |                                |                         | 368                            |
| -                   | गोपः<br>             | २६९,२७८                | दु <b>प</b> य                  | राजा<br>सञ्चल           | 38,C0                          |
|                     | ऋषभवंशीयो            | •                      | <b>दु</b> प्पस <b>ह</b>        | राजपुत्र                | 908                            |
|                     | उपाध्याय.            | <b>२३</b> ०            | दुमरिसण                        | राजा                    | 7 <b>5</b> 8                   |
|                     | विद्याधरराजपु        |                        | 1)                             | ,                       | 9ux (हि. ५)                    |
|                     | सार्थवाहपुत्र        | <b>3</b> 39            | दुमविसण<br><del>च्यारे</del> ण | ,,<br>ਸਰਵਾਕ             | 98 (15. 4)                     |
| दंतमहण              | श्रमणः               | <b>३३५</b>             | दुमसेण                         | युवराज                  | 9७४ (टि ३)                     |
|                     | राजा                 | ३६४,३ <b>६</b> ५       | "                              | राजा                    | २९३,२९७                        |
| इमघोस               | ,,                   | <b>८०,११४,३६४,३६</b> ५ | दुम्सुह                        | दासः<br>दशशीववैमात्रेयो |                                |
| _                   | वणिग्                | <b>३९५</b>             | दुसार                          |                         |                                |
|                     | प्रतिवासु <b>देव</b> | ३२५,३२६,३३८            | दूसण                           | दशप्रीवभागिनेय          | ۷ <b>۹۲</b> , ۲۹۹              |
| दसग्गीव             |                      | २४०                    | देवई                           | धस्मिछपत्नी<br>         |                                |
|                     | नगरम्                | 83                     | ٠,                             | बसुदेवप <b>ल</b> ी      | 9 <b>८,८</b> २,९८,             |
|                     | राजा रामपित          |                        |                                |                         | ३६८,३६९                        |
|                     | अन्धकवृष्णिए         |                        | देवक                           | 1 4,                    | <b>₹</b> ६/<br>१-४             |
| दहरह                | राजपुत्र             | 998                    | देवकुरा                        | <i>चेत्रम्</i>          |                                |
|                     |                      | २३०,२४५,२४६,३६५        |                                | श्रमण                   | રક્ષ<br>૨૪५ ( ટિ ક)            |
| दामोयर              | <b>इ</b> ंग्ला       | 96,60-6 <del>3</del>   | ľ                              | नगरम्                   | •                              |
| दारग                | सार्थि               | ८१ (हि. ५)             | देवदत्त                        | अभिन                    | न्द्र <i>ा</i> ,न्द्र <b>ः</b> |
| दारुग               | ,,,                  | 96 c3,62,56            |                                | ग्रामञ                  | 963,983,988                    |
| <b>द</b> ारूण       | शा <b>करिक</b>       |                        | देवपुत्त                       | मखरथापरनाम              |                                |
| दाह                 | चौर                  |                        | द्वयदिण्ण                      | त्राह्म <b>ण</b>        | <b>३</b> ९                     |
|                     | क्षेत्रम्            | २३५,२८७,३१०,३१९        |                                | उद्यानम्                | ३२ <b>९,३२</b> २               |
| दाहिणभरह            | <b>)</b> )           | १५३                    | •                              | विद्या <b>यर</b> गञ्जा  | २४०                            |
| दाहि <b>णरुयग</b>   | पर्वत                | 980                    | 3                              | नगरम्                   | <b>१८२ ( हि. २ )</b>           |
|                     | प्रद्युम्नस्यापर्न   |                        | देवानंदा                       | राजी                    | ३३४                            |
| दिति<br>-           | रार्जा               | 964,918,966            | द्विल                          | र्निमित्तिकः            | २३१                            |
| दितिपद्याग          | तीर्थम्              | १९३                    | देवी                           | राजी                    | 3 & €                          |
| दिसचूछ              | विद्याधरेश.          | ३३०                    | ,<br>}                         | ध                       |                                |
| दिबायर              | देव.                 | १९२,१९३                | श्रण                           | सार्थवार                | ष्कृष्य                        |
| दिवायर <b>देव</b>   | अमिततेजसः            | : सामन्तः ३१८          | ,,                             | राजपुत्र                | 908                            |
| दिवायरप्पभ          | ,,                   | <b>३</b> 9८            |                                | वणिकपुत्र               | ३३८                            |
| दिवितिखग            | नगरम्                | २३१,२४५                | धणअ                            | दुर्गपाल                | <b>६</b> 9                     |
| विम्बच्             | देव.                 | ३२४                    | धणद                            | इ+य∙                    | २६                             |
| दिसापो <b>क्खिय</b> | तापसजातिः            | 9 હ                    | , 1,                           | देव                     | ۷۰                             |
| दिसासंवाह           | म्राम-               | 98'4                   | वणद्त्र                        | सार्थवाह.               | ११२                            |
| दीवसिंह             | नैमित्तिक'           | <b>૨</b> ૧૭            |                                | वणिक्                   | ३ <b>३</b> ३                   |
| दीहवाहु             | राजा                 |                        | धणदत्ता                        | सार्थवाही               | २७                             |
|                     |                      |                        | धणदेव                          | सार्थवाह                | ५९,६०                          |
| दुज्जोहण            | 2)                   | <b>८३,</b> ९३,९४       | anda                           | 411416                  | ممام فوو                       |

| 16                  | 7                                | BANG . BO. CAL |                    | #1                                     | Lastine                    |
|---------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| नाम                 | कि <b>म्</b> <sup>2</sup>        | पत्रम्         | नाम                | किम् १                                 | पत्रम्                     |
| धणपुंजत             | चौरः                             | 88             | धन्मिल्रचरियं      | प्रन्थ.                                | २७                         |
| घणमित्र             | श्रेष्ठी                         | 998            | धरण                | सप्तमो दशार-                           | ७७,३५८                     |
| ,,                  | वैश्यः                           | १९७            | 2,                 | नागेन्द्र                              | 9६३,9९२,२५२,               |
| "                   | वणिक्                            | २५७            |                    | २६२,२६४,३०५                            | ५,३०६,३१८,३२९              |
| भ्रणवति             | सार्थवाहः                        | ६९,६२          | धरणिजढ             | बाह्मण                                 | ३२०                        |
| धणवती               | विद्याधरी                        | ३६७,३६८        | धरणिसेण            | राजपुत्र.                              | ३३४                        |
| धणवय                | राजा                             | ३६४            | धाइसंड }           | द्वितीयो द्वीपः                        | ११०,१७१,१७३,               |
| धणवसु               | सार्थवाहः                        | २७,७२          | धायइसंड 🖇          |                                        | ,३२६,३३४,३३६               |
| ,,                  | सार्थवाहपुत्र                    | ५९             | धारण               | वणिग्                                  | <i>२९५</i>                 |
| "                   | 1,                               | ६२             | धारि <b>णी</b>     | जम्बूमाता                              | <b>૨</b> ,૨ <b>૫</b>       |
| ,,                  | वणिक्                            | <b>३</b> ३३    | ty                 | पोतनपु <b>रेश</b> पर्ला                | 90                         |
| भणसिरी              | जम्बृश्वश्रृ <sup>.</sup>        | Ę              | 3,                 | कुशामपुरेशराजी                         | <b>२७</b>                  |
| 2)                  | सार्थवाहपन्नी                    | 88-42          | "                  | केशाम्बीराजपक्री                       |                            |
| 11                  | गाथापतिभार्या                    | 49             | ,,                 | उज्जयिनीराजपत्नी                       |                            |
| ,,                  | थम्मिहपर्का                      | 90             | 11                 | <b>मृगुक्च्छेशप</b> त्री               | 40                         |
| 33                  | वसुदेवपक्षी                      | 986,262,360    | ,,,                | गजपुरेशपत्नी                           | ८९                         |
| ,,                  | राजपुत्री                        | ३२८            | 5)                 | जनकराजपत्नी<br><del>जनकराज</del> पत्नी | 289                        |
| ,,                  | देवी                             | <b>३</b> २८    | 51                 | मथुरेशपत्नी<br>——————                  | २८४                        |
| भविजया              | दरिदपुत्री                       | 949            | )1<br>D.D          | सुमेरुराजप <b>र्ला</b>                 | 306                        |
| <b>अञ्चत</b> रि     | सार्थवाह                         | २३५~३३७        | <b>धि</b> निवर     | श्रमण                                  | <b>३३६</b>                 |
| धस्म                | पश्चदशस्तीर्थकर <sup>.</sup>     | 936            | धितिसेणा           | विद्या <b>धर्रा जपश्ली</b>             | <b>\$</b> \$ <b>x</b>      |
| धम्मधोस             | चारणश्रमणः                       | ६८             | <b>धुधुमार</b>     | राज।<br>-                              | 966                        |
| धरमचक               | धर्मचकम्                         | ३४१            | <b>भूमके</b> उ     | देव'                                   | ८४, <b>९१,९</b> ३          |
| धम्मच <b>क्</b> वाल | तपीविशेष:                        | ३२६            | ,,,                | विमानम्                                | 49                         |
| धम्मदास             | श्रमण                            | 88             | धूमसिह  <br>धूमसीह | विद्याधर्                              | 935,980,940                |
| धम्मनंद             | चारणश्रमण                        | <b>२५७</b>     | 8,4416)            | न                                      |                            |
| धस्मपिश             | श्रमण:                           | ४९             | नगाई               | राजा                                   |                            |
| धम्ममिष             | सार्थवाह-                        | ३३१            | नस्थियवाय          | मतम्                                   | <i>૭</i> ૮<br>૨ <i>૭</i> ५ |
| धम्मरह              | श्रमण.                           | ४९             | नंद                | नगर्<br>चारणश्रमणः                     | 928                        |
| **                  | ,,                               | ৬৮             | •                  |                                        |                            |
| 3,                  | श्रेष्ठिपुत्रः                   | 998            | "                  | सूपकार<br>गोपः                         | २ <b>११,२१३</b>            |
| "                   | चारणश्रमण.                       | २५७            | ,,<br>नंद्रण       |                                        | ३६९,३७०<br>३६              |
| "                   | श्रमण                            | २८६            | गद्भव              | अमात्यपुत्रः<br>वणिक्पुत्रः            | ₹ <b>5</b><br>₹₹८          |
| **                  | ,,                               | <b>३</b> २३    | ,,<br>नंदणगिरि     | श्रमण.                                 | ३२८                        |
| धस्मिछ              | तापसपुत्र                        | 323            | नदणपुर             | नगरम्                                  | ३ <b>२८</b>                |
| चिमसञ्ज             | <b>सुरेन्द्रदत्तसार्थवाह्</b> यु |                | नं <i>द्</i> णवण   | रवतासके वनम्                           | ७७,८३                      |
|                     |                                  | 42-44,46,46,   | ,,                 |                                        | ,१७०,२९८,३२४               |
|                     |                                  | ,७०,७२-७४,७६   | ))                 | ,,                                     | <b>૨</b> ૂ૫ (હિ. ફ)        |
| "                   | समुद्रदत्तसार्थवाहपु             |                | "                  | "<br>मेरुसत्कं वनम्                    | 355,335                    |
|                     | -                                |                |                    | •                                      |                            |

राज्ञी २८७ नाइला राष्ट्रीढपनी **२१-२**३ ,, नंदावस प्राणतकल्पे विमानम् देवजाति Ęų ३२४ नाग नदिग्गाम मामः सिनवेशिक्ष १७१,९७३,९७४ देवमन्दिरम् ६५,८०,८9,३०७ नागघर नंदिघोसा राष्ट्रीढः 39 शिला नागद्त सार्थवाहपुत्र. Ę٤ नंदिणी राज्ञी २८७ ,,

धम्मिलप्रती **६५,६६** नागद्शा **नंदिभू**ति ब्राह्मण ३२० गाथापतिभार्या २८३ नंदिमिस गोप. ३३४ नागदिण्णा सार्थवाहपर्वा Ęυ नंदिवच्छ ग्रक्ष 389 नागपुर नगर्म ३३८ नंदिवद्धण श्रमण 64

नंदबद्धण त्रमण ६०० नागराय हेत्र १२५,१६६,२५२ नंदिबद्धणा दिकुमारी १६० नागवसु सार्थवाह. ५५ नंदिसेण ब्राह्मणपुत्र. ११४,११५,११७,११८ नागसिरी गाथापतिपुत्री १८४ ,, राजपुत्र ३३३,२३३

नागसेण वणिग् २३२,२३३ ,, 1 8 £ € नागाहिद धरणेन्द्र 368 ,, " नंदिस्सर ) ८७,४०.१५३, नाभिंद 44 अष्टमो द्वीप नंदीसर १७१,२३६,३२८ : नागी नागकुमारदेवी \$00

नंदुत्तरा विक्रुमारी १६० नामि कुलकर १५८,१५९,१६१, निम एकविशस्तीर्थकर १११.२१४ कुलकर १५८,३०४ १६२,२७१,३०९,३४८ नाभेय आग्रसीर्थकर ३१९

,, विद्याधरेश, १६३,१६४,१७८,१८६ नास्य देव १२७,१३० ,, राजपुत्र ३०८ , प्राध्यायः १८९-१९३ नमुद्दे युवराजः ७९ ,, प्रामेश १९३

, पुरोहित १२८-१३१ ,, शासश १९३ नयणचढ विद्याधरेशः २६४ नारय-सामि नारदः ८०,८३-८५,९१,९३, नयरतिखय ,, ३३७ ९४,९६,१०८,३२५,३५७,३६६

नरगिरि राजा ३५७ निषालोय नगरम् नरसीह विद्याधरेश. ३५० निश्वासिया दिदपुत्री १७२-१७४,१७६ नकदाम वणिक् 958,754 निय श्री नदी ३३८

नछपुत्त राजा ₹5,5 निसुंभ विद्या 954 नलिणकेर ३३१ ,, निस्तिरीय-) ब्राह्मण. 993 निक्रणसह नग∢म् ९२ गोयम

निर्हणियुम्म अच्युते विमानम् २६१ निरूपसत्तु राजा २८६ निर्हणियम नगरम् १७८ निर्हणस्ति स्वरोधेरेशः १८०

निर्छणी महाविदेहे विजयः २६१ नीलकंठ विद्याधरेशपुत्रः १८०,९८९, मिल्रिणीसह नगरम् ९२ (डि. ३) २०१,३०८

| **                 |                       | वसुरेबहिण्ड्य           | वर्गतान     | विशेष        | नाम्रा–                | [ परिक्रिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गाँभ               | किम् १                | प                       | त्रम्       | गम           | किम् <sup>१</sup>      | The state of the s |
| नीखनि ह            |                       |                         | 1           | मिणी         | नर्तकी                 | पत्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गीछञ्जस            |                       | 146-969,262,2           | €o erf      | <b>छमस्य</b> |                        | १८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>गीकंब</b> णा    | विद्याधरराज           | पत्नी १८०,१             |             |              | 4 14G.                 | 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "                  | *,                    |                         |             | ्र<br>चसामि  | <b>कृष्णपुत्रः</b>     | 64,59-900,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गीलंघर             | विद्याधरेश:           | •                       |             | बसिरि        | ) - 3                  | १०५,१०६,१०८,<br>११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वीक्ष्यंत          | पर्वतः                | 96                      |             | नदी संग      | म प्रदेश.              | २६४ (पं. २५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नेगमेसि            | देव                   |                         | ु पंच       | यम           | कृष्णस्य शङ्क          | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मेमि               | द्वाविशस्तीर्थव       |                         |             | सयग्गीव      |                        | २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नेमिनारद           | नारद <sup>.</sup>     | 3,5                     | 1           | सम्मीव       | 29                     | २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | q                     | • •                     | परि         | रूव          | कुलकर-                 | 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>पंसुन्</b> छिग  | विद्याधरनिकार         | <b>रः</b> १६            | 1           | ाणुओग        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>पंजुक्</b> छिमा | । विद्या              | 9 6                     |             |              |                        | १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पह                 | नगरम्                 | <b>ર</b> ધ              | 1           | तेका 🕽       | शय्यापालिका            | दासी २९९,२२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पड्डाण             | ,,                    | 15                      |             | रा -         | अम्बधात्री             | 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पंडमनाह            | राजपुत्रः             | יט                      |             |              | राजा                   | ११४,३६४,३ <i>६५</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| परमरह              | वीतशोकेश              | २३,२४                   |             |              | विद्याधरनिकाय          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **                 | हस्तिना <b>पुरेशः</b> | 924                     | 1           |              | विद्या                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21                 | मिथिलेश               | २३६,२३ <i>७</i>         |             |              |                        | 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,,                 | कोल्लयरपुरेशः         | ३५६,३५८,३६०             |             |              | ),<br>धरणेन्द्र        | 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19                 | राजा                  | \$\$¥,2¢4               | ł           |              | -                      | <b>4</b> 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पउमस्या            | राजपुत्री             | र ५०,२६ <b>२</b><br>३२९ | l           |              | ,,                     | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पंडमंसिरी          | जम्बूपर्का            | 4 7 7                   | पक्लास      |              | ,,<br>विद्या <b>९२</b> | <b>१५</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "                  | धम्मिल्राजपर्ल        | ,                       |             | •            |                        | 58,88-900,90C,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,                 | सार्थनाहपङ्गी         |                         | पभंकर       | 7            | ारक, १६४,५३<br>≃सरी    | ४०,३०८,३२९,३३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "                  | वकवर्तिभार्या         | 299                     | पभव         | •            | नगरी                   | ₹90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "                  | विभिक्पक्षी           | २३१,२३२,२३९             | 794         |              | जम्बूशिष्यः राज        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,,                 | वसुदेवपञ्जी           | २९६                     | -           |              |                        | <b>v-</b> 90,92-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पडमसेजा            | जम्बूप <b>न</b> ी     | ३६०,३६७                 | पभाक        |              | अमितवेजसः सा           | मन्तः ३१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पंडमा              | राजपुत्री             | Ę                       | पभावा       | _            | प्रतिहारी              | 36∘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पडमाबई             | भिमहराजप <b>नी</b>    | ३२१,३२२                 | पभावत       |              | विद्याधरराजपञ्जी       | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                  | कुष्णप <b>की</b>      | ६९,७०                   | 73          |              | <b>वसुदेवप</b> नी      | ३०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,,                 |                       | 96                      | ,,<br>पंभास |              | तीर्थम्                | ३५१,३५२,३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ".<br>पंडमावती     | नश्चनपद्धा २०४        | -२०४,२८२,३६७            | प्रमुख्य    |              | तायम्<br><b>यनम्</b>   | 4,986,380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1041401            | जम्बूखश्रू:           | Ę                       | पथाग        |              |                        | १८६,२२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *)                 | दिकुमारी              | 940                     |             | '            | तीर्यम् नगरम्          | ¥₹,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>71</b>          | सार्थवाहपत्नी         | 398                     | पयावह       | á            |                        | 952,952,2=4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31                 | वसुदेवपनी             | ₹५६,३५८-                | _           | 4            | ।।तनपुरशः २७६          | ,२४७,३११–३१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "                  | वणिक्पकी              | 360,360                 | 1)          | ة<br>2 ست    | क्षराजापरनाम           | ३५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पंचिमिनिकेष        |                       | २९६ (हि. २)             | पयावहर      |              | मि <del>ति</del> कः    | ₹४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -                  | ••                    | 394,394                 | परमभा       |              | <b>मिं</b> :           | ¥\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                       | ३१७,३३८                 | पकासग       | म प्र        | <b>म</b> ः             | २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| नाम              | किम् ?                              | पत्रम्              | नाम                   | किम् ?                          | <b>पन्न</b> स्         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| पकासपुर          | ष्रासः                              | 998                 | पीइकर                 | प्रैवेयके विमानम्               | २५७,२५८                |
| पश्चम            | दास.                                | ३१                  | ,,                    | राजा श्रमणश                     | २५८ (हि. इ.)           |
| ष्वण             | राजा                                | १५७ ( हि. ३ )       | पीइंकर                | 9                               | २ <b>५</b> ४           |
| पवजवेग           | सचिव.                               | 933,933             | पीइबद्धणा             | विद्याधरराजपकी                  | 146                    |
| "                | विद्याध <b>रेश</b> ः                | २ १ ५               | पीढ                   | राजपुत्रः                       | 944                    |
| 35               | राजपुत्र.                           | ३३०,३३१             | पीतिकर                | चारणश्रमणः                      | <b>२२३</b>             |
| पवजबेदा          | तापसी                               | 323                 | "                     | राजा श्रमणश्च                   | १५८ (हि ६)             |
| पच्चक्र          | विद्या                              | 968                 | पीतिंकर               | "                               | <b>२५</b> ९            |
| व <b>ब्दप्</b> य | विद्याधरनिकाय                       | 964                 | पीतिदेव               | ,,                              | २२३                    |
| पटवय }           | उपाच्यायः                           | 50 - 90 - 31e.a     | पीतिमती               | राज्ञी                          | 143                    |
| पडवया ∫          | ७५१ ऱ्यापः                          | <b>1</b> ९०–१९३,३५७ | पुक्खरद्ध             | क्षेत्रम्                       | <b>ર</b> ર ૧           |
| पसंतवेग          | चारणश्रमण.                          | ३९८,३००,३०५         | पुक्खरवर              | (و                              | ३२८,३३६                |
| पसम्बद्          | राजर्षिः                            | १६–२०,२६            | पुरुखखवती             | विधाधरराज <b>पर्का</b>          | 274                    |
| पसेणइ            | कुलकरः                              | १५८,१६१             | पु <b>ढ</b> य         | विद्या <b>धरेख</b> ः            | <b>२११,</b> २१२        |
| पहंकर            | राजा                                | <b>२२</b> १         |                       | २ १ १                           | r, <b>२१६,३६</b> ४,३६५ |
| पद्दंकरा         | नगरी                                | १७७,२५७             | पुंडरगिणी             | वापी                            | ₹¥0                    |
| "                | सार्थवाहपत्नी                       | . ३३१               | 73                    | राज्ञी                          | २८१                    |
| पहरणावरणि        | विद्या                              | ३१८                 | ,,                    | दि <del>कु</del> मारी           | 940                    |
| पद्दसियसेण       | विद्याध <b>रराजपुत्रः</b>           | 9 9 2               | "                     | नगरी                            | 149,908                |
| पहु              | प्र <b>भवलपुश्रा</b> तः             | ى ي                 | पुंडरिगी              | दिकुमारी                        | 9६० ( हि. ३ ,)         |
| पाणय             | दशमः कल्पः                          | ३२४                 | पुद्धा                | वसुदेवपन्नी २१३                 | ,२१७,२८२,३६७           |
| पाछय             | विमानम्                             | 9 6 0               | पुष्णचंद              | राजपुत्रः                       | २५४,२५५,२५५            |
| पिगछा            | शुनी                                | د٩,٩٠               | पुण्यभद्              | <b>चै</b> लम्                   | 15                     |
| "                | <b>पुरो</b> हितप <b>न्नी</b>        | २५३                 | "                     | श्रेष्ठिपुत्र                   | د٩,٩٥                  |
| विष्यकाय         | या <b>ज्ञवल<del>्य</del>यपुत्रः</b> | 949-943             | >>                    | राजा                            | <i>३५५</i>             |
| पियंगुपदृष       | नगरम्                               | 984                 | पुण्णास               | उपाध्याय                        | २०१,२०२                |
| पियंगुसुंदरी     | वसुदेवपत्नी                         | २६५,२८१–२८३,        | पुष्कक                | अच्युते विमानम्                 | २६१                    |
|                  | २८८- २९०                            | ,306,300,360        | पुरफक्डा              | विद्या <b>धर</b> राजप <b>ली</b> | २४०                    |
| पियदंसणा         | गणिणी                               | ९०                  | पुष्पकेउ              | चक्रपुरेशः                      | २१९,२२०                |
| 7)               | थेष्ठि <b>पुत्री</b>                | 998                 | **                    | विजयपुरेशः                      | २८४, <b>२८५</b>        |
| "                | वापी                                | ३३०                 | ,,                    | नगरम्                           | २८७                    |
| 11               | वसुदेवपक्षी                         | ३६७                 | "                     | चारणश्रमण.                      | <b>₹9</b> %            |
| पियमती           | राशी                                | <b>ξ</b> 9          | पुष्पच्छा             | राज्ञी                          | २८७                    |
| वियमिश्वा        | 1)                                  | <b>₹₹₹,₹₹</b> €,₹₹९ | पुष्फदंत<br>पुष्फदंता | राजा<br>राजी                    | २८७                    |
| पियसेणा          | "                                   | 332                 |                       | राज्ञी<br>राज्याकी              | <b>२</b> ९५,२२०        |
| पिइद्धय          | राजा                                | 340                 | "                     | राजपुत्री<br>राज्ञी             | २८४–२८६                |
| पिहियासव         | श्रमणः                              | २५८                 | "<br>पुष्फमाका        | राज्ञा<br>दिकुमारी              | २८६                    |
| "                | "                                   | 123                 | पुष्फवती<br>-         | एकुनारा<br>सन्नी                | 945                    |
| <b>पीड्</b> कर   | "<br>उद्यानम्                       | २७३                 | पुण्यसिरी             | रासा<br>श्रेष्ठिप <b>क्षी</b>   | <b>RCX</b>             |
|                  |                                     | 1.4                 | B. until              | -110.1411                       | 45                     |

| नाम                                  | कि <b>म्</b> ?                         | पत्रम्       | नाम                | किम् ?                      | पत्रम्                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| पुरंगम                               | <b>भागेज्ञः</b>                        | 986,989      | वंश्वमती           | वसुदेवप <b>नी</b>           | २७९-२८३,                   |
| पुरस्किम-}<br>अवरविदेह               | धातकीसण्डीयं क्षेत्रम्                 | 759          | همت                | _                           | २८८,३०६,३६७                |
| अवस्यवद्व <i>ः</i><br>पुरस्थिमक्ष्यग | पर्वतः                                 | 950          | वं <u>श्</u> रसिरी | श्रेष्टिनी<br>अनुगर         | २ <b>७९</b><br>•~c         |
| पुरिमता <b>रू</b>                    | अयोष्यायाः <b>शा</b> खापुरम्           |              | षटवर<br>बब्बरी     | जनपद.<br>नर्तकी             | 986<br>226                 |
| दुरिसपुंडरीय                         | बाधुदेवः                               | 280          | वंभाष <b>ः</b>     | <del>गतका</del><br><b>१</b> | ३२ <i>५</i><br><b>१</b> ६५ |
| पुरिसपुर<br><u>पु</u> रिसपुर         | नगरम्                                  | 309          | वंभदश<br>वंभदश     | उपाध्यायः                   | 147<br>947,993             |
| पुरिसाणं <b>द</b>                    | विद्याधरेशः                            | ` <b>६</b> ८ | वंभकोग<br>-        | पश्चमो देवलोकः              | 3,74,9 <b>5</b> 5,         |
| पुरिसुत्तम                           | वासुदेवः                               | २६५          | 4.10(.)            |                             | २६१,२८७,३३६                |
| पुरुहृय                              | विद्याधरः                              | 383          | बंभवडेंसय          | पश्चमकल्पे विमानम्          |                            |
| पुछिण                                | राजा                                   | ३५७          | वंभिंद             | पश्चमकल्पेन्द्रः            | २०,२५,२८७                  |
| पुरुवक                               | "                                      | 944          | वंभिङ्जा           | भूमणी<br>श्रमणी             | २८८<br>२८८                 |
| पुष्वविदेष्ट                         | धातकीखण्डे क्षेत्रम्                   | 909          | वसी                | ऋषभदेवपुत्री श्रमण          |                            |
| ***                                  | जम्बृद्वीपे क्षेत्रम् ३२४              | .326.325     | *****              |                             | " ~ '\<br>963,966,966      |
| .,                                   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |              | बंक                | देव                         | २९९,३००                    |
| पुद्वी                               | दिकुमारी                               | 960          | बलकृड              | मेरो शिखरम्                 | 399                        |
| "                                    | राज्ञी                                 | 338          | बलदेव              | वसुरेवपुत्रः                | ٥٧,٤٩٥,٥٧                  |
| <b>पुड्</b> बीप <b>ड्</b>            | राजा                                   | 340          | "                  | पर्वतः                      | ₹9 <b>₹</b>                |
| पुड्वीसेणा                           | राज्ञी                                 | 338,334      | ,,,                | त्रिपृष्टबृहद्भु            | ₹1 <b>₹</b>                |
| पूरण                                 | अष्टमो दशार                            | 346,00       | "                  | अपराजितबृहद्धन्धु           | ₹ <b>२६</b>                |
| पूसदेव                               | वणिक्                                  | ₹9.          | वलम इ              | ऋषभवंशीयो राजा              | 309                        |
| पूसमित्र                             | ,,                                     | ર ૧ ૬        | ,                  | श्रमण                       | ₹98                        |
| पो <del>रसक</del> पाछ                | राजा                                   | १७६          | बलविरिय            | ऋषभवंशीयो राजा              | ₹∘9                        |
| पोक्ख <b>ळाव</b> ई                   | विजयः जम्बूद्वीपे क्षेत्रम             | २३,          | बरुसीह             | राजा                        | ३०८                        |
|                                      | १७१,१७७,३२१,३३३                        | ,३३५,३४४     | ,,                 | विद्याधरपुत्रः              | રૂપવ                       |
| ,,                                   | नगरी                                   | ७८,३५१       | बलाहगा             | दिकुमारी                    | 949                        |
| पों <b>डर</b> गिणी                   | ,, २३,९७९,                             | 908,906,     | बर्छि              | विद्याधरेशः                 | ₹४•                        |
|                                      | १७७,३२१,३३३                            | ,३३५,३३७     | वहस्सह             | त्राह्मणः                   | 993                        |
| पोम्मसिरी                            | એષ્ટિપર્સી ૮૧                          | (टि३)        | बहस्सतिसम्म        |                             | 960                        |
| <b>पोषणपुर</b>                       | नगरम् १७,१८,२०,                        | १८९,२५५,     | बहुकेसमंदिय        | नगरम्                       | <b>ર</b> ३९                |
|                                      | ,२९५,३११,३१४-३१६                       | ,३५३,३५४     | बहुरय              | <b>प्रामखा</b> मी           | 983                        |
| पोयणासम                              | कृत्रिममाश्रमनाम                       | 96           | बहुरूव             | नटः                         | <b>२</b> ९२                |
| पोरागम                               | पाकशास्त्रम् २११                       | २५९,३५२      | बहुरूवा            | विद्या                      | 148                        |
|                                      | ् फ                                    |              | बहुका              | सार्थवाही                   | 98                         |
| फागुनंदी                             | गोपः                                   | २९७          | बहुस्सुय           | मर्ऋी                       | ₹9•                        |
| <b>फु</b> ळिंगसु <b>र</b>            | <del>অশ্ব</del> :                      | 955,200      | बारगा              | द्वारिका नगरी               | ८२                         |
|                                      | ্ৰ                                     |              | बारवती             | नगरी                        | \$3,03,00                  |
| वं घणमोय <b>णी</b><br><del>•</del> ं | विद्या                                 | 396          |                    | ८४,९ <b>३,</b> ९४,९७,       |                            |
| बंधु                                 | उपसेनपुत्रः                            | 999          | बाङचंदा            | वसुदेवपनी २५१,३             | १६४,२६५,२६७                |

| नाम               | किम् ?              | पत्रम्                                   | नाम                          | किम् <sup>2</sup>          | पत्रम्                    |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| बाहुबछि           | ऋषभदेवपुः           | ाः १६२–१ <i>६</i> ४,                     | भरुयब्छ                      | नगर्भ्                     | VV                        |
|                   |                     | १८६-१८८,२७४                              | भवदत्त                       | राष्ट्रीढः श्र             | मणक्ष २०,२१,२३            |
| विंदुसेण          | राजपुत्रः           | ३२०-३२३                                  | भवदेव                        | •                          | ., २०–२३                  |
| विहीसण            | वासुदेवः            | <b>ঀ</b> ७५                              | भागवउ                        | धर्म                       | ४९                        |
| <b>बु</b> द्धिसंग | राजपुत्रः           | <b>९८,१००-१०</b> ४                       | भागीरहि                      | सगरचकिप                    | त्रिः ३०४,३०५             |
| बुद्धिसेणा        | गणिकापुत्री         | २५९,२६०                                  | भागीरही                      | गङ्गानदीना                 | म ३०५                     |
| <b>बु</b> ह       | विद्वान्            | १८२,१ <b>९</b> ३–१९५                     | ,,                           | विद्याध <b>रेश</b> प       | ानी ३५१,३६८               |
|                   | भ                   | •                                        | भाणु                         | श्रेष्ठी                   | 933,988,940,943           |
| भगवयगीया          | प्रन्थ <sup>.</sup> | цn                                       | ,,                           | राजा                       | ३५७                       |
| भइ                | मार्थवाह            | २१%                                      | भाणु }                       |                            |                           |
| 23                | राजा                | ३५७                                      | आणुकुमार 🕽                   | कृष्णपुत्रः ९              | ४,९६,९०५–१०७, <b>९</b> ०९ |
| भहग               | महत्तर -            | ८९                                       | भाणुदे <b>व</b>              | अमिततेजस                   | . सामन्तः ३१८             |
| 33                | महिषः               | २६९,२७०,२७३,२७४,                         | भाणुष्पह                     | असि नतेजस                  | सामन्त. ३१८               |
| _                 |                     | २७८                                      | भाणुवेग                      | "                          | ३१८                       |
| भ <b>दमि</b> च    | सार्थवाहः           | २५३,२५५                                  | भाणुसेण                      | "                          | ३१८                       |
| भइमित्रा          | वसुदेवपत्नी         | ३५५,३६७                                  | भामरी                        | विद्या                     | 335                       |
| भइसार             | वनम्                | र १३                                     | भारह                         | क्षेत्रम्                  | ७४,२६१,२६४,२७५,           |
| "                 | राज्ञी              | 999,998                                  |                              | • • •                      | 323,325,326,384           |
| ,,                | श्रेष्टिनी          | १३३                                      | भगु                          | नेमित्तिक <u>ः</u>         | 955                       |
| ,,                | दिकुमारी            | 9 4 0                                    | ,.                           | पुरोहित                    | 228                       |
| **                | राज्ञी              | <b>२७५</b>                               | भीम                          | राजा<br>राजा               | 90                        |
| 37                | दीवारिकपर           |                                          |                              |                            | 964                       |
| ,,                | राजी                | इपप                                      | ''<br>भीमघोस                 | ''<br>विद्याध <b>रेश</b> ् |                           |
| भहिकपुर           | नगरम्               | १ <b>१४,२०९,२</b> ८६,३५७                 | भागवात<br>भीमा <b>डवी</b>    | अटवी                       | 37.<br>376                |
| भरष्ट             | राजा                | <b>9</b> 03                              | भीसण                         | राजा                       | 924                       |
| **                | चकवत्ती             | <b>१</b> २९,१६२,१६३,१७८,                 | भीसणा <b>डवी</b>             | अटवी                       | ८४ (डि.८)                 |
|                   | 963-966             | ,२०२,२३४,३०१,३०४,                        | भारतणा <b>डवा</b><br>भुगापुड | जटना<br>चौरः               | २० (।उ <b>.८</b> )<br>२८५ |
|                   |                     | <b>३०</b> ९,३११                          | मुमीतुं <b>ड</b> ग           | विद्याधरानिक               | •                         |
| 11                | दशरथराज             | -                                        | भूमीतुंडगा<br>भूमीतुंडगा     | विद्या<br>विद्या           | 368                       |
|                   |                     | . २४५                                    | भूय                          | देवजाति <sup>.</sup>       | 93.                       |
| भरह<br>भरहवास     | क्षेत्रम्           | 1. Dec eta esp 0.3 0.2                   | भूयरमणा                      | अटवी                       | ८४,३३५                    |
| भरहविजय           |                     | ५,२४,८५,८७,९३,१०३,<br>१,११७,१५७,१५९,१६३, | भूयस्यणा                     | ,,                         | 373,376                   |
|                   |                     | ,१८६,२०२,२३३,२३४,                        | भूयवाइय                      | देवजातिः                   | २४५,२७४,३१३,३२६           |
|                   |                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | भेसग                         | राजा                       | ۷۰٫३६४                    |
|                   |                     | ,२५८,२६४–२६६,२७६,                        | भोगंकरा                      | दिकुमारी                   | 949                       |
|                   |                     | ,३०१,३०४,३०५,३१०,                        | भोगमालिणी                    | परिचारिक।                  |                           |
|                   |                     | , <b>३२३,३२९,३३४,३३</b> ६,               | >>                           | दिकुमारी                   | 948                       |
|                   |                     | , <b>३४१,३४६,३४</b> ७,३६४                | भोगवडुण                      | श्रमण.                     | ३३५                       |
| वि०               | E vo                | **************************************   | . •                          |                            |                           |

| नाम                            | किम्?                    | पत्रम्                                        | नाम                 | किम् ?                             | पत्रम्                         |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| भोगवती                         | दिकुमारी                 | १५९                                           | मंदर                | चीरसेनानीः                         | ৩५                             |
| मोजक्ड                         | नगरम्                    | <b>۷۹,۹۷,۹۰۰</b>                              | ,,                  | श्रमणः                             | 998                            |
| भोव {                          | राजा                     | 999,३५८                                       | ,,                  |                                    | १२९ (टि. १),१६१,               |
| मोयवण्ही ∫                     | राजा                     | 11114.70                                      |                     |                                    | 1४,३२९,३३४,३४४                 |
|                                | म                        |                                               | ,,                  | राजपुत्र-<br>चौर <sup>,</sup>      | <b>२६४</b><br>११४              |
| मङ्सायर                        | राजपुत्रः                | 96                                            | मंद्रस्व<br>मंदोदरी | चार.<br>प्रतीहारी                  |                                |
| -"                             | स्थविरश्रमणः             | २ <i>५</i> ९                                  |                     | त्रवाहारा<br><b>रावणपत्नी</b>      | १८६,१८८,१८ <b>९</b><br>२४०,२४१ |
| म <b>ऊरग्नी</b> व              | विद्याधरेश <sup>.</sup>  | २७ <b>५</b><br>- १९                           | ,,<br>सम्मण         | रापणप्ता<br>वणिक्पुत्रः            | २९४,२ <b>९५</b>                |
| <b>सक्षद</b>                   | प्रतीहारमित्रम्<br>जनगरः | २८९,२९०                                       | सय                  | विद्याधरः                          | ₹ <b>४</b> ०                   |
| मगहा                           | जनपदः<br>२९.८५ १९३       | २,३,२१,२४,<br>, <b>११४,</b> २४७,२ <b>९</b> ५, | मयणवेगा             |                                    | <b>0,</b> 284,286,286,         |
|                                | ( ), ( ), ( )            | ३०५,३२०,३५०                                   |                     |                                    | 10.268,262,360                 |
| मगहापुर                        | राजगृहं नगरम्            | <b>२,१</b> ६,२०,५४                            | ,,                  | राजी                               | 335                            |
| मघवं                           | राजा                     | १८५                                           | मयरा                | विद्या <b>धरेशप</b> ली             | ३२६                            |
| **                             | चकवर्तां                 | <b>२३</b> ४                                   | <b>सयूरम्गीव</b>    | विद्याध <b>रे</b> शः               | ३१०                            |
| मंगळावई                        | विजयः १७                 | 9,329-339,386                                 | मरीइ                | दूत                                | ३११,३१९                        |
| संगळावती                       | राज्ञी                   | 9৩৩                                           | मरुदेव              | कुलकर                              | 346                            |
| सच्छ                           | राजा                     | 340                                           | मरुदेवा }           | ऋषभदेवसाता                         | १५८,१५९,१६१,                   |
| मंजुका }                       | ঘারী                     | <b>२</b> ९८                                   | मरुदेवी 🖯           |                                    | १८३,२१७                        |
| मंजुलिया ∫                     |                          |                                               | मरुमुइ              | प्रामखामा                          | १९३                            |
| मणिकंड                         | विद्याधरेशपुत्रः         | 33,7                                          | मरुभूहग             | श्रेष्ठिपुत्र १३                   | 6,934,936,968                  |
| मणिकुंडल                       | ,,                       | ३२१ (टि. १०)                                  | मरुभोइग ∫           |                                    |                                |
| मणिकुंबलि                      | 21                       | ३२१,३३२                                       | मरुमती              | राजी                               | ٥٠٠                            |
| मणिकेट<br>म <del>णिक्य</del>   | ,,<br>देव <sup>.</sup>   | <b>३३२</b>                                    | मरु <b>मरुअ</b>     | प्रामखानी<br>राज्ञी                | 943                            |
| मणि <del>प</del> ूछ<br>मणिसायर | पर्वत                    | <b>३२४</b><br>३३-                             | मछा<br>मछि          | ्रास्य<br>एको <b>न</b> विशस्तीर्थक | ३ <b>३२</b><br>इ. ३०९,३४८      |
| मण्डापर<br>मणु                 | वद्या<br>विद्या          | ३३ <i>०</i><br>१६४                            | महत्थ               | रावणस्य वैमात्रेय                  |                                |
| मधु <b>रुष</b> ग               | विद्याधरनिकायः           | 968                                           | महर १               |                                    |                                |
| मधारम<br>मधोरम                 | उद्यानम्                 | २०,८५,९७३                                     | महरि 🕽              | मन्त्री                            | २३५,२३८                        |
| 35                             | पर्वतः                   | ₹ <b>४</b> ६                                  | महसेण               | राजा                               | २०६ ( डि. ४ )                  |
| "<br>मणोरमा                    | विद्या <b>धरेशपद्यी</b>  | 940                                           | महाकच्छ             | राजपुत्रः                          | 9 ६ ३                          |
| 79                             | राही                     | ३३३                                           | महाकाल              |                                    | १,१८९,१९,१९३                   |
| <br>मणोरह                      | सार्थबाह्युत्रः          | 298                                           | ))<br>महागिरि       | मेष.                               | 338                            |
| मणोहरी                         | राज्ञी                   | ૧ હવ                                          | महाचार<br>महाचोस    | राजा<br>विद्याधरेशपुत्र:           | ३५७<br>३१८                     |
| 59                             | 29                       | 333                                           | महा <b>ज</b> रू     | विद्या                             | ३१८ ( डि. ४ )                  |
| <b>मचकोकिका</b>                | प्रतीहारी                | 9२३                                           | महाजस               | ऋषभवंशीयो राज                      |                                |
| मसिकावती                       | नगरी                     | ३६८                                           | महाज्ञाकवती         |                                    | ४,२४४ ( ft. ९ )                |
| मंदिरा                         | माह्मणी                  | <b>२५</b> ५                                   | महाजाळविजा          |                                    | 396                            |
| मही                            | राज्ञी                   | 199,998,346                                   | महाजालिणी           | "                                  | ३१४                            |
| <b>संथ</b> रा                  | दासी                     | २४१                                           | महाधण               | गाथापति.                           | ંપ્રદ                          |

| रुतीयम् ]                   | मकारादिवर्णक                             | मेणानुक्रमणि   | र्ग। - २६                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| नाम                         | किम् १ पत्रम्                            | नाम            | किम्! स्त्रम्                                         |
| महापजम                      | चक्रवर्ता १२८,१२९,१३१                    | माणव           | निधिनाम १०१                                           |
| महापास                      | रावणस्य वैमात्रेयो आता २४०               | ,,             | विद्याधरनिकायः १६४                                    |
| महापीढ                      | राजपुत्रः १७७                            | माणवी          | निया १६४                                              |
| <b>महापुंड</b>              | वसुदेवपुत्रः २१७                         | माणसबेग        | बियाधरेशः २२ <b>७-१२९</b> ,                           |
| महापुर                      | नगरम् २२०,२२३,२४९,३०८                    |                | २४७,२ <b>४९,२५०</b> ,३०८                              |
| महाबस 🁌                     | राजा १६६,१६९,१७०,१७३,                    | माणसवेगा       | विद्याधरराजपत्नी ३३६                                  |
| महब्बस ∫                    | 908,900                                  | माणिभइ         | <b>ঈষ্টিণ্ডসঃ                                    </b> |
| <b>महाम</b> इ               | मन्त्री ३१४                              | माधव           | कृष्णवासुदेवः ७९,८३                                   |
| महामती<br>- २०००            | चारणश्रमण ३२४                            | मायंग          | विद्याधरनिकायः १६४                                    |
| महारोहिण <u>ी</u>           | विद्या १६४                               | मायंगी         | विद्या १६४                                            |
| <b>महाविदेह</b>             | क्षेत्रम् ७६                             | मारी <b>ख</b>  | अमात्यः २४३                                           |
| "                           | जम्बृद्वीपसत्कं क्षेत्रम् ३२ <b>१</b>    | माछवई          | विद्याधरराज्ञी ९२                                     |
| महावीर                      |                                          | माळवंत         | पर्वतः १६५                                            |
| महावारव <b>द्ध-</b><br>माण  | चितु विंशस्तीर्थकरः १६,२०,२६४            | ,,             | राजा दे२१                                             |
| -                           | , ————————————————————————————————————   | माइण           | जातिः १८५                                             |
| महासु <del>क</del>          | सप्तमो देवलोकः ९१,११३,११८,               | ALI BOLL       | नगरी ३५७                                              |
|                             | <b>२२२,२२३,२५७,</b> २७६<br>राजा २३३      | 1              | ब्राह्मणः २५५                                         |
| महासेण<br>— <del>C</del> C- |                                          | 144.1667.4     | राजपुत्रः २६८,२७०–२७४,२७९                             |
| <b>महिंद</b>                | श्रमण ८९                                 | 124.41.54.4    | तापसपुत्रः २६१                                        |
| 1)                          | राजा ३२८                                 | A (4 4) (50    | दिक्रुमारी १६० (टि. २)                                |
| महिंददत्त<br>एविंटनिकार     | " र <sup>२०</sup><br>वियाधरेश <b>१३९</b> | 1              | राज्ञी ३६४                                            |
| महिंद् <b>विक्स</b>         | 339                                      |                | धम्मिलपञ्जी ६८                                        |
| .,<br>महिला                 | ,, २२,<br>नगरी ३५ <i>५</i>               |                | चामदत्तपत्नी १४०,१४१,१४४,१५४                          |
| माह् <i>छ।</i><br>सहु       | राजा ९०,९१                               | 23             | राज्ञी २९६,२९७                                        |
| ग्ड<br>महुपिंग              | 0.0 ( ft 3 )                             | 121 94 122 2 7 | वसुदेवपक्षी १९७,१९८,२८९                               |
| महुपिंगळ                    | C 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | "              | सार्थवाही २३२,२३३                                     |
| महुरकि <b>रिया</b>          | ्र, १८२,१८८,१६२,१४२<br>नर्तकी २८१        | मिससेणा        | धस्मिक्षपत्नी ६८                                      |
| महुरगीव                     | विद्याधरराजः २७५ ( टि. १ )               |                | नगरी ३६८,३६९                                          |
| महुरा                       | नगरी १०,११,११४,११९,२३२,                  | 1              | राज्ञी २७५,२७६                                        |
| •                           | २६४,२८४–२८७,२९६ <u>,</u> ३०६,            | 1              | महत्तरकः ३१७                                          |
|                             | ३५७,३६८                                  | 100            | }                                                     |
| महुरि                       | h e a                                    | े भिने रिट     | <b>दतः ३१८,३१९</b>                                    |
| गडुर.<br>महेसरदत्त          | ,, २६८<br>सार्थवाहः १४                   | Δ              | ,, ३५०                                                |
| महोदर<br>-                  | रावणस्य वैमात्रेयो भ्राता २४०            | मिहिका         | नगरी १५३,२३६,२४१,३०८                                  |
| सहोरग                       | देवजातिः १३०                             | मीणकेसा        | विद्याधरराजपत्नी २५१ (टि.३)                           |
| मागह                        | वसुदेवस्य कृत्रिमं नाम १२६               | सीणगा          | ,, २५१,३६७                                            |
| 3)                          | तीर्यम् ५८६,३४०                          | ,,             | ,, १६४                                                |
| मादर                        | गाथापतिः २८३                             | I .            | तापसी २९२                                             |

| नाम                | किस् !                               | पत्रम्                               | नाम                | किम् ?               | पत्रम्                            |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| मीसकेसी            | दि <del>कु</del> मारी                | 9 ६ ०                                |                    | ₹                    |                                   |
| <b>मुनिद्</b> सा   | सार्थवाही                            | २९४                                  | रइसेणिया           | गणिका                | २८९                               |
| <b>मुणिसुम्ब</b> य | विंशतितमस्तोर्थकरः २२                | ,३,३०९,३४८                           | रक्खस              | देवजातिः             | १३०                               |
| मुणिसेण            | श्रमणः                               | १७६                                  | रविखया             | श्रमणी               | ₹¥€                               |
| सुणीचंद            | ,,                                   | ३२०                                  | रंगपद्धागा         | गणिका                | २८९                               |
| मूङ                | राजा                                 | シャル                                  | रज्ञगुत्त          | <del>बु</del> र्गत • | ₹₹                                |
| मूखवीरिय           | विद्या <b>धर</b> निकायः              | 968                                  | रहुडब              | राष्ट्रीढजातिः       | २०,२ <b>१</b>                     |
| मूखवीरिया          | विद्या                               | 958                                  | रहुवद्धण           | राजा                 | ৬९                                |
| मेधकुमार           | देवजातिः                             | २७४                                  | रत्तवती            | वसुदेवपन्नी          | २१९,२२०,२८२,३६७                   |
| मेघनाय             | राजा २३०                             | -२३२,२३५,                            | रमणिज              | विजय <sup>ः</sup>    | ३२४,३२६,३३८                       |
|                    |                                      | २३८–२४०                              | रमणिजिय            | प्रामः               | २८३                               |
| मेघरइ              | ,,                                   | 998                                  | रंभा               | अप्सरः               | १३०,३३२                           |
| मेणा               | अप्सर                                | d 5 •                                | रयणकरंडय           | उद्या <b>नम्</b>     | 909                               |
| मेरु               | राजा                                 | ৩८                                   | रयणञ्चय            | चऋवर्ती              | ३ <b>११,३</b> २२                  |
| "                  | पर्वतः १५४,१८                        | 3,255,380                            | रयणदीव             | दीप:                 | 989                               |
| "                  | त्रामणीः                             | <b>२</b> ९५                          | रयणपुर             | नगरम्                | 994, <b>99</b> ६,२७५, <b>३१०,</b> |
| मेरमाछ             | मथुरेश-                              | <b>२</b> ६४                          | 1                  |                      | ३२०,३२२,३३३                       |
| "                  | सुमन्दिरपुरे <b>शः</b>               | ३३२                                  | रयणप्यभा           | नरक                  | ११२,२७८                           |
| मेइकूड             | नगरम्                                | \$2,83                               | रयणमाला            | राजी                 | २५८,२६१                           |
| मेहंकरा            | दि <del>कु</del> मारी                | <b>٩</b> ५ ٩                         | i ,,               | "                    | २८६                               |
| मेहजब              | विद्याधरराजपुत्रः                    | 43                                   | , ,,               | ,,                   | ३२९                               |
| मेहनाभ             | विद्या <b>धरेश</b>                   | ३२९                                  | रयणवालुया          | नदी                  | १३४ ( टि. ६ )                     |
| मेइनाद             | देवः                                 | ३२९                                  | रयणसंचय            | नगरम्                | २१५,२९२,३२९,३३२                   |
| मेहमाछा            | धम्मिलपत्नी                          | ون                                   | रयणाउद्द           | राजा                 | २५८,२६०,२६१                       |
| मेहमाछिणी          | दिकुमारी                             | 948                                  | रयणावली            | तप                   | 339                               |
| 15                 | विद्या <b>धरराजपक्षी</b>             | ३१०                                  | रयस्वालुया         | नदी                  | 358                               |
| ,,                 | गगनवह्रभपुरेशपत्नी                   | ર્વેષ                                | रयसेणिया           | नर्तकी               | २८२                               |
| मेह <b>मुह</b>     | देवजातिः                             | 968                                  | रविसेण             | युवराजः              | 46                                |
| मेहरह              | चन्द्रवंशीयो राजा                    | 9661                                 | रस्सिवेग           | विद्याधरेश.          | २५७,२५८                           |
| "                  | शान्तिजिनजीवो राजा                   | ₹ <b>₹</b> ₹₹                        | ,,                 | अमिततेजस-            | 'सामन्तः ३१८                      |
|                    | देवः                                 | - १९९∵५ <i>२</i> ०<br>- <b>३४०</b> ∤ | रहणेउरच <b>इ</b> - | } नगरम्              | 944,204,390,390,                  |
| ,,<br>मेहबती       | दिकुमारी                             | 948                                  | वास                | )                    | ३१८                               |
| मेहवाहण            | _                                    |                                      | रहसेण              | राजपुत्रः            | ३३३,३३९                           |
|                    | पश्चानगरीशविद्याधर<br>गगनवह्नभपुरेशः | ,                                    | रहावस              | पर्वतः               | २०७,३१२                           |
| "<br>मेहसेण        | गणनवश्चमपुरशः<br>विद्याधरेशः         | <b>३२</b> ९                          | राम                | वलदेवी वसु           | •                                 |
|                    | ाज्या <b>य</b> रशः<br>राजा           | ξυ<br>>=======                       |                    |                      | 344                               |
| 1,                 |                                      | ₹0६-₹0८                              | "                  | दशरयपुत्रो           |                                   |
| ः<br>मोयणी         | राजपुत्रः<br>विद्या                  | 233,335                              | "                  | परञ्जरामो र          |                                   |
| -11-4-11           | त्त्रथ।                              | <b>U</b>                             | रामकण्हा           | राज्ञी               | ३५३−३५५,३५७                       |

| नाम              | किम् १             | पत्रम्                  | नाम              | किम् १                    | पत्रम्             |
|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| रामण             | प्रतिवासुदेवः      | २४०-२४५                 |                  | ल                         |                    |
| शमदेख            | इभ्यः              | <b>9</b> የሄ             | <b>छक्सण</b>     | वासु <b>देवः</b>          | <b>२४१–२४५</b>     |
| रायगिष्ट         | नगरम्              | २,३,२४७,३४९             | छक्खणा           | कृष्णपत्नी                | ৬९                 |
| रायपुर           | "                  | 986                     | <b>लं</b> का     | द्वीपः                    | 999,240            |
| रायसुय           | यज्ञ •             | १९२                     | <b>छंकापुरी</b>  | नगरी                      | २४०,२४३,२४४        |
| रायण             | प्रतिवासुदेव •     | २४० (टि ३)              | <b>रुष्छिमती</b> | राज्ञी                    | 936                |
| राहुक            | इभ्यपुत्रः         | <b>८</b> ६–८८           | 19               | 3)                        | ३२९                |
| रिष्ठ            | पश्चमकल्पे विमानम् | [ २२३                   | <b>छ</b> न्छिवती | दिकुमारी                  | 960                |
| रिट्ठनेमि        | राजा               | ३५७                     | <b>छंतग</b> हंद  | षष्ठकल्पे इन्द्र          | १७५                |
| रिहपुर           | नगरम्              | ७८,३६४,३६५              | <b>लं</b> तय     | षष्टः कल्पः               | 9 64, 246, 259     |
| रिद्वाभ          | पश्चमकल्पे विमानम् | •                       | ल <b>लियंगय</b>  | सार्थवाहपुत्रः            | 8,90               |
| रिवुदमण          | शत्रुदमनापरनामा    | राजा ५९,६१              | 19               | _                         | ,१७१,१७३–१७५       |
| रिसीदत्ता        | राजपुत्री          | २९८-३००                 | <b>छ</b> ियसिरी  | वसुदेवपनी                 | <b>३६२,३६३,३६७</b> |
| रक्खमूलिगा       | विद्या             | १६४                     | <b>छ</b> िया     | -<br>राजी                 | 3                  |
| रुक्खमूलिय       | विद्याधरनिकायः     | 968                     | <b>कवणसमु</b> ह  | स <b>मुद्र.</b>           | 990,249,384        |
| रुइइत            | बा <b>ह्मण</b>     | 992,993                 | <b>उसुणिका</b>   | दासी                      | <b>२</b> १९,२२०    |
| "                | मायात्रिकः १४५।    | ( टि. ९ ) १४७-          | क्रोकसुदरी       | विद्या <b>धररा जपनी</b>   | <b>₹</b> 94        |
|                  |                    | 988                     | लोहगाल           | नगरम्                     | १७४,१७६            |
| रूपणाभ           | राजपुत्र-          | 300,300                 | <b>छोहियक्ख</b>  | यद                        | २७५,२७८,२७९        |
| <b>र</b> िप      |                    | :0,69,9,6-900           | -                | व                         | , . ,              |
| रुपिणी           |                    | :०-८४,९१-९३,            | वसगिरि           | पर्वतः                    | 980                |
|                  |                    | ५–९८, <b>९००,</b> ९०९ ∤ | वंसलय            | विद्याधरनिकाय:            | 968                |
| रुयक             | पश्चमकल्पे विमानम् | - !                     | वंसळया           | विद्या                    | 958                |
| ,,               | द्वीपः पवर्तेश्व   | <b>१५९</b> ,१६०         | वहरजंघ           | राजपुत्र.                 | 968-966            |
| रुयगसहा          | दिकुमारी           | 9 6 0                   | वहरदत्त          | चक्रवर्ती                 | 23                 |
| रुपगा            | 1,                 | 960                     | 33               | श्रमण-                    | २५८                |
| रुथगा  <br>रुयसा | 11                 | <b>१६० (</b> टि. ५)     | ''<br>बहरदाढ     | विद्या <b>धरेशः</b>       | २६२                |
| रुहिर            | राजा               | 08,348-344              | वहरनाभ           | राजा                      | 949                |
| रूयगावती         | दिकुमारी           | 950                     | "                | चक्रवती                   | 944,946            |
| रेणुका           | राजपुत्री तापसपर्न | - 1                     | वहरपुर           | नगरम्                     | ३३४,३३५            |
| रेवइ             | वणिक्              | <b>ે</b>                | वङ्खाहु          | राजा                      | ३५७                |
| रेवई             | राज्ञी             | ve                      | वहरमालिजी        | राज्ञी                    | ३३५                |
| ,,               | ब्राह्मणी          | २८४                     | 1,               | विद्या <b>धरी</b>         | ३२८                |
| रेवती            | राष्ट्रीढपन्नी     | 20,29                   | वद्रसेण          | च <b>क्रव</b> तीं         | 909,904-900        |
| "                | वसुदेवपत्नी        | ३६७ ( टि. ८ )           | वइसाणर           | सार्थवाहः                 | २३५ <b>–२३</b> ७   |
| रेवय             | पर्वतः             | 95,00                   | वस्या            | विद्या <b>धरराजप</b> श्री | २४०                |
| **               | राजा ?             | عو                      | वक्छचीरि         | राजपुत्रः श्रमणश्च        | 95-20              |
| रोहिणी           | गौः                | ₹०,₹9                   | वक्खारगिरि       | पर्वतः                    | 988                |
| 1)               | वसुदेवपत्नी ७८,८९  | ),८ <b>२,३</b> ६४-३६७   | वच्छा            | जनपदः                     | 87,346             |

| 46              | ٩                              | ા <del>લુવમાદ</del> પક્ચન્ત•             | त्ताना ।वस्त                           | नामा                          | [ पाराशष्ट                                   |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| नाम             | किम् ?                         | पत्रम                                    | ( नाम                                  | किम् !                        | पत्रम्                                       |
| वच्छाबङ्        | विजयः                          | 900                                      | वरुणोदिया                              | नदी $(?)$                     | २५०                                          |
| विस्ति          | राजा                           | <b>₹</b> ¥¢                              | 1                                      | અશ્વ∙ે                        | २६९                                          |
| वजकोडी-         | } पर्वतः                       | 98\$                                     | ,,                                     | दास.                          | 996                                          |
| संडिब           | )                              |                                          | वसंततिख्य                              | । गणिका                       | २८,२९,३१-३३,३५,                              |
| वजातुंद         | कुर्कुटकः<br>                  | ३३३                                      |                                        |                               | ६५, <b>७१</b> -७३                            |
| कञ्चपाणि        | विद्याधरेशः                    | २३१                                      | "                                      | ,,                            | १४३,१४४,१५४                                  |
| वजाउद्          | राजपुत्रः श्रमणश्च             | २५८,२६१                                  | वसंतपुर                                |                               | २९५-२९७,३४८,३४९                              |
| "               | देवः                           | २६२                                      | वसंतसेणा                               | गणिका                         | २८,३१,७२                                     |
| "               | शान्तिजिनजीव- )<br>धक्तवर्ती ( | ३२९-३३३                                  | ",                                     | विद्याधरप <b>ली</b>           | ३३२                                          |
| वंश             | पुरोहितः                       | ३५७                                      | वसु                                    | राजा                          | 966-968                                      |
| वडपुर           | नगरम्                          | ९०                                       | वसु<br>वसुगिरि                         | **                            | ३५७                                          |
| वडव             | तापसः                          | २९३<br>२९३                               |                                        | ,,<br>                        | रूप <del>र</del>                             |
| वडुय            | मामः                           | २, २, २, २, २, २, २, २, २, २, २, २, २, २ | वसुदत्ता                               | गाथापतिपुत्री                 |                                              |
| वणसास्ता        | राज्ञी                         | 43                                       | वसुदेव                                 |                               | v,vc,58,50C,990,                             |
| **              | चौरपक्री                       | ्र<br>७५                                 |                                        |                               | १३,१२० <b>~</b> १२२,२८३,                     |
| "               | चौरसेनानीप <b>नी</b>           | 998                                      | वसुदेवचरिय                             | २०६, .<br>प्रस्थनाम           | १५८,३६४–३६६,३६९                              |
| "               | <b>अ</b> श्वपतिपुत्री          | 986,988                                  | वसुंधरा                                | त्रस्यनाम<br>दिकुमारी         | १,२,२६                                       |
| **              | वसुदेवपत्नी                    | २८२ <b>(</b> डि.१०)                      | ्वसुंघरी<br>वसुंघरी                    | राजी<br>राजी                  | 9 6 0                                        |
| 11              | तन्तुवायभावां                  | 346,340                                  | वसुपाछय                                | जम्बृश्वद्धरः                 | ३२४,३३८                                      |
| वणवासी          | नगरी                           | <b>\$</b> '4's                           | वसुपालिभ                               | भ∙त्रव <b>छ</b> <-<br>अश्वपति | <b>६</b><br>१९८ <b>-२०</b> ०                 |
| वण्ही           | लोकान्तिकदैवः                  | 760                                      |                                        | श्रमण.                        | २३६,२३७                                      |
| वस्थमित्रा      | दिकुमारी                       | <i>و</i> برو                             | वसु <i>भू</i> इ                        | त्राह्मण                      | ે પ્યુત્તર ક<br>રે૦, <b>રે૧,</b> રે <b>પ</b> |
| बह्छी           | पिष्पला <b>दशिष्य</b> .        | 94ર                                      | <b>व</b> सुमनी                         | धरिमलपनी                      | 4"; <b>41;43</b>                             |
| बद्धाण          | चतुर्विशन्तीर्थकर              | ع ه ا                                    | ,,                                     | राजी                          | Ę <b>ę</b>                                   |
| वंतामय          | देवः                           | २८६                                      | "                                      |                               | केल्वे'वेल <b>द</b><br>४०                    |
| "               | सार्थवाहपुत्रः                 | २८६                                      | **                                     | ,,<br>गणिनी                   | 297,72 <b>0</b>                              |
| "               | श्रमणः                         | 26                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | त्र(ह्मणी                     | २३२                                          |
| वरगा            | नदी ८० (टि.९                   | 1 <b>२)</b> , ८१(टि ३)                   | वसुभित्त                               | गाथापतिः                      | 44                                           |
| वरदस            | श्रमणः                         | 246                                      | ,,<br>,,                               | अमात्यः                       | <b>२९३,</b> २९८                              |
| वरदा            | नदी                            | 60,69                                    | वसुसेण                                 | जम्बूश्वशुरः                  | (34), (3                                     |
| वरदास           | तीर्थम्                        | 966,380                                  | वाउभूह                                 | त्राद्यापः                    | ۵٤,۷۵                                        |
| वराह्           | श्रेष्ठिपुत्र.                 | 136,982                                  | चा <b>उवेगा</b>                        | विद्याधरराजपद                 |                                              |
| वरा <b>हगीव</b> | -                              |                                          | वाणवासी                                | नगरी                          | રૂપ૭ (ટિ <sup>°</sup> દ)                     |
| वरिम            | राजा                           | 1                                        | वाणारसी                                |                               | <b>1,142</b> ,234,246,                       |
| वर्ण            | लोकपालः                        | २२५,२४२                                  |                                        | ,,                            | <b>1911</b>                                  |
| **              | विद्याधरराजपुत्रः              | . [                                      | वायुवेगा                               | विद्या <b>धरराजप</b> र्श      |                                              |
|                 | •                              |                                          | -                                      |                               | •                                            |

दिक्रमारी

945

960

लोकान्तिकदेवः

परिवाजक:

वसदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां विशेषनामा-

ि परिशिष्ट

'R.E

| नाम         | किम् <sup>2</sup>  | पत्रम्                 | नाम                | किम्?                                    | पत्रम्           |
|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|
| वारमी       | ब्राह्मणी          | <b>३५५</b>             | विज्ञुकुमारी       | देवजातिः                                 | 96-              |
| वाख्या      | परमाधार्मिकः       | २७१                    | विज्ञुजिङ्भ        | रावणस्य वैमात्रेयो                       | ञ्चाता २४०       |
| बाछि        | विद्याधरेश:        | २४३,२४४                | विज्ञुजिह्मा       | विद्याधर्राजप <b>ली</b>                  | २४५              |
| धासव        | "                  | 797                    | ,,                 | ,,                                       | <b>२६</b> २      |
| बासुगी      | राष्ट्रीढपत्नी     | 39                     | विजुदाद            | विद्याधरेशः २५१                          | -२५३,२६२,२६४     |
| वासुदेव     | कृष्णः ७८-         | ·८४,९३ <b>–९</b> ८,१०६ | "                  | <b>टे</b> वः                             | ३३०              |
| 23          |                    | ८,२७६,३१३ ३२६          |                    | विद्याध <b>रराजः</b>                     | ३१०,३११,३१३      |
| वासुपुज     | द्वादशस्तीर्थंकर:  | १२६,१५५,२६४            | 1 -                | धम्मिलपन्नी                              | <b>६८,७१,७</b> २ |
| विउछमनि     | <b>अमा</b> त्यः    | ३१४                    | ,,                 | राझी                                     | 60               |
| ,,          | चारणश्रमणः         | ३२४                    | विज्ञमाि           | देवः                                     | २०,२६            |
| "           | "                  | ३३२                    |                    | विद्या                                   | 3 € &            |
| ,,          | श्रमणी             | ३३२                    |                    | विद्याधरेश-                              | ₹३६              |
| विचित्ता    | दिकुमारी           | १५९                    | विज्ञलङ्या         | दासी                                     | <b>३</b> ९६      |
| विजणत्थाण   | वनप्रदेशः          | <b>२४२</b>             | विज्ञुलया          | वस्मि <b>लपत्री</b>                      | ६८               |
| विजय        | चन्द्रवंशीयो राजा  | 966                    | विज्जु <b>वे</b> ग | विद्याधरेशः                              | <b>२४५,२</b> ४६  |
| "           | वणिग्              | 290                    | विजमुही            | विद्या                                   | १६४ (टि. २)      |
| "           | राजपुत्रः श्रमणश्र | ३३४,३३५                |                    | पर्वतः ७,४८                              | ,900,998,304     |
| 55          | राजा               | ३५३                    | विश्वराय           | राजा                                     | v                |
| विजय खेड    | नगरम्              | 929                    | <b>ीं भट्</b> स    | ,,                                       | <b>₹</b> ₹9      |
| विजयद       | क्षेत्रम्          | 3 <b>2</b> Ę           | विद्यपुर           | नगरम्                                    | <b>३३</b> १      |
| विजयनंदा    | शेष्टिनी           | 998                    | वि <b>हासव</b>     | नापस.                                    | 353              |
| विजयंत      | राजा               | २५ <b>२ (</b> टि. ५)   | विणमि              | राजपुत्र                                 | ३०८              |
| विजयपुर     | नगरम्              | २८४,२८६                | विषयवती            | राज्ञी                                   | ७९               |
| विजयभ ह् ∤  | युवराजः            | 393,394,390            | विणयसिरी           | जम्बूश्वश्रू.                            | Ę                |
| बिजय ∫      | 344141             | į                      | ,,                 | जम्बूप <b>र्ला</b>                       | Ę                |
| विजयसत्तु   | राजा               | ૧૫૪ (દિ. ૧ <b>૦</b> )  | <b>चिणीयक</b>      | स <b>मुद्रद<del>त्तक</del>ुत्रिम</b> नाग | र ५१,५२          |
| विजयसेणा    | धम्मिलप <b>नी</b>  | ६८                     | विणीया             | नगरी                                     | १६२,१८३,१८६      |
| "           | विद्याधरराजणभी     | १५३,१५४                | विण्हु             | गौतमशिष्य-                               | 159              |
| >>          | वणिग्भार्यो        | ३३८                    | विष्हुकुमार        | राजपुत्रः श्रमणश्च                       | १२८-१३२          |
| बिजयसेणा {  | वसुदेवपत्नी १२१,   | 9 <b>३३,9</b> ५४,२८२,  | विण्हुगीयगा        | गीतम्                                    | १२८,१३२          |
| विजया ∫     | _                  | ३६७                    | विण्हुसिरि         | गाथापतिपुत्री                            | २८४              |
| विजया       | नदी                | 986                    | विदाह              | चौरपुत्रः                                | 998              |
| ,,          | दिकुमारी           | 960                    | विदिय <b>निकय</b>  | विद्या <b>धरराजपुत्रः</b>                | <b>३३४,३३५</b>   |
| **          | राज्ञी             | ३००                    | विदुर              | राजा                                     | ₹६४              |
| ,,,         | शिविका             | ३४५                    | विदे <u>ह</u>      | क्षेत्रम्                                | ५,८७,११५         |
| विजादाढ     | विद्याधरेश.        | ३२७                    | ٠,                 | जम्बूसत्कं क्षेत्रम्                     | 909              |
| विज्ञ मुही  |                    |                        | विनमि              | विद्याधरेशः १६३,                         | 148,946,964      |
| विज्ञागंधार | विद्याधरनिकायः     |                        | विबुध              |                                          | 162,953-954      |
| विजाजिङ्मा  | विद्याधरराज्ञी     |                        | विसुगापुड          | चौरसेनानीपुत्रः                          | <b>२८५</b>       |

| २०                     | '%                            |                          |                         |                      |                                             |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| नाम                    | किम् <sup>?</sup>             | पत्रम्                   | नाम                     | किम् ?               | पत्रम्                                      |
| विसल                   | त्रयोदशस्तीर्थकरः             | ११५,२६४                  | वीसङ्ग्गीब              | विद्याधरेषः          | २४०                                         |
| विमङ्गति               | चार्णश्रमणः                   | ३१९,३२४                  | वीसदेव                  | प्रामखामी            | 95₹                                         |
| विसकवाहण               | श्रमणः                        | 39                       | वीससेण                  | युवराजः              | 30<br>( <del>2</del> 3)                     |
| "                      | कुलकरः '                      | 40,963,308               | "                       | राजा                 | <b>२३३ (डि. ३)</b>                          |
| "<br>विसक्तेणा }       | -                             | 48-49,68-                | वेगवती                  | वधुदेवपभी            | २२.७-२२९,२४६,                               |
| विसका                  | धम्मिलपनी                     | 80,00,00,33              |                         |                      | ५,२८२,३०८,३६७                               |
| विमका                  | 33                            | 90                       | वेजयंत                  | चन्द्रवंशीयो राज     | 7 966                                       |
| विस्रकाभा              | विद्याधरराजपक्षी              | 928                      | ,,                      | राजपुत्रः            | ३३४ (डि.४)                                  |
| "                      | राजपुत्री श्रमणी च            | २८७,२८८                  | वेजयंती                 | दिकुमारी             | 960                                         |
| विभिंद                 | चौरसेनापति                    | <b>२८५</b>               | ,,                      | राज्ञी               | 300                                         |
| वियवस्था               | धम्मिलपनी                     | 66                       | ,,                      | नगरी                 | ३०८,३५०                                     |
| बियद्द                 | राजा                          | २४७                      | **                      | शिबिका               | <b>७४</b> ६                                 |
| वियम्भा                | जनपद•                         | ۷۰                       | बेदसामपुर               | नगरम् १८             | २ <b>,१९</b> ३,१९८, <b>१</b> ९९             |
| विरया                  | बलदेवपक्षी                    | ३२७                      | वेभारगिरि }             | पर्वत.               | १५,७४                                       |
| विरिष                  | <b>द्</b> त                   | ३१९ (हि ६)               | वेभारसेल 🖇              |                      | a F P V C P V V V V V V V V V V V V V V V V |
| विरूव                  | चौरपुत्र <sup>.</sup>         | 198                      | वेयडु                   | पवतः ७३,८४,          | ८७,८८,९२४,९३०,                              |
| विछासिणी               | नर्तकी                        | २८१                      |                         | <b>१३९,१४८</b> –१५   | ,, <b>9६</b> ४,9६६ 9७९,                     |
| विसमकंदरा              | चौरपह्री                      | હધ્ય                     |                         | १८९,१८६,२१           | ४,२१७,२२७,२३०,                              |
| विसाछ                  | राजा                          | ي به چ                   |                         | २३५,२५१,३५           | ७,२६२,२७५,२९२,<br>                          |
| विसीछ                  | चौरपुत्रः                     | 996                      |                         | ३०९,३१०,३१           | <b>५,३१७,३२१,३२६</b> ,                      |
| विस्समृति              | _                             | 164,966 968.             |                         |                      | ३४,३३६,३४१,३६७                              |
| ।वस्त सूत              | 3(116/1                       | 982,983                  | वेयदुकुमार              | देव                  | १८६,३४०                                     |
| विस्ससेण               | गजपुरेशः                      | 90                       | वेयहमी                  | प्रद्युम्नपत्नी      | 96-900                                      |
|                        | हस्तिना <b>पुरे</b> शः        | ३४∙                      | वेबरणि                  | परमाधार्मिकः         | 9 to 5                                      |
| 37                     | देवजातिः<br>-                 | 930                      | बेयास                   | <b>विद्या</b>        | ३१६,०१६                                     |
| विस्सावसु<br>विहसियसेण | वद्याधरेशः                    | 906                      | वेरुलिय                 | महाशुके विमान        |                                             |
|                        | रावणश्चाता                    | <b>२४</b> ०,२४४,२४५      | बेसमण                   | देवः                 | 947                                         |
| विद्यीसण               | रापणत्राता<br>वासुदेवः        | 3 4 5 9                  | 2,                      | राजा                 | २२०                                         |
| ))                     | पाछुरपः<br>बलदेवः             | <b>₹</b> ६9              | i                       | लोकपाल:              | <b>२२५,३१६,३</b> २८                         |
| वीष्ट्रभय              | विशिग्<br>विशिग्              | २०९-२१२                  | 3                       | विद्याधरराजपुः       | त्र. <sup>२४०</sup>                         |
| बीणादस                 | दो <b>वारिकः</b>              | 3 6 5                    | 202227777777            | जम्बूश्वशुरः         | ६,२६                                        |
| **                     |                               | ,, <b>२५२,</b> २६२,३२१   | <del>जिल्</del> यामात्र | सार्थवाह-            | २३६,२३७                                     |
| वीयसोगा                |                               | 999,34v                  |                         | स                    |                                             |
| वीर                    | राजा<br>वि <b>द्याधरे</b> शः  | 324                      | 1 .                     | अटवीक <b>र्व</b> टम् | ६९ (हि ६)                                   |
| वीरंगय<br>जीरकार       | लवा बरराः<br>विद्याधरराजपुत्र | •                        |                         | ,,,,                 | ६५,७०                                       |
| वीरञ्ज्ञय              | । <b>पद्माव(राज</b> पुत्र     | ે વસ્ત્ર<br>સુરૂષ        | i .                     | विद्याध <b>रेशः</b>  | २४०                                         |
| बीरट्स<br>नीरनाट       | "<br>विद्याघरेशः श्रम         | 7                        | 1 -                     | "                    | <b>३</b> २१                                 |
| धीरबाहु<br>बीरथ        |                               | व्यव्या १५६,३ <i>५</i> ५ |                         | ,,<br>नरकः           | २७८                                         |
| वारय<br>बीरसेण         | तन्तुवाय                      | दे दे व<br>दे प्रकार का  | 1                       | नगरम्                | <b>३</b> ३ <b>२</b>                         |
| वारलण                  | राजा                          | 74                       | 1 / competer            | 1.11                 |                                             |

| नाम                        | किम् १                      | पत्रम्                      | नाम            | किम्!                           | पत्रम्                      |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| सगडाहुड्                   | नगरम्                       | 960                         | संबिधि         | तापसः                           | २९३                         |
| सगर                        | •                           | ,964,966,966,               | संविश्         | डपाच्यायः                       | 959-958                     |
|                            |                             | 164,993,993                 | ,,             | मन्त्री                         | २३५,२३८                     |
| 11                         | चकवर्ती                     | २३४,२३५,३००,                | संविद्धाइण     | त्राह्मणः                       | <b>३१५-३१</b> ७             |
|                            |                             | ३०३,३०५                     | सणंकुमार       | वकवर्ता ऋषिध                    | 900,233-234                 |
| संकरिसण                    | बरुदेवः कृष्णश्राता         | ३७०                         | सतेरा          | दिकुमारी                        | 940                         |
| संकुष }                    | विद्याधरनिकायः              | १६४ (टि.५)                  | ,,             | <b>धरणाप्रमहिषी</b>             | <b>३०</b> ५                 |
| संस्कृ                     |                             |                             | सत्तुग्व       | दश्रश्यपुत्रः                   | <b>२४१,२४५</b>              |
| सं <b>डुक</b>              | "                           | 368                         | ,,             | श्रमणः                          | २८७                         |
| संकुषद                     | पर्वतः<br><del>रिक</del> ा  | 986                         | सत्तुंजय       | राजा                            | ३३४                         |
| संकुया<br>संख              | विद्या<br>चन्द्रवंशीयो राजा | 958  <br>966                | <b>,,</b>      | <b>अ</b> योच्येदाः              | 364,364                     |
|                            | साङ्काः योगी                | 386                         | संचुत्रम       | राजर्षिः राजा                   | २८४,२८७                     |
| );<br>);                   | राजा                        | ३५७                         | सञ्जदमण        | जितशत्रु-अपरना                  | ना कुशा <b>प्रपुरेशः २८</b> |
| ''<br>संखटर                | नगरम्                       | 46                          | 9,             | रिपुद्मनापरनामा<br>ताम्रलिक्षीश | 1                           |
| संखनदी                     | नदी                         | 336                         | }              |                                 | }                           |
| संखपुरग                    | प्रामः                      | <b>३</b> २६                 | ,,             | राजर्षिः राजा                   | २८४,२८७                     |
| संसरह                      | राजा                        | 306,309                     | संत् रू        | चारणश्रमणः                      | २९८,३००,३०५                 |
| संक्षिया                   | दुर्गतभार्या                | <b>३३</b> ६                 | संवदेग 🕽       |                                 |                             |
| संगम                       | सिभवेशः                     | <b>३</b> ५५                 | संति           | पोडशस्तीर्थकर <i>ध</i> त्र      | ,                           |
| संगमिया                    | दासी                        | 89                          |                |                                 | , <b>११</b> ०,३४०~३४१       |
| संघगिरि                    | पर्वतः                      | <b>₹</b> ₹                  | "              | पुरो <b>हि</b> तः               | २०५                         |
| संघपुर                     | नगरम्                       | 775                         | संतिजिण        | जम्बूबिदेहे रमणी                | ये विजये } ३२६              |
| संघमती                     | राह्मी                      | २३५                         | مسعد           | (9)41.                          | ,                           |
| संघवती                     | "                           | २३५ ( डि. २ )               | संतिमती        | विद्याधरराजपुत्रो               | 930,339                     |
| सच                         | श्रमणः                      | ८५,८६,८८,८५                 | सप्पावत        | नरकावासः<br>परमाधार्मिकः        | <b>49</b>                   |
| सम्बद्                     | <b>ब्राह्मणः</b>            | 370                         | सबक            |                                 | <b>२७१</b>                  |
| सम्बद्धाः                  | राझी                        | 966                         | सम<br>समर्थिदु | राजा<br>चन्द्रवंशीयो राजा       | 9 <b>ሪ</b> ५<br>9ሪሪ         |
| सम्बनामा                   |                             | ue,c2-c8,93-                | समा            | अप्सरः                          | १३० (हि. ७)                 |
|                            | ५७,<br>ब्राह्मणी            | 005,20 <b>9-</b> 209,       | समाहारा        | व दार.<br>दिकुमारी              | 94.                         |
| );<br>सचरविद्यय            | श्रमणः                      | ३ <b>२०,३२१,३</b> २३<br>२१४ | समाहिगुस       | श्रमणः                          | 1,4°<br>1,98                |
| स <b>च</b> रनि <b>च</b> या | वसुदेवप <b>क्री</b>         | ३५५,३६०                     | समुद्          | सार्थवाह:                       | 98                          |
| स <b>ब</b> सिरी            | राष्ट्री                    | २५२,२६२                     | समुद्दत्त      | जम्बूश्वशुरः                    | , ,                         |
| सञ्च                       | <b>चौरपुत्रः</b>            | 398                         | ,,,            | इभ्यपुत्रः                      | ४९,५०,५२                    |
| संवती                      | नगरी                        | 340                         | ,,             | सार्थवाहः                       | 48                          |
| संजय                       | चन्द्रवंशीयो राजा           | 966                         | समुद्दपिय      | जम्बृश्वद्युरः                  | <b>\$</b>                   |
| , ,,                       | राजा                        | ३६४                         | "              | सार्थवाहः                       | \$                          |
| संज्ञयंत                   | राजपुत्रः भ्रमणश्च          | • • •                       | समुद्दिजय      |                                 | ,99 <b>9,99</b> ४,२८३,      |
| •                          |                             | ₹96,₹95                     |                |                                 | 346,364                     |

| नाम            | किम्?                       | पत्रम्                    | नाम                 | <b>कि</b> म् <sup>2</sup>    | <del>पत्र</del> म्                            |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| समुइसिरी       | जम्बूपक्री                  | Ę                         | सम्बद्धसिदि         | अनुत्तरे विमानम्             | 10,145,                                       |
| संब 1          | •                           |                           |                     | 906,269,868                  | ,३२९,३४४,३४६,                                 |
| संबसामि }      | कृष्णपुत्रः                 | 96- <b>99</b> 0           | सम्बरधसिद्धि        | शिला                         | २८∙                                           |
| संबसिरि        |                             |                           | सम्बप्यमा           | दिकुमारी                     | 960                                           |
| संभिष्णसोक्ष   | मन्त्री                     | 966-966,903,908           | सब्बाणु             | श्रमणः                       | <b>२</b> २२                                   |
| **             | नैमित्तिकः                  | २७६,२७७,३११,३१७           | ससर्विदु            | नेमित्तिकः                   | ३१७                                           |
| सम्म           | राजा                        | <b>१</b> ८५ (टि. ८)       | ससिष्यमा            | विद्या <b>धरराजप</b> की      | ξυ                                            |
| 1,             | बाह्यणपुत्रः                | ₹८४                       | सहदेव               | वसुदेवस्य कृत्रिमं           | नाम १९८,१९९                                   |
| सम्युष्ट       | राजा                        | ३५६,३५७                   | सहदेवी              | राझी                         | २३३                                           |
| सम्मेय         | पर्वतः २१                   | <b>४,२६४,३०९,३</b> ४३,३४६ | सहसंबदण             | उद्यानम्                     | 589,384,380                                   |
| _              | _                           | र्थ४८                     | सहस्सागीव           | विवाधरेशः                    | २४०                                           |
| संबंधीस        | विद्याधरराज                 | _                         | सहस्सघोस            | विद्याधरः                    | ₹96                                           |
| सयबरू          | राजा                        | 966,968                   | सहस्सरस्सि          | विद्याधरेशपुत्रः             | 396                                           |
| सयबि           | राजपुत्रः                   | ३२९.३३३                   | सहस्सायुह           | राजा थमणश्च                  | 328-333                                       |
| संयंपम         | विमानम्                     | <b>२२</b> २               | साएप }              |                              | ,१८५,१८९,२५९,                                 |
| 25             | श्रमणः                      | <b>३</b> २४               | साकेय ∫             |                              | ७,३००,३०३,३० <i>५</i><br>-                    |
| ,,,            | तीर्थंकरः                   | ३२७                       | सागर                | तुर्यो दशारः                 | ७७,३५८                                        |
| सर्वपभा        | देवी                        | १६५,१६६,१७१,१७३,          | सागरचद              | इभ्य                         | 88,40                                         |
|                | r 3                         | 908,906,900               | सागरदच              | जम्बूश्वशुरः                 | ६,२६                                          |
| **             | त्रिपृष्ठवासुरे             |                           | 11                  | राजपुत्रः श्रमणश्            |                                               |
|                |                             | ३,३१६,३१७,३२३,३३३         | ,,                  | सा <b>र्यवा</b> हः           | <b>V</b> 0                                    |
| सयं <b>दुद</b> | _                           | 966-900,903,908           | सागरसेण             | श्रमण                        | 146                                           |
| "              | देव                         | 909                       | साम                 | परमाधार्मिकः<br>             | २७१                                           |
| "              | तीर्थकरः                    | ३५२ ( डि. ६ )             | सामग                | विद्याधरनिकाय.               | 968 (2. 0)                                    |
| सर्यमु         | ,,                          | २५२, <b>१६</b> २          | सामगी               | विद्या                       | १६४ (डि. ७)                                   |
| "              | गणधर                        | ३४६                       | सामद्त्रा           | गाथापतिपुत्री                | ₹७,४१-४७                                      |
| सवाउद्द        | वसंतपुरेशः                  |                           | सामपुर              | तगरम्                        | १८२ ( हि. २ )                                 |
| **             | श्रावस्तीशः                 | 794,799                   | सामक्या             | धम्मिह्नपत्नी                | 5.3                                           |
| स्ररवण         | वनम्                        | ૧૫૫ (ટિ ૧)                | सामछिया )<br>सामछी  | वसुदेवपश्री                  | 923-926,932,                                  |
| 59             | <b>उद्यानम्</b>             | 9.05                      |                     |                              | २१७,२८२,३६७                                   |
| सरह            | चीरपुत्रः                   | yay<br>Yusa da haran ma   | सामकोमा             | त्राह्मणी<br>वसुदेवपत्री     | २८४, <b>२८</b> ५<br><b>१</b> २१ <b>,१३३</b> , |
| सङ्ग           | परमा <b>घा</b> र्मि         | -                         | सामा                | <i>व</i> छ्यपन <b>ना</b>     | १५४,२८२,३६७                                   |
| सकिकावती       | विजय:                       | १७४,२५२,३२१               |                     | राशी                         | १८७                                           |
|                | राजा                        | ₹ <i>₹</i> 8              | "<br>सामिद्त्र      | राक्षा<br>सार्थ <b>बाह</b> ः | 258,850                                       |
| सम्बंधीसङ्     | प्रासादः                    | 909                       | सायर                | तायपाद•<br>म <b>न्द्री</b>   | 13973-<br>298                                 |
| सम्बगुत्त      | श्रमणः                      | ३३६                       |                     | न जा<br>सार्ये <b>वाहः</b>   | <b>२३</b> २                                   |
| सम्बद्धस       | ))<br>molecularia           | 375                       | साथरदश              | सायपाछः<br><b>दशिग्</b>      | મેર                                           |
| सम्बद्ध        | सार्थं <b>बाहः</b><br>विकास | 180,989,188-988           | ः)<br>स्यागर्गामस्य | •                            | j                                             |
| सम्बद्धसिद्धा  | शिविका                      | 183                       | सागरभिष             | नागस्य सवनम्                 | 4.00                                          |

| Sur a. C.                 |                           |                 |            |                       |                                          |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------------------------------|
| नाम                       | किम् १                    | पत्रम्          | नाम        | किम् ?                | पत्रम्                                   |
| सारभ                      | <b>प्रामखा</b> मी         | 988             | सिरिधस्म   | राजा                  | २६१                                      |
| सारण                      | वसुदेवपुत्रः              | vv,990          | सिरिपब्दय  | पर्वतः                | ३२६,३२८                                  |
| सारसम                     | लोकान्तिकदेवः             | २८७,३४५         | सिरिप्यम   | इंशानकल्पे विम        |                                          |
| सा <b>क्युइ</b>           | सिवविशः                   | २०१,२०५         |            |                       | 903-904                                  |
| सा <del>छिग्गाम</del>     | मामः                      | د٧              | सिरिमृति   | <b>पुरोहितः</b>       | २५३,२५५                                  |
|                           | जनपदः                     | २८३             | ,,         | त्राह्मणः             | ३२०                                      |
| ,,<br>सावस्थी             | नगरी                      | २६५,२६८,        | सिरिमई     | धम्मिलपनी             | ĘG                                       |
| 414/41                    |                           | 169,268,255     | ,,         | राज्ञी                | ৬९                                       |
| सावयपण्णसी                |                           | 964             | सिरिमती    | राजपुत्री             | १७१,१७४–१७६                              |
| साहु                      | पश्चमः परमेष्टी           | 9               | ,,         | राज्ञी                | २०४                                      |
| संद <u>ु</u><br>सिंहरुदीव | जनपदः                     | <b>७९,</b> ٩४६  | ,,         | ))                    | ३२१                                      |
| सि <b>इ</b> ली            | <b>अ</b> मात्यप <b>ली</b> | ३८              | सिरिवण     | उद्या <b>नम्</b>      | 999                                      |
| सिद                       | द्वितीयः परमेष्ठी         | ٩               | सिरिविजय   | राजा ३                | १३३१९,३२३,३२४                            |
| सिद्धाथ                   | सारथिः                    | ८२              | सिरिसेण    | "                     | ३२०-३२३                                  |
|                           | उद्यानम्                  | 9 4 3           | सिरिसेणा   | जम्बू <b>श्व</b> श्रु | Ę                                        |
| ,,<br>सिद्धपब्दय          | पर्वतः                    | ३३२             | ,,         | धस्मिलपत्नी           | <b>Ę</b> C                               |
| सिंधु                     | जनपदः                     | ७८              | सिरिसोमा   | 2)                    | ĘC                                       |
|                           | नदी                       | १८६             | सिरिहरा    | विद्याधरेशपर्व        |                                          |
| "<br>सिंधुदेवी            | देवी                      | <b>9</b> ८६,३४० | सिकाउह     | राजा                  | २९८,२९९                                  |
| सिंधुमती                  | जम्बूप <b>ली</b>          | Ę               | सिवकुमार   | राजपुत्र              | 53-54                                    |
| सिमणरा(?)                 | _ ·                       | 258             | सिनगुत्त   | श्रमण                 | २१९                                      |
| सियालदत्त                 | व्याध.                    | ي په چ          | सिवमंदिर   | नगरम्                 | <b>१३९,१५</b> ३                          |
| सिरि                      | र्धाम्मलपनी               | ६८              | सिसुपाल    | राजा                  | 60,69                                    |
| **                        | राजी                      | ७८              | सिहिनंदिया | राज्ञी                | <b>ફર</b> ૦ (ટિ ૧)                       |
| 27                        | दिकुमारी                  | 940             | 1 -        | नदः                   | ३३६                                      |
| 15                        | वैद्यजातीया               | <b>१९</b> ७     | 1          | नदी                   | 329                                      |
| 91                        | कुन्थुजिनमाता             | ३ ४ €           | सीमणग      | पर्वत                 | <b>३१९</b>                               |
| 31                        | राज्ञी                    | ३६०             |            | "                     | ३१९ (tz. 9)                              |
| सिरिकंता                  | कुलक <b>रप</b> नी         | 346             | सीमंधर     | ती <b>र्थकर</b> '     | 83                                       |
| 27                        | विद्याधरराजपक्षी          | <b>२</b> ३१     | 1          | अणगारः                | ८४,२७२,२७३                               |
| »,                        | राजपुत्री                 | <b>३</b> २१     | 1 -        | नवमो जिनः             |                                          |
| सिरिचंदा                  | धम्मिलपनी                 | ६८              | : सीया     | नदी २३                | ,१६५,२६१,३२१,३२४                         |
| सिरितिकय                  | महाशुके विमानम्           |                 | l l        | na                    | ३२९,३३८                                  |
| सिरिवृत्ता                | दुर्गता                   | ३२६             | · ·        | दि <del>कु</del> मारी | 940                                      |
| ,,                        | सार्थबाहपत्नी             | <b>ર</b> ર ૧    |            | रामपत्नी<br>चैकारी    | २४ <b>१-२४</b> ५<br>== <b>१</b> ९४ २८७   |
| सिरिदाम                   | राजपुत्रः श्रमणध          |                 |            | चै।रपह्नी             | ६०, <b>११</b> ४,२८ <b>५</b><br>अ २५४–२५७ |
| 91                        | देवः                      | <b>3</b> 6 3    | 1 -        | राजा श्रमण            |                                          |
| सिरिदेव                   | राजा                      | 3 67            |            | विद्याधरराज           | पुत्रः १५०,१५१,१५३<br>२७९                |
| सिरिवेवा                  | धस्मिलपनी                 | Ę               | सीहज्सय    | राजा                  | 703                                      |

| नाम                     | क्रम् !                   | पत्रम्              | नाम              | वितम् १                 | पत्रस्                       |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| सीहवाड                  | विद्याधरराजपुत्रः         | 106-969             | सुजेसा           | राझी                    | 334                          |
| सीइनंदिया               | राझी                      | <b>३२०,३</b> २१,३२३ | सुवारा           | बेष्टिपुत्री            | 292,298                      |
| सीइनिकीर्छ              | व्य तपः                   | <b>₹</b> ₹\$        | ,,               | राशी                    | ₹ <b>१</b> ₹,₹१४,            |
| सीहपुर                  | नगरम् ११०                 | ८,२५३,२५४,२८७       | 1                |                         | <b>११६-</b> २१ <b>5,३</b> २३ |
| सीहरह                   | राजा                      | 996,999             | श्वितमधी         | नगरी                    | 165,159,840                  |
| "                       | विद्याघरेशः               | ३३६,३३७             | <b>बु</b> वंसण   | राजा                    | <b>3</b> 86                  |
| सीइकी                   | <b>थ</b> मात्यप <b>नी</b> | ३८ (डि. १०)         | सुदंसणा          | <u>श्रेष्टिपुत्री</u>   | 50                           |
| सीहसेज                  | <b>समा</b> सः             | २१३,२१६,२१७         | ,,               | राजपुत्री               | 938                          |
| 2)                      | राजा                      | 263-540             | ,,               | शिक्का                  | 365                          |
| सुकण्ड                  | विजय:                     | ३३०,३३१             | "                | गणिका                   | 128                          |
| **                      | <b>जनपदः</b>              | ३३० (टि, ६)         | <b>बु</b> द्य    | राजा                    | 45                           |
| <b>सुकं</b> ता          | विद्या <b>धरेशपत्री</b>   | ३३०                 | सुद्दिसण         | चकम्                    | 59                           |
| सुकुमाका                | राझी                      | ७९                  | सुदरिसणा         | राजपुत्री               | 9.0                          |
| सुकुमाखिया              | ताप <b>सपु</b> त्री       | 938,980,940         | सुदारग           | राजपुत्रः               | 56,9•7                       |
| <b>सुक्</b> षम          | लान्तके विमानम्           | २५८ (टि. १,३)       | सुवित            | सिषविद्यः               | <b>२३</b> २                  |
| सुकरह                   | जनपदः                     | ৩৩                  | <b>सुद्धोयणी</b> | गाथापतिपत्नी            | २८३                          |
| सुवाम                   | त्रामः                    | 97.                 | सुनंद            | गाथापतिः                | <i>ખ</i> પ                   |
| सुरगाम                  | ,, ۶                      | 0,29,993,304        | "                | चारणश्रमणः              | १२४                          |
| सुम्गीव                 | उपाध्यायः                 | १२६,१२७             | **               | सूदः                    | ₹99,₹9₹                      |
| **                      | विद्याघरः                 | 133                 | सुनंदा           | गायापतिमार्या           | ७५                           |
| 37                      | विद्याघरेशः               | २४३-२४५             | ,,               | दिकुमारी                | 9६० (हि. १)                  |
| शुघोस                   | विद्याघरः                 | <b>३</b> २७         | 1)               | ऋषभजिनपत्री             | 968                          |
| सुंकदत्त                | <b>बिद्याधरेशः</b>        | 330                 | 1,               | <b>ब्राह्मणी</b>        | 354                          |
| सुंकपुर                 | नगरम्                     | ३३०                 | 5)               | राशी                    | १८७                          |
| सुविच                   | <b>अम</b> ात्यः           | ३५३                 | सुंदरी           | ऋषभपुत्री               | 162,963                      |
| सुक्रस                  | सार्थः                    | 700                 | **               | राझी                    | २५८                          |
| सुजसा                   | विद्याधरराजपत्नी          | 138                 | सुपहट्ट          | श्रमणः                  | 999                          |
| सुवात                   | राजा                      | 964                 | सुप्पतिष्णा      | दिकुमारी                | 950                          |
| सुव्याम                 | ,,                        | १८५ (हि. ९)         | सुप्पनद्दी       | रावणमगिनी               | १४०,२४२                      |
| 91                      | वहादेवलोके विभान          | म् २८७              | **               | विद्या <b>भरेशपत्री</b> | २४५,२५०                      |
| सुजावश                  | विद्याघरेषाः              | २५७                 | सुप्पष्टवा       | गणिका                   | <b>२</b> ५९                  |
| सुद्धिम                 | সমূত্য:                   | २०                  | सुष्पम           | विद्वान्                | 995,394                      |
| 29                      | 2)                        | 994,994             | सुष्पमा          | विद्याधर्राजपनी         | 998                          |
| 37                      | 3,                        | २६१                 | 31               | 11                      | २७६                          |
| सुहियका                 | श्रमणी                    | 359                 | 77               | राजपुत्री श्रमणी व      | १८७,१८८                      |
| <b>यु</b> णसमे <b>य</b> | उपाध्यायः                 | 943                 | सुप्यसिद्धा      | दिकुमारी                | 150                          |
| *1                      | यहः                       | 948                 | शुप्पद           | लाम्तके विमानम्         | 146                          |
| सुजगच्छेद               | उपाध्यायः                 | 750                 | सुवंद            | <b>उपसेनपुत्रः</b>      | 111                          |
| सुणि                    | राजपुत्रः ,               | ₹06                 | सुवाह            | राजा                    | २-६                          |

| वृतीयम् ]            |                     | मकाराविवर्णकरे           | णातुकमणिका                              | t                            | १५                      |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| नाम                  | किए ?               | पत्रम्                   | नाम                                     | किस् !                       | पत्रस्                  |
| सुवाह                | হাজা                | ३५७                      | सुमेह                                   | मधुरेशपुत्रः                 | २६४                     |
| चुन्नव्ह             | <b>अ</b> माखः       | ३८,३९                    | 33                                      | मिथि <b>छेशः</b>             | 1.00                    |
| 1,                   | राजमित्रम्          | 900                      | <b>सुमेहा</b>                           | दिकुमारी                     | 948                     |
| 37                   | मन्त्री             | <b>२५३</b>               | सुंभ                                    | विद्या                       | 254                     |
| 19                   | 93                  | ३१४                      | सुयसागर                                 | मन्त्री                      | 399                     |
| सुभगनवरी             | नगरी                | ३२७                      | सुरहा                                   | जनपदः                        | 40,00,09,906            |
| सुमगा                | "                   | ३२४,३३८ (हि. १)          | सुरदेव                                  | <b>अश्वपतिपशु</b> पा         |                         |
| सुभश                 | सार्थवाही           | २७,७६                    | सुरवण                                   | वनम्                         | 944 (દિ. ૪)             |
| "                    | राशी                | 998                      | <b>सुरादे</b> वी                        | दिकुमारी                     | 160                     |
| सुभा                 | नगरी                | 110                      | सुरिंददत्त                              | सार्थवाह:                    | २७,४६                   |
| લુમાશુ               | कृष्णपुत्रः         | 904-990                  | "                                       | "                            | 112,113                 |
| 33                   | राजा                | ३५७                      | 53                                      | नावासीयात्रि                 |                         |
| सुभूम                | चकवर्ता             | 966                      | <b>सुरूव</b>                            | चीरपुत्रः                    | . 114                   |
|                      |                     | २३५,२३८-२४०              | ,,                                      | कुलकरः                       | 946                     |
| सुमोगा               | दिकुमारी            | 945                      | 33                                      | यक्षः                        | <b>₹</b> ₹6             |
| सुमइ                 | मन्त्री             | ३१०                      | सुरुवा                                  | राशी                         | <b>\$</b> 0             |
| सुभंगका              | धम्मिलप ली          | <b>\$</b> c              | ,,                                      | दिकुमारी                     | 960                     |
| "                    | ऋषमपत्नी            | <b>૧</b> ૬૧,૧ <b>૬</b> ૨ | ,,                                      | देवी                         | 335                     |
| 17                   | दरिदकन्या           | 909                      | सुङक्सणा                                | दखिकन्या                     | 909                     |
| सुमंजरी              | राष्ट्री            | <b>२९४</b>               |                                         | राशी                         | ३ <b>३</b> ९<br>१५१–१५३ |
| सुमण                 | यक्षः               | 64,66                    | सुकमा                                   | परिवाजिका                    | ·                       |
| ,,                   | श्रमणः              | ३३९                      | 29                                      | _                            | 966,966,968,988         |
| सुमणा                | शिला                | 64,66                    | सुवगा                                   | विजयः                        | 334                     |
| 71                   | राजी                | २३१                      | सुवण्यकुंभ                              | चा <b>रणश्रमणः</b><br>श्रमणः | 94°<br>398,394          |
| 2)                   | ,,                  | २३३                      | 2)                                      | जननः<br><b>नदी</b>           | <b>410,</b> (1,         |
| सुमती                | ,,                  | <i>२५५</i>               | सुवण्यक्का                              | भूतदेवः                      | ***<br>***              |
| ,,                   | बलदेवपुत्री         | ३२७,३२८                  | सुवण्णच् <b>ळ</b><br>सुवण्णच् <b>ळा</b> | न्यूराब्दा.<br>राष्ट्री      | 12.4<br>12.4            |
| ),<br>),             | राशी                | 111                      | सुवण्णणाम                               | नगरम्                        | रेरे४                   |
| सुमंदिर              | नगरम्               | <b>३२६,३</b> ३२          | सुवण्णतिकव                              | 3,                           | 111                     |
| धुमित्त              | साकेतेशः            | १५९,२६०                  | <b>सुक्षणातिक</b> पा                    |                              | ३३४                     |
| ,,                   | राजा                | ३००,३०४                  |                                         | नगरम्                        | 3 <b>3</b> ¥            |
| 1)                   | परिवाजकः            | 369-363                  | सुवण्णपुरी                              | नगरी                         | રે•ઢ                    |
| सुमित्रसिर           | रामी                | 368                      | सुवण्णभूमी                              | प्रदेशविशेष:                 | 184,985                 |
| शुमित्रा             | <b>ध</b> म्मिलपत्नी | <b>§</b> ¢               | सुबण्णाभ                                | नगरम्                        | २२७                     |
|                      | राजपुत्री           | 994,994                  | सुवत्था                                 | दिहुमारी                     | 145                     |
| <b>5)</b>            | दशरथपनी             | 381                      |                                         | राजा                         | 340                     |
| ु;;<br>सुसु <b>र</b> | कलाचार्यः           | 36                       | सुविहि                                  | वैषः                         | 900                     |
|                      | उद्यानम्            | 115                      | 1 -                                     | श्रमणः                       | ¥\$                     |
| <b>)</b>             |                     | (B. 93) 340 (B 9)        | _                                       | ,,                           | 934,939                 |
| 11                   | 2001 7 17           | VIII VIII VIII           | ,                                       | **                           |                         |

सोरिय

,,

160

340

340

रसदणिक्

नगरम्

366

**49,499,**363,

३४९,३५७,३६७,३६८ ( डि. २ )

सेसवती

सोजा

**बीवामधी** 

नगरम्

**दिलु**मारी

| तृतीयम् ]                 |                                 | मकारादिवर्णक्रमे                         | णानुक्रमणिका        | 1                             | ţo                   |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| नाम                       | किम् १                          | पत्रम्                                   | नाम                 | किम् !                        | पत्रम्               |
| सोरी                      | <b>হাজা</b>                     | १११,३५७,३५८                              | हरिसेण              | कोशा <b>म्बीशः</b>            | ₹¢                   |
| सोरीबीर                   | ,,,                             | २८५                                      | ,,                  | हरिवंशीयो राजा                | ३५७                  |
| सोबीर                     | नगरम्                           | १११,३५७                                  | हासपोद्दलिया        | नर्तकी                        | २८१                  |
| सोइम्म                    | प्रथमः कल्पः                    | २२,८७,८९-९१,                             | हासा                | दिक्रुमारी                    | 960                  |
|                           | 993,                            | ११७,१७४,१७७,२२२,                         | हाहा                | देवजातिः                      | 930                  |
|                           | 7                               | १३५,२८४,२८६,२८७,                         | हिमगिरि             | राजा                          | ३५७                  |
|                           |                                 | ३२१-३२३,२५७                              | हिमचूछ              | देवः                          | <b>३</b> ३२          |
| सोहम्मवह                  | इन्द्र:                         | 9३०                                      | हिममाछिषी           | राज्ञी                        | ३२१ (डि. ७,८)        |
| सोइम्मवदिस                | य सौधर्म्मे विश                 | गानम् २८६                                | हिमवं               | पत्रमो दशारः                  | ७७,३५८               |
| सोइस्मिद                  | इन्द्र.                         | २८६                                      | हिमवंत              | पर्वतः १२२,१८६                | ,२३६, <b>३७६,३३२</b> |
|                           | ह                               |                                          | हि <b>मवंतकुमार</b> |                               | 966                  |
| हंसणदी                    | नदी                             | २०६                                      | हिरण्णकुंभ          | चाराः असणः                    | 940                  |
| इंसरइ )                   |                                 |                                          | हिरण्णणाह           | गजपुत्र.                      | ३६५                  |
| हसरच्छ 🕽                  | राजा                            | २२१ (टि १)                               | हिरणघरम             | भा <b>जा</b>                  | १८५ (हि. १० )        |
| इसरह                      | "                               | <b>२</b> २१                              | हिरण्यधर            | विद्याधरेशः                   | १७८ (हि. २)          |
| इसविलविध                  | अश्वः                           | २८५                                      | हिरण्णमती           | विद्याधरराजपन्नी              | 906                  |
| हणुम                      | अमात्यः                         | <b>२४३,२</b> ४४                          | हिरण्णरह            | विद्या <b>धरेशः</b>           | 946                  |
| हरिथणउर }                 |                                 | १२८,१६४ १८६,५३३,                         | ्रिकाळीम            | ,                             | us                   |
| इत्थिणापुर∫               | _                               | ?on,?80, <b>?</b> 88,?8€                 | ,,                  | तापसः                         | १३९                  |
| हरियणिगा                  | <b>वत्</b> चरी                  | <b>२१४,२१</b> ५                          | हिरण्णलोमी          | व्रा <b>ह्मणी</b>             | ३१५                  |
| <b>इ</b> रिथमीस           | नगरम्                           | <b>२९५</b>                               | <b>हिरण्णवर्ड्</b>  | विद्याध <b>रराजप<b>ली</b></b> | 395                  |
| €यससु                     | रा ना                           | 994                                      | हिरण्यकम            | राजा                          | 964                  |
| हरि<br><del>-रिनं</del> न | ,,                              | ३५६,३ <i>५७</i>                          | हिरणा               | गणिकापुत्रा                   | 9 • 9                |
| हरिचंद                    | ))                              | 9 <b>६९ १</b> ७०<br>२३ <b>९</b>          | हिरिमती             | जम्बूपकी                      | ٤                    |
| ,,<br><del>_0.0</del> .   | श्रमणः<br>सन्ती                 | <i>३५७</i>                               | ,,                  | राज्ञी श्रमणो च               | २५४,२५५              |
| हरिणी<br>हरिणेगमेसि       | राज़ी<br>देवः                   |                                          | हिरिमंत             | पर्वतः                        | ३१८                  |
| हारणगमास<br>हरिमंसु       | ववः<br>अमात्यः                  | ९७<br>२७५–२ <b>७</b> ८,३१२               | हिरी                | दिक्रुमारी                    | 960                  |
| शरमञ्ज<br>हरिमुणिचंद      | अमृणः                           | 346                                      | हूण                 | जनप <b>दः</b>                 | 946                  |
| हारशुलयद<br>हरिवंस        | त्र <b>म</b> ाः<br>वं <b>शः</b> | 199,989,                                 | <b>E</b> E          | देवजातिः                      | 31.                  |
| £114/1                    | 1317                            | २९८,३५६,३५८ <u>,</u> ३६५                 | हेल्स्य             | विद्याधरराजपुत्रः             |                      |
| इरिवरिस)                  | _                               |                                          |                     |                               | <b>५,३५२,३५८,३५९</b> |
| इरिवास                    | क्षेत्रम्                       | ३५७                                      | हमगय                | कामनपुरेशः                    | 36,9°                |
| इरिवाहण                   | अनगरो रा                        | সমুস্থ ২১৬                               | "                   | राजा<br>पाटरक्विमीटाः         | 22 <b>9</b>          |
| हरिसीह<br>-               | श्रेष्ठिपुत्रः                  | 9344 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | "<br>हेममालिणी      | पुण्ड <b>रगिणीशः</b><br>राझी  | કે <b>ફે</b> જે      |
| €1£∠11 <b>6</b>           | 71034                           | 140-100,185                              | . ६ममाछ्या          | 444                           | ३२१                  |

# परिशिष्टं चतुर्थम्

# वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमणिका।

#### 

[ परिशिष्टेऽसिनसाभिविंशेषनाझां ये विभागाः परिकल्पितास्तेऽषस्तादुिलस्यन्त इति

तत्तद्विभागदिदश्चमिस्तत्तदङ्काङ्कितो विभागोऽवलोकनीयः । ]

९ घटव्यः

२ अमास्या मञ्जिणः समिवाः स स्परम्यश्र

३ असाः

४ आध्य-उचान-वनानि

५ इम्याः श्रेष्ठिनः तत्पत्न्यश्च

६ उपाध्यायाः कलाचार्याव

 ऐतिहासिक-भौगोलिकादीना-मुपयोगिनि नामानि

८ ऐन्द्रजालिकः

९ कर्बट-खेख-माम-समिवेशादि

१० कुर्कुटकः

११ कुरुकराः तत्परन्यश्च

१२ कुछ-गोत्र-वंशाः

५३ कृष्टिमाणि नामानि

**१४ कृष्णस्याद्यमहि**ष्यः

९५ क्षत्रियाणी

१६ गणधराः

१७ गणिकाः तरपुत्र-पुश्यक्ष

१८ गायापतयः तत्पत्नी-पुत्र-पुञ्यश्च

१९ गारुडिक:

२० गुहाः

२१ गोप-गोप्यः

२२ गौः

२३ प्रस्थनामानि

२४ प्रामण्यः प्रामेशाश्र

२५ चकवर्तिराजानः

२६ चारणश्रमणाः श्रमणाः श्रम-

ण्य श

२० चेखानि

२८ चौराः तत्पद्धक्र

२९ योरपष्ट्यः

६० चौरसेनाम्यः तत्पक्यश्र

३१ जनपद-क्षेत्र-द्वीप-विजयादि

३२ जम्बूपद्यः

३३ तन्तुवायः तत्पक्षी च

३४ तपांसि

३५ तापस-तापसी-परिवाजक-परि-

ब्राजिकादयः

**१६** तीर्थकराः

३७ दुशारराजान-

३८ वास-दासी-दीवारिक-प्रतीहार-महत्तरक-शय्यापालिकाद्याः

३९ दिक्कमार्यः पट्पञ्चाशत्

४० दुर्गता दरिदाश

४६ दुर्गपालः

४२ द्वातः

४३ देवजातयः

४४ देव-देखः ४५ देवलोकाः

४६ धरणात्रमहिष्यः

४७ धर्माः

४८ घाञ्यः

**४९ नगर-नगर्यः** 

५० नट-नर्सक्यः

५१ नदी-समुद्ध-हदादि

...

पर गरका. तत्प्रस्तराश्च

५३ नारवाः

५४ नावासांयात्रिकाः ५५ नैसित्तिकाः

**५६ परमाधार्मिकासुराः** 

५७ परमेष्टिनः

५८ पर्वताः

५९ पुरोहिताः तत्वव्यश्च

६० प्रतिवासुदेवाः

ः वासारः

६२ बळदेवराजानः

६३ माक्षण-ब्राह्मण्यः तरपुत्र-पुत्र्यक्ष

६४ महिपः

६५ मालङ्गः

६६ मेषाः

६७ यजाः

६८ राजानी राजपुत्रा विद्याधरसः-जानी विद्याधरराजपुत्राम

६९ राष्ट्रयो राजपुत्र्यो विद्याधर-राज्ञ्यो विद्याधरराजपुत्रयक्ष

७० राष्ट्रीदाः (राठोड)

७१ वणिजः तत्पत्ती-युत्र-पुत्र्यश्च

७२ वाप्य

७३ वासुदेवराजानः

७४ विद्याः

७५ विद्याधराः

७६ विद्याधरनिकादाः

७७ विमानानि

०८ वैद्या.

७९ वेश्यः तत्पन्नी च

८० स्याधः

८१ शिविकाः

८२ शिकाः

८३ द्युनी

3 0

८४ शीकरिकाः

**८५ सर्पाः** 

८६ सारथयः सत्यरूपऋ

८७ सार्थवाहाः तत्परम्यञ्च

८८ सूपकाराः

८९ स्वर्णकारः

९० हस्तिनः

#### १ अटब्यः

| कालंजर<br>कुजरावस                              | कोलवण<br>खहराडवी                          | जलावसा<br>भीमाडवी                             | भीसणाडवी<br>भूयरमणा                            | <b>भूयरयणा</b><br>विजणस्थाण                     |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                | ą                                         | <br>अमात्या मन्त्रि                           | <br>णः सचिवास्तरः                              | ाल्यश्च                                         |                      |
| भश्विमाछि<br>भाणंद्<br>इष्टाणंद्<br>जबव<br>जसम | नंदण<br>पचणवेग<br>बहुस्सुय<br>महर<br>महरि | महामइ<br>मारीच<br>वसुमित्त<br>विउलमित<br>सडिल | संभिन्नसोय<br>सायर<br>सिहलि<br>सीहलि<br>सीहसेण | सुचित्त<br>सुबद्धि<br>सुमक्<br>सुयसायर<br>सुसेण | सुस्युव<br>हरिमस्    |
|                                                |                                           | 3                                             | अभ्वाः                                         |                                                 |                      |
|                                                | कुलिस                                     | ामुह बह                                       | हर हंसी                                        | वेलंबि अ                                        |                      |
|                                                |                                           | ४ आध्रम-                                      | <br>-उद्यान-वनानि                              |                                                 |                      |
| अंगमंदिर                                       | <b>রি</b> ण्युजाण                         | नंद्णवण                                       | भद्दपाल                                        | सहसंववण                                         | सुरवण                |
| कामस्थाण                                       | ओइवण                                      | प्रस्थवण                                      | मणोरम                                          | मि <b>द्ध</b> न्य                               | सुरणिबाद<br>सुरणिबाद |
| कोमिका <b>मम</b>                               | चर्णवण                                    | पीइकर                                         | रयणकराय                                        | सिरिवण                                          | 3                    |
| छ रेड्डु ग                                     | देवरमण                                    | पीयगास <b>स</b>                               | सरवग                                           | सुमुह                                           |                      |
|                                                |                                           |                                               |                                                |                                                 |                      |
|                                                |                                           | ७ इभ्याः ध                                    | र्राष्ट्रनः तत्पहयः                            | ध                                               |                      |
| अभयघोष                                         | चंद्रिंग                                  | तारग                                          | पोम्मसिरी<br>-                                 | वराह                                            | લિંધુમની             |
| <b>अरह</b> दत्त                                | चारुद्त                                   | चा <b>वस</b>                                  | बंधुसिरी                                       | <b>बसुपा</b> टिय                                | सिरिसेणा             |
| अरहदास                                         | ज <b>व्</b>                               | दहधम्म                                        | भहा                                            | वसुसेण                                          | सुनारा               |
| अरहदेव                                         | जसमती                                     | धणद                                           | भागु                                           | विजयनंदा                                        | सुदंसणा              |
| उसभद्रत                                        | जिणगुत्त                                  | धणदेव                                         | मरभूइग                                         | विगयमिरी                                        | हरिसीह               |
| कणगसिरी                                        | जिणदत्त                                   | धर्गामत्त                                     | मस्भोद्दग                                      | वेसमणद्त्त                                      | हिरिमनी              |
| कमलावर्नी                                      | जिणदास                                    | ध्रमग्रह                                      | माणिभद्द                                       | समुद्दत्त                                       |                      |
| कामदेव                                         | जिणदेव                                    | पियदसणा                                       | मित्त् <b>व</b> नी                             | समुद्दपिय                                       |                      |
| गृत्तिमह्                                      | जिणपालिय                                  | वेक्वाम ह                                     | रामदेव                                         | सागरचंद                                         |                      |
| गोमुह                                          | तमतग                                      | पुष्फांमिरी                                   | राहुग                                          | सागरदृत्त                                       |                      |

#### ६ उपाध्यायाः कळाचार्याश्च

| 4 041-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-4 |                              |                          |                | همدايد المدا           |                       |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--|
| उदंक<br>स्त्रीरकयंब                         | दहप्पहारि<br>दं <b>डवे</b> ग | <i>पुण्णास</i><br>बभदत्त | विबुह<br>संबिल | सुणकमेध<br>सुणगच्छेद   | सुमुह<br>स <b>ह</b> म |  |
| गोयम्                                       | नारय                         | <b>बु</b> ह              | सुग्गीव        | <b>सु</b> ष्प <b>ह</b> | सुहुम                 |  |
| Servetta.                                   | गरनगर                        |                          |                |                        |                       |  |

# ७ येतिहासिक-भौगोलिकादीनामुपयोगिनि नामानि

|                      |              |                 |                    |                | वरुणोदिया       |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|
| भउउमा                | उसुबेगा      | गयपुर           | दुक्ख              | भोजकड          |                 |
| <b>अं</b> गा         | <b>एरावई</b> | गिरिकूड         | दितिपयाग           | सगहा           | वाणारसी         |
| अद्वावय              | कंकोष्टय     | गिरिनगर         | दिसापो विख्र अ     | भगहापुर        | विजगस्थाण       |
| भणहा                 | कंठयदीव      | गुणसिल <b>य</b> | धरमचक्क            | सहिला          | विश्वगिरि       |
| भणारियवेद            | कण्णकुज      | गोदावरी         | नश्थिय <b>वाड्</b> | महुरा          | विणीया          |
| अत्थसत्थ )           | क्रवह        | गोमग            | पंचनदीसंगम         | महुँरि         | वेभारगिरि       |
| (अर्थशास्त्रम्)      | कत्तविरिय    | चपा             | पढमाणुभोग          | माहेसरी        | वेभारसेल        |
| अभय                  | कालंजर       | चीणथाण          | पयाग               | मत्तिकावती     | <b>मंघगिरि</b>  |
| अयपह                 | कासव         | चीणभूमी         | परमभागवड           | मित्तियावती    | सम्मेष          |
| अलगापुरी             | कासी         | चेइ ँ           | पिष्पलाय           | मिहिला         | साकेत           |
| अवंती                | कि किंधिगिरि | चोक्खवाइणी      | पुण्णभद्द          | रह <b>उड</b>   | सावरथी          |
| अस्समे <b>इ</b>      | कुणट्टा      | जडणा            | पुरिमताल           | रयणदीव         | सावयपण्णत्ती    |
| अहब्वेय              | कुणाल        | जण्हवी          | पोयणपुर            | रयणवालुया      | सिंहलदीव        |
| भहि ह्या             | कुरु         | जञ्चवक          | पोरागम \           | रयतवालुया      | ्मिमणरा ( ग ? ) |
| भागहा                | कुमहा        | जसद्रगी         | (पाकशास्त्रम्)∫    | रहावस          | सिरिपब्बय       |
| भायरिय- }            | कोंकण        | जमुणा           | बंदबर              | रायगिष्ट       | सीमण्ग          |
| (आरिय)वेद∫           | कोडिसिला     | जवण             | बभन्थल             | रेवय           | सुणगमेध         |
| आसमे <b>ह</b>        | कोशिश        | जार्वात         | बारवर्ना           | लकादी <b>व</b> | सुचणपुरी        |
| आइहा                 | कोमंबी       | जावण            | भगवयगीया )         | लकापुरी        | सुवण्णभूमी      |
| उक्ल                 | कोसला        | टंकण            | (भगवद्गीता) 🖟      | वंसगिरि        | सोपारय          |
| उक्कल                | ख <b>स</b>   | तक्षमिला        | भहिलपुर            | वजकोडीमंहिय    | ह-िधणापुर       |
| उजेर्णा              | रांगा        | तामिलत्ती       | भरुयच्छ            | वहर्ना         | हिरिमंत         |
| <b>उंबराव</b> ह्वेला | गगामायर      | निगवियु         | भागीरही            | वरगा           | हुण             |
| उसीरावत्त            | गधार         | तोमिंख          | भागवड              | वस्दा          |                 |
|                      |              |                 |                    |                |                 |

#### ८ ऐन्द्रजालिकः इंदसम्म

#### ९ क्वंट खेड-ग्राम-सन्निवेशादि

| अयक्ष्माम | निस्रवाधुग       | पलासगाम     | संवास  | संग्रम         | सुगाम   |
|-----------|------------------|-------------|--------|----------------|---------|
| गिरिक्ड   | दिसासवा <b>इ</b> | पलामपुर     | सवाह   | सालगु <b>र</b> | सुग्गाम |
| गिरिक्ड   | नंदिगाम          | ब <b>ढय</b> | सखपुरग | सालिगाम        | सुद्गि  |
| गिरितड    | पर्वामणिखंड      |             |        |                |         |

#### १० कुर्कुटकः वजतुंद

# ११ कुळकराः तत्पस्यश्च

| अभिचंद   | <b>चंदकंता</b> | नाभि            | पसेणइ  | मुरुदेवा         | सिरिकंता |
|----------|----------------|-----------------|--------|------------------|----------|
| चम्बुकता | चंदनसा         | <b>पविरू</b> वा | मरुदेव | विमळवा <b>इण</b> | सुरूवा   |
| चक्सुम   | जसमंत          |                 |        |                  |          |

```
१२ कुल-गोत्र-वंशाः
                                       दसार हरिवंस
                इक्लाग
                            गोयम
                                                              कासव
                               १३ इत्रिमाणि नामानि
अज्ञकणिह
             अज्ञणुबद्
                                         गोयम
                                                       मागह
                                                                      सहदेव
अञ्जेह
              किजंपि
                            खरग्गीव
                                         पोयणासम
                                                       विणीयक
                                १४ कृष्णस्यात्रमहिष्यः
                 गंधारी
                               जंबवती
                                             रुपिणी
                                                           सबभामा
                 गोरी
                               पउमावती सक्खणा
                                                           सुसीमा
       १५ क्षत्रियाणी
                                                  १६ गणधराः
           कुंदलया
                                        उसभसेण
                                                     चक्काउह
                                                                 महस्मसामि
                          १७ गणिकाः तत्त्वत्र-पुत्र्यश्च
                           कुनेरलेणा
अणंगसेणा
                                         रइमेणिया
                                                       वसंतसेणा
             कासपडागा
                                                                     सुसेणा
                           चित्तसेणा
अणत मई
             कालिद्सेणा
                                         रगपद्धाया
                                                       सुद्भणः
                                                                     सुहिरण्णा
अभियजमा
             कुबेरदत्त
                           बुद्धिसेणा
                                         वसंतितलया
                                                       सुप्पबुद्धा
                                                                      हिरण्णा
कलिगसेणा
             कुबेरदत्ता
                        १८ गाथापतयः तत्पत्नी-पुत्र-पुत्र्यश्च
                           माहर
                                        विण्डुसिरी
                                                        सुद्रोयणी
                                                                      सुनंदा
जक्खद्रम
             मागदत्ता
धणित्रा
             नागियरी
                                        मामदत्तः
                                                        सुनद
                                                                      सोमद्त्रा
                           वसुदत्त
                           वसुदसा
नाइल
             महाधण
       १९ गारुडिकः
                                                  २० गुहाः
                                                                  तिमिसगुहा
          गरूलनुंद
                                       कंचणगृहा
                                                    खंडप्पवाय
                                                       २२ गीः
       २१ गोप-गोप्यः
                       नंदिमित्त
                                                        रोहिणी
चारणदि
            दहरा
जसोया
                       फरगुणंदि
            नंद
                                  २३ ग्रन्थनामानि
                                                  भगवयगीया }
                अहब्वेय
                                                                   वसुदेवचरिय
अणारियवेद
                                 धिमालचरिय
                आयरिय-
                आयरिय- }
(आरिय) वेद्
                                 पोरागम
                                                                   संतिचरित
अस्य सस्थ
                                 (पाकशास्त्रम्)
(अर्थशास्त्रम्)
                                                                   सावयपण्णत्ति
```

| Γ | n A Porti |
|---|-----------|
| ı | पाराशष्ट  |

#### ४२

# वसुरैवहिण्ड्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नां

#### २४ प्रामण्यः प्रामेशास्त्र

| अरहद् स       | नारय   | मेरु            | सारय               | उग्गसेण  |       |
|---------------|--------|-----------------|--------------------|----------|-------|
|               |        | २५ च            | क्रवर्त्तिराज्ञानः |          |       |
| <b>अर</b>     | भरह    | <b>रयणज्</b> सय | वहरसेण             | सणंकुमार | सुभूम |
| <b>कुं</b> यु | मघव    | वहरदस           | वजाउह              | संनि     | सुभोम |
| जय            | महापउम | वहरनाभ          | सगर                |          |       |

#### २६ चारणश्रमणाः श्रमणाः श्रमण्यश्च

| अइमुचय<br>अक्किकित<br>अगिरस<br>अगिरस<br>अखिमाछि<br>अजियसेणा<br>अभनंदण<br>अमनंदण<br>अमंग्रह<br>अमयसागर<br>अमियतेय<br>अस्ट्रास<br>आइच्च<br>आइच्च<br>अग्डमास<br>कणगमाला<br>कटिय जिया<br>किसिहर<br>गुणवनी<br>चक्काउह | चंदणसायर<br>चर्णसायरचंद<br>चारुमुणि<br>चित्रगुत्त<br>जगनदण<br>जंबू<br>जयत<br>जक्षणजि<br>जिणद्सा<br>जुगधर<br>दृढचित्त<br>दृढच्य<br>दृढचित्त<br>दृढच्य<br>दृढचित्त<br>दृढच्य<br>दृढचित्त<br>दृढच्य<br>दृढनम्हण<br>दृवगुरु<br>धम्मदोम्म<br>धम्मद्राम् | धन्मपिय<br>धन्मरुद्<br>धितिवर<br>नंद<br>नंदिबद्धण<br>पसंत्रवेग<br>पसंत्रवेग<br>पसम्बद्ध<br>पियदसणा<br>पिहियासव<br>पीहिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर | मदर महामति महिंद् मुणिसेण मुणीचद रिक्त्या चह्रदत्त ध्रक्त्वरिर बजाउइ चतामय चरदत्त चमुमती चिज्ञयमित चिज्य विण्डुकुमार चिमलाभा चीरबाहु सच | सचरिक्वय सजयत सजुग्ध सजुनम सजुद्दमण सन सनवेग समाहिगुन सयपभ्र सम्बन्धः | सुद्विय<br>सुद्धियज्ञा<br>सुनद<br>सुप्पभा<br>सुमण<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सु<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>स्य<br>स्य<br>सुद्ध्या<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# २७ चैत्यानि

| गुणसिलय | नागघर | पुण्णभद |
|---------|-------|---------|
|         | -     |         |
|         |       |         |

# २८ चौराः तत्पहयश्च

| भवज्ञा | दाह     | <b>मंद्र</b> च | विदाह | विमील | सरह   |
|--------|---------|----------------|-------|-------|-------|
| करंक   | धणपुंजन | वणमाला         | विरूव | सउझ   | सुरुव |
| क्सील  | भगगर    |                |       |       | -     |

# २९ चौरपह्यः

|            |          | , 3 41 / 16 4. |         |          |  |  |  |
|------------|----------|----------------|---------|----------|--|--|--|
| अमयसुंद्रा | उद्धामुह | विसमकंदरा      | सीहगुहा | असंगिपली |  |  |  |

#### ३० चौरसेनान्यः तरदह्यश्च

| अजियसैण | अपराजिक्ष | मंदर   | विभुगापुँड |
|---------|-----------|--------|------------|
| भज्ञणभ  | कालदंड    | वणमाला | विभिंड     |

#### ३१ जनपद-क्षेत्र-द्वीप-विजयादि

| अंगा<br>अणहा<br>अखभरह<br>अयपह<br>अवसी<br>भवरविदेह<br>भाणहा<br>उक्कुळ<br>उक्कुळ<br>उक्कुळ<br>उत्तरकुरा<br>उत्तरकुरा<br>उत्तरकृषरह<br>उत्तरकृषरह<br>उत्तरकृषरह<br>उत्तरकृषर | कंटयदीव<br>कामरूव<br>कामी<br>किंजेपि<br>कुणहा<br>कुणाल<br>कुर<br>कुसद्वा<br>कोमला<br>स्वम<br>गधार<br>गंधिलावनी<br>चीणथाण | चीणभूमी चे <b>इ</b> जंबुद्दीव जवण जावण टंकण दाहिण श्रस्ह दाहिण भरह देवकुरा धाइसंड धायद्दसंड नदिस्सर नदीसर | पंचनदीसंगम<br>पुक्तरदर<br>पुक्तरवर<br>पुरच्छिमभवर-<br>विदेह<br>पुञ्चविदेह<br>पोक्तकावई<br>बव्यर<br>भरह<br>भारह<br>मगहा<br>मगलावई<br>महाविदेह<br>रमणिज | रयणदीवं<br>रूयम<br>लका<br>बच्छाबई<br>बिजगस्थाण<br>बिजयब्<br>बिदेह<br>बियडभा<br>मलिलाब्<br>मावार्था<br>मिहलदीव<br>सिंधु | सुक्तरह<br>सुवग्ग<br>सुवग्ग सुवण्णभूमी<br>सूरसेणा<br>सेया<br>सोरहकूल<br>मोरिय<br>गोवीर<br>हरिवास<br>हूण |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ३५ जस्तुण यः

| कणरामिरी        | जसमनी   | प्रसमेणा | समुइसिरी        |
|-----------------|---------|----------|-----------------|
| <b>कमलाव</b> ती | पउमसिरी | विणयमिरी | <b>मि</b> शुमनी |

# ३३ तन्तुवायः तत्पर्जा च

| वीर |
|-----|
|     |

#### ३४ तपांसि

| आयंबिसवडुमाण धम्मचक्कवार रयणाव | तं मीहनिकीलिय |
|--------------------------------|---------------|
|--------------------------------|---------------|

# ३५ तापस-तापसी-परिवाजक-परिवाजिकादयः

| बेदु कोसिक जमदग्गि वडव सुक<br>।ग कोनिय धन्मिल वडलि सुक                | हु सोमचंद<br>सोमप्पह<br>लि हिरण्णलोम<br>मालिया<br>सा |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| प्र कुमला जनवका मीणगा<br>बेदु कोसिक जमदिगा वडव<br>प्र कोभिय धिमल वडलि | संडि<br>सुक<br>सुक<br>सूरा                           |

## ३६ तीर्थकराः

|          |                    | 44       | 4 11 /11.            |         |           |
|----------|--------------------|----------|----------------------|---------|-----------|
| अजिय     | <b>अ</b> रिट्टनैमि | भगरह     | नाभेय                | वद्भाण  | सर्वबुद्ध |
| भगतङ्ग   | <b>ट</b> सम        | जीवतसामि | नेमि                 | थासुपुज | सयंभू     |
| अणंतजिण  | उसभसामि            | जीवसामि  | मिछि                 | बिमल    | सीमंधर    |
| अमियजस   | <b>उसभसिरि</b>     | दढधम्म   | <b>महावीर</b>        | संति    | सीयलजिण   |
| अमियवाहण | कुंध               | धम्म     | <b>महाबीरवद्धमाण</b> | संतिजिण |           |
| अर       | खेमकर              | नमि      | <b>मु</b> णिसुब्वय   | सयपभ    |           |

#### ३७ दशारराजानः

| अक्लो म     | <b>यिमिय</b> | वसुदेव     |      |
|-------------|--------------|------------|------|
| अभिचंद      | धरण          | समुद्रविजय | हिमव |
| <b>अ</b> यल | पूरण         | सागर       |      |

# ३८ दास-दासी-दोवारिक-प्रतीहार-महत्तरक-शय्यापालिकाद्याः

| उपलमाला | गगपालिय               | पहावय       | मत्तकोकिला      | वणमाला      |        |
|---------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| कलहंसी  | गंगर <del>वि</del> खय | भइग         | मथरा            | वलह         | सुरदेव |
| कविंगा  | दुम्मुह               | भद्दा       | मदोदग           | विज्ञुलद्या | •      |
| कविरु   | पंडिनिका              | भोगमाहिर्णा | मिरिई           | बीणादत्त    |        |
| कोक्काम | पभावई                 | मक्कडय      | <b>छसु</b> णिका | संगमिया     |        |

#### ३९ दिक्रमार्यः पटपञ्चादात

|             |                       | A red Sintere and and referred |                    |             |         |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|
| अणिदिया     | तोयधारा               | भदा                            | रुयसा              | सनेरा       | सुरूवा  |
| अपराजिता    | नदा                   | भोगंकरा                        | रुयगा              | समाहारा     | सुवस्था |
| अलबुसा      | नदिवद्यणा             | भोगमालिणी                      | रूयगावती           | सब्बणभा     | संयकेमी |
| आणंदा       | नंदु <sup>च्</sup> रा | भोगवती                         | <b>स्टब्डीव</b> नी | सिरी        | सेसवनी  |
| इलादेत्री   | नविभिका               | मितकेमी                        | वस्थमित्रा         | मीया        | सोतामणी |
| रगणासा      | पडमावनी               | मीसकेमी                        | वसुंधग             | सुनदा       | हासा    |
| चित्तकणगा   | पुडरि गिणी            | मेहकरा                         | वारिसेणा           | सुप्पतिण्णा | हिरी    |
| चित्तगुत्ता | पुंडरिगी              | मेहमालिणी                      | वारुणी             | सुप्पसिद्धा |         |
| चित्रा      | प्रकाशका              | <b>मेहव</b> र्ना               | विचित्ता           | सुभोगा      |         |
| जयंनी       | पुहवी                 | रुयंसा                         | विजया              | सुमेहा      |         |
| जमोह्या     | वसाहरा।               | रुपसस्र                        | वेजयनी             | सराहेबी     |         |

# ४० दुर्गता दरिद्राध

| भलंतुसा           | निश्वामिगा | संखिया    | सुमंगका                |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|
| उज्लिगा           | रजगुत्त    | सिरिदत्ता | धुर <del>ुक्स</del> णा |
| ঘ <b>িল্</b> শ্বা |            |           |                        |

| धर | दुर्गपालः |  |
|----|-----------|--|
|    | जयतंत्र   |  |

|                   | ४२ हुता         |
|-------------------|-----------------|
| चंडसीह            | <b>मिरिष्ट्</b> |
| <b>डिं</b> भगसम्म | मिरिष           |

| मिस्सयपाद |
|-----------|
| विशिष     |

# ४३ देवजातयः

| अग्गिकुमार | किण्णर   | जोइसास्टय       | भूय      | मेहमुइ       | विस्सावसु    |
|------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------------|
| इसिवादिय   | किंपुरिस | तुं <b>वर</b> ् | भृयवाइय  | रक्खस        | <b>हा</b> हा |
| उयहिकुमार  | गंधस्य   | नाग             | महोरग    | विषिद्       | <u>5.5</u>   |
| कंदिपय     | जक्ख     | परिधरिमक        | मेहकुमार | विज्जुकुमारी | ****         |
|            |          |                 |          |              |              |

# ४५ देवलोकाः

| अच्चुअ<br>भारण<br>ईसाण | उवरिसगेविज<br>पाणय<br>बंभस्रोग | महासुक<br>लंतय<br>सुहम्म | सोहम्म |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|
|                        |                                |                          |        |
|                        |                                |                          |        |

#### **४६ घरणात्रम**हिष्यः

| <b>乳塵</b> [ | इंदा        | घणविज्जुया | सोतामणी |
|-------------|-------------|------------|---------|
| अछा         | <b>इ</b> ला | सतेरा      |         |

#### ४७ धर्माः

बोक्खवाहणी दिसापोक्खिय भागवत ) माहण तिदृढि निध्यवाह (रावः) सस्र

#### ४८ घाच्यः

कमकसेणा पंडिया मंजुला मंजुलिया कमला

#### ४९ नगर-नगर्यः

लंकापुरी

लोहरगढ

वद्रपुर

वडपुर

वणवासी

वरदाम

वसंतपुर

वाणवासी

वाणारमी

विजय हो इ

विजयपुर

विश्वपुर

विणीया

वेजयनी

सक्तमार

संखउर

मं बपुर

मं जनी

साकेत

सागेय

सामपुर

सगडामुह

वीयसागा

वेदपामपुर

वोयणपुर दितिपयाग कोलइर अउज्जा बहुकेउम्बर दिविनिलग कोसंबी अरक्खुरी बारगाः देवतिलय खरगपुर अरिजयपुर भहिलपुर गगणनंदण देवसामपुर अलगापुरी भर्यच्छ भार्तिजर गगणवल्रह नदणपुर भोजकड गधममिद् नदपुर अवज्ञा नलिणमह मगहापुर असोगपुर गयनगर मिक्तकावती निलिमिसभ असोगा गयपुर नहिणीसइ महापुर गिरिनगर आह्वाभ महिन्दा नागपुर चक्रपुर आमलकदय निचालोय महुरा च दणपुर आमलकप्पा मागह चमरचंचा पहट्ट इदपुर माहेमरी चमराचिचा पहरू/ण इसावद्धण मिनियावई पभ करा चमरचेचा उउजेणी मिहिला उबरावद्दवेला पभाय चएा मेहकूड चारणजुदस्ट पयाग उसमपुर रमणि जिय छत्ताकार पहकरा कचणपुर रयणपुर पिय गुपट्टण कणयखलदार जयपुर जायवपुरी पुंडरगिणी रयणसंचय क् पण कु जा रहणे इर-) पुष्फकंड तक्ष्यसिका कमलपुर चक्क गास पुरिमताल नामहित्ती किण्णरमीय रायगिह निपुर पुरिसपुर क्रंडि णिपुर तोसली पोक्खकावती शयपुर कु दिणी पेंडिरगिणी रिट्रपुर कुसगापुर दसपुर

सावग्थी मिवमदिर सीहपुर सुकपुर सुत्तिमती सुभगनयरी सुभगा सुभा सुमदिर सुवण्णणाभ सुवण्णतिलय सुवण्णदुःग सुबण्णपुरी सुवण्णाभ सोउझ सासिमनी सोप्पारय **प्र**न्थिणपुर हिधवापुर हत्थसीम

### ५० नट-नर्सक्यः

कामपडागा चिलाइगा बहुरूव विलासिणी किण्णरी पडमिणी महुरकिरिया हासपोइलिया कोमुया बब्बरी रयसेणिया

| 4844 1                  |                   | स्पन्ताः        | ाशा2वैक्रमाण            | का।          |                           |                    |                        |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
|                         |                   | ५१              | नदी-समुद्र-             | -ह्रदादि     |                           |                    |                        |
| उत्तरकुरु               | खीरोद             | अंडणा           | भागीर                   | ही           | बरदा                      | ŧ                  | ीओ द                   |
| उसुवेगा                 | गगा               | जण्हवी          | रयणव                    |              | विजया                     |                    | <b>ीओदा</b>            |
| प्रावई                  | गंगासायर          | जसुणा           | रयतव                    |              | वरुणोदिय                  |                    | तिया .<br>वि           |
| कणगवासुया               | गोदावरी           | जावनी           | <b>छवण</b> स            | _            | संखनदी                    |                    | <br>दुवण्णक् <b>का</b> |
| कालोद                   | चदा               | नियडी           | वरगा                    | 34           | सिंधु                     |                    | द्वपणकुका<br>सणदी      |
| 41013                   | चप्र              | 61401           | प्रसा                   |              | 143                       | ٩                  | Halde                  |
|                         |                   | ધરૂ :           | <br>नरकाः तत्प्रस       | ~<br>#2133   |                           |                    |                        |
| अप                      | ा <b>इ</b> हाण तम | तमा             | रयणप्पभा                |              | पंभा                      | सप्यावस            | 7                      |
|                         |                   | ,               |                         | -            |                           |                    |                        |
|                         | ५३ नारदाः         |                 |                         |              | ५४ न                      | वासांय             | ात्रिकाः               |
| कच्छुलनारय              | नार्य             | नेमिनारथ        |                         |              | रुइद                      |                    | सुरिंददत्त             |
| 4                       |                   | _               |                         |              |                           |                    |                        |
|                         |                   |                 | ५ नेमित्तिक             | <b>(</b> :   |                           |                    |                        |
|                         | आसबिदु            | र्दावांसह       | पयावह्स                 | म ि          | भेगु                      | संसवि              | ig                     |
|                         | को हुकि           | <b>दंबि</b> ल   | बहस्सतिर                |              | <b>गिश्वसोय</b>           |                    | •                      |
|                         | J                 | -               |                         | -            |                           |                    |                        |
|                         |                   | ५६ र            | रमाधार्मिका             | सुराः        |                           |                    |                        |
| अमि                     | पत्त महाका        |                 |                         | _            | ब्रहर स                   | ₹ ਮ                | साम                    |
|                         |                   |                 |                         | -            |                           |                    |                        |
|                         |                   | (               | ५७ परमेष्टिन            | :            |                           |                    |                        |
| अ                       | रहंत आ            | यरि <b>य</b>    | उनज्झाय                 | साह          | सि                        | द                  |                        |
|                         |                   | -               | -                       | •            |                           | •                  |                        |
|                         |                   |                 | ५८ पर्वताः              |              |                           |                    |                        |
| अंगमदिर                 | कंकोस्य           | बस्कृङ          | रुयग                    |              | देयह                      |                    | सीमण्णग                |
| अंजविनि                 | वं चणगि दि        | बलभद            | रेवय                    | •            | संकुपह                    |                    | हिमवत                  |
| भट्टावय                 | कणगागिरि          | মণ্ডিমাব        |                         |              | <b>संघ्</b> गिगि          | •                  | हिरिमंत                |
| अमयधार                  | कि कि धिनि        |                 |                         | रगिरि        | सम्मेय                    |                    |                        |
| <b>अंब</b> रतिस्य       | गंधमादण           | मंदर            |                         | ोडीसिठि      |                           |                    |                        |
| असियगिरि                | <b>चुह</b> हिमवत  | मालवत           |                         | गेरि         | सिमणर                     | ī                  |                        |
| उसभष्ट्रह               | नीलगिरि           | मेरु            | वेभार                   | गिरि         | सिरिपव्य                  |                    |                        |
| उ <b>सुका</b> र         | नीरुवत            | रहावस           | वेभार                   | सिल          | सीमणग                     | ſ                  |                        |
| •                       |                   |                 |                         |              |                           |                    |                        |
| ५९ पुरोहिताः तन्पत्यश्च |                   |                 |                         |              |                           |                    |                        |
|                         | करालविंग          | नमुद्           | भिगु                    |              | म्स <b>भू</b> ति          | सोम                |                        |
|                         | चित्तमती          | पिगला           | वंझ                     | भ            | নি                        |                    |                        |
|                         |                   | E               | <br>० प्रतिवासुदे       | चाः          |                           |                    |                        |
| आसम्मीव                 | जरासंघ            | दमियारि         | - नाराचा छुन्<br>इसग्गी |              | रावण                      |                    |                        |
| આલગાાવ                  | जरासध             | <b>લામવા</b> (૧ | जुलक्या                 | -            | राष्ण                     |                    |                        |
|                         | ६१ प्रासाद        | •               |                         | s:           | २ बलदेवर                  | rara:              |                        |
|                         |                   | •               | ापराजिय                 | ५.<br>अयरु   | र षलप् <b>वर</b><br>बलदेव | .१४११च •<br>संदर्भ | रिसण                   |
|                         | मञ्जन्म ह         |                 | (प्राज्य                | ज <b>य</b> ए | चलद्व                     | ~~9                | गरस्य                  |
|                         |                   |                 |                         |              |                           |                    |                        |

#### ६३ ब्राह्मण-ब्राह्मण्यः तत्युत्र-पुत्र्यश्च

| अग्गिभृद्  | कोंकणय             | जसभद्दा               | मिग     |
|------------|--------------------|-----------------------|---------|
| अग्गिला    | खदिल               | देवय दिण्ण            | रुद्दस  |
| अंज्ञणसेणा | गगसिरी             | धरणिजढ                | रेवइ    |
| अणुदरी     | गोयम               | नदिभूति               | वसुभृइ  |
| अणुद्धरी   | चंदजसा             | नदिसेण                | वसुमती  |
| अणुहरी     | ज <del>विख</del> ल | <b>नि</b> स्सिरीयगोयम | वाउभृद् |
| इंदसम्म    | जसदुत्ता           | <b>बहस्स</b> ह        | वारुणी  |
| कासव       | जवूका              | मदिरा                 | सम्बद्  |

संबंभामा मंडिहाइण सम्म सामलोमा सिरिभृष् सुनदा सोम

सोमदेव सोमसम्म सोमसम्मा सोमिका हिरणलोमी

६४ महिषः भद्रग

६५ मातङ्गः जमपास

६६ मेषाः काल महाकाल

सोमदुसा

#### ६७ यज्ञाः

अस्ममेह

आसमेह

राजसुप

सुणकमेष

### ६८ राजानो राजपुत्रा विद्याधरराजानो विद्याधरराजपुत्राध्य

| <b>अं</b> सुमंत          | भमियगति                  | एगरह               | गरूलकेड           | जरामंघ            | दहिमुह            |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| भहंबछ                    | अभियनेय                  | एं जियपुत्त        | गरूलकेत           | जरू <b>णजिंद</b>  | दामोयर            |
| भक्र                     | अभियवेय                  | पृणी पुत्त         | गर्कचाहण          | जलणवेग            | टाह्य             |
| <b>अक्</b> कित्ति        | अमोहप्पहारि              | एणीसुय             | गरूल विक्रम       | जलविशिभ           | <b>टि</b> ण्णग    |
| अक्टदेव                  | अमोहरय                   | <b>क</b> म         | गरूलवेग           | जस्यत             | दिसच्छ            |
| <b>अह</b> पम             | अमोहरिउ                  | कच्छ               | गोविद             | जिय <b>भय</b>     | दिवाय <b>रदेव</b> |
| अक्ररह                   | <b>অ</b> য <b>া</b> ণু   | क्णगकेउ            | घणरह              | जियस <b>त्त</b>   | दिवायरप्पभ        |
| अवस्त्री भ               | अयल                      | कणगनाभ             | <b>चका</b> उह     | <b>जिय</b> सनु    | दीहबाहु           |
| <b>अ</b> विग <b>सिहर</b> | <b>अ</b> योधण            | <b>क्रणगपु</b> ज्ञ | च ३ खुम           | ट <b>ड</b> वेग    | दु जो हम          |
| आंगमहर                   | अयोहण                    | कणगरह              | घटवेग             | निषपिगु           | दुइस              |
| अंगारक                   | अर्रि जय                 | कगयसनि             | चर्डाकत्ति        | तिरुय             | दुपय              |
| अधिमालि                  | अरिद                     | क्रपह्             | चर्दात्रस्य       | निविद             | द्रप्रमह          |
| भजिय                     | अस्दिम                   | कत्तविरिय          | <b>चद्</b> भ      | निया <b>र</b>     | दुमरिमंब          |
| अजियज्ञम                 | अरिसीइ                   | कराख्यम            | चार्चंद           | निसंहर            | दमविस्रप          |
| अजियसेण                  | अरुणचंद                  | कविल               | <b>चित्तर</b> ह   | थिसिय             | दुमसेण            |
| अणंतविरिय                | अ <b>म</b> णिघो <b>स</b> | काकजंघ             | चित्तविरिय        | थि <b>सियसागर</b> | दुसार             |
| अर्णन <b>सेण</b>         | अमणियेग                  | कासुम्मत्त         | चित्तवेग          | दक्ख              | दूसण              |
| अणाहिट्टि                | असियतेय                  | काल <b>मुह</b>     | चेइएइ             | दढनेमि            | द्वग              |
| <b>अ</b> तिकेड           | <b>आ</b> इच्चजम          | काळसंबर            | जड                | दुदरह             | देवदत्त           |
| अस्बाहु                  | आसंग्गीव                 | <b>कु</b> णिस      | जणक               | व्हरोध            | देवदेव            |
| अधाविष्ट                 | आससेण                    | कुंभ               | जण्डु कुमार       | दबबिरिय           | देवपुत्त          |
| भपराङ्य                  | इंदकेड                   | कुभकण्ण            | जम                | दंखवेग            | ধ্বগ              |
| अपराजिय                  | इद्गिरि                  | कुरुचंद            | <b>चंग्र</b> वंत  | दनवच              | भ्रणवय            |
| अभगसेण                   | इदामणि                   | कंदव               | जय                | दमघोस             | धिमह              |
| अभय                      | इदुसेण                   | कसव                | जयसन्तु           | दमियारि           | धरण               |
| भभयवीस                   | इछ                       | कोणिभ              | जयंत <sup>े</sup> | दसग्गीव           | धरणिसेण           |
| अभिचंद                   | उग्गसेण                  | ग्वर               | जयसे <b>ण</b>     | दसरह              | श्रुंषुमार        |
| अभिसद्मण                 | <b>उद्ध</b>              | गधार               | <b>अ</b> र        | <b>द्हरह</b>      | नगाड्             |
|                          |                          |                    |                   |                   |                   |

महु

मूख

मेर

राम

| • • •                     |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>पंदिसे</b> ण           | बर                  |
| नमि                       | बरुदेव              |
| <b>न</b> सुइ              | बलभइ                |
| मयणचंद                    | बङविरिय             |
| <b>न</b> यरतिख्य          | बकसीह               |
| <b>मरगिरि</b>             | बर्लि               |
| नरसीह                     | बहुरय               |
| नळपुत्र                   | बाहुबली             |
| <b>म</b> ल्णिकेउ          | विंदु सेण           |
| <b>महसे</b> ण             | विहीसण              |
| नाभि                      | <b>बुद्धिसं</b> ण   |
| निहय <i>स</i> सु          | भार                 |
| र्माल                     | भरह                 |
| मीलक <b>ठ</b>             | भागीरहि             |
| नीलंधर                    | भाणु                |
| पउमनाह                    | भाणुकुमार           |
| पडमग्ह                    | भाणुदेव             |
| पज्ञ                      | भाणुष्पह            |
| पचपयग्गीव                 | भाणु <b>नेग</b>     |
| पचासमीव                   | भाणुमेण             |
| पटिरूब<br>                | भीम                 |
| पटु                       | भीमघोस              |
| पभव                       | भीसण                |
| पभाकर                     | भेषग<br>भेष         |
| पया उद्                   | मण्य<br>भोयवण्ही    |
| पवण<br>पवणवेग             | मायवण्हा<br>मह्भायर |
| पसेणइ                     | मञ् <b>रमा</b> त्र  |
| पहमिय <b>सेण</b>          | मध र                |
| पहु                       | मच्छ                |
| <sup>पदु</sup><br>पिहद्धय | मणिकर               |
| पीइकर                     | मणिकुंडल            |
| पी <b>ङ</b>               | मणिकुडिछ            |
| पुडय                      | मणिकेउ              |
| पुण्णसंद                  | मदर                 |
| युग्जभ ह                  | मयुरम्गीव           |
| युष्फके <b>ड</b>          | मरुद्ध              |
| पुष्फदंत                  | मरुभूइ              |
| पुरिसपुंडरीय              | मरमर्भ              |
| पुरिसाणंद                 | महत्थ               |
| पुरिसुत्तम                | महसेण               |
| पुर्लिण                   | महाकच्छ             |
| पुब्बक                    | महागिरि             |
| पुहवीप ह्                 | महाघोस              |
| पूरण                      | महाजस               |
| वोक्खरूपाक                | महापडम              |
| बंधु                      | महापास              |
| -                         |                     |

महापीड वहरबाह् वहरसेण महापुष्ठ महाबर व**क्क**छचीरि महासेण वस्छिल महिंद वज्ञपाणि महिंददत्त वजाउह वराहगीव महिंदविकाम वरिम महर्पिग वरुग महपिंगल वस् वसुगिरि महुरग्गीव महोदर वसुदेव माणसवेग वास्टि माधव वासव मालवन वासुदेव विजय मिगद्वय विजयत मेघनाय विजयभद विजयसन मेघरह विञ्चदाढ मेरुमाडि विज्ञुजिस्स सेहजव विजनुदाट मेहनाय विज्ञापम विष्युरस मेहरह विन सा मेहदग्हण नहमेण विम विझदस स्ट्बद्धण विणाम **रयणा**ङ्गय धिण्ह रयगाउँ रविसेण विण्डुकुमार विद्यित लय रस्सिवेग रहसेण विदुर चिनमि रामण विभलवाहण वियहह रावण रिट्टनेमि विसाल रिउद्मण विस्ससेण विहसिय सेण रिवुदमण विहीसण रुपणाभ रुप्पि वीहभय रुहिर वीर रेवय वीरंगय वीरउझय लक्खण वीरदत्त वहरजंघ वीरबाह वद्रदत्त वीरसेण **बहरदा** ७ वीसहरगीय वहरनाभ

वीसदेव वीससेण वेजयंत वेसमण सयग्गीव सकुंडलि सगर संकरिसण संख संखरह संजय सजयंत सगंकुमार सत्त्रघ सन्जय सनुत्तम सत्त्रमः सन्टि साः रम्बिद् समुद्धवज्ञय मंद **मंब**सामि नविर्धि स्यरम् सम्मुह संयद्यास मयब्र 🕝 संयविष्ट सयारह सल सहःसम्मीव सहस्परस्टि सहस्यायुह सागर सागरदत्त सारणग मिरिदाम मिरिदेव सिरिधम्म सिरिविजय मिरिसेण **सिलाउ**ह सिवकुमार सिसुपाल सीहचंद

सीहजस

सीहण्झय सीहदाढ सीहरह सीहसेण सुग्गीव सुंकदत्त सुजात सुजाभ मुजावस सुणमि सुदसण सुदत्त सुदारग स्बधु मुबाह सुभाणु रुभूम सुमित्त सुमुह समेर मुख्व सुवसु मुमेण स्हदारग स्र सुरदेव मृरसेण रेजिस सेणिअ योम सोमग मोभचद सोमदेव सामप्पह सोमविरिय सोयास सोरि सोरीवीर हंसरइ इसरच्छ हसरह हयसत्त् हरि हरिचंद हरिवाहण हरिसेण हिमगिरि

नाइला

नागद्त

भवद्त्र

अजाव

| हिमवं           | हिरण्णणाह                | <b>हिरण्ण धर</b>    | हिरण्ण छो म      | हेप्क <i>य</i>            |             |
|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| हिमयंत          | हिरण्णधम्म               | हिरण्णरह            | हिरण्णवस्म       | इमगय                      |             |
|                 | ६९ राज्यो                | राजपुत्र्यो विद्य   | ाधरराझ्यो विद    | ग <b>धरराजपु</b> त्र्यश्च | ī           |
| अइरा            | गोरी                     | <b>यउमलया</b>       | मालवई            | विभलसेणा                  | सुतारा      |
| अंगारमती        | <del>चक्</del> खुकंता    | पडमसिरी             | मित्तदेवी        | विमला                     | सुद्रिसणा   |
| अजियसेणा        | चदकंता                   | पउमा                | मित्तवई          | विमदाभा                   | सुदंसणा     |
| अंजणसेणा        | चंदकित्ति                | पउमावई              | मित्तसिरी        | वियक्खणा                  | सुनदा       |
| अणंतमई          | चंदजसा                   | पभावती              | मित्तसेणा        | विरया                     | सुंदरी      |
| भणतसिरी         | चंदमती                   | <b>पियंगुसुद</b> री | मियावती          | वेगवती                    | सुप्पनही    |
| <b>अ</b> णुंधरी | चदाभा                    | पियदंसगा            | मीणकेसा          | वेजयनी                    | सुप्प भा    |
| अनलवेगा         | चारुमती                  | पियमती              | <b>मीणगा</b>     | वेयब्सी                   | सुभदा       |
| अनिस्रवेगा      | वित्तमाला                | पियमित्ता           | मे <b>ह</b> माला | संघमनी                    | सुमगछा      |
| अभिणंदिया       | चित्तवेगा                | पियसेणा             | मेहमाछिणी        | संघवती                    | सुमजरी      |
| अमितप्यभा       | <b>चि</b> ह्नणा          | पीइवद्धणा           | रत्तवनी          | सचजसा                     | सुमणा       |
| अमियगति         | ज <b>इ</b> णा            | पीतिमनी             | स्यणमाला         | सन्नभामा                  | सुमति       |
| आसमेणा          | जणयतणया                  | पुक्खलवर्ना         | रामकण्हा         | सम्बरक्षिया               | सुमित्तसिरी |
| आसाछिका         | जंबवती                   | पुडरगिणी            | रिसिदत्ता        | सश्चसिरी                  | सुमित्ता    |
| आसुरदेवी        | जसमती                    | पुडा                | करियणी           | सतिमती                    | सुरूवा      |
| इदसेणा          | असवती                    | युष्पकृडा           | रेणुका           | सप्रपभा                   | सुळक्खणा    |
| इंसादेवी        | जसोहरा                   | पुष्फब्ला           | रेवई             | संबिष्पभा                 | सुलसा       |
| इसिद्सा         | <b>লাগ</b> ই             | पुष्फदता            | रेवनी            | सहदेवी                    | सुवण्णचूला  |
| कंणगमई          | जिणद्त्ता                | पुष्फवर्ता          | रोहिणी           | सामलया                    | सुवण्णतिखया |
| कणगमाळा         | जीवजसा                   | पुहर्वा             | लक्कणा           | सामहिया                   | सुब्बया     |
| <b>कणय</b> माला | जोइपहा                   | पुहवीसेणा           | <b>ल</b> च्छिमनी | मामर्छा                   | सुसीमा      |
| कणयलया          | जोईमाङा                  | बधुमनी              | ललियसिरी         | सामा                      | सुसंणा      |
| कणयासिरी        | तारा                     | बभी                 | ल <b>लिया</b>    | स्पिरिकता                 | सेंगा       |
| कमकसिरी         | तिजहा                    | बालचदा              | लोकसुद्री        | <b>4िरिचंदा</b>           | सोमचंदा     |
| कविछा           | दिति                     | भद्रमिना            | वहरमालिणी        | <b>सिरिदेवा</b>           | सोमजसा      |
| कालिंद्सेणा     | देवई                     | भद्दा               | वक्षया           | सिरिमई                    | सोमदत्ता    |
| कि सिमनी        | देववण्णणी                | भागीरही             | वणमाळा           | <b>विरिम</b> नी           | सोममित्रा   |
| <b>कु</b> मुदा  | दंबानदा                  | मगळावनी             | वसंतसेणा         | <i>विस्</i> रेगा          | सोमसिरी     |
| कुमुदाणदा       | देवी                     | मणोरमा              | वसुमनी           | सिरिसोमा                  | इरिणी       |
| कुंभिनासा       | धणसिरी                   | मणोहरी              | वाउवेगा          | सिरिहरा                   | हिममार्टिणी |
| कुरुमती         | धारिणी                   | <b>म</b> ई।         | वायुवेगा         | सिर्ग                     | हिरण्णमती   |
| कंडमनी          | वितिसेणा                 | <b>मदोद</b> री      | विजयसेणा         | सिहिनंदिया                | हिरण्णवह    |
| केकई            | नंदमती                   | सर्यणवेगा           | विजया            | सीया                      | हिरिमती े   |
| कॉनी            | नदा                      | भयरा                | विजाजिङ्भा       | सीहनंदिया                 | हेममालिणी   |
| कोसुह्या        | र्नादणी                  | मरुदेवी             | विद्युजिब्सा     | सुकता                     |             |
| कोसञ्चा         | नागदत्ता                 | महमनी               | विज्जुमर्ता      | सुकुमाला<br>सुकुमाला      |             |
| गंधन्बद्शा      | नीलज्ञमा                 | महा                 | विरमुखया         | सुज <b>सा</b>             |             |
| गंधारी          | <b>नी</b> लं <b>ज</b> णा | माणसवेगा            | विणयवनी          | सुणता                     |             |
|                 |                          | ७० :                | <br>राष्ट्रोढाः  |                           |             |

भवदेव रेवनी

वासुगी

|                  |                             | ७३ विणिजः ह         | तत्पक्षी-पुत्र-पुत्रयः     | <b>3.7</b>              |         |
|------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| भइ्मुत्त         | भणमित्त                     | नखदाम               | पूसदेव                     | <br>वित्रय              | सोरिय   |
| दमद्त            | भगवसु                       | नाग <b>सेण</b>      | पूसमित्त                   | विजयसेणा                |         |
| ह्यम .           | धारण                        | पडमसिरी             | मम्मण                      | वीणादस                  |         |
| धणदस             | नंद्रण                      | पउमावनी             | रेव <b>इ</b>               | सायरदुत्त               |         |
|                  |                             |                     |                            |                         |         |
|                  | •                           | :                   | वाप्यः                     | •                       |         |
|                  | कलंबु                       | ता ।पयद             | सणा पुंडरिंग               | O. E                    |         |
|                  |                             | ७३ वा               | सुदेवराजानः                |                         |         |
| 31               | गंतविरिय वे                 |                     |                            | क्सण                    |         |
| <b>奉</b> (       |                             | तेविद्              |                            | दिसण                    |         |
|                  |                             |                     |                            |                         |         |
|                  |                             | ৩                   | <b>विद्याः</b>             |                         |         |
| आभोगिणी          | तालुग्घा <b>ड</b> णी        | पण्णत्ती            | महाजल ु                    | भोवजी                   | सकुया   |
| ओसो <b>ब</b> णी  | निरि <b>क्सम्पी</b>         | पब्बई               | महाजालवनी                  | ६३ खमू छिगा             | सामगी   |
| कालगी<br>        | तिरिक्खरणि                  | पहरणावरणि           | महाजाल <b>विज्ञा</b>       | वसलया                   | स्भा    |
| कंसिगा           | थंभणी<br><del>किल</del> ्ला | वंधणम् ।<br>सन्दर्भ | महाजालिका<br>महारोहिकी     | विज्ञमुही<br>विज्ञामुही |         |
| गधब्द<br>गंधारी  | निसुभा<br>पंसुमूर्छिगा      | बहुरूवा<br>भामरी    | महारग्रहणः<br>ऋ <b>ावी</b> | विज्ञ <u>म</u> ही       |         |
| गोरी             | पहुंगी                      | भूमीगुडगा           | भायगी                      | विज्ञ <u>म</u> ुही      |         |
| जालवंती          | प्रणगविज्ञा                 | มีข                 | म् विस्या                  | वे याल विज्ञ            |         |
|                  |                             |                     |                            |                         |         |
|                  |                             |                     | विद्याधराः                 | _                       |         |
| भजियसेण          | जहाउ                        | पुम <b>सिंह</b>     | बलमाह                      | <b>सह</b> स्मधोस        |         |
| क्मका            | जसग्गीव                     | धूमसीह              | म <b>अ</b>                 | सुरगीव                  |         |
| गोरिपुं <b>ड</b> | भणवनी                       | पुरुहूय             | वहरमालिणी                  | सुघोस                   |         |
|                  |                             | •                   |                            |                         |         |
|                  |                             | =                   | ाधरनिकायाः                 | _                       |         |
| कारुकेस          | कालिय                       | पंसुमूकिग           | मणुपुन्वग                  | रक्लमृत्रिय             | संकुक   |
| कालग             | केसिपुब्बग                  | पंडुग               | माणव                       | वसलय                    | संकुष्ट |
| कालगय            | र्गधार<br>                  | प <b>ब्द</b> एय     | मायंग<br>मुख्वीरिय         | विजागंधार<br>सकुभ       | सामग    |
| कालगेय           | योरिक                       | भूमीतुंडग           | मुख्यास्य                  | સંસુખ                   |         |
|                  |                             | 90                  | ———<br>विमानानि            |                         |         |
| आइचाम            | नंदा <b>वस</b>              | <b>यं</b> भवडेंसय   | सयपभ                       | सुकपभ                   |         |
| आदि <b>षाभ</b>   | नलिणिगुम्म                  | रिट्ठ               | सब्बहु <b>सिद्</b>         | सुजाभ                   |         |
| कोंकणवर्डिसय     | पास्क्य                     | रिहाभ               | सा <b>यरभिश्व</b>          | सुप्पह                  |         |
| <b>चंदा</b> भ    | पीइकर                       | रुयक                | सिरिति <b>ख्य</b>          | सोत्यिय ू               |         |
| भूमकेड           | पुरक्क                      | <b>वेरु</b> किर.    | सिरिप्यभ                   | सोहम्मवर्डिस            | र       |
| £100             | <b>4</b>                    |                     | •                          |                         |         |

### विशेषनामां विभागशोऽनुक्रमणिका।

## [ परिशिष्टं ऋतुर्थम्

७८ वैद्याः

७९ वैद्यः तत्पक्षी च

८० व्याधः

केसव

सुविहि

धणमित्र सिरी

सियाछदत्त

८१ शिविकाः

विजया

वेजयंती

सन्बद्धसिद्धा

सुदंसणः

८२ शिलाः

**अइ**पंडुकं**व**ल

जयसेणा

जिणदास

जिणदासी

धणदस

धणद्ता

धणदेव

धणवनी

दत्त

খগ

कोडिसिला नंदिघोसा

अइकट्ट

सन्दरथसिद्धि सुम

८३ शुनी

८४ शौकरिकाः

समार्याः कटा हारूण ्ट५ सर्पाः

वि**गका** 

कट्टा दारुण

काकोदर चडकोसिअ

८६ सारधयः तन्पह्यश्च

अगडदत्त अमोहप्पहारि अमोहरह जसमती दारग दारुग

सिद्धःथ सुजय

### ८७ सार्थवाहाः नत्पह्यश्च

| <b>अरहदा</b> स |  |
|----------------|--|
| इंददम          |  |
| कणगमाङा        |  |
| कणगवनी         |  |
| कामसमिद्ध      |  |
| कुवेरदस        |  |
| कुवेरसेण       |  |
| <b>कुंस</b> ला |  |
| गगिला          |  |

धणवसु धणितरी धण्णतरि धम्ममित्त

नागदन

नागदिणा

घण्णतरि पडमसेणा धम्ममित्त पडमावती धम्मल्ल पहकरा धारिणी बहुला नदा भह

बहुला भह भहमिन मणोरह

नागवस्

पउममिरी

मित्तिस्री मुणिदत्ता ळाळियगय बद्दमाणर बतामय

वेयागर

समुद्दत

समुद्र

महेमरदत्त

सामिद्रच सायरदच सिरिद्ता सुभद्दा

सुभइ। सुर्रिद्दत्त

समुद्दपिय

सागरदत्त

सम्बद्ध

८८ सूपकाराः

चित्रसेण नद

सुनंद

. ८९ स्वर्णकारः

जिणपालिय

९० हस्तिनः

असणिवेग

नबकस

सेयकचण

# परिशिष्टं पश्चमम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां कथा-चरितादीनामकारादिकमः।

| <del></del>                  | ****                  | कथादि                                         | षत्रम्                   | कथादि                                      | Protei          |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| कथादि                        | पत्रम्                |                                               | •                        |                                            | पत्रम्          |
| भगडदत्तचरितम्                | ३५-४९                 | धिम्छपूर्वभवचरितम्                            | ७४–७६                    |                                            | 3 €-50          |
| अनाइतदेवसम्बन्धः             | २५-२६                 | धारणरेवरयुदाहरणम्                             |                          | नमन्ति अकागणिका                            | <b>२८-</b> १५   |
| <b>सम्बन्</b> यृष्णिपूर्वभवः | 334-53                | नसुचिपुरोहितसम्बन्धः                          | १२८-इ१                   |                                            |                 |
| भरजिनसम्बन्धः                | इ४६−४८                | नारद-पर्वतकयोः वसु- }                         | 96993                    | वसुदत्ताख्यानकम्                           | <b>५९-६</b> १   |
| अश्रमीवप्रतिवासु 🚶           | 204-60                |                                               | 193 34                   |                                            | 198-500         |
| देवसम्बन्धः ∫                | <b>\$33-3</b> \$      | पारापतरक्षकशान्ति- 🔒                          |                          | ,, प्रवंभवचरितम्                           | 366-866         |
| <b>इ</b> भ्यदारकद्विककथा     | 336-30                |                                               | <b>333</b> -80           | वसुभूतिबाह्मणकथा                           | ₹0−₹9           |
| <b>इभ्यपुत्रकथानकम्</b>      | ૪                     | •                                             |                          | वानरोदाहरणम्                               | Ę               |
| <b>ऋषभजिन</b> चरितम्         |                       | पिष्प छादस्योत्पत्ति.                         |                          | वायसास्यानकम्                              | 異集              |
| ,, पूर्वभवचरितम्             | १६५-७८                | पुष्यद्वाहरणम्                                | २९६                      | वायसाहरणम्                                 | १६८             |
| क्षिटकार्याकथा               | ५९–६१                 | प्रशुम्नकुमारपूर्वभव- )                       | 10-00                    | वासवीद(हरणम्                               | <b>२</b> ९२     |
| कुन्धुजिनसम्बन्धः            | ३४४-४६                | सम्बन्धः                                      | 00-51                    | विम्हाभा-सुप्रभाऽऽ-)                       | ₹८६-८४          |
| कें द्वणक्षमाह्मणका- ]       |                       | प्रशुक्तकुमारसम्बन्धः                         | 103-108                  | थयारात्मकथ ।                               | •••             |
| स्यानकम्                     | २ <b>९−३</b> ०        | प्रभवस्वामियम्बन्धः                           | اد چ                     | विष्णुकुमान्सम्बन्धः                       | ११८ ३१          |
| चाहदसचरितम्                  | <b>93</b> 2-48        | प्रसन्नचन्द्रसम्बन्धः                         | १६-२०                    | शाकटिकाहरण <b>म्</b>                       | ५७-५८           |
| चारुनन्दि फल्गुनन्सु-∫       |                       | बाहुर्थालसम्बन्धः                             |                          | ं द्वागन्तिजनचरित <b>म्</b>                | 第90-8克          |
| दाहरणम्                      | \$ <b>9.</b> 0        | ब्राह्मणपुत्रकथानकम                           | 22                       | ् , पूर्वभवचरित <b>म्</b>                  | इऽ०-३९          |
| चित्रवेगाऽऽत्मकथा            | 488-38                | भरतचक्रवात्तमम्बन्धः                          | १८६-८८                   | शाम्बकुमारपूर्वभव- (                       | 411 D B         |
| जमद्भि-राभ(पश्चराम)          | . 1                   | सवद्गाल+धन्यः                                 | ₹०~₹₹                    | सम्बन्ध.                                   | ८४-९३           |
| कार्सवीर्याणा सम्बन्ध        | (482.4)               | भवद्वसम्बन्धः                                 | ₹८ २३                    | 'शाम्बकुरगरसम्बन्धः                        | 50-308          |
|                              | )<br>100 / 100        | , महि-गुनिस्वत-नाम- ;<br>जिनानाः सम्प्रत्यः । | 386                      | ्शितकुमारसम्बन्धः                          | २३–२५           |
| जम्बूकास्यानकम्              |                       |                                               |                          |                                            | 158-54          |
| जम्बूम्बामिचरितम्            | 7 7 <b>9</b>          | महिपाहरणम्                                    | 84                       | श्रेयासकुमारसम्बन्धः<br>., पूर्वभवसम्बन्धः | 984-06          |
| ,, पूर्वभवचरितम्             | 70-47                 | भित्राणां कथा                                 | •                        | े सगरचकितत्पत्र-।                          |                 |
| जिनदासो दाहरणम्<br>          | <b>₹</b> ₹ <b>५५५</b> | मृगध्वज्चरितम्                                | 4 40 - 00                | ंस∓बन्धः \                                 | \$ 00-K         |
| जिनपालिताहरणम् <b></b>       |                       | ्र,, पूर्वभवचरितम्                            | ₹912-00                  | सनरकुमारचक्रवर्तिः।                        |                 |
| त्रिपृष्ठवासुदेवसम्बन्धः<br> | 1 404-00              | मेरो. उदाहरणम्                                |                          |                                            | २ <b>३३</b> –३५ |
|                              | ( 211-12              | यमपाशादाहरणम्                                 | ₹ <b>९</b> 8- <b>९</b> ७ | सागरदत्तसम्बन्ध                            | 23-28           |
| दशारराजाना पूर्वभवः          | 118                   | ्रामायणम्                                     | 480-80                   | सुभूमचऋवत्तिसम्बन्धः                       | +34-80          |
| <b>रहध</b> र्मादिमुनिपद्गः ) | 84-84                 | राहुकबलान्मूक- )<br>सम्बन्धः                  | 64-66                    | ्रम् तिराजकन्यासम्बन्ध                     |                 |
| सम्बन्धः 🕽                   |                       | 1                                             |                          |                                            |                 |
| धनश्रीकथानकम्                |                       | रिपुद्मनाख्यानकम्                             | ६१-६१                    | सुमित्राकथानकम्                            | 9 8 4           |
| धिमहाचरितम्                  | ₹७-७8                 | <sup>े</sup> वणिग् <b>द्वष्टा</b> न्तः        | 9                        | , हिरवंशस्योत्पत्तिः                       | स्प६-५८         |

# परिशिष्टं पष्टम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानि चार्चिकादिविशिष्टस्थलानि ।

| किम् ?                                  | पत्रम्      | किम् ?                                                | पत्रम्      |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| अणुव्रतानां गुणदोषाः                    | <b>२</b> ९४ | परलोकास्तित्वस्य सिद्धिः                              | ११५         |
| अथवेंदस्योत्पत्तिः                      | १५१         | पिप्पलादस्योत्पत्तिः                                  | १५१         |
| <b>अनार्यवेदानामु</b> त्पन्तिः          | १८५         | , पुरुपाणां भेदाः                                     | \$ c \$     |
| अ <b>ष्टापदतीर्घस्यो</b> त्पत्तिः       | ३०१         | । प्रकृतिपुरुषविचारः                                  | ३६०         |
| आर्ववेदानामुत्पत्तिः                    | १८३         | महाजनानां स्वरूपम्                                    | २६७         |
| कोटिशिलोत्पत्तिः                        | 386         | मामभक्षणे गुणदोपविषयकं 🚶                              | ₹ <i>५९</i> |
| गणिकानामुन्पत्तिः                       | ६०३         | चाविकम्                                               | 1.23        |
| गीतनृत्याऽऽभूषणकामादीना<br>दुःखबह्न्वम् | १६६         | माहणानां ( ब्राह्मणानां <sup>१</sup> )  <br>उत्पन्तिः | १८३         |
| दिक्सारीविद्दित ऋषभाजन- )               |             | वनम्पना जीतसिद्धिः                                    | २६७         |
| जन्ममहोत्मवः                            | १५५         | विग्णगीतिकाया उत्पातः                                 | १२८         |
| धनुर्वेदस्योत्पत्तिः                    | * 02        | सिद्धगण्डकः <b>:</b>                                  | ३०१         |
| नरकस्वरूपम्                             | ង់ន្ធ       | हरि रंशस्थात्पत्तिः                                   | ३५६         |

# श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालायामचाविध मुद्रितानां ग्रन्थानां सूची।

| धन्थनाम.                         | मृष्यम्.          | ग्रन्थनाम.                          |                  | मुल्यम्,      |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| × १ सम्बसरणस्तवः सावच्रिकः       | 0-9-0             | ×२८ सम्यक्तवकौसुदी                  |                  | -33-0         |
| x २ धुलुकभवावलिन                 | '                 | ×२९ श्राद्धगुणविवरणम्               |                  | - 0-0         |
|                                  | Z 2- 1-0          |                                     | •                | -92-0         |
| 🗴 ३ कोकनाछिद्वाविशिका सटीका      |                   |                                     | बोधिकाख्यया      |               |
|                                  | 0-1-0             |                                     | गास्ययोपेतम् ०   | 0-0           |
| × ५ कालमप्तनिका-                 |                   |                                     | Φ                | - 0           |
| प्रकरणम् सावचरिक                 | म् ० १-६          | ×३३ डपदेशयसनिका                     |                  | -92-0         |
|                                  | 0 - 9-0           | ×३४ कुर ग्यालप्रवर '                | +                | 3-4           |
| × ७ सिद्धदण्डिका सावचृतिक        | 0-90              | ×३५ अ: सारापदेशः                    |                  | <b>3</b> -6   |
| × ८ कायस्थितिसवः सटीकः           | 0- 2-0            | ८३६ रोहिण्यशोकचन्द्रकथा             |                  | 4-0           |
| × ९ सावप्रकरण सटीकम्             | 0 - 7-0           | ×३७ गुरुगुणपद <b>त्रिंशत्पट्</b> रि | <b>i</b> -       |               |
| ४१० नवतस्वप्रकरणं भाष्यदीकोपेतस् | o-97 :            | शिकाकुल इं                          | सटीकम् 🧸         | -30-0         |
| ×११ विचारपञ्चाशिका सटीका         | c 7-0             | ४ ६८ ज्ञानसार <sup>ः</sup>          | महीक १           | - 8-0         |
| × १२ वन्धपद्ग्रिशिका सटीका       | 0- 4-0            | ३० सम्बन्धारप्रकरण                  | सरीकम् ०         | - 90-0        |
| ×१३ परमाणुखण्डपरक्रिकिक।         |                   | ×०० सुकृतसागरः                      | o                | -356          |
| धुद्र <b>कप</b> र्श्चिशका        |                   | ×४१ घरिमलकथा                        | ٥                | a-5 -         |
| निगोद्रपद्तिशिका च सदीका         | o- 3- v           | ४ र प्रतिमाशतक                      | सटीकम् ०         | - 6-0         |
| ४१४ धावकवतभङ्ग-                  |                   | ×४३ धन्यकथानकम्                     | ٥                | - <b>२</b> -० |
|                                  | ₹ 0- ₹-0          | ×४४ चतु।वैशनिजिनस्तुतिस             | ग्रह. ०          | <b>ξ</b> -c   |
| ×१५ देववन्द्रनादिभाष्य-          | ,                 | ×४ ॰ रोहिणेयकथानकम्                 | ۵                | ₹•            |
|                                  | Ft 0- '4-0        | ×४६ छघुक्षेत्रसमासप्रकरणं           | सटी <b>कम्</b> १ | - 00          |
|                                  | o- \$-0           | ×५७ बृहरसंग्रहणी                    | सटीका २          | - 4-0         |
| •                                | १० २-०            | ×४८ श्राद्धविधि <sup>.</sup>        | सदीका २          | ~ <b>%</b> -0 |
|                                  | 0- 3-0            | ×४९ पड्दर्शनममुद्ययः                | सरीकः ३          | - 0-0         |
| १५ अल्पबहुम्बगर्भितं             |                   | ×५० पञ्चसंग्रहपूर्वार्दं            |                  | - 6-0         |
| ·-                               | <b>म् ०</b> ∼ २-० | ×५१ सुकृतसंकीर्तनम्                 | ٥                | - 6-0         |
| २० पञ्चसूत्र सटीकस्              | o- 4- 0           | ×५२ चखारः प्राचीनाः                 |                  |               |
| २१ जम्बुस्वासिचरिश्रम्           | 0 B-a             | कर्मग्रन्थाः                        |                  | - 6-0         |
| २२ रखपालनृपकथानकम्               | 0-4-0             | ×५३ सम्बोधसप्ततिका                  | सर्टाका ०        | - 3-0         |
| २३ सुक्तरतावली                   | 0- 3-0            | ×'५४ कुबलयमालाकथा                   |                  | - 6-0         |
| २४ मेषदृतसमस्याळेखः              | 0- 8-0            | ५५ सामाचारी बंकरण आ                 |                  |               |
| २५ चेतोदूतम्                     | e- 8-0            | विराधकच्छिभेङ्गी प                  |                  | - 6-0         |
| ×२६ पर्युषणाष्टाहिकान्यास्यानम्  | o- £-0            | ५६ करूणावज्ययुधनाटकम                |                  | - g-0         |
| ×२७ चम्पकमास्त्राकथा             | a- E-0            | ×५७ कुमारपालमहाकाव्य                | ₹ •              | - 6-0         |

| प्रत्थनागः.                                                          | मुल्यम्. | ' प्रन्थनामः                                                          | मृस्थम्.         |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| ५८ महावीरचरियम्                                                      | 1- 0-0   | ६८ सप्ततिशतस्थानकः<br>प्रकरणं सटीकम्                                  | 9 BB             |
| ५९ को मुदीसिम्रानन्दं नाटकम्<br>६० प्रबुद्धरीहिणेयनाटकम्             | o- 4-0   | ६९ चेह्यबंदणमहाभासं छ।बाटिप्प                                         |                  |
| ६१ धर्माभ्युदयनाटकं \<br>सुकावली च                                   | e- 8-e   | णीयुसम्<br>७० प्रश्नपद्धतिः                                           |                  |
| ६२ पञ्चनिग्रेन्थीपकरणम् सटीकम्                                       | o- E-o   | ×७१ कल्पसूत्रं किरणावलीटीकोपेतम्<br>. ७२ योगदर्शनं योगविंशिका च सटीका |                  |
| ६३ रयणसेहरीबहा<br>६४ सिद्धमञ्जूतं सटीकम्                             | -        | ७३ सण्डबप्रकरणं सटीकस्<br>७४ देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरणं सटीकम्         |                  |
| ६५ दानप्रदीपः                                                        | ₹- 0-0   | ७५ चन्द्रवीरशुभा-धर्मधन-सिद्धदृत्तक-                                  |                  |
| ६६ बन्धहेत्रयन्निभङ्गीप्रकरणं सटीक<br>जधन्योरकृष्टपदे एककालं गुणस्था |          | पिछ-सुमुखनृपादिमित्रचतुष्ककथा<br>७६ जनमेघदृतकान्यं सटीकम्             | 0-99-0<br>7-0-0  |
| केषु बन्धहेतुमकरणस्, चतुर्दशजी<br>स्थानेषु जधन्योत्कृष्टपदे युगपदन   |          | ७७ श्रावक्षधर्मविधिप्रकरण सटीकम् ७८ गृहतस्वविनिश्चयः सटीकः            | 0- 6-0<br>1- 0-0 |
| हेतुप्रकरणं सटीकम् बन्धोदयसः                                         | ता∗ ,    | ७२ ऐंद्रम्नुतिचनुर्विश्वतिका सटीका                                    | c 8-c            |
| प्रकरण च सटीकम्<br>६७ धर्मपर्नीक्षा जिनमण्डनीया                      |          | ८० वसुदेवहिण्डीप्रथमभागः<br>८२ वसुदेवहिण्डीद्विनीयभागः                | <b>₹</b>         |

## श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरस्रमालायां मुद्यमाणा ग्रन्थाः।

वसुरेबहिण्डांतृतीयभागः

सटीका चन्त्रारः नग्यकसेग्रन्थाः वृहत्करपसूत्रं सटीकम् (पीटिका) वृहत्करपसूत्र सटीकम् द्वितीयो विभाग